# ॥ जसवन्तजसोभूषगाग्रन्थः॥

स च

मरुमएडलमुकुटमणि-महाराजाधिराज-राजराजेश्वर जी. सी. एस्. ऋाई.

> जसवन्तसिंहस्य श्राज्ञानुसारेण

कविराजा मुरारिदानेन

विरचितः

मरुमण्डलमुकुटमणि-महाराजाधिराज-राजराजेश्वर-सरदार्श्सहस्य

स्राज्ञया

दाधीच-त्रासोपा-पिडत-बर्लद्वाहेनजे

संशोधितः

काश्मीरी-पिएडत-निरञ्जननाथप्रबन्धेन "मारवाङ स्टेट प्रेस" नामकयत्रालये मुद्धितः

बोधपुर

सवत् १६५४

इच्छा से संसार को सर्जनहारी। फिर विंध्याचल में निवास करने से उस देवी का नाम "विंध्यवासिनी "प्रसिद्ध हुआ. फिर किसी समय उस देवी ने श्येन अर्थात् बाज पची का रूप धारण करके राष्ट्र अर्थात् देश की रचा की, इसलिये "राष्ट्रश्येना " नाम प्रसिद्ध हुआ, मेवाड़ देश में एकलिंग सहादेव हैं, जिन के वरदान से गहलोत जाति का चित्रय "वापा" विकमी संवत् सात सो चौरासी ७८४ में चित्तीड़ पति हुआ। उन एकलिंगजी के विषय में एकलिंग माहात्म्य नाम का प्राचीन यंथ है. उस के ग्यारहवें ११ अध्याय में सोलहवां १६ श्लोक यह है—

श्येनारूपं सम्यगास्थाय देवि राष्ट्रं त्राहि त्राह्यतो वजूहस्ता । दुष्टान्देत्यान्राचसान्वे पिशाचान्-भूतान्येतान्योगिनीजृम्भकेभ्यः ॥ १ ॥

हे देवी ! भलीभांति वाज का रूप धारण कर हाथ में वजू ले दुष्ट, देख, राचस, पिशाच, भूत, प्रेत, योगिनी और जूम्भकों से देश की रचा करो ॥ उसी एकलिंग माहात्म्य के उसी अध्याय का वाईसवां २२ फ्रोक यह है— मूर्ति मारवाड़में लेखाया. मारवाड़में "नागांना" नामकथाम खेड़से ईशान दिशा को पन्ट्रह १५ कोसपर है, और जोधपुर से पश्चिम दिशाको अठारह १८ कोस पर है. वहां आते जिस गाड़े में देवी की मूर्ति थी वह गाड़ा अटक गया. बहुत से उपाय करने पर भी आगे न वढ़ा तब ऐसा सम्मक्त कर कि देवी की इच्छा यहीं विराजने की है वहीं स्थापित करदी. पहिले मारवाड़ में नाग वंशी चित्रयों का राज्य था, उन नागों का वसाया हुआ यह नागांना गांव है. गुजराती भाषा में "का" की जगह "ना" बोलते हैं. नागांना गांव के संबंध से देवी का राष्ट्रश्येना नाम वदल कर "नागांनेची" प्रसिद्ध होगया.नागांनेची शब्द विगड़कर "नागऐची" होगया है. दिच्या में "की" की जगह " ची " बोलते हैं अपने मुख्य शस्त्र का बोध कराने के लिये खड़ है.

कार्य का और जाति का बोध कराने के लिये "रण वंका राठोड़" ्यह कहावत है ॥

संज्ञा इष्ट देत में कार्य से प्रधान पुरुष से और देश के संबंध से होती है. मूल पुरुष सूर्य होने से राजराजे श्वर का कुल सूर्य देशी कहलाता है. सूर्य वंश में राजा रघु प्रसिद्ध पुरुष हुआ जिस से रघुवंशी भी कहलाता है. राष्ट्रश्येना देवी का इष्ट होने से राष्ट्रश्येनीय यह संज्ञा हुई इस संज्ञा की व्युरुपत्ति यह है "राष्ट्रश्येनाया इदं राष्ट्रश्येनीय यह संज्ञा हुई इस संज्ञा की व्युरुपत्ति यह है "राष्ट्रश्येनाया इदं राष्ट्रश्येनीयम् "राष्ट्रश्येना देवी का उपासक॥ नामके एक देश से नामका प्रहण होने की रीति है. इस के लिये यह वचन है "नामैकदेशे नामग्रहण्य " जैसे भीमसेन को "भीम "रामचंद्र को "राम" इत्यादि थोड़े अच्चरों से कहते हैं वैसेही "राष्ट्रश्येनीयों" को "राष्ट्र "इतना कहना प्रचलित होगया फिर उनमें से उत्तम कार्य करने से "महाराष्ट्र" इतना कहना प्रचलित होगया फिर उनमें से उत्तम कार्य करने से "महाराष्ट्र" राष्ट्रवर, राष्ट्रवर " ऐसी विशेष संज्ञायें हो गई. "राष्ट्रवर" का ही पर्याय है राष्ट्रवर्य महा, छत्र, तिलक, अवतंस शिखर, मिण, दीपक, वर इत्यादि शब्द श्रेष्टता के बोधक हैं. जैसा कि महादेव मुनिवर इत्यादि। शिखर का पर्याय है कूट. महाराष्ट्रों के लेख अनुमान दो हज़ार वर्ष के दिच्या देश में माजा की गुफा, कार्ली की गुफा, नानाघाट आदि स्थानों में पर्वतीय पाषायों में खुदेहुए अव तक

विद्यमान हैं. राष्ट्रकूटों के वहुत से प्राचीन पाषाण लेख और दान के ताम्रपत्र मिलते हैं। राष्ट्रवरों के कहीं कहीं शिलालेख और बहुतसे दान के ताम्रपत्र मिलते हैं राष्ट्रवर शब्द का अपभ्रंश है राठौढ़. महाराजा जयचंद के और शहाबुद्दीन गौरी के विक्रमी संवत् बारह सौ इकावन १२५१ में युद्ध हुआ, तहां जयचंद ने मस्तक कटे पीछे बाण चलाये इसलिये जयचंद को "कवंघ" संज्ञा की प्राप्त हुई, इसलिये जयचंद से जनमे हुओं की "कवंघज " संज्ञा हुई कवंघज का अपभ्रंश हैं "क्मघज." मस्तक कटे पीछे युद्ध की किया करे उस को कवंघ कहते हैं। लिखा है अमरकोश में "कवन्घोऽसी किया युक्तमपमूर्धकलेवरस्" कवंघ शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, अर्थात् पुर्लिंग नपुंसकलिंग है, मस्तक रहित किया करनेवाले शरीर का नाम कवंघ है. देश संवंध से राजराजेश्वर का कुल कन्नोजा, लेडेना, मंडोवरा, जोधपुरा और माखाड़ा कहलाता है.

#### ॥ प्रस्तावना ॥

इस अस्थिर संसार में जन्म उसी का धन्य है, कि जिस का नाम स्थिर रहे। नाम स्थिर रहने के विषय में मारवाड़ी कहावत है। "गीतड़ा के भीतड़ा" गीतड़ा अर्थात् कविता। भीतड़ा अर्थात् देवा-स्थान् जलाश्य और किला आदि इमारत। इस अनादि संसार में अ-संख्य अवतार और चक्रवर्ती महाराजा हुए हैं। अवतार असंख्य होने के लिये कहा है श्रीमद्भागवत में—

श्रवतारा ह्यसंस्व्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्वजाः ॥ श्रथं — हे ब्राह्मणो ! सत्त्वनिधि विष्णु भगवान् के श्रवतार नि-श्चय करके असंख्य हैं॥ श्रीर श्राज्ञा की है भगवद्गीता में स्वयं श्रीकृष्ण भगवान् ने—

> यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥ श्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन! जब जब धर्म की ग्लानि अर्थात् हानि होती है, और अधर्म का उठाव होता है, तब तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूं, अर्थात् अवतार लेता हूं॥

> परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥ धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ १ ॥

अर्थ — सत्पुरुषों की रचा के लिये, दुष्टों का नाश करने के लि-ये और धर्म की भली मांति स्थापना करने के लिये युग युग में सम्यक् प्रकार से होता हूं; अर्थात् अवतार लेता हूं ॥ उन असंख्य अवतारों का स्रोर चक्रवर्ती महाराजाओं का अब कुछ भी पता नहीं है। रामायण वंध से रघुवंशिरोमिण दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र अवतार का, श्री-मद्भागवत वंध से यदुवंशिरोमिण वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण अवतार का स्रोर महामारत बन्ध से कौरवकुलक्लश महाराजा युधिष्टिर का सकु- दुंव नाम अधापि स्थिर है; और सदा स्थिर रहेगा। ऐसा श्रीर भी जान बेना। इस सिद्धांत को पुष्ट करते हुए मेदपाटेन्धर महारांणा राज्ञिसह ने एक स्रप्य वना कर, अपना वनाया हुआ राजसमुद्र तालाव मेवाड़ देश में है; जिस की पाळ पर के महल के गोखड़े में शिला में खुदवा कर लगवाया है।

॥ छप्पय ॥

कहां रांम कहां लखरा, नांम रहिया रांमायरा। कहां कृष्ण बखदेव, प्रगट आगोता पुरायरा ॥ वालमीक शुक व्यास, कथा कविता न करंता। कुरा सरूप सेवता, ध्यांन मन कवण धरंता॥ जग अमर नांम चाही जिके, सुर्णो सजीवरा अक्वारां। राजसी कहें जगरांगरी , पूजी पाव कवीसरां॥ १॥

मीर्ष वंशी चत्रिय थे। मीर्य का अपश्रंश है मोरी। चित्रांग मोरी ने अपने नाम से चित्रांगगढ नामक किबा वनाया, जिस का अपश्रंश है

वस्तय 1 मागवत 1 पुराय । § जगत्सिंह महाराया का पुत्र ।

चित्तौड़ । मोरियों का राज्य चित्तौड़ मालवा आदि पर बहुत समय तक रहा है। चित्तौड़ के राजा मांन मोरी ने विक्रमी संवत् ७७० में चित्तौड़ के किले पर मांनसरोवर नामक तलाव वनाया। अब कोई मोरी जाति का चित्रिय नाम को भी नहीं रहा है; परंतु इन इमारतों के वनाने से चित्राङ्ग और मांन मोरी का, और मोरी वंश का नाम अद्यापि स्थिर है। और चिर काल पर्यंत स्थिर रहेगा। ऐसा और भी जान लेना॥

अपना नाम स्थिर रखने की उत्तम पुरुषों को अभिजाषा होती है, इसी अभिप्राय से हमारे स्वामी महाराजाधिराज राजराजेश्वर जसवंतासिंह ने अलंकारों का नवीन अंथ बनाने की मुक्त को सूचना की। राजराजेश्वर की आज्ञानुसार मैं ने नवीन अंथ निर्माण करने का आरंभ करके विचार किया, कि संस्कृत और भाषा में अलंकारों के अंथ अनेक हैं, पिष्ट पेषण तो व्यर्थ है, कोई नवीन युक्ति निकाजनी चाहिये, कि जिस से-विद्वानों को इस अंथ के अवलोकन की रुचि होने, और विद्या- थियों को इस अंथ के पढ़ने से विचक्त आप होने, तब राजराजेश्वर के पुरुष प्रभाव से चन्द्रालोक अंथ की—

## " स्यात्स्मृतिभान्तिसंदेहैस्तदङ्कालंकृतित्रयम् "।

अर्थ—स्मृति, श्रांति और संदेह चिन्हवाले तीन अलंकार हैं ॥ इस कारिका की स्मृति हो कर यह स्फुरणा हुई, कि दूसरे कियों ने तो अलंकारों के नामों को लच्चण नहीं समका है, इसीलिये सबों ने नामों से अतिरिक्त लच्चण वनाये हैं। एक जयदेव किव ने स्मृति, भ्रांति और संदेह इन तीन अलंकारों के नामों को लच्चण समका है; परंतु "इन तीन अलंकारों के नाम लच्चण हैं" ऐसा कहने से यह सिद्ध होता है, कि जयदेव के मत में भी इन तीन से अतिरिक्त अलंकारों के नाम ही लच्चण नहीं; क्योंकि शास्त्रकारों का यह सिद्धांत है, कि जिस विषय में जिन की गणना की जाती है, उन में उस विषय का नियम हो जाता है। जैसे पृथ्वी अप्, तेज, वायु और आकाश ये पांच महाभृत हैं। यहां पृथ्वी आदि को महाभृतता के विषय में पांच करके गिभृत हैं। यहां पृथ्वी आदि को महाभृतता के विषय में पांच करके गिमने से महाभृतता का पृथ्वी आदि पांचों में नियम हो जाता है, तव
मने से महाभृतता का पृथ्वी आदि पांचों में नियम हो जाता है, तव
अन्यत्र वर्जन अर्थ सिख है, कि छठे में महाभृतता नहीं। और जयदेव
का यह मत इस से भी स्पष्ट है, कि इस ने भी इन तीन अलंकारों के
नाम ही जवण रख कर इतर समस्त अलंकारों के नामों से अतिरिक्त
खब्ण कहे हैं। सो कवियों ने नाम दिये हैं वे सब योगिक हें, इसिलये
समस्त अलंकारों के नाम ही खब्ण क्यों नहीं? जिस पर एक एक
अलंकार के अनेक उदाहरणों को अवलोकन किया, और नामाथों पर
ध्यान लगाया तो श्रीपरमेश्वर की इना से हमारा संकल्प सिद्ध हो
गया, अर्थात् समस्त अलंकारों के नाम ही खब्ण सिद्ध हो गये॥
साहित्य शास्त्र का रहस्य न जाननेवाले किसी ने कहा है—

## काव्यालापांश्च वर्जयेत्॥

अर्थ — काटक की चकवाद वरजनी चाहिये॥ परंतु साहित्य शास्त्र अतीव आदरखीय हैं; क्योंकि ब्रह्मज्ञान के सदृश् परमानंद की प्राप्ति सा हित्य में है। कहा गया है रस प्रकरख में—

#### ब्रह्मानन्द्सहोद्रः॥

अर्थ--रस का आनन्द ब्रह्मानन्द का सहेादर है ॥ यहां प्रत्य-च प्रमाग है। रसिक जन अनुभव करके देख लेवें ॥ ब्रह्मानन्द की अपेचा साहित्य शास्त्र में यह अधिकता है, कि ब्रह्मानन्द तो अनेक जन्मों के साधन से प्राप्त होता है। सो ही कहा है भगवद्गीता में-

## श्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥

अर्थ— अनेक जन्मों से सिद्ध हो कर फिर परम गति को प्राप्त होता है ॥ और यहां परमानन्द की प्राप्ति तत्काल होती है। सो ही कहा है काव्यकाप्रश गत कारिका में—

#### सद्यः परनिर्दृतये॥

अर्थ---तत्काल परमानन्द की प्राप्ति के लिये॥ प्राचीन पद्य है--सत्कविरसनासूर्पी-निस्तुषतरशब्दशालिपाकेन ॥ तृप्तो दियताधरमि नाद्रियते का सुधादासी॥ १॥

अर्थ— जो सत्किव की रसना रूप सूपड़ी से अलंत तुष रहित किये हुए शब्द रूप शांकि अर्थात् चावलों के पाक से तृत है, वह प्रिया के अधर का भी आदर नहीं करता; तो वहां विचारी सुधा दासी कान वस्तु है ॥ और साहित्य शास्त्र में दूसरी अधिकता यह भी है, कि यह व्यवहार में कुश्ल करता है, और कांता संमित उपदेश करता है। धर्म शास्त्र में वचन है, कि संध्या काल में निद्रा लेनेवाला दरिद्री होता है। दिन और रात्रि की संधि को संध्या कहते हैं। लिङ्गपुराख के उपरिभाग के छठे ६ अध्याय के पैंसठवें ६४ स्ठोक में अलदमी के पित दुःसह को मार्कंडेय मुनि ने कहा है—

पादशोचिविनिर्मुक्ताः संध्याकाले च शायिनः ॥ संध्यायामश्नुते ये वे गेहं तेषां समाविश ॥ १ ॥ अर्थ-जो चरणों की शुद्धि से रहित हों, संध्या काल में शयन करें, और संध्या काल में भोजन करें, उन के घर में प्रवेश कर ॥ इसी धर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कहा है किसी ने-

> संध्याकाले तु राजेन्द्र कर्माण्येतानि वर्जयेत्॥ त्राहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च विशेषतः।।१॥ त्राहारे तु भवेद्रोगो मैथुने दुष्टसंततिः॥ निद्रायां च दुरिद्रत्वं स्वाध्याये जडता भवेत्॥२॥

अर्थ—हे राजेन्द्र ! संन्या काल में ये चार कम वर्जने चाहिये ॥ आहार १ मेथुन २ निद्रा ३ और विशेष करके पठन ८ ॥ आहार करने से रोग होने, मेथुन करने से दुष्ट संतान होने, निद्रा लेने से दिरद्रता होने, और पढ़ने से मूर्खता होने ॥ सो पुराग्य का उक्त उपदेश तो प्रभुसंमित अर्थात् राजा के जैसा है; क्योंकि केवल आज्ञा है। इसी विषय में 'संध्याकाले तु " इति। यह उपदेश मित्र संमित अर्थात् मित्र के जैसा है; क्योंकि प्रयोजन वता कर समकाया है। इसी उपदेश को प्रातः काल में राजराजेश्वर को जगाता हुआ कि करता है ॥ यथा:—

॥ सबैया ॥

वस नींद विसारित राजिसरी, विस्त खेंडिता ज्यों निस तोरत है। उनिहार तो इंदुहि सों मन कों, विरमावत नां चल मोरत है॥ अब जागिये जू जसवंत बली, किवराज मुरार निहोरत है। दिग अंत विलंबित है । दिग अंत विलंबित है ॥ १॥ तुव आनन की खिब बोरत है॥ १॥

यहां पर्यायोक्ति अलंकार है ॥ रसगीय शब्दार्थ को काव्य संज्ञा है। खोर काव्य को शोमा दायक होने वह नमस्कार अलंकार है। जैसे यहां रमगीय शब्दार्थ होने से उक्त सबैया छंद काव्य है॥ ख्रीर धर्म शास्त्र के उक्त उपदेश का पर्याय से कथन रूप नमस्कार इस काव्य

<sup>\*</sup> राज्यस्मी ।

<sup>ि</sup> राजक्षमी के इंटु का निनोद स्टरने में दो हेतु उत्पन्न हुए हैं. एक तो इंटु का श्रति दूर चला जना. दूनग राजराजेश्वर के आनन सी खंबे का बोटना ।

को शोभा देता है, इसलिये यह चमत्कार इस काव्य का अलंकार है। यथावाः—

मारुत इव मरुपति सुजस, सब ठां करत सँचार ॥

इस दोहे छंद में शब्द भी रमणीय है, और मारुत के समान राजराजेश्वर का जस सर्व संचारी है यह अर्थ भी रमणीय है; तहां मा-रुत के समीप करके किया हुआ राजराजेश्वर के जस की सर्व संचारिता का विशेष ज्ञान, यह चमस्कार उक्त काव्य का शोभाकर होने से उपमा अलंकार है। ऐसे समस्त अलंकारों को जान लेना चाहिये॥ उक्त उप-देश कांतासंमित अर्थात् कांता के जैसा है; क्योंकि अलंत मनोहारी है। दूसरे उपदेश मनोहारी नहीं होते। कहा है किसी नीतिवेत्ता ने—

#### हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः॥

अर्थ—हितकारी होकर मनोहारि होने ऐसा वचन दुर्जभ है ॥ यदि नैसा ही कहा जाय, कि सूर्योदय से अथम न जागोगे तौ दरिद्री हो जाओगे;तौ कैसा अरुचिकर होता है। और अरुचिकर उप-देश का फल भी नहीं होता ॥

इस यंथ की सात ७ आकृतियां हैं। प्रथम आकृति में भूमिका; द्वितीय आकृति में काव्य का स्वरूप; तृतीय आकृति में शब्दालंकार; चतुर्थ आकृति में अर्थालंकार; पंचम आकृति में रसवदादि अलंकार; षष्ठ आकृति में अलंकारों का अंतर्भाव, अर्थात् दूसरों के माने हुए सौ १०० अलंकारों का उपमादि अलंकारों में और लोक में अंतर्भाव; ससम आकृति में यंथ समाप्ति का समय, राजराजेश्वर के समकालीन नरेश्वरों की गणना और पारितोषिक हैं ॥

इस ग्रंथ में विषय का नाम सब से वढ़े अचरों में, अन्य ग्रंथकारों के लच्चण तथा हमारे नामार्थ उस से छोटे अचरों में, उदाहरण उस से होटे अचरों में, वार्ता उस से होटे अचरों में और टिप्पण रेखा के नीचे उस से होटे अचरों में है ॥

रसिक विद्वानों से यह प्रार्थना है, कि गुगा आहक दृष्टि से इस प्रंथ को अवलोकन करें ॥

॥ दोहा ॥
किय खंडन सब वडन को,
यह अपराध विहाय ॥
व्हे निरपन्न निहारियो,
यह प्रबंध कविराय ॥ १ ॥

# कविराजा मुरारिदान॥



# ॥ सूचीपत्र ॥

| प्रथम त्राकृति १                           | वृष्ठ | पंक्ति |
|--------------------------------------------|-------|--------|
| मंगलाचरण.                                  | 3     | ¥      |
| बादशाह श्रौर राजा को श्राशीर्वीद.          | 9     | 83     |
| राजवंशवर्णन.                               | 2     | 9      |
| राठोड़ शब्द की व्युत्पित्त.                | ₹     | ሂ      |
| दिताण देश में कल्याणी नगरी के राठोड़ राजा. | ą     | 90     |
| कन्नोज के राठोड़ राजा.                     | २     | २२     |
| कन्नोज के जयचंद्र का सांदीस वर्शन.         | ঽ     | २४     |
| कमधज शब्द की व्युत्पत्ति.                  | Ę     | 3      |
| मारवाड़ में खेड़ राजधानी के राठोड़ राजा.   | 8     | ¥,     |
| मंडोर राजधानी के राठोड़ राजा.              | ٩     | 9      |
| जोघपुर राजधानी के राठोड़ राजा.             | ξ     | Ę      |
| वर्त्तमान महाराजा जसवंतर्सिंह का वर्णन.    | 5     | १५     |
| जसवंतर्सिह का दरबारी लिबास का चित्र.       | १०    | ****   |
| जसवंतर्सिह का सादे लिबास का चित्र.         | 33    | ****   |
| महाराज कुमार सरदारसिंह का चित्र.           | 35    | ••••   |
| वंशावली के नाम.                            | 33    | ••••   |
| ग्रंथ निर्माण कारण.                        | 38    | 8      |
| प्रंथ नामकरस्य.                            | 38    | १८     |
| सात श्राकृतियों का कथन.                    | 34    | 3      |
| कवि वंश वर्णन.                             | 38    | 30     |
| कवि का वंश.                                | 38    | २१     |
| चारण शब्द की व्युत्पत्ति.                  | 98    | Ä      |
| लाखपसाव शब्द की व्युत्पत्ति.               | 9 દ્  | 38     |
| चारणों का वतन.                             | 94    | 30     |

|                                             | पृष्ठ      | पंक्ति  |
|---------------------------------------------|------------|---------|
| चारलों का इष्ट.                             | 90         | 94      |
| चारणों की देवताओं में गणना और महत्व.        |            |         |
| ग्रंथ कर्त्ता मुसारिदान का चित्र.           | १ुन        | 3       |
| नाम ग्रीर लन्नण का विचार                    | 38         | ₹       |
| तृत्वस्य वनाने की शैली                      | २०         | 3       |
| धोरियों ने लज्ज्ज्य नहीं बनाये.             | २१         | 3       |
| श्रलंकारादि का नाम ही लच्चण है.             | 22         | 98      |
| नाम रूप लच्चण का निर्वाह करने की प्रतिज्ञा. | <b>२३</b>  | २२      |
| लवग् के दो प्रकार,                          | <b>₹8</b>  | ₹       |
| लवरा का स्वरूप.                             | <b>₹</b> 8 | 94      |
| श्रतिज्यासि दोष का स्वरूप.                  | 28         | २०      |
| भ्रज्याप्ति दोष का स्वरूप.                  | <b>₹</b> 8 | ₹&      |
| ग्रसंभव दोष का स्वरूप.                      | २५         | 912     |
| साहित्य शास्त्र में उपलक्षणता का प्रहण्.    | २५         | २४      |
| शब्द के तीन प्रकार.                         | <b>२७</b>  | 92      |
| याभिक.                                      | २७         | 9 12    |
| रूढ.                                        | २७         | 95      |
| योगरूढ.                                     | २८         | 9       |
| नाम रूप लवगा में दोपाभाव की संगति.          | र⊏         | 9       |
| मरदेश के गड़य का परिवर्त्तन.                | 35         | 9       |
| ममन्थली होने का कारण.                       | 35         | ş       |
| माग्यार में नागवंशियों का राज्य.            | 38         | 99      |
| परमार्थे का गड्य.                           | ₹६         | 43      |
| परिहास का गड्य.<br>गरकारों का गड्य.         | ३०         | ,<br>\$ |
| गा च्या का गड्य.                            | ३०         | ¥       |
| प्रियान सामा जा <del>रोक हा । । ।</del>     | 30         | 98      |
| पंजान गना जनवंत मिह के यब से मरुखल का       | सजल        |         |
|                                             | 3,0        | 90      |

|                                                       | पृष्ठ        | पंक्ति    |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| जसवंत समुद्र तालाव का निर्माण.                        | ʰ            | २०        |
| प्राचीन ग्रंथ श्रौर उन ग्रंथकर्तात्रों के नाम.        | ₹9           | 9         |
| नाट्यशास्त्र के कर्ता भरत भगवान् का समय.              | ₹9           | 7         |
| श्रग्नि पुराण के कर्ता वेदन्यास भगवान का समय.         | इष्ट         | 38        |
| सरस्वतीकंठाभरण के कर्ता मोज महाराजा का समय            | 38           | २०        |
| ध्वन्यालोक के कर्ता राजानक श्रीमदानन्दवर्द्धनाचार्य व | <b>া</b>     |           |
| समय.                                                  | ३४           | २४        |
| काव्यालंकार सूत्र के कर्ता वामन का समय.               | হ্য          | 9         |
| काव्यालंकार के कती रुद्रट का समय.                     | ąχ           | <b>5</b>  |
| कान्यादरी के कर्ता आचार्य दग्डी का समय.               | ¥¥           | 99        |
| वाग्मटालंकार के कर्ता वाग्मट का समय.                  | ₹¥           | 93        |
| चंद्रालोक के कर्ता जयदेव का समय.                      | <b>₹</b> ¼ · | 38        |
| श्रलंकारतिलक के कर्ता भानुदत्त का समय.                | ąχ           | 97        |
| काव्यप्रकाश के कर्ता मम्मट का समय.                    | ₹¥           | 99        |
| काव्यप्रकाश गत कारिका मम्मट कृत नहीं.                 | ₹६           | २७        |
| ऋलंकारसर्वस्व के कर्ता राजानक रुय्यक का समय.          | <i>७</i> इ   | X         |
| त्र्रालंकाररत्नाकर के कर्ता शोभाकर का समय.            | ₹%           | Ę         |
| श्रतंकारसर्वस्य की टीका विमर्शनी के कर्ता राजानक      |              |           |
| का समय.                                               | ₹%           | 9         |
| • कुवलयानन्द के कर्ता ऋष्ययदीन्नित का समय.            | ३७           | 3         |
| वित्रमीमांसा के कर्ता श्रप्ययदीवित का समय.            | ३७           | 90        |
| साहित्यदर्पण के कर्ता विश्वनाथ का समय.                | ३्७          | 38        |
| कान्यप्रदीप के कर्ता गोविंदठक्कुर का समय.             | <i>₹७</i>    | २०        |
| श्रलंकारचूडामिंग के कर्ता हेमाचार्य का समय.           | ₹9           | २१        |
| प्रतापरद्रीय के कर्ता विद्यानाथ का समय.               | ₹'9          | <b>२२</b> |
| श्रलंकारकौस्तुभ के कर्ता विश्वेश्वर का समय.           | <i>₹७</i>    | २७        |
| श्रतंकारोदाहरण के कर्ता यशस्क का समय.                 | ₹19          | २८        |
| साहित्यसुवासिषु के कर्ता विश्वनाथदेव का समय.          | ₹'9          | 35        |

|                                                         | पृष्ठ   | पंक्ति   |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|
| श्रलंकारशेखर के कर्ता केशविमश्र का समय.                 | হ্দ     | 9        |
| रसंगगाघर के कर्ता जगन्नाथ का समय.                       | ३्द     | ą        |
| भाषामृष्या के कर्ता महाराजा जसवंतर्सिंह का समय.         | 35      | 33       |
| कितनेक प्राचीनों ने अलंकार नहीं कहे जिस का कारग्,       | ्<br>इद | २३       |
| साहित शात्र का प्रयोजन.                                 | 3.5     | Ę        |
| संकेत.                                                  | 89      | ,<br>२3  |
| छंदादि विचार.                                           | ध२      | ₹        |
| द्वितीय <b>त्राकृति</b> २                               | •       | `        |
| मंगलाचरगा.                                              | ध्रह    | 8        |
| कान्यस्त्ररूप.                                          | धद      | ŭ        |
| कवि शब्द की व्युत्पत्ति.                                | ४६      | 9        |
| मनुष्य छाया से काव्य के शरीर, ब्रात्मा श्रीर श्रलंकार व | प्रावि  | •        |
| की कल्पनाः                                              | 5.0     | 3        |
| गुण स्वरूप.                                             | 38      | 92       |
| दोप स्वरूप.                                             | 38      | 98       |
| श्रलंकार स्वरूप.                                        | y.      | •        |
| काच्य लच्चग्.                                           | ¥.      | ź        |
| कान्य प्रकार.                                           | ¥9      | २५       |
| उत्तम काव्य.                                            | ¥3      | <b>a</b> |
| मध्यम काव्यः                                            | X3      | X        |
| श्रवर काव्य.                                            |         | 89       |
| भग्न कृत कान्य लचग्.                                    | X9      | ३६       |
| नाहिलदर्पाण के मत से काव्य के दृश्य श्रव्य दो प्रकार.   | યુવ     | 53       |
|                                                         | •       | 9        |
| नसगा.                                                   | 78      | 33       |
| प्रयोजनवनी लच्चम्।                                      | ४४      | 9        |
| -                                                       | યૂપ્    | 93       |

|                                           | पृष्ठ       | पंक्ति |
|-------------------------------------------|-------------|--------|
| जहत्स्वार्था श्रथवा लद्मणलद्मणा.          | ሂሂ          | २३     |
| श्रजहत्स्वार्था श्रथवा उपादानलचगा.        | ጟጟ          | 20     |
| रूढा लच्या.                               | ধুছ         | ₹•     |
| च्यंजना.                                  | ४७          | २४     |
| व्यंजना शब्द की व्युत्पत्ति.              | ধ্ৰ         | 8      |
| <b>त्राह्मप श्रथवा ध्वनि.</b>             | ধ্ৰ         | २२     |
| शब्द व्यंजना.                             | ६०          | 9&     |
| श्रभिधा के नियामक संयोगादि.               | ६१          | 3~     |
| श्रनेकार्थवाची शब्द विना शब्द व्यंजना.    | ξ¥          | 8      |
| श्रर्थ व्यंजना.                           | ६४          | ₹X     |
| वक्तुवोद्धव्यादि विशिष्ट व्यङ्ग्योदाहरगा. | ६६          | 70%    |
| शब्दार्थोभयव्यंजना.                       | • 0'        | 8      |
| प्रधान श्रीर श्रप्रधान व्यंग्य के भेद.    | 66          | 8      |
| प्रधान व्यंग्य के भेद.                    | ७२          | 5      |
| श्रविविद्यात वाच्य व्यंग्य का स्वरूप.     | ७२          | 3      |
| श्रर्थांतर संक्रमित वाच्य व्यंग्य.        | ७२          | 38     |
| श्रतंतिरस्कृत वाच्य व्यंग्य.              | ७२          | २०     |
| विवित्तवाच्य व्यंग्य का स्वरूप,           | ७२          | २४     |
| असंलक्ष्यकम व्यंग्य.                      | <i>\$</i> 0 | 9      |
| भाव निरूपण्.                              | ξe          | २४     |
| भाव का स्वरूप.                            | ५७          | २६     |
| विभाव का स्वरूप.                          | 68          | 7      |
| श्रांलबन विभाव.                           | 80          | 8      |
| उदीपन विभाव.                              | 80          | ¥      |
| <b>त्रनु</b> भाव.                         | 80          | Ę      |
| भाव की रस दशा.                            | 86          | २२     |
| स्थायी संचारी विवेक.                      | Уe          | 8      |
| स्थायी भाव का स्वरूप.                     | પ્રથ        | 33     |

| , ,                              | पृष्ठ      | पंक्ति     |
|----------------------------------|------------|------------|
| संचारी भाव का स्वरूप.            | ७६         | 9          |
| स्थायी संचारी का विशेष निर्णय.   | ७६         | 98         |
| भाव का लच्चग्र,                  | 66         | २२         |
| स्थायी श्रीर रस का विशेष निर्शय. | 70         | 9          |
| रस शब्द की व्युत्पत्ति.          | <u>د</u> ۰ | ৩          |
| भरत का रस जन्नण.                 | E0         | २४         |
| दग्डी का रस लच्चण.               | <b>≈</b> 9 | २५         |
| विद्यानाथ का रस लच्चण.           | ह्न        | 32         |
| सास्विक भाव का लच्चणु.           | 45         | 35         |
| सान्त्रिक माव.                   | 45         | ર છ        |
| हाव.                             | <b>도</b> ३ | ,-10       |
| लीला हाव.                        | <b>=8</b>  | 9          |
| साहित्यदर्प्यस का हाव लच्चस.     | द्य        | २०         |
| स्थायी नाम.                      | <i>e</i> 3 | <b>२</b> ४ |
| रत्यादि स्थायी भाव.              | 독독         | २४         |
| रति-                             | ᅜᅜ         | २६         |
| हास-                             | হ.হ        | ঽ६         |
| शोक-                             | 63         | 8          |
| क्रोध.                           | 0,3        | १६         |
| उत्साह.                          | 0.3        | ર્ષ્ટ      |
| मय.                              | 83         | 35         |
| जुगुप्सा.<br>विस्मय.             | 83         | 99         |
| निर्वेद,                         | 83         | 29         |
| संचारी भाव.                      | ६२         | 3          |
| ग्लानि.                          | 53         | 38         |
| शंका.                            | 93         | 914        |
| श्रस्या,                         | 53         | २४         |
|                                  | 88         | 38         |

|                 | पृष्ठ      | पंक्ति |
|-----------------|------------|--------|
| मद्.            | ĽЗ         | ₹      |
| श्रम.           | દ્રય       | 93     |
| श्रालस्य.       | ХЗ         | ₹ ₹    |
| दैन्य           | १६         | Ę      |
| चिन्ता          | ३३         | २०     |
| मोह.            | 23         | Ę      |
| स्मृति.         | <i>७</i> ३ | 97     |
| धृति-           | <i>e3</i>  | २४     |
| ब्रीडा.         | ६=         | २०     |
| चपलता.          | 33         | Ę      |
| हर्ष.           | 33         | 98     |
| संभ्रम.         | 900        | 9      |
| जब्ता.          | , 300      | 9 0    |
| गर्व            | 900        | 3=     |
| विषाद.          | 803        | 8      |
| श्रौत्सुक्य-    | 303        | 38     |
| निद्रा.         | 305        | . 3    |
| श्रपस्मार.      | 305        | ₹      |
| सुप्त.          | 305        | Ę      |
| प्रबोध.         | १०२        | 5      |
| श्रमर्ष.        | 305        | 30     |
| श्रवहित्थ.      | १०२        | 36     |
| उत्रता.         | १०३        | 9      |
| मति.            | 305        | Ę      |
| <b>न्याधि</b> . | 305        | 90     |
| उन्माद-         | 305        | २०     |
| मरण्-           | 308        | 8      |
| त्रास.          | 3.08       | Ę      |

| •                                 | पृष्ठ | पंचि | <u> </u> |
|-----------------------------------|-------|------|----------|
| - 6                               | 308   | 90   |          |
| वितर्क-                           | 808   | २५   |          |
| मावोदय.                           | 308   | રપ્ર |          |
| भाव शांति-                        | 904   | ŝ    |          |
| भावसंधि.                          | १०६   | ¥    |          |
| भावश्वलता.                        | 30/0  |      |          |
| भावामास.                          | 300   | 9:   | <b>}</b> |
| ₹स.                               | 90∺   |      | •        |
| शृंगार.                           | 905   |      | 2        |
| संक्षेप से नायिका प्रकार-         |       |      | र<br>५   |
| शृङ्गार रस के प्रकार-             | 999   |      |          |
| संयोग शृंगार.                     | 335   |      |          |
| वियोग शृंगार-                     | 993   | •    | 38       |
| हास्य.                            | 335   |      | Ą        |
| करुण.                             | 92    | •    | 30       |
| रौद्र                             | 95:   | \$ 1 | 5        |
| वीर.                              | 3 9   | B    | P        |
| भयानक.                            | 9 8   | 4    | 99       |
| बीमत्स.                           | 9 =   | १६   | 38       |
| श्रद्धत.                          | 93    | 9    | 33       |
| शांत.                             | 3 7   | {দ   | 5        |
| शृंगारादि शब्दों का नामार्थ.      | 9:    | Ę o  | 914      |
| रसाभास.                           | 91    | \$\$ | 3        |
| वेदच्यास के मत से रस.             |       | इङ्  | २४       |
| संलक्ष्यक्रम व्यंग्य.             | 9     | इष्ट | 9        |
| गुणीभूत व्यंग्य,                  | 9     | ¥Χ   | 30       |
| गुणी मृत च्यंग्य के अगृह आदि भेद. |       | ξĽ   | 3.5      |
| गुग् निस्पग्।                     |       | 90   | 8 .      |
| माधुर्य गुरा का लत्तरण,           | •     | 183  | 3        |

|                                                 | पृष्ठ        | पंक्ति |
|-------------------------------------------------|--------------|--------|
| श्रोज गुर्ण का लक्तरण.                          | 383          | 5      |
| प्रसाद गुण का लच्चण.                            | 383          | 98     |
| श्रथ रीति.                                      | 985          | રષ્ટ   |
| वेदव्यास का रीति लच्चण.                         | 385          | ६      |
| मारवी रीति.                                     | 385          | २०     |
| अलंकार का सामान्य स्वरूप,                       | 387          | 8      |
| श्रतंकार शब्द की व्युत्पत्ति.                   | 387          | 9      |
| उपमादि को श्रलंकार न्यवहार का कारख.             | ૧૬પ્         | 3      |
| गुण श्रीर श्रलंकारों का भेद.                    | 387          | २२     |
| काव्य में अलंकार की आवश्यकता,                   | 388          | 9      |
| वेद में अलंकार.                                 | 180          | ¥      |
| श्रलंकारों की तीन दशाः                          | 380          | 38     |
| उभयालंकार,                                      | 38=          | Ę      |
| वेद्व्यास का लक्क्स,                            | 382          | Ý      |
| भोज महाराजा का लव्तग्र.                         | 382          | २०     |
| अलंकार अलंकार्य विचार.                          | 370          | 9      |
| काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का श्रलंकार लन्नग्।    | 373          | 914    |
| त्राचार्य दंडी का ऋलंकार लक्क्स.                | 94.9         | २४     |
| रान्दालंकार श्रीर श्रर्थालंकार का स्वरूप.       | १४२          | 9      |
| रस, भाव, रसामास, भावामास, श्रादि श्रलंकार नहीं. | १४३          | ३२     |
| श्रप्रस्तुतप्रशंसा की व्यंग्य से विल्रन्नग्ता.  | ૧૪૬          | 90     |
| समासोक्ति की ज्यंग्य से विलन्नग्ता.             | <b>\$</b> X8 | २४     |
| संदेह की व्यंग्य से विलद्मणता.                  | 377          | 99     |
| दीपक की व्यंग्य से विलच्च गता.                  | 9 ሂሂ         | 93     |
| पर्यायोक्ति की व्यंग्य से विलवण्यता.            | ያሂሂ          | 98     |
| ध्वनिकार के मत में ध्वनि से श्रतंकार का भेद.    | ३४६          | 9      |
| ध्वनि के उदाहरसा.                               | १ሂ६          | १६     |

|                                         | पृष्ठ पंक्ति   |
|-----------------------------------------|----------------|
| तृतीय त्राकृति ३                        |                |
|                                         | વેશેલ ક        |
| शब्दालंकार.                             | <b>9</b> ⊻⊏ ६  |
| श्रनुप्रास.                             | <b>૧૬</b> ૧ ૧૦ |
| महाराजाधिराज सर प्रतापसिंहजी का चित्र.  | १६३ ५३         |
| त्ताटानुशास-                            | રુદ્ધ ૧૧       |
| यमक.                                    | 9 <u>६७</u> 9२ |
| पुनरुक्तिवदाभास.                        | * *            |
| चित्रालंकार.                            | १६७ २८         |
| कमलबंघ.                                 | १६८ ७          |
| धनुषयंघ.                                | १६६ =          |
| चित्रालंकार ऋलंकार नहीं.                | 900 ⊏          |
| चतुर्थ त्राकृति ४                       |                |
| श्रर्थीलंकार.                           | ૧૭૧ ૨          |
| भंगलाचरणः                               | 999 8          |
| प्रथम उपमालंकार के कथन में कारण.        | 999 🐔          |
| उपमा.                                   | १७२ ३          |
| उपमा शब्द की व्युत्पत्ति.               | ૧૭૨ ૧૧         |
| उपमा शब्द का श्रद्धार्थ.                | 305 ⊏          |
| प्राचीनों के उपमा के लह्नख्.            | १७६ १२         |
| वाच्योपमा.                              | १८३ १६         |
| न्यंग्योपमा,                            | 3=X \$         |
| लक्ष्योपमा.                             | •              |
| न्याय रीति से श्रतंकारकौरतुम का लच्चण्. |                |
| उपमा में सादश्य का विचार.               | •              |
| उपमेय उपमान साधम्य श्रीर वाचक.          | - ',           |
| साधर्म्य के पांच प्रकार.                | 9 <b>89</b>    |
|                                         | ३६३ ३२         |

|                                                    | वृष्ठ       | पंक्ति      |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| त्रनुगामी साधर्म्य.                                | ₹36         | 98 -        |
| विंब प्रतिविंब भाव साधर्म्य.                       | \$38        | २१          |
| उपचरित साधम्यै.                                    | 388         | 92 ~        |
| वस्तु प्रतिवस्तुभावापन्न साधर्म्थ.                 | 838         | 3=          |
| श्लेष साधर्म्य.                                    | 38%         | ઇ           |
| प्रकृताप्रकृतोपमा.                                 | १६४         | 919         |
| वैधर्म्य श्रीर श्रभाव रूप साधर्म्य से उपमा.        | 388         | Ř           |
| श्रसंभावितोपमा.                                    | 388         | 38          |
| पदोपमा, वाक्योपमा श्रौर समासोपमा.                  | ३१६         | २४          |
| जुप्तोपमा                                          | 989         | 93          |
| प्रत्ययोपमा                                        | ११८         | 9 2         |
| उदाहरणांतरों के लिये प्रभेद कल्पना श्रनुपयुक्त है, | 338         | 2           |
| उपमा के निरवयव, सावयव, समस्तवस्तुविषय, एकदेश-      |             | -           |
| विवर्त्ति, परंपरित पांच प्रकार.                    | २००         | 38          |
| परंपरितोपमा                                        | २०२         | 8           |
| समुच्चयोपमा.                                       | २०२         | 38.         |
| बहूपमा.                                            | २०३         | २           |
| मालोपमा.                                           | २०४         | 98          |
| रसनोपमा.                                           | ₹•६         | Ä           |
| गमनोपमा.                                           | २०६         | २२          |
| निजोपमा.                                           | २०६         | २८          |
| किल्पतोपमा.                                        | ₹•७         | २५          |
| उत्पाचोपमा.                                        | २१२         | 2           |
| विपरीतोपमा.<br>परस्परोपमा.                         | २१२         | २१          |
| परस्परापमाः<br>श्रान्योन्योपमाः                    | २१५         | 2           |
| अन्यान्यापमाः<br>उपमेयोपमाः                        | <b>२१</b> ४ | <b>२</b> ०. |
| उपमासमासि.                                         | २१६<br>२१७  | 30          |
| o carrenge                                         | 410         | ,,,         |

|                                   | पृष्ठ           | पंक्ति         |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| श्रतहु ए.                         | ~ <b>२</b> १८   | 9              |
| प्राचीनों के लच्चणा               | ં ૨૬૬           | <del>ያ</del> ሂ |
| श्रातिशयोक्ति.                    | २२१             | २७             |
| प्राचीनों के लच्चण.               | <b>२</b> २३     | 20             |
| सर्वस्वमत के पांच प्रकार.         | २२७             | 38             |
| चपलातिशयोक्ति.                    | २२६             |                |
| त्रतुल्ययोगिता.                   | <b>२</b> ३१     |                |
| श्रिधिक,                          | २३३             |                |
| प्राचीनों के लक्ष्ण.              | रइप्र           |                |
| श्रनवसर.                          | 355             |                |
| श्रनुज्ञा.                        | 280             |                |
| प्राचीनों के लक्ष्म.              | 289             | ,<br>'9        |
| श्रन्योन्य.                       | 787             |                |
| भाचीनों के जन्म.                  | 787<br>787      |                |
| श्रन्योन्यचूड्का.                 |                 | • .            |
| श्रपन्हुति.                       | २४६             |                |
| प्राचीनों के लच्चग्.              | २४७             | -              |
| तत्त्वापन्ह्वरूपक.                | २५०             |                |
| <u> सुद्धाप<del>न्हु</del>ति.</u> | २४२             |                |
| हेत्त्रपन्हुति.                   | २५३             | •              |
| पर्यस्तापन्हुति.                  | २५४             |                |
| भ्रान्तापन्हुति.                  | २५६             |                |
| द्येकापन्हुति.                    | 378             |                |
| कैतवापन्हुति.                     | २४४             | ~              |
| श्रपुर्वरूप.                      | <b>ર</b> પ્રપ્ર |                |
| श्रप्रस्मिनिक.                    | २५७             | •              |
| श्रप्रस्तुतप्रशंसा.               | ३४८             |                |
| भाचीनों के लक्षण,                 | 348             | 88             |
|                                   | २६७             | 9              |

| 5*.                                       | वृष्ठ        | पंक्ति |
|-------------------------------------------|--------------|--------|
| कार्यनिबंधना श्रादि पांच प्रकार.          | 7६5          | 3      |
| ः श्रन्योक्ति。                            | રેજ્ય્       | N.     |
| श्रमेद.                                   | 309          | २१     |
| ्प्राचीनों के लक्त्य.                     | २पर          | 92     |
| श्रह्प.                                   | २ <b>८</b> ३ | 94     |
| प्राचीनों के लचग्र-                       | २८४          | २२     |
| श्रवज्ञा.                                 | २८६          | 6      |
| प्राचीनों के लचण.                         | २८७          | 9      |
| श्रवसर.                                   | २८६          | 9      |
| भाचीनों के लच्चग.                         | र⊏६          | 97     |
| श्राचेप.                                  | २११          | 95     |
| . प्राचीनों के लच्चण.                     | २६२          | 99     |
| श्राभास.                                  | 338          | 3      |
| उत्तर.                                    | ३०५          | 38     |
| प्राचीनों के लच्चण.                       | ३०८          | 2      |
| उत्प्रेचा.                                | \$30         | 30     |
| . वस्तूत्प्रेचा.                          | ₹98          | ¥      |
| उत्प्रेता व्यंजक शब्द.                    | ३१४          | 35     |
| हेतूरमेना.                                | इ१४          | र ७    |
| फलोत्प्रेचा.                              | <b>३</b> १६  | १६     |
| द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति से पांच प्रकार. | ३१६          | 30     |
| चेतन, श्रचेतन वृत्युत्पेत्ना.             | ३२०          | 5      |
| धर्मधर्म्याश्रय उत्प्रेचा.                | ३२०          | 38     |
| ्सापह्नवोत्त्रेचा.                        | ३२१          | 3      |
| गम्योत्त्रेचा.                            | ३२१          | २५     |
| प्रचीनों के लच्चरा-                       | ३२३          |        |
| उदान.                                     | ३२७          |        |
| उदात्तमाला-                               | ₹₹€.         | 9      |

|                                                        | पृष्ठ        | पं  | क्ते |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|
| 2.7.2                                                  | <b>ষ্</b> ষ্ | ₹ 9 | )    |
| प्राचीनों के लघण-                                      | ३३४          | 9   | •    |
| उदाहरण-                                                | ३३५          |     |      |
| प्राचीनों के लच्चग्रः                                  | इर्द         | 9   | •    |
| उद्घेख.                                                | ३३ <b>६</b>  | ₹   | 9    |
| प्राचीनों के लचण-                                      |              |     |      |
| कान्यार्थापत्तिः                                       | ३४४          |     | _    |
| भावीनों के खचरा.                                       | ३४६          |     | १७   |
| ऋम,                                                    | <b>3</b> 8≈  |     |      |
| प्राचीनों के लक्तग्र-                                  | ಸರ್ಕಿ        | - 8 | 2    |
| तहुरा.                                                 | <b>₹</b> XX  | . * | 9    |
| प्राचीनों के लक्त्य-                                   | \$ X @       | , 1 | 9    |
| तुस्ययोगिता.                                           | ₹X5          | :   | २४   |
| प्राचीनों के लक्त्य-                                   | ३६           | •   | ৩    |
| दीपक.                                                  | <b>ই</b> হ   | Ę   | 3%   |
| प्राचीनों के लक्क्ष.                                   | \$6          | Ą   | २२   |
| वृष्टान्त.                                             | ই ৩          | ĸ   | ĸ    |
| प्राचीनों के जन्नग्र.                                  | υĘ           | 5   | 90   |
| निदर्शनाः                                              | \$c          | io  | 98   |
| प्राचीनों के लच्चा-                                    | Ę            | ₹ ₹ | २२   |
| निदर्शना के पदार्थवृत्ति श्रीर वाक्यार्थवृत्ति प्रकार. | \$           | 55  | २६   |
| नियम.                                                  | ₹            | 83  | २०   |
| निरुक्ति.                                              | \$           | हइ  | 9    |
| प्राचीनों के लक्ष्य.                                   | 3            | ह्य | 3    |
| परिकर,                                                 | •            | 33  | 36   |
| प्राचीनी के लच्च.                                      |              | 09  | ૧૫   |
| परियाम.                                                |              | 80  | ,    |
| प्राचीनों के लच्चग्र,                                  |              | 808 | 99   |

|                            | पृष्ठ                 | पंक्ति     |
|----------------------------|-----------------------|------------|
| परिसंख्या.                 | 818                   | 98         |
| प्राचीनों के लचण.          | 897                   | 99         |
| पर्याय.                    | 836                   | 30         |
| प्राचीनों के लच्चण.        | 830                   | २६         |
| पर्यायोक्ति.               | 895                   | 38         |
| प्राचीनों के लच्चण-        | ે ઇર૧                 | 99         |
| पिहित.                     | ४३०                   | 38         |
| प्राचीनों के लच्च थ.       | <i>६</i> ३३           | É          |
| पूर्वरूप,                  | <b>४</b> ३३           | २३         |
| प्राचीनों के लचग-          | धर्६                  | 99         |
| प्रतिमा.                   | ४३६                   | २४         |
| प्राचीनों के लच्च ग-       | 8३८                   | 30         |
| प्रत्यनीक.                 | 88.                   | 9          |
| प्राचीनों के ल <b>च</b> ण- | \$80                  | 9          |
| प्रहर्षेण.                 | ध्रप्र                |            |
| प्राचीनों के ल <b>च</b> ण- | <b>ઇ</b> પ્ર <b>ર</b> | 38         |
| भाविक.                     | ८४४                   | 30         |
| प्राचीनों के लच्चणः        | 817                   | <u>م</u>   |
| भ्रान्ति.                  | <i>इ.</i> ४७          |            |
| प्राचीनों के लच्च थ        | ৪४দ                   |            |
| मिथ्याध्यवसिति.            | <b>४६३</b>            | <b>ર</b> છ |
| प्राचीनों के लच्चग.        | 868                   | <u>п</u>   |
| मिलित.                     | ४६७                   | 8          |
| प्राचीनों के लच्च.         | <b>४६</b> ८           |            |
| मिष.                       | 338                   | <b>२</b> ४ |
| प्राचीनों के लच्च ए.       | ૧૦૬<br>૧૦૬            | ₹<br>⊑     |
| मुद्राः                    | १७२<br>१७३            | 25         |
| प्राचीनों के लच्चण-        | 631                   | 412        |

| ( ,                           | पृष्ठ पंक्ति    |
|-------------------------------|-----------------|
| ^                             | <i>ે</i> દ કુછ  |
| तावली.<br>प्राचीनों के लच्चेक | કે અન્ય         |
|                               | 8 <i>७७</i> ९   |
| हर्पक.                        | १ इन्नष्ठ       |
| प्राचीनों के लच्चण-           | ४८८ १६          |
| निरवयव रूपक.                  | 8 <i>⊏७ २</i> ४ |
| सावयत्र रूपकः                 | धन्न६ ५         |
| . परंपरित रूपक.               | १८८ २०          |
| मालारूपक.                     | १८ ३३           |
| - युक्त रूपक                  | 8≂६ २०          |
| · श्रयुक्तरूपक.               |                 |
| • विरुद्धरूपकः                |                 |
| , स्रनुक्लरूपक,               | 860 3           |
| प्रतिकूलरूपक.                 | ४६० २           |
| श्रिघिकन्यूनसमरूपक.           | 88° ३४          |
| लेश.                          | ४६२ म           |
| प्राचीनों के लच्च ग.          | 8£X @           |
| लोकोक्ति.                     | 8 = 38          |
| प्राचीनों के जच्चरा-          | 8338            |
| वक्रोक्ति.                    | ક્રફ કુક        |
| प्राचीनों के लच्च गाः         | े ४०२ ११        |
| विकरूप.                       | ४०३ ३           |
| प्राचीनों के लच्च ग.          | ४०४ १४          |
| त्रिकाश.                      | ४०७ १८          |
| विचित्र.                      | · 408 9         |
| प्राचीनों के लच्चण.           | ५१२ २७          |
| विधि.                         | - ५१८ २०        |
| विनोक्ति.                     | યૂરુ ૧          |
| प्राचीना के लच्चण.            | - 429 - 90      |
|                               |                 |

|                                  | वृष्ठ          | पंक्ति |
|----------------------------------|----------------|--------|
| विरोध.                           | - 128          | 8      |
| प्राचीनों के लच्चण.              | ध्रश           | २२     |
| विशेषोक्ति.                      | ४३०            | २२     |
| प्राचीनों के लच्चग्र.            | ४३१            | २६     |
| विषम.                            | 233            | \$     |
| प्राचीनों के लच्चण.              | <i>स</i> र्म , | २६     |
| विषाद.                           | <b>খ</b> ্বদ   | 98     |
| प्राचीनों के लच्चणः              | হ্ব ৪ -        | 3      |
| <b>च्यतिरेक</b> .                | <i>183</i>     | २१     |
| प्राचीनों के लच्चा               | <b>ភ</b> 88    | २३     |
| च्याघात.                         | ४४१            | 38     |
| प्राचीनों के लच्चण.              | ४४२            | २०     |
| शृंखला.                          | র্মক           | 1      |
| प्राचीनों के लच्चग.              | ध्रह           | 98     |
| श्लेष.                           | ধূৰণ           | 9.     |
| शब्दक्षेव स्त्रौर स्त्रर्थक्षेव. | <b>५६</b> १    | 92     |
| समङ्गश्लेष श्रीर श्रमङ्गश्लेष.   | षु६१           | 10     |
| अगृदक्षेष.                       | <i>160</i> •   | २३     |
| संकोच.                           | <i>X03</i>     | 9      |
| संदेह.                           | ४७३            | १६     |
| कल्पितवस्तु के संदेह.            | <b>২</b> ৩২    | १५     |
| प्राचीनों के लच्चग्र.            | ४७६            | Ş o    |
| संभावना.                         | યુષ્ટ          | 8      |
| प्राचीनों के ज़ज्जण.             | ४८१            | २२     |
| संस्कार.                         | ४८३            | 3      |
| प्राचीनों के लच्चग्र.            | प्रवश्         | 8≃     |
| सम.                              | <b>५</b> ८६    |        |
| प्राचीनें। के लच्चा.             | ध्रद७          | 38     |

| ( 1 / )                                            | पृष्ठ ( | पंक्ति       |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                                    | ¥.83    | ર            |
| समाधि.                                             | 834     | १२           |
| प्राचीनों के लचग्र-                                | પ્ર.દ્દ | ઠ            |
| समासोक्तिः                                         | 8,00    | ર•           |
| प्राचीनों के लच्च ए-                               | ६०५.    | 3            |
| समुचय.                                             | ६०६     | સ્ ષ્        |
| प्राचीनों के लक्ष्य.                               | 483     | 8            |
| सहोकि.                                             | •       | _            |
| प्राचीनों के लच्च.                                 | ६१४     |              |
| सार.                                               | ६१७     |              |
| प्राचीनों के लच्य.                                 | 383     |              |
| स <del>ूच</del> म.                                 | ६२१     |              |
| रमृति.                                             | ६२३     | 38           |
| प्राचीनों के लक्तगा-                               | ६२४     | B            |
| स्मृति त्रालंकार त्रारे संचारी में भेद-            | ६२७     | Ę            |
| स्वभावोक्ति.                                       | ६३३     | X            |
| हेतु.                                              | ६३५     | ८ १०         |
| हेतु के प्रकार-कारक १ ज्ञापक २.                    | ६३५     | ६ २∘         |
| प्राचीनों के सदया.                                 | ६३      | <b>= ২</b> ৩ |
| श्रलंकारों के नाम स्वभाव निभित्त से रक्खे गये हैं. | \$ 53   | ३ ६          |
| श्रलंकारों की गगुना के खप्पय.                      | ६४      | ₹ 9=         |
| चमत्कृति विशेष से श्रलंकार का स्वीकार.             | ६४      | ६ १६         |
| पञ्चम त्राकृति ५                                   |         |              |
|                                                    |         |              |
| रसवदादि ऋलंकार,                                    | ६१      | \$ 38        |
| • मंगलाचरण्.                                       | ६६      | € 3          |
| रसनत्.<br>प्रेय.                                   | ६       | K 31         |
| At Me                                              | # 1     | 38 86        |

|                   | <b>पृष्ठ</b> े | पंक्ति   |
|-------------------|----------------|----------|
| ऊर्जस्वी.         | ६५३            | ξ        |
| समाहित.           | ६५४            | <u>ـ</u> |
| भावोदय.           | ६५५            |          |
| भावसंघि.          | ६४४            | 3 2      |
| भावशब्रुलता.      | ६५६            |          |
| षष्ठ त्राकृ       | ते ६           |          |
| प्रतमीवाकृति.     | € र ⊏          | 9        |
| मंगलाचरण.         | €X¤            | ş        |
| <b>अङ्ग</b> .     | %¥¤            |          |
| श्रचिन्स.         | ६४६            | 9        |
| श्रतिशय,          | ६६०            | 9        |
| श्रत्युक्ति.      | ६६०            | 3=       |
| त्रनङ्ग.          | ६६३            | Ŗ        |
| श्रनच्यवसाय,      | ६६४            | 9        |
| श्रनन्वय,         | <b>६</b> ६४    | 30       |
| श्रनादर.          | <b>\$</b> \$0  | 30       |
| अनुकृत्त.         | <b>६</b> ६⊏    | ર્ષ્     |
| श्रनुकृति.        | ६६६            | २२       |
| <b>अ</b> नुगुण.   | €190           | 3        |
| ऋप्रत्यनीक.       | ६७१            | 9        |
| श्रमीष्ट.         | ६७१            | २०       |
| ऋभ्यास.           | ६७२            | 15       |
| श्रर्थोन्तरन्यास. | ६७२            | Ę        |
| श्रवरोह.          | <b>६</b> ७६    | 99       |
| त्रशक्य.          | <i>ए७३</i>     | 9        |
| श्रसंगति.         | ६७≂            | 9 X      |

|                      | पृष्ठ             | पंक्ति |
|----------------------|-------------------|--------|
| श्चसंभव.             | <b>६</b> ⊏⊻       | 3      |
| असम.                 | ६्⊏६              | 98     |
| श्रहेतु.             | ĘEE               | ξ      |
| श्राद्र.             | વૈ&•              | E      |
| श्रापत्ति.           | ६६१               | २३     |
| <b>आवृत्तिदीपक</b> ् | ६६२               | 98     |
| श्राशी.              | £3 <b>3</b>       | 3      |
| उसेद.                | 484               |        |
| उद्रेक.              | €£X               | •      |
| <b>उन्मीलित</b> .    | £80               | 912    |
| उपमेयोपमा.           | \$88              | 90     |
| उभयन्यास.            | 466               |        |
| उह्मास.              | 909               | X.     |
| कल्पितोपमा           |                   | 50     |
| कारकदीपक.            | \$00°             | 93     |
| <b>कार</b> ण्माला.   | 9.0               | X      |
| कान्यालिङ्ग,         | 909               | 33     |
| कियातिपत्ति.         | ४००               | 9      |
| गूढ.                 | ७०४               | 38     |
| गूढोक्ति.            | 908               | 3 8    |
| छ्रेकोक्ति,          | <i><b>900</b></i> | 3      |
| तत्सहशाद्र.          | 7905              | 8      |
| तन्त्रः              | 200               | २२     |
| तात्पर्य,            | 300               | १३     |
| तिरस्कार.            | 990               | 95     |
| तुल्य.<br>निश्चय.    | 999               | 37     |
| निरचय दितीय.         | 635               | 33     |
| गाउन्य । इताय.       | 633               | 35     |
|                      | प्रश्             | 9      |

| -                                              | पृष्ठ       | पंक्ति |
|------------------------------------------------|-------------|--------|
| परभाग,                                         | ७१६         | 98     |
| परिकरांकुर.                                    | ७१८         | 8      |
| परिवृत्ति.                                     | 380         | 38     |
| परिवृत्ति द्वितीय,                             | ७२४         | २४     |
| पुनरुक्तिवदाभास.                               | ७२४         | 93     |
| पूर्व.                                         | ७२६         | 98     |
| प्रतिप्रसव.                                    | ७२७         | 3      |
| प्रतिबंध.                                      | ७२=         | 8      |
| प्रतिभा.                                       | 350         | 9      |
| प्रतिवस्तूपमा.                                 | ७२६         | २२     |
| प्रतिषेघ.                                      | ७३१         | રપ્ર   |
| प्रतीप,                                        | इंड्र       | 8      |
| चंद्रालोक के प्रतीप के पांच प्रकार.            | ७३३         | २५     |
| काव्यप्रकाशादि प्राचीनों के लच्च ग्र.          | 980         | 96     |
| प्रत्यादेश.                                    | इ४७         | 98     |
| प्रत्यूह.                                      | હજ્જ        | २०     |
| प्रसंग.                                        | ७८४         | 99     |
| भरतुतांकुर.                                    | ७४६         | 99     |
| श्रीढोक्ति.                                    | <i>७१७</i>  | 90     |
| मङ्गि.                                         | ७४१         | ₹9     |
| भाव.                                           | <b>७</b> ४३ | २३     |
| मत.                                            | ७४४         | 3      |
| माला दीपक.                                     | ७४६         | 9      |
| युक्ति.                                        | ७४७         | 3 5    |
| লুজিন-                                         | <i>७</i> ४८ | 92     |
| वर्धमानक.                                      | 340         | 38     |
| रसगंगाधरकार का शृंखला का लच्चण.                | ७६३         | २६     |
| रसगंगाधरकार का सार श्रतंकार का ल <b>न्द</b> ण. | ७६२         | 8      |

|                                                       | āß          | पंक्ति     |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| विकल्पामास.                                           | ৩ই৪         | b          |
| विकरचर.                                               | ७६५         | 9          |
| वितर्क.                                               | ७६६         | 92         |
| विधि.                                                 | ৩ইদ         | 98         |
| विष्याभास,                                            | ७६६         | 45         |
| विनोद.                                                | 990         | Ę          |
| विपर्यय,                                              | 600         | 98         |
| विभावना.                                              | १७७         | २४         |
| चंद्रालोक क विभावना के प्रकार.                        | ७३४         | २२         |
| विरोधामास.                                            | 950         | 5          |
| विद्यतोक्ति.                                          | ७८३         | 9          |
| विवेक.                                                | ゆたり         | 38         |
| विशेष.                                                | 922         | 38         |
| चंद्रालोक के त्रिचित्र का लच्च्य.                     | งหน         | <b>२</b> २ |
| विशोष द्वितीय.                                        | ७⊏६         | 9          |
| विशेषोक्ति.                                           | •ુ ≍હ       | 3          |
| वैधम्ब.                                               | ৩৪০         | =          |
| च्यत्यास,                                             | 930         |            |
| ब्याजिनदा,                                            | £30         | •          |
| व्याजस्तुति.                                          | 6830        |            |
| सूत्रकार वामन का विशेषोक्ति का लक्ष्य.<br>व्याजोक्ति. | ५६५         |            |
| ज्याति.<br>व्याप्ति.                                  | 330         | Ę          |
| व्यासंग.                                              | 500         | 23         |
| संदेहामास,                                            | 203         | ১৯         |
| सजातीय व्यतिरंक,                                      | म•३         | २२         |
| समता.                                                 | E. 8        |            |
| समाधि,                                                | 50 <u>X</u> |            |
|                                                       | E019        | 99         |

|                                                         | वृष्ठ        | पंक्ति         |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| समाहित.                                                 | E05          | 98             |
| सामान्य.                                                | ≍∘೭          | 95             |
| साम्य.                                                  | <b>599</b>   | <b>₹</b> 9     |
| श्चन्तर्भूत श्रलंकारों की गणना,                         | #9¥          | <b>4</b>       |
| प्रमाखालंकार.                                           | <u> جو ج</u> | 94             |
| प्रत्यत्त.                                              | 382          | 3              |
| श्रनुमान.                                               | ध्वरुष       | 99             |
| श्वद्.                                                  | ≖२३          |                |
| उपमान.                                                  | द्ध          | 98             |
| श्रर्थापत्ति。                                           | =71          | 9              |
| <b>अनु</b> पत्ति <sup>व्य</sup> .                       | मर्ध         | 95             |
| संभव.                                                   | सरह          | 5              |
| ऐतिह्य.                                                 | <i>स्</i> २७ | ន              |
| प्रत्यदादि प्रमाणों की गणना में मत भेद.                 | E 20         | 94             |
| संसृष्टि- संकर.                                         | <b>८३</b> ६  | ę <sub>.</sub> |
| संसृष्टि संकर अलंकारांतर होने के लिये प्राचीनों का      |              |                |
| लोक न्याय.                                              | द्धरु        | =              |
| संसृष्टि के उदाहरस्.                                    | घ्दर         | 88             |
| संकर.                                                   | द्ध ३        | 92             |
| संसृष्टि संकर श्रलंकारांतर न होने के लिये ग्रंथकर्ता का |              |                |
| लोक न्याय.                                              | ¤३२          | २              |
| प्राचीनों का संस्रीष्ट का लच्चग्र.                      | <b>८३</b> ४  | 90             |
| प्राचीनों का संकर का सन्नाग्.                           | = ইধ্        | २४             |
| संकर के प्रकार.                                         | ⊏₹X          | २३             |
| श्रंगांगी भाव संकर.                                     | <i>≖3</i> '€ | 5              |
| संदेह संकर.                                             | , -          | ē              |
| एकवाचकानुप्रवेश संकर.                                   | ± 3,0 € 3    | \$             |

|                                                                                                                                      | वृष्ठ        | पंक्ति |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--|
| समप्रधान संकर.                                                                                                                       | ದಕ್ಷಿದ       | २४     |  |
| संकर के प्रकारों के मिन्न भिन्न न्याय.                                                                                               | ८३६          | 94     |  |
| ग्रंथ कर्ता के मत संकर में अलंकारों का प्रदर्शन.                                                                                     | 3,52         | 20     |  |
| संकर के उदाहरणांतर.                                                                                                                  | त३्£         | ₹६     |  |
| संस्टि संकर का समुख्य में श्रंतमीव.                                                                                                  | 288          | 8      |  |
| उदाहरणांतर,                                                                                                                          | <b>288</b>   | v      |  |
| सप्तम त्राकृति ७                                                                                                                     |              |        |  |
| प्रंथ समाप्ति कारण.<br>प्रंथ समाप्ति का समय.                                                                                         | <b>⊏</b> \$@ | 2      |  |
| अब तनास का समग्र. समकालीन नरेश्वरों की गर्माना, प्रंथ प्रत्युपकार, राजराजरेवर जसवंतसिंह को त्राशीर्वाद, प्रंथ सहायकों के नाम और काम, | ದರಿದ         | ¥.     |  |
|                                                                                                                                      | 282          | २३     |  |
|                                                                                                                                      | ₽¥.          | 37     |  |
|                                                                                                                                      | =X9          | 35     |  |
| ा गरावस्य कथात्र क्षीनि                                                                                                              | ₽¥9          | 42     |  |

॥ श्रीगर्णाधिपतये नमः ॥ ॥ श्रीजगदीश्वर्ये नमः ॥

# ॥ त्रथ जसवंत जसो भूषण ग्रन्थ पारंभ ॥

॥ दोहा ॥

बहुतन ध्यायो बहुत विधि, पायो किनहुन पार ॥ वार वार वंदन करत, तिंह कविराज मुरार ॥ ९ ॥ चारन कुल नव लुच भे. आदि शक्ति अवतार ॥ जय ऋखीर करनी कखो, वीको नृपति निहार ॥ २ ॥ नमत पूर्व पंडितन प्रति, सत है उपकृति शोध ॥ दिय त्रवकाश प्रमादसों. सिद्धांतनसों बोध ॥ ३ ॥

॥ घनाचरी छंद ॥

इंगलिश श्रीर हिंद ईश विकटोरिया है. जहां रवि जात तहां तहां मिले ताको राज। केते अवतार चक्रवरती अपार भये. कबद्द न पायो प्रजा ऐसो सुखको समाज ॥ राख्यो कर जाके हित घर सिर जानें जग, कौन मित्र ताके जसवंत नृप जैसो त्राज। कहें सब कोऊ चिरजीव रहो दोऊ यह,

होऊ सिद्ध सोऊ जोऊ जोऊ मन वांब्रे काज ॥ १ ॥

में विक्रम के सौलहुने शतक में करणी नामक चारणी जो आदि शक्ति का अवतार थी वह जोधपुर के राव जोधाजी से उनके कंवर वीकाजी को मागकर अपने साथ छे गई, और उस को अपनी करामात से जांगल देश का राजा बना दिया । उन वीकाजी का वसाया हुत्र्या वीकानेर शहर है । उन्हीं के वंश में अभी वीकानेर का राज्य है। बीकानेर से पाच कोस पर देसणूक ग्राम मे करणी देवी का मदिर है। बीकानेर के राजा उनका वडा मान रखते है।

# ॥ ग्रथ राजवंशवर्गान ॥

॥ छंद वैताल ॥

रवि वंस जग अवतंस जामें अवतरे श्रीराम, रघुकुलहिसों वस अवधि ब्रूटचो अवध वास सुधाम ॥ धर रूप श्येन जु राष्ट्रकी किय रचना यह काम, कुलदेवि मनसा को प्रसिध भी राष्ट्रयेना नाम ॥ १ ॥ तब राष्ट्रश्येनीय जु सु संज्ञा भई रघुकुल जान, इक देश नामहि से ग्रहन व्है नाम शास्त्र प्रमान ॥ यह हेतु पुन इन कों सु लग्गे कहन राष्ट्र जु लोग, फिर प्राप्त में जु विशेषपन कों कार्य शुभ संयोग ॥ २ ॥ केउ भये महि मंडल मभार जु महाराष्ट्र विरूयात, केउ राष्ट्रकूट प्रसिद्ध भे यह विश्व विदित जु वात ॥ मरु देश भीतर शून्य नगरी हस्तिकुंडी नाम, तित मिल्यो पाहन लेख उन को पुरातन अभिराम ॥ ३॥ मरु धराधिप के पूर्वज सु मे राष्ट्रवर पदवान, किय दिशा दिक्तनकों गमन तित अविन अति उद्यान ॥ कर्णाट कोंकन देश कल्यानी जुनगरी लिन्ह, स्थिर भये फिर ले स्थान बहु चिर समय राज्य सु किद्द ॥ ४ ॥ दिय ग्राम दत तिन ताम पत्रन श्रीर ख्यातन शोध, कमतें जु भाखत नाम जिनको भयो है सत बोध ॥ नृप यशोविग्रह ताहि सुत में महीचंद्र स श्रोज तिनके जु सुत श्रीचंद्र लीन्ही बाहु बल जु कनोज ॥ ५ ॥ मे मदनपाल गोविंदचंद्र रु विजयचंद्र नरेश । जिनके जु सुत जयचंद जनमे दवाये बहु देश ॥

दलपंगुल सु पद लह्यो कारन जिंह सु ज़ाहिर श्रांम। इक लीक पंगुल गमन इव रहती जु कुच मुकांम ॥ ६ ॥ किल मांम युद्धिष्टर विना नहिं कस्वी काह श्रान। कर राजसूय जु यज्ञ जिंह दिय द्विजन ऋगानित दान ॥ इक दिवस ऋठ सुलतांन पकरे ले जु बोड़े दंड । सुलतांनग्रहमोखन विरद भौ प्रासिघ नव हू खंड॥ ७॥ संवत् सु बारा सो इकावन ( १२५१ ) विकमी दल साज। श्रायो जु साहबुदीन सनमुख भये रन महाराज॥ सर ऋर्धचंद्राकार लग कट पखों सिर मधि जंग। कब्जु काल रितयोे तद्पि थिर रहि दुरद् पीठ निखंग ॥ ⊏ ॥ यह हेत कहत कबंधज सु तिंह वंशकों विख्यात। श्रति रुधिरसों श्रन्हवाय श्रवनी दुई यवनन हात॥ कट परत मस्तक लरत धर तिंह कहत हैं जु कबंध। श्रपभ्रंश कमधज शब्द भी मरु देश पाय सबंध ॥ ६ ॥ जैसे कि जग में राष्ट्वर को कहत हैं राठौर। व्यत्यास भाषा भेद सों व्हैं जात ठौरहि ठौर ॥ इनके जु पींछे कड़ु समय कन्नोज छुट्टे बाद्। गोविंदगढ़ पति रहे तिंह अब कहत समसाबाद ॥ १०॥ जयचंद सुत वरदायिश्येन जु यह न निश्चय होय। भी कुमरपद मधि शांत वा पश्चात न कह्यो कोय ॥

भाहाराजा जयचंद दलपंगुल कहलाता था। दलपंगुळ खेता है पागुले के जैसी जिसकी. इस का तात्पर्य यह है कि अपंगु के पाल से चलते में व्यववान रहता है, वैसा पंगु के चलते में नहीं रहता। पंगु मनुष्य तो वसीट कर चलता है, इसिलये लगातार एक श्रीक मंदती है; वैसे महाराज जयचद के सेना अधिक होने से कृच और मुकाब में लगातार एक श्रीकी रहती थी।

<sup>†</sup> इस नाम का अर्थ है राष्ट्रयेना देवी से वर पानेवाला यहा भी राष्ट्रयेना नाम के एक देश का प्रहण है। राष्ट्र वहा पूर्वार्ध का प्रहण है, यहां उत्तरार्ध का प्रहण है। इसका समास है. " वरदायिनी श्येना यस्मै स वरदायिश्येनः " वर देनेवाली है रयेना अर्थात् राष्ट्रयेना देवी जिस को.

सुत सेतुराम जु ताहि भी दुहुं नाम परम पवित्र । चिर समय बीतन हेतु न मिले इन जु चारु चरित्र ॥ ११ ॥ भी सीह सम पौरुष जु सीहा धर्मधुररनधीर । किय द्वारका जात्राहिके सह दिग्विजय वरवीर ।

व्हें प्रथम पाली रत्तक जु सज आसियांन समाज॥ लिय खेडु गोहिल मार थप्यो मरुघरा मध राज॥ १२॥

पत्तन जु पालीकों जु लीन्हो मुसलमानन घेर । तब करवी मस्तक श्रापनो मुंडमालि माला मेर ॥ धृहड् जु जाय कनोज जुझ्चो जवनपतिसों जंग । मंडोरके परिहारसों लिर वस्यो श्रच्छिर संग ॥ १३ ॥ भल रायपाल दुकाल में सब प्रजा पालन किंद्र । तिंह निमित प्रथिवी मांभ पायो इंद्रपद सु प्रसिद्ध ॥ कनपाल, जालनसी उमै मुवि मोग निज निज वार ।

लर तुरक तोमनसों तज्यो इन अनित यह संसार ॥ १४ ॥ रिच पूर रन चहुवांनसों छाडा जु हयकों छोर । तिल तिल सु व्हें तन पखी धर कर नाम थिर चहुं कोर ॥

्रश्रायो श्रलाउद्दीन चढ़ गढ़ लैनकों सिवियान। चहुवांन की कर मदत तींडे परिहरे निज प्रान ॥ १५॥

<sup>#</sup> मात्वाब्द देश में शाली नामक नगरी है । वहा की प्रचा ने अपनी रखा के अर्थ आस्थान की मुक्त लाग वर प्रति ठहराकर पाली में रक्का था । वहा रहतेहुए आसाथान ने गोहिल जाति के इतियों को भारकर बेढ़ नामक प्राम का राज लिया । उन गोहिल इतियों का राज अन गुजरात देश में भावनगर पालीतांखा
में है ॥

<sup>†</sup> रायपाल महीरेतवा कहलाया । महीरेतवा राज्य का अर्थ है पृथिनी पर जल की बहाने वाला मरुटेरा की आपा में हर का यह थींगिक नाम है ॥

<sup>‡</sup> सिवाना यह एक ग्रास्ताह देश में क्षोटासा किला है । बादशाह अलाउद्दीन ने इस किले की बोटा देख कर कहा कि यह तो साविधाना है । इस यावनी शब्द का अपश्रंश सिवाना है ॥

श्रायो सु सांवतसी शरन श्रपराध कर पतशाह ।
तिंह श्रथं समप्यो सीस सलस्वे श्रतिह धर उच्छाह ॥
वीरम जु शरनागत दला हित दयो तज निज देश ।
तिंह प्रसंगहि रन सेज सोयो कलह कर कमधेश ॥ १६ ॥
जित्रय जु ईदा जाति के तिन मुसलमानन मार ।
लीन्हो सु दीन्हो पुत्रिका परनाय प्रवल निहार ॥
वस भाग्य चूंडा कों जु ऐसे मिल्यों गढ़ मंडोर ।
श्रपनाय लीन्ही खग्गमग बहु श्रविन चारों श्रोर ॥ १७ ॥
मुलतानके दल उमड श्राये धिखो पुर नागौर ।
कित छोर कर जब वरी श्रच्छिर बांध मस्तक मोर ॥
रनमञ्च मोकल भागिनेयिह मदत चढ़ चित चाह ।
रन पराजय महमूद कीन्हो मालवी पतशाह ॥ १८ ॥
लिय भागिनेयिह वयर फिर मेरो रु चाचक मार ।
लिय वयिह कुंभाकों कस्वो चित्तोर पति तिंह वार ॥

पह ईंदारो पाड़, कमधज कदे न पांतरै । चूंडो चॅंबरी चाड्, दियो मंडोबर दायजै ॥ १ ॥

पह रान्द्र पृथ्वीप का अपभूरा है। पांड का अर्थ है उपकार । पातरे का अर्थ है भूलना ॥

<sup>\*</sup> युद्ध ॥

<sup>†</sup> मंडोवर मुलतान के मुसलमानों ने लेखिया था। पिड्हार राजपूर्तों से एक खांप इंदा है, इन के मोमीचार के ऋड़ताखील ४ ⊏ गाव मंडोंबर से पश्चिम दिशा में अभी सीजूद है। मुसलमानों ने वेगार जैरेर: से इंदो को बहुत सताया, इन्हों ने मीका पाकर मुसलमानों को आर मंडोंबर के किले का कब्जा कर लिया। फिर सोचा कि मुसलमानों की कील आंवा हम हम हैर न सकेंगे। उस समय खेड़ के राज्य की सीमा जोधपुर से सात कोल पर साखोड़ी नामक गांव है वहां तक थी. चूंडा का चचा मलीनाय खेड में राज्य करता था। चूंडा गांव सालोड़ी मे सरहदी थाने पर वहीं जमीयत के साथ था इंदो के मुख्या रायघवल ने चूंडा से कहात्या कि हम ने किला मुसलमानों से खेलिया है। आप मेरी बेटी से विवाह कीजिये, हम आप को किला दहेज में दे देगे। चूंडा ने तुरत जाकर रायघवल की बेटी से विवाह किया ती रायघवल ने मंडोंबर का किला चूंडा को सौंपदिया। उस समय का दोहा है—

Ę

हुव रान राज्य प्रबंध ही में प्रान व्यय मरुराव परकाज कों सर्वस्व निज यह सिद्ध सतन सुभाव ॥ १६ ॥ निर्माण किय निज नामसों पुर दुर्ग जोध नवीन । कर गया जात्रा बुडायो कर गया बहु जुध कीन ॥ तिंह सुत जु सुजा राव उर घर उभय वार उमंग । रन पत्थो जखमी होय ज्ञुर जुर जवन गनसों जंग ॥ २०॥ भो कँवर वाघो वाघ के सम बहुत ही वलवान। पर इत्र धारनके प्रथम परलोक कीन्ह प्रयान ॥ लिय ब्रीन ईंडर बंधु सों गुजरात के पतशाह। गंगेव लर सु ञ्जुड़ाय दीन्हो विश्व भारूयो वाह॥ २१ ॥ भौ अश्व अविन अपार को पति मालुदेव जु राव। इनकी जु गनना लों रह्यो स्वातंत्र्य पुरुमि प्रभाव ॥ तज उदंगल को उदयसिंह जु समुक्त अपनो श्रेय। गत भूमि राजा पद लह्यो दिक्सीरा अकवर सेय ॥ २२॥ पद प्राप्त भी राजा सवाई सूरसिंह जु भूप। उन कृत प्रबंध ऋचापि हैं इस राज्य के सु अनूप॥ गजिंसह दीन्हे बहुत गज जीत्यो जु बावन जंग। कबहू न पहस्रो कवच राच्यो वीर रस के रंग ॥ २३॥ दिल्लीश दीन्हो बिरद दलयंभन सु पुहमि प्रसिद्ध। दे ग्राम विभव विशाल सुकवि समान अपने किन्द ॥

गथा कुंभा ने संवत् एन्द्रह सी १५०० के आपाड में चित्तीड के किले पर सतके वक्त सो-ते हुए राव रिस्टमल को कटारियों से मरवा दाला ॥

<sup>†</sup> जोपाने विकास संवत् पन्द्रह् सी पन्द्रह १५१५ में अपने नाम से **कोचपुर** राहर वसाया। श्री<sub>र्</sub> फिला करवाया. यह जोषा गया तीर्थ की बात्रा को गया, तद मार्ग में दिल्ली के बादराहरो मिला | और बादराह को चढ़ाई में मदद दी, उस उपकार में गया तीर्थ में जानेनाले जात्री लोगों पर बादशाही कर

जसवंत जब लग जियों तब लग रहे थिर सुर थान। इकराह कज अवरंग को उद्यम न भी फलवान ॥२४॥ किय भूमि काबुल पथिक काबिल तोल कर तरवार। हर रोज दिय पहिराय हर के हिय हजारन हार ॥ श्रजमञ्ज थप्य उथप्प शाहन भयो साधन सिद्ध। निज देश दुर्ग रु मुल्क श्याही बीन सेंभर लिच ॥ २५ ॥ पद राजराजेश्वर परम पतशाह ह सों पाय। हिंदून पे कर हुतो जेज्या द्यो वह जु छुड़ाय॥ जग न्याय करने में निपुन भौ वखतसिंघ भुवाल। परिमितव्ययी ऋरु वीर वर विख्यात शत्रुन साल ॥ २६ ॥ हरिभक्त करुनासक्त जय जय विजयसिंघ नरेश। लख त्रात्मवत सब भूत कीन्हों रहित हिंसा देश।। त्रिय परम पुत्रन त्यों त्रजासों त्रतङ्कीन्हो हेत । उस समय की संसार में ऋचापि उपमा देत॥ २७॥ किय कँवर पदहि ग्रमानसिंह प्रयान निर्जर थान। ` जिनके जु जनमे प्रसिध एथिवी महाराजा मान ॥

शिशु वेष सों रन खेल खेले अमित देस विदेस। रिन किन हु शत्रू मित्र को सिर रख्यो नाहिन सेस ॥ २८॥

श्रीरंग्जेब दिल्ली का मुगल बादशाह था.

<sup>+</sup> अजीतसिंह.

<sup>्</sup>र महाराज जरवंदर्तिसहजी का पिशावर में देहात होने पर बादशाह ने जोषपुर जन्त कर लिया था सो अजीतर्सिहजी ने अपने बाहु बज से पीका जे जिया ॥

<sup>§</sup> मुसलमान न होंनें उन से अपना धर्म रखने के लिये जो साखियाना कर लिया जाय उस को अरबी माषा में जेजया कहते हैं ॥

<sup>🏿</sup> मुराज्य होवे वहा कहा जाता है कि विजैवारों वरते हैं । वारा ऋषीत् समय ॥

<sup>\*\*</sup> मानासंघ ॥

१ व्यक्ति

खग सेल खंजर त्रादि त्रायुघ त्रश्व करतब स्वच्छ ॥ ४० ॥ कबहूक देशाटनहिं करके लेत सबहिन शोध । जित तित सु त्रिधकारीन प्रति त्रित देत उचित प्रबोध ॥ नित प्रत जु पालन प्रजा को त्राति करत है जुत नीत । यह भांत धरत जु बत्र छित वासरहिं करत वितीत ॥ ४९ ॥

राजराजेश्वर जी, सी, एस्, आई, महाराजाधिराज श्री जसवंतर्सिहजी का दरवारी खिवास का चित्र.



राजराजेश्वर जी, सी, एस्, आई, महाराजाधिराज श्री जसवंतिसहजी का सादे लिवास का चित्र.



॥ छप्यय ॥

भूमि सहस सेंतीस मील मुरधरा प्रमानिय । मनुष सवा पद्यीस लाख वसत सु जग जानिय ॥ पैदा सव देश की कोट दृय की जु उचारत । रजधानी जोधपुर नृपति जसवँत स्त्रत्र धारत ॥

# सरदारसिंघ लघु वेस सुत है जु वड़े गुन गन सहित । गनना जु वंश जयचंद की है लाखन में वढ़त नित ॥ १ ॥

महाराज कुमार श्री सरदारसिंह जी का चित्र.



| ۶ | ऋाकृति |
|---|--------|
|   |        |

### राज वंश वर्णन

**₹**}

| ९ यशोविग्रह               | २० चूंडो                       |
|---------------------------|--------------------------------|
| २ महीचन्द्र               | २१ रणमञ्ज                      |
| ३ श्रीचन्द्र              | २२ जोघो                        |
| ४ मदनपाल                  | २३ सूजो                        |
| <b>प्र गोविन्द्चन्द्र</b> | २४ वाघो                        |
| ६ विजयचन्द्र              | २५ गांगो                       |
| ७ जयचन्द                  | २६ मालदेव                      |
| ८ वरदायिश्येन             | २७ उदैसिंघ                     |
| ६ सेतुराम                 | २८ सूरसिंघ                     |
| १० सीहो                   | २६ गजसिंघ                      |
| ११ श्रासथांन              | ३० जसवंतसिंघ                   |
| १२ धूहड़                  | ३१ त्रजीतसिंघ                  |
| १३ रायपाल                 | ३२ वखतसिंघ                     |
| १४ कनपाल                  | ३३ विजयसिंघ                    |
| १५ जालगसी                 | ६४ गुमानसिंघ                   |
| १६ ब्राडो                 | ३५ मानसिंघ                     |
| १७ तीडो                   | ३६ तखतसिंघ                     |
| १८ सलखो                   | ३७ जसवंतिसंघ<br>(वर्तवान)      |
| १६ वीरम                   | ३८ सरदारासिंघ<br>(महागत कुमार) |
|                           |                                |

# ॥ ग्रंथ निर्माण कारण ॥

॥ दोहा ॥

भाषा भूषन ग्रंथ को, इक दिन चल्यो प्रसंग ।

मोसों नृप पूछ्यो कहो, याको कैसो ढंग ॥ १ ॥

भाषा में मत मरत के, हैं प्रथमिह यह ग्रंथ ।

नृपति वढ़ें जसवंत निज, कखो मुरद्धर कंथ ॥ २ ॥

पैं साचात् न होत हैं, अलंकार को ज्ञान ।

इस उत्तर पर हिस कह्यों, रचो ग्रंथ कोउ आन ॥ ३ ॥

आज्ञा उर धर ईश की शनै शनै अम कीन ।

वन्यो पंचदश वर्ष में, निर्मल ग्रंथ नवीन ॥ ४ ॥

अवलों कलपारंभ तें आये कहत अनेक ।

कत समस्त किंदे समथ, में अलपायु रु एक ॥ ५ ॥

पाये प्रसिध प्रवंध जे, उन सब को ले सार ।

अपने विमल विचारसों, निरल कखो निरधार ॥ ६ ॥

हैं बालन के बोध हित, आगे ग्रंथ अनेक ।

यह जसवँत आज्ञा रच्यों, विबुधन होन विवेक ॥ ९ ॥

॥ पद्धरी छंद ॥

उपमादि ऋंतकारन दिखाय, जसवंत जसाहिं वरन्यो वनाय॥ दिय नाम ग्रंथ को यह विचार, जसवंत जसो भूषन मुरार॥ ९॥

<sup>#</sup> वडे महायाजा श्री जसवंतिसिम्नानी का जन्म विक्रमी सनत् १६ ≈३ का है और उरझा के राजा रार्मासय के चन्नु भाता इंद्रजित् के कवि केशविभिश्र ने मामा में कविभिया नाम अय सनत् १६५ ≈ में बनाया है सो कविभिया भाषाभूषया ग्रंथ से प्रथम बनी है और उस में अनकारों का भी प्रकास है, पग्नु कविभिया ग्रंथ भरतामतानुसार नहीं है ॥

#### ॥ दोहा ॥

जस भूषन जसवंत को, दयो नाम यह हेत।
सप्त श्राकृतिन सों करे, सब पूरन संकेत ॥ १ ॥
प्रथम भूमिका दूसरी, काव्य निरूपन जान।
है शब्दालंकार पुन, अर्थ श्रलंकृतवान॥ २ ॥
रसवदादि पंचम भनी, किर हैं हित कविलोक।
बठही श्रंतर्भाव है, श्रवनीपित श्रवलोक॥ ३ ॥
सप्तम श्राकृति जानिये, परिपूर्णता विधान।
वर्तमान नृप समय श्रह, रीभ ग्रंथ की जान॥ ४ ॥

## ॥ कवि वंश वर्गान ॥

॥ दोहा ॥

में हों चारन जाति को, ग्रंथ वनावनहार। यातें कब्रु ऋपनी कथा कहों प्रथा ऋनुसार॥ १॥

॥ छप्यय ॥

चारयंति कीर्तिं सु शब्द चारन व्युत्पत्तिय । गनना देवन मांभ प्रसिघ वसुमाति यह वत्तिय ॥ रामायन भारत रु भागवत श्रादि पुरानहिं । सादर साची देत वतन गिरिवर हिमवानहिं ॥ श्रद्यापि चत्रि पूजत परम देत दान सनमान नित । जसवंत नृपति जुग जुग जियों दें गज श्राम रु करत हित ॥ १ ॥

> मम शाखा त्रासिया भये पुरखा जु भीम भल। ेदे भोजन बहु नरन बिरद पायो वळहठमल।

<sup>\*</sup> श्रासा नामक एक मूल पुरुष हुआ उस के वंश के आसिया कहलाये ॥

<sup>†</sup> मरु मापा में मोजन को वळ शहते हैं हठ का अर्थ प्रसिद्ध है और मङ्ग रुब्दकाअर्थ वतवान् है वळहरमल्ला इस राज्य समदाय का अर्थ है लोको को मोजन कराने के लिये हठ करने में बलवान् ।।

वंक पितामह भयो मान नृपको जु अर्जाचक। कर कविराज रु बहुत कुरव दिय दांन लच्च यक। भारतीदांन पितु को जु अति तखत भूप आदर कियो। छित धरतहि छत्र मुरार को दांन लच्च जसवँत दियो॥ २॥

कहा है चिंतामि कोशकार ने "चारयित कीर्तिमिति चारणः । देवानां स्तुतिपाठके" कीर्ति को संचार करानेवाला अर्थात् फैलानेवाला यह चारण शब्द का अचरार्थ है। चारणों की देवताओं में गणना है. और ये आदि से देवताओं के स्तुतिपाठक हैं। चत्री भी देवांश हैं। राजा का नाम भी देव करके प्रसिद्ध है। चारण चत्रियों की ही जाचना करते हैं, दूसरे की नहीं करते।।

सम्बद्दान को मह भाषा में बाखपसाव कहते हैं। जच शब्द का अपभ्रंश है बाख, प्रसाद शब्द का अर्थ है प्रीतिपूर्वक दान। कहा है चिन्तामिया कोशकार ने "प्रसादः तुष्टिदाने." "प्रसादः " शब्द का मागधी भाषामें "प्रसादो " ऐसा होता है. उसका अपभ्रंश है "प्रसाव." जाख प्रसाव में हय, गज, भूषण, वस्त्र, रजतमुद्रिका आदि दिये जाते हैं, और जम्ब की पूर्ति के जिये गाम दिये जाते हैं॥

चारणों का वतन हिमालय है। इस विषय में प्रमाण-रावण दिग्विजय में रामायण के उत्तर कांड के पांचवें सर्ग के स्टोक ४-५

श्रथ गत्वा तृतीयं तु वायोः पन्थानमुत्तमम् । नित्यं यत्र स्थिताः सिद्धाश्चारणानां मनस्विनः ॥ दशेव तु सहस्राणि योजनानां तथेव च॥

अर्थ—फिर रावण दश हजार योजन ऊंचे तीसरे वायु के उत्तम मार्ग को गया कि जहां सिद्ध और मनस्वी अर्थात् श्रेष्ट मनवाले चारण लोग हमेशा रहते हैं। पृथ्वी से इतना ऊंचा हिमालय ही हो सकता है। फिर भी रामायण के बालकांड के सर्ग ४८ के ३३ वें स्टोक में स्पष्ट कहा है:—

<sup>\*</sup> प्रजानक राज्य का अर्थ है याचना नहीं करनेवाला । मानसिंह का अजाचक अर्थात् मानसिंह [ग्ना इमें की याचना नहीं करनेवाला ॥

एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम् । इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते ॥ १ ॥ हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः॥

अर्थ---तेजस्वी गोतम अपनी दुष्ट आचरणवाली ली को श्राप देकर इस आश्रम को लोड़ सिख और चारणों से सेवित हिमालय के सुन्दर शिखर पर तप करने लगे ॥ हिमालय ही सब का आदि उत्पत्ति स्थान है। यह इतिहासवेचाओं से सिख किया गया है. यहां ऐसी शंका न करनी चाहिये, कि चारण देवता ही हैं तो स्वर्ग से पृथिवी पर कैसे आये? क्योंकि स्वर्गवासियों के और पृथिवीवासियों के आने जाने का आपस में संबंध था। अयोध्या का राजा दशरथ स्वर्ग के राजा इंद्र की सहायता के लिये मनुष्य देह से स्वर्ग में गया था। पांडु का पुत्र अर्जुन भी मनुष्य देह से विद्या पढ़ने को स्वर्ग में गया था। लंका के राजा रावण ने स्वर्ग को लूटा था। देवता राजाओं के यहों में पृथ्वी पर आते थे यह सब पुराणों से सिख है। अनादि काल से चारणों के देवी का इष्ट है. युद्ध के समयश्रीकृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने देवी की स्तुति की है. महाभारत में भीष्म पर्व के इक्कीसर्वे २१ अध्यायके सौलहर्वे १६ इलोक में कहा है:—

तुष्टिः पुष्टिर्धृतिर्दीतिश्चन्द्रादित्यविर्वार्द्धनी । भूतिर्भृतिमतां संख्ये वीच्यसे सिद्धचारगेः॥ १ ॥

अर्थ- हे देवी ! तू तुष्टि पुष्टि धृति दीप्ति चन्द्रऔर सूर्य की वृद्धिः करनेवाली और ऐश्वर्यवालों की ऐश्वर्य ऐसी, संयाम में सिद्ध और चारणों करके देखी जाती है। रामचन्द्रजी के सेतु बांधने के प्रसंग में रामायल के युद्ध कांड के बाईसवें २२ सर्ग का चौरासीवां ८४ श्लोक यह है—

> तद्बुतं राघवकर्म दुष्करं समीत्त्य देवाः सह सिद्धचारणैः । उपत्य रामं सहसा महर्षिभि-स्तमभ्यषिश्चन्सुशुभैर्जलैः पृथक् ॥ १ ॥

अर्थ-रामचन्द्र के सेतु रचना का दुष्कर और अद्भुत काम देख कर देवता लोगों ने सिद्ध, चारण और महाम्धिषयों के साथ शीघ वहां आकर उत्तम जलों से जुदा २ रामचन्द्र का अभिषेक किया॥ महा-भारतांतर्गत गर्जेंद्रमोच का अड्सठवां ६८ श्लोक यह है---

> गुह्याय वेदनिलयाय महोदराय सिंहाय देत्यनिधनाय चतुर्भुजाय॥ ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिचारणसंस्तुताय देवोत्तमाय विरजाय नमोऽच्युताय॥ ९॥

श्रर्थ—गुद्ध अर्थात् गुप्त, वेद के आश्रय, वहे उदरवाले, नृसिंह स्वरूप, देलों के काल रूप, चतुर्मुल, ब्रह्मा इन्द्र रुद्र मुनि श्रोर चारख जिन की स्तुतिकरते हैं, देवों में उत्तम, रजोगुख रहित, अच्युत भगवान् को ( मेरा ) नमस्कार हो ॥ यहां ब्रह्मादिकों के साथचारखों की गखना की गई है, श्रोर इन लोगों की स्तुति से परमात्माका माहात्म्य सूचित किया गया है ॥ रामायख, भारत आदि आर्ष प्रंथों में बहुत जगह चारखों के विषय में सादर कथन है । श्रोर वे देवता कहेगये हैं । परंतु ग्रंय विस्तार भय से यहां संन्रेष से जिला है ॥

यंथ कर्ता कविराज मुरारिदान का चित्र.



# नाम श्रीर लच्चगा का विचार.

हम इस प्रंथ में प्राचीनों के लचाएों का खंडन करके धोरियों के नाम रूप ही लचाए रक्लेंगे, सो उस विषय में कुछ लिखा जाता है। परमेश्वर ने लोकसृष्टि में प्रथम पदार्थ वनाये हैं, पश्चात् उन पदार्थों के नाम रक्खे हैं। मनुस्मृति में प्रथम सृष्टिकम कह कर कहा है—

> सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च एथक् एथक् । वेदशब्देभ्य एवादों एथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ १ ॥

अर्थ—स अर्थात् नारायण ने, तु अर्थात् फिर, वेद शब्दों से ही जुदे जुदे नाम और कर्म वनाये हैं। फिर संस्था अर्थात् व्यवहार को भी जुदा जुदा वनाया॥ पीछे शास्त्रकारों ने उन पदार्थों के लच्चा वनाये हैं। ऐसे ही साहित्य में पहिले उदाहरण हैं, फिर कावियों ने उन में चमत्कार लख लख कर अलंकार रस इत्यादि के नाम धरे हैं यह अनुभव सिट्ट है। गान के श्रवण में सामान्य ज्ञान मात्र से भी आनंद होता है, परन्तु सोरठ कालिंगड़ा इत्यादि रागों के विशेष स्वरूप का ज्ञान होने से अधिक आनंद होता है। वैसे काव्यार्थ के सामान्य ज्ञान से भी आनंद होता है परंतु उपमादि अलंकार शृंगारादि रस इत्यादि के विशेष ज्ञान से अधिक आनंद होता है॥

न्याय आदि शास्त्र के प्रसिद्धाचार्य गौतम आदि ने ईश्वर कृत पदार्थों के लच्चण बनाये; उस शैक्षी से साहित्य शास्त्र के प्रसिद्धाचार्य भरत मुनि ने अलंकार आदि के लच्चण बनाये हैं. भरत मुनि ने नाट्य-शास्त्र नामक पंथ में मृत्तभूत उपमादि चार अलंकार माने हैं। वहां उन चारों के लच्चण कहे हैं। और वहां "ये शेषा लच्चणे नोक्ताः" ऐसा कंठ रव से भी कहा है। वे कारिकायें और लच्चण आगे लिखे जायँगे। और भावादि कों के भी लच्चण भरत ने कहे हैं।

फिर वेदव्यास अगवान इत्यादि अरत की शैली के अनुसार लच्च स्वाते आये हैं। परमेश्वर ने सब पदार्थ रच करके उन के नाम व्यवहार मात्र प्रयोजन से रक्खे हैं, किव कर्म से नहीं, इसिलिये उन में केवल कड़ नाम भी हैं। परमेश्वर के दिये हुए नाम किव कर्म से नहीं हैं, इसिलिये परमेश्वर कुत पदार्थों का विवेचन करनेवाले न्याय आदि शास्त्रकारों को उन पदार्थों के साचात् स्वरूप प्रकाश करने के लिये नामों से अतिरिक्त लक्ष्म वनाने की आवश्यकता हुई। यथा "वाति इति वायुः" अर्थात् चलनेवाला। इस व्युत्पत्ति से पवन का वायु नाम रक्ला गया है। परंतु इस नाम से पवन का साचात् स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, जैसािक "रूपरितः स्पर्शवान्वायुः" रूप करके रहिन स्पर्शवाला वायु, इस लच्चा से होता है। क्योंकि वहनेवाली क्स्तु तो जल आदि और भी हैं; परंतु अलंकार आदि के नाम तो किवीयों ने रक्ले हैं, सो तो किव कर्म से रक्लाग्ये हें, इसिलिये किवीयों को तो नाम ही सेउन का स्वरूपस्पष्ट करना युक्त

है। लच्चरा शब्द का अर्थ है " लच्यते अनेन इति लच्चराम् "। इस से वस्तु लखी जावे । श्रीर संज्ञा का अर्थ है " सम्यक् ज्ञायते श्रनया इति मंजा "। इस से भली भांति जाना जावे। संज्ञा तो नाम का पर्याय है। इस रीति से लच्चए और नाम दोनों का प्रयोजन एक है. सो नाम से अलंकार के स्वरूप का ज्ञान करा कर फिर लच्चा से लखाने में पुनरुक्ति होती है। प्रथम जिन जिन कवियों ने अलंकारों के नाम रक्खे हैं, वे तो उन के स्वरूप का साचात प्रकाश करें वैसे ही योगार्थवाले हैं। सो उन उन अलंकारों के प्रकरण में स्पष्ट करेंगे। - प्रथम नाम रखनेवांलों ने दूसरा कोई लच्चण नहीं वनाया है। क्योंकि नाम ही से अलंकारों के स्वरूप स्पष्ट होजाने से उन को दूसरा लच्चण कहने की आवश्यकता नहीं। दूसरों ने लक्षण वनाये हैं। सो कितने-कं बच्चण तो साचात स्वरूप के बोधक नहीं। और कितनेक अञ्चास्या-दि दोषप्रस्त हैं। उन का खंडन उन उन अलंकारों के प्रकरण में किया जायगा । साहित्य शास्त्रका मुख्य प्रयोजन तो मनरंजनता है,इसलिये इस में कोई मनरंजन नयी वात कही जाय, अथवा मनरंजन नहीं होवे, उस का खंडन किया जाय तो कोई दोष नहीं। नीति शाख्न में कहा भी है-

युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि।

अन्यत्त्रामिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मयोनिना ॥ १ ॥

अर्थ- जो वचन युक्ति संयुक्त होने वह बालक से भी प्रहण कर लेना चाहिये,श्रीर जो युक्ति युक्त न होने तो चाहे ब्रह्माजीने क्यों नकहा हो परंतु तृण के समान लाग देना चाहिये ॥ और आज्ञा की है नेदच्यास भगवान ने भी अदिपुराण में—

> अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापितः । यथा वे रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥ ९ ॥

अर्थ- काव्य की सृष्टि अपार है, इस का प्रजापात कि ही है, सो उस की जैसी रुचि होती है, वैसा ही इस जगन् को पलटा देता है॥ प्रथम जिस किव ने अलंकार अवि लख कर नाम रक्ते हैं उस को हम धोरी कहते हैं। सो धोरी एक ही नहीं हुआ है; किंतु अनेक हए हैं। क्योंकि अलंकार असंख्य हैं, इसलिये अब भी धोरी हो सकता है ॥ ऐसा मत कहो, कि तुम्हारा सिद्धांत है कि अलंकार का नाम रखनेवाले ने लच्च नहीं वनाये, सो तुम भी मानोगे कि विकल्प अलंकार सर्वस्वकार ने ही प्रथम जखा है। फिर सर्वस्वकार ने लचण क्यों बनाया? क्योंकि विकल्प वस्तु तौ प्राचीन है, वेद में और व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध है। सर्वस्वकार ने तो इस विकल्प में अलंकारता लखी है। अौर सर्वस्वकार ने नामार्थ से भिन्न लचाए। नहीं वनाया है, किंतु नामार्थ ही को स्पष्ट किया है। श्रीर लच्चणों की प्रचलित शैली का अनुसरण किया है।। हमारा तो यह सिद्धान्त है कि कवि नाम रक्ले वह नाम वस्तु के साचात् स्वरूप को लखानेवाला ही होता है। फिर नामार्थ से इतर लच्चण करने में अतिब्याह्यादि दोष त्राते हैं, और सचग रूप से नाम का अर्थ करें तो भी पुनरुक्ति दोष त्राता है, इसक्विये हमारा अनुमान है कि नाम रखनेवाले घोरी ने लच्चया नहीं वनाये हैं। यदि कोई अन्य किव नाम से इतर खच्या करे तो उस की भूल है। ऋोर जो घोरी आप ही नाम से इतर लचगा करे तो घोरी की भूल है ॥ उपमा, उत्प्रेचा, उल्लेख इत्यादि अलंकारों के नाम तौ इन अर्लकारों के लखनेवाले भोरियों ने रक्खे हैं। ओर परिकर, परिखाम, परिसंख्या इत्यादि पदार्थों के नाम सृष्टि के कर्ता ने अथवा अन्य शास्त्रों के कर्ताओं ने रक्खे हैं। परंतु इन पदार्थों में अखंकार माननेवाले धोरियों ने ये ही नाम इन इन अलंकारों के स्वरूप के स्पष्ट प्रकाशक होने से इन अलंकारों के ये ही नाम अंगीकार किये हैं। अलंकार अंथकारों ने और कोषकारों ने ऋतंकारों के नामों के ऋर्थ किये हैं; परंतुकितनेक नामों का तो साचात् अवयवार्थ नहीं हुआ। ऋौर कितनेक नामों के अन्य अर्थ कर दिये हैं, वे अर्थ उन अलंकारों का स्वरूप नहीं। और कितनेक नामों के साचात् अर्थ भी किये हैं; परंतु उन का तात्पर्यस्पष्ट नहीं हुआ । यह तो उन उन अलंकारों के प्रकरण में हम स्पष्ट करेंगे।जिन के अंथ अभी मिलते हैं, उन में से किसी अंथकार ने नाम को बच्च महीं रक्खा है; एक

जयदेव किव ने चंद्रालोक ग्रंथ में स्मृति, श्रांति श्रोर संदेह के नाम को ही बच्च एक्ला है। सो ही कहा है उन्हों ने—

## स्यात्स्मृतिभ्रान्तिसदेहैस्तदङ्कालंकृतित्रयम्॥

अर्थ-स्मृति, आंति और संदेह चिन्हवाले तीन अलंकार हैं ॥ विद्रदृ-न्द सेवित महाराजा भोज ने भी अलंकारों के नामों का साचात अर्थ नहीं समका, इसलिये अलंकारों के नामों को रूढ भी माना है। सो ही आज्ञा की है, निज निर्मित सरस्वतीकगठाभरण अंथ में अर्थालंकार के लज्जण में—

## श्रलमर्थमलंकर्त्तुर्यद्व्युत्पत्त्यादिवर्तमना । • ज्ञेया जात्यादयः प्राज्ञेस्तेर्थालंकारसंज्ञया ॥ १ ॥

अर्थ-शोभायमान अर्थ को शोभा करनेवाले के जो ब्युत्पत्ति आदि मार्ग से जाति आदि संज्ञावाले प्रकार हैं, उन को विद्वानों को अर्थालंकार संज्ञा करके समक्तना चाहिये॥ यहां आदि पद से रूढि मार्ग का प्रह्य है। ब्युत्पत्ति रहित नाम को रूढ कहते हैं। सो ही कहा है कोषकार ने-

## व्युत्पत्तिरहिताः शब्दा रूढा त्राखण्डलादयः।

अर्थ - ज्युत्पत्ति से रहित शब्द रूढ कहलाते हैं। जैसे आलएडल आदि। आलंडल नाम इंद्र का है। ऐसा मत कहो कि नामों में तुम भी रूढि मानोगे? क्योंकि हम तो योगरूढता मानेंगे। वहां विविचित्तार्थ में यौगिकता ही है। रूढि तो वहां अन्यत्र प्रवृत्ति न होने के लिये है।

#### ॥ दोहा ॥

नाम धरे घुर पंडितन, शुध स्वरूप अनुसार।
पा पा प्रति करिहों प्रकट, आशय यहें उदार॥ १॥
हैं घोरिन के नाम ही, लक्षण मरुधर भूप।
अलंकार को होत है, इन सों स्पष्ट स्वरूप॥ २॥
कहिहों नामन के अरथ, करिवे स्पष्ट अतंत।
सो जिन लक्षन जानियो, जग रक्षन जसवंत॥ ३॥

किय खंडन सुर वानि के, त्राचारज सब शिष्ट । यातें भाषा कविन की, त्रोर न दीन्ही दिष्ट ॥ ४ ॥

लच्या दो प्रकार के होते हैं एक तो स्वरूप लच्या। दूसरा तटस्थ लच्या। स्वरूप तो आकार और स्वभाव रूप वस्तु स्थिति है। तटस्थ शब्द का अर्थ है किनारे पर स्थित। इस से यहां यह विवचा है कि स्वरूप से भिन्न. "वतुर्भुज" यह विष्णु का लच्या आकार रूप होने से स्वरूप लच्या है। और "चक्रपाणि" यह विष्णु का लच्या विष्णु के आकार से भिन्न होने से तटस्थ लच्या है। "सिच्चदानन्द" सत् अर्थात् सल, चित् अर्थात् चेतन, और आनंदरूप यह ब्रह्म का लच्या स्वभावरूप होने से स्वरूप लच्या है "जगत्कर्ता" यह ब्रह्म का लच्या स्वभाव से भिन्न होने से तटस्थ लच्या है। जगत्कर्ता ब्रह्म का स्वरूप नहीं है किंतु कार्य है इसलिये यह तटस्थ लच्या है। हमारे मत में वस्तु का साचात् ब्रान स्वरूप लच्या से होता है वैसा तटस्थ लच्या से नहीं होता, इसलिये स्वरूप लच्या सुख्य है। सो नाम तो स्वरूप लच्या है। लच्या अतिव्यासि, अव्यासि और असंभव दोष रहित होना चाहिये॥

॥ दोहा ॥

श्रतिव्याप्त्यादिक दोष के, नाम हि लच्छन जान। मनहर गौरी भय जनक, वहै नायिका मान ॥ १ ॥

जिस वस्तु का लचाण करे उस से अतिरिक्त में भी व्यास होजादे वह लचाण अतिव्याप्ति दोषवाला है॥ यथा----

## ॥ नायिका मनोहर ॥

नायिका का मनोहर ऐसा बचाय कहे तो यह बचाया नायिका से अतिरिक्त नायक आदि औरों में भी ज्याप्त होता है; क्योंकि नायिका मनोहर है, परंतु नायिका के सिवाय नायक आदि और भी बहुतसी वस्तुआं मनोहर हैं, उन में भी यह बचाया चला जाता है।। जिस वस्तु का बचाया करें उस के सब देशों में ज्यास न होवे अर्थात् कहीं व्याप्त होवे क्रोर कहीं व्याप्त न होवे वह लच्चस अव्याप्ति दोष-वाला है ॥ यथा---

### ॥ नायिका गौरी ॥

नायिका का गीरी ऐसा बच्च कहें तो नायिका कृष्णवर्णा भी होती है, वहां इस बच्च की अव्याप्ति होती है। श्याम वर्णवाबी स्त्री भी शृंगार रस का आबंबन हो जाने से उसको भी नायिका संज्ञा है॥ यथा—

#### ॥ दोहा ॥

चिलक चिकनई चटक सोंं, लफित सटक लों आय । नार सलोंनी सांवरी, नागन लों डस जाय ॥ १ ॥ इति विहारी सत्तराखां ॥

श्रीकृष्ण शृंगार रस के परम आलंबन विभाव हैं। उन का वर्ण भी श्याम है। जिस वस्तु का लच्चण करें उस में संभवे ही नहीं वह लक्षण असंभव दोषवाला है॥ यथा—

#### ॥ नायिका भय जनक ॥

नायिका का भय जनक ऐसा बच्चा कहें तो यह बच्चा किसी नायिका में न वरतने से असंभव दोषवाला है। क्योंकि भय को उत्पन्न करनेवाली स्त्री को नायिकात्व है नहीं। नायिकात्व तो शृंगार रस को उत्पन्न करनेवाली स्त्री को ही है। नाम रूप बच्चा उक्त तीनों दोष रहित इस रीति से हैं कि किब किसी वस्तु का नाम रक्खे वह तो वहां योगिक ही होता है। नया रूढ नाम तो किव रख ही नहीं सकता, इसलिये उस में असंभव दोष तो होता ही नहीं। और कहीं सजातीय वस्तु में नाम के अवयवार्थ की प्रवृत्ति न होवे तहां उपबच्चा से उस का संग्रह हो जाता है। उपबच्चा उपादान बच्चा को कहते हैं। तन्त्रणा का वीज तो अन्वय का वाघ अथवा तात्पर्य का वाघ है ॥ ·
यथा—

### ॥ गंगा में घर ॥

यहां गंगा शब्द का वाच्यार्थ तौ प्रवाह है, जिस में घर नहीं यन सकने से प्रवाह में घर के अन्वय का बाध है, इसलिये गंगातीर में सक्षणा की जाती है और—

## ॥ काकों से रचहु दिध ॥

यहां परस्पर पदार्थों के अन्वय का ती बाध नहीं, परंतु ऐसा कहनेवाले का तास्पर्य समस्त दिध घात कों से दिध की रखा करने में है, न कि काफ मान्न से रचा करके मार्जारादिकों को भच्चण करने देने में: सो यहां कथन मात्रानुसार काक मात्र से दिध रच्चण का श्रन्त्रय करें तो वक्ता के तारपर्य का वाध होता है, इसलिये काक शब्द से मार्जारादिकों का भी लच्चला से संग्रह है "गंगा में घर" वहां तौ गंगा शब्द के वाच्यार्थ प्रवाह का त्याग करके तट मात्र का प्रहरा है। इसलिये लक्ताम लक्तामा है: और यहां वाच्यार्थ काक के त्याग विना मार्जारादि अन्यार्थ का शहरा है. इसलिये यह उपादान लक्ता है। "काकों से दिथ की रचा करो" यहां यथाश्रुत वाच्यार्थ में ही विश्राम करें तो इस वक्ता का तालर्थ मार्जारादिक सब से द्धि रक्ता में है उस का बाध होता है। श्रीर मार्जादिक रूप लच्चार्थ का काक रूप वाज्यार्थ के माथ दिये घातकता रूप संबंध भी है। श्रीर प्रयोजन ती यहां लाघव म समकाने रूप है। मार्जाराटिक सब दिध घातकों के नाम गिनाने में गाम्ब हैं। ब्रांस ऐसे उपलद्याण से संबह का साहित्य शास्त्र में श्रंगीकार ध्यवश्य है: क्योंकि कवियों की रचना अपार है, और नवी नवी होनी जानी है। सो ही कहा है, किन केशव ने-

#### मनहर छंद

वानी जग रानी की उदारता वस्तानी जाय,

ऐसी मित उदित उदार कौन की भई।
देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप रुद्ध,
कह कह हारे पै न किह काहू नें लई॥
भावी भूत वर्तमान जगत वखानत है,
केशोदास क्योंहु न वखानी नैंक हू गई।
पिता गावे चार मुख पूत गावे पांच मुख,
पोता गावे षट् मुख तदापि नई नई॥ १॥
इति कविशियायाम॥

इस रीति से नामार्थ रूप जच्चण सर्व संप्राहक होने से अव्या-िस दोष रहित है। और कहीं विजातीय वस्तु में अवयवार्थ की प्रवृत्ति होवे तहां योग और रूढि की मिश्रितता के अंगीकार से वह प्रवृत्ति रुक जाती है। शृब्द तीन प्रकार के होते हैं। योगिक, रूढ और मिश्रित ॥ कम से यथा—

### सुधांशु

सुधा नाम अमृत का है, अंशु नाम किरणों का है, अमृत की किरणोंवाला यह चन्द्रमा का नाम योगिक है ॥

#### डित्थ

डित्थ नाम काठ के वनाये हुए हाथी का है। श्रोर— श्यामरूपो अवा विद्यान्छन्दरः प्रियदर्शनः। सर्वशास्त्रार्थवेचा च डित्थ इत्यभिषीयते॥ १॥

अर्थ-श्याम वर्ग, तरुग, विद्वान, सुन्दर, प्रियदर्शन अर्थात् जिस को देख कर लोक प्रसन्न होवें और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जाननेवाला ऐसे पुरुष का है। कहाँ है चिन्तामिण कोषकार ने "हित्यः काष्ट्रमये गजे। विशेषलत्त्रणयुक्ते पुरुषे" हित्य शब्द का कोई अवयवार्थ नहीं है। उक्त पदार्थों में इस का रूहि से संकेत है॥

### वारिज

वारिज यह कमल का नाम योगरूढ है। वारि अर्थात जल से ज अर्थात जन्मा हुआ। ऐसा अवयवार्थ तौयौगिकता है और जल से सीप शंख इलादि भी जन्मते हैं, परंत उन में वारिज नाम की प्रवृत्ति नहीं। वारिज नाम की प्रवृत्ति तो कमल में ही है, इसलिये यह रूढि है। इस रीति से कमलका वारिज नाम योग और रूढि से मिश्रित है।यहां श्रन्यत्र प्रवृत्ति न होने में निमित्त तो नाम रखनेवाले की इच्छा है। इस प्रकार नामा-र्थ रूप जच्च की प्रवृत्ति विजातीय में न होने से अतिव्याप्ति दोष रहित है। उक्त रीति करके अतिज्यापि ज्ञादि दोष की निवृत्ति का सिद्धान्त नामों के लिये ही है, लखगों के लिये नहीं, इसीलिये लखगों में उक्त दोष निवारणार्थं शास्त्रकार यत्त करते आये हैं। धोरियों ने अलंकारों के नाम उदाहरखों के अनुसार रक्ले हैं, वे तो अञ्यास्यादि दोष रहित हैं। और भरत भगवान् इत्यादि ने भी खभ्य उदाहरखों के अनुसार उन्हीं अलंकारों के खजर वनाये हैं, परंतु ये ती बहुभा अव्यास्यादि दोष सहित हैं। धोरियों के नाम रूप सर्वसंघाहक लच्चखों से ही अलंकारों के साचात्स्वरूप स्पष्ट होते रहतेफिर दूसरे तटस्य श्रचणों का बनाना तो भरतादिकों की मूल है ॥

#### । दोहा।

र्नोज समय निकसी नहीं, भरतादिक की भूल । सो निकसी जसवँत समय, भये भाग्य श्रनुकूल ॥ १॥ लहत भाग्य बश ही सुजस, यह श्रनादि जग कत्थ । जंपां नृप जसवंत की, श्रीर हु ऐसी वत्त ॥ २॥

<sup>\*</sup> महत्त्वजा भोज परमार जाति का चुन्नी वारा नगरी का अभीष्ठ या, इस के पास कालिदास प्रारंद वर्डे विद्वान् थे, इस ने तराइम विद्या को कड़ी उन्निति ही है, प्रसिद्ध है कि कोई नथा राजेक नमाजर मुनाता निस को तब इंपले देता, यह प्रकसा वचन हो तो भी अनुमान होता है कि बहुत प्रच्य देना था, और विना सराइत विचा पढ़े कोई तस को वारा कारी में रहने नहीं पाता था॥

#### " यत्रावयवार्थ एव बद्धाते तद्यौगिकम"

मर्थ- जहां अवयवर्थ का ही बोध होता है वह यौगिक ॥ रूढ शब्द का यह सम्राण है-

" यत्रानयनशक्तिनैरपेच्येण समुदायशक्तिमात्रेख बुद्धसते तदृहम् ॥ "

क्रथ-जहां अवयवार्थ की अपेद्या विना समदाय राक्ति मात्र से बोध होता है वह रूढ । योगरूढ राज्द का यह सत्तवा है-

"यत्र तु अवयवशक्तिविषये समदायशक्तिरप्यस्ति तद्योगरूदम् ॥"

कर्य-जहां घवपव शक्ति में समुदाय शक्ति भी है वह योगरूड । योगरूड शब्द में रूढि मानने का प्रयोजन मत्तावली में यह कहा है-रुदिज्ञानस्य केवलयौगिकार्थज्ञानमतिवन्धकत्वस्र ॥

व्यर्ध-रूदि ज्ञान केवल योग जन्य कर्य ज्ञान का प्रतितंत्रक है ॥ " वारिज " यहां योग जन्य व्यर्ध जल से जन्मेहर रुख साँप हत्यादि सर्वो का ज्ञान कराता है. तहां रुदि पद्म से इतर अंख सीप इत्यादि के ज्ञान को रोक देती है। यौगिक नाम ही लक्षण होने में ती विशव नहीं है ॥ रूढ राब्दों के विषय में टी मत हैं। कितनेक ती उचादिकों से सिद्ध हुए राब्दों की मींगिक मानते हैं। और कितनेक उखादि सिद्ध रुप्टों को खड मानते हैं। सो ही कहा है---

#### " उग्रादयो ज्यत्पन्ना अञ्चलकाथ ॥ "

अर्थ- उत्पादिक एवट व्यपन अर्थात् यीमिक और प्रव्यपन अर्थात् रूढ हैं । सो उत्पादि सिद्ध राष्ट्रों को रूढ मानने-बाले यदि ऐसा फोर्ट, कि रुद्ध ताम का कह धारववार्थ होता ही नहीं, इसलिये लक्क्य का भाग नदा होगा. रुद्ध नाम कक्क्य नहीं बनसकते ती सभीक्षीन नहीं ? क्योंकि एउ नाम भी निरर्थक नहीं होते, समदाय राक्ति से उन का भी वर्ष होता है। हम इक्यासी 🗠 र अलंकार मानेंगे: उन नें से रुद्ध नाम ६ तीन है; जरूप, मुद्रा और सुद्रम । अरूप राज्य का अर्थ है थोडा. सो जहां व्यक्ताता चमन्कारकारी होने तहां अरुप प्रतकार । महा राष्ट्र का अर्थ है महरकार, सो जहां मुखन्याय चमकारकारी होने सहा मदा व्यक्तार, जैसा कि द्वीवक न्याय से द्वीवक व्यक्तार । और सहम राज्य का अर्थ है अन्य को बात न हो इस प्रकार से जतलाना, सो जहां एडनता चमन्त्रारकां होने तहां सहम कलंकार । चमन्त्रार क्यांत् सोभाकरत, सो यह क्षतंकार नाम से सम्य है। इन नामों से नं। इन श्रतंकारों के स्वरूप का वेध स्पष्ट होजाता है: बड़े बौगिक नामी की खेरेका छोटे रूढ सामों से अलंकारों का जान होना ती लाघत की अधिरायता से अधिक उपयोगी है ॥

ऐसा मत कही कि योगक्छ नामों का व्यर्थ ती योग रुक्ति करके ही होता है | कृदि केवल इसलिये अंगीकार की गई है कि योगकुढ राज्दों में थोग जन्य अर्थ का जिसी जगह में अधिक अर्थ होजाता है, और किसी जगह मे न्यन अर्थ रह जाता है. उस जगह में रूदि से केवल योग जन्य वर्थ घटालियाजाता है, व्यथना बढ़ालियाजाता है, जैसे नीरिव राज्य का योग जन्य क्रियं जल का क्रियंकरण है. एरंत रुपेंट इसलिये श्रंगरेकार की है कि घटादिकों की न्याग्रुप्ति करीजाय और चीरलमदादि में भी मोराधे शब्द का प्रयोग होसके। घटादिकों में नीरिध की व्याशित करके समूद में नियमन करना यह ती योगार्थ का घटाना है: और बहाना यह है कि नीरिध शब्द का क्षीरनीरिध ऐसा कीर समझ में प्रयोग होना, सी अलंकारों के योगलड नाम हैं उन में अर्थ तो योग जन्म ही किया जायरा दन में कितनाक लक्षण ती निकलता है, परंत सब लक्षण नहीं निकल सकता । जितनाक अंश इस नाम के अर्थ में नहीं व्याया है वह लक्ष्म चान्य में जदा लिखे विना काम नहीं चलसकता है क्योंकि योगरूढ नाम से अवयवार्य विशिष्ट करीड बोच्य श्रर्थ का ज्ञान होता है। यह मक्तावली के लक्तण से स्पष्ट है। श्रीर कहा है नाचस्पत्यकापकार ने मी-

" अवयवशक्ता समदायशक्ता च अर्थवोधके पक्रजशब्दाडी ॥ "

अर्थ- अवयव राक्ति से स्त्रीर समदाय राक्ति से अर्थ का नीव करानेवाले पंकज आदि शब्द हैं।

"तत्र हि चभयशक्त्या पद्धजन्मकर्रत्वरूपावयवार्यविशिष्टपमत्वविशिष्टस्य वाघः ।" मर्थ— पंकज राज्य में उभय शक्ति करके पंक से उत्पन होने कर अवयनार्थ सहित पश्चल धर्म सहित पश्च का नौध है ॥

" उभयार्थवोधनाश्च पद्भजाते कुमुदादौ स्थलजाते पत्रे च न सत्पदमयोगमसङ्गः।"

भर्य-- दोनो अर्थो का बोध होने से एक से उत्पन्न हुए कमुदादि में और स्थल से उत्पन्न हुए पथ मे पंकज पद के प्रयोग का प्रसम नहीं ! और जो चीरनीरिध यहा योगार्थ की प्रतीति विना केत्रस रूढि बोध्य समझ वर्थ की प्रतीति होती है उस में कारण यह है कि नीरिध के साथ जीर का अन्त्रय नहीं बनता। ऐसेही "निष्कलंक रागी, कनकसीध, सुरमुक्ह" इसादि जानलेना। योग्रुढ्ढ नाम अनेक हैं। पाखिमहण नाम का योगार्थ है हाथ पकडना, सो हाथ पकडना ती विवाह, सहारादेने, खींचने आदि में सर्वत्र है। यथा -----

॥ दोहा ॥

वन गहन जु निचरत सवर, पकरयौ कर रति काज ॥ इकसँग में तुव रिपु रमनि, ग्लानि कोप भय लाज ॥ १ ॥

परंतु अन्यत्र अतिन्याप्ति वारण के लिये निवाह में रूपेंढ है | कहा है चिन्तामस्थिकोषकार ने "पारिष्प्रहर्ण विवाह | विवाह: भार्याफ्रासिहेती." पाणिग्रहण नाम के योगार्य में विवाह यह अंच नहीं आया है। पाणिग्रहण विवाह का एक अंग है, परंतु रूटि से भार्य प्राप्ति हेत रूप पारिव्यहण का बोध होजाता है । यह नाम कियावाची है । त्रिफला नाम का योगार्थ है तीन फलों का सम-दाय सो यह तो होन फ में के समझय में सर्वत्र है, परत अन्यत्र अतिन्याप्ति नारण के लिये 'हरड, वहेडा व्यांनला' रूप तीन कर्ते के सम्राम में किंद्र है । कहा है चितामीय कोषकार ने "त्रिफला हरीतक्यादिफलत्रिके" त्रिफला नाम के योगार्थ में टाल बहेदा. श्रावला. यह श्रश्र नहीं आया है. परत रुदि से हरड. बहुंडा, आंवला इन तीनों फलों के समदाय रूप श्रर्ध का होए होजाता है। ऐसे ही उपमा अलकार के नाम का योगार्थ है समीप करके किया हुआ विरोप जान, परंत सभीए करने से न्यता. व्यक्तिकता और समता इन सर्वों का बान होता है.तहा समता में व्यक्ति है | अतिस्पीति अवकार के नाम का योगार्थ है लंघन की लक्ति मो सबन नी बाना. समझ. पर्वत. लोकसीमा इत्यादि में सर्वत्र है. परत अन्यत्र अतिस्थापि वारण के लिये सोकसीमा के लघन में ऋदि है। यदा योग और रुदि की भिश्चतता से बोक सीमा कथन रूप अर्थ का बोध होता है । व्यतिरुथेक्ति नाम के योगार्थ में लोगर्धमा यह अस नहीं आया है परत रूढि से लोकसीमातिलयन इतने अर्थ का बीध होजाता है । और इस श्रनंकार के स्वरूपकोध है इस से व्यतिरिक्त कोई अरा शेप नहीं, इसलिये दसरा लच्च वनाने की नोई व्यावस्थकता नहीं ।। व्यापस्ताप्रशसा अर्छकार के तार का योगार्थ है ब्राप्रसतकथा. सो व्यवस्तत कया ही किसी प्रसग में व्यवसा व्यवसंग में सर्वत्र कही जाती है।।

।। क्रप्य ।।

कहत मात जसुमत कहांनि पाँडे हरि पलना, राय नाम भूपति भया स सिय ताकेंह ललना । पित आजा वन वसिय हरिय तिय तहां लंकपति, सनत कृद्ध वृद्धि विसर सन्द वक उटे अतर अति ॥ सौभित्रि घत्रपथत पत्रपक्ती रही यकत मा चकत सी.च्ह पालक्रल मुथिपाल तव रखद मस्त्र नित तखतसी।।१॥ पत्त अन्यत्र व्यक्तिव्यक्ति वारण के लिये प्रसग में कही हुई अप्रसत्त कया में रूदि है, यहां योग और रूदि की भिश्रितता हे प्रसम में कहीहुई अप्रस्तुतप्रक्ता रूप अर्थ का बोच होता है, अप्रस्तुतप्रक्ता नाम के येगार्थ में प्रसममें कही हुई यह अरा नहीं ष्ट्राया है, परंतु रुढि को मिक्षितना से प्रसम में कही हुई ष्ट्रप्रस्तुत कवा इतने अर्थ का बोध होजाता है। श्रीर इस श्रवकार फे स्वरूप बोध में इस से क्रांसिरक कोई अरु रोज नहीं इसविचे दुसरा खड़ाख बनाने की कोई व्यावस्थकता नहीं, नाम रखनेपाल की विश्वासार प्रसिद्धि को रूपिड कहते हैं। हम व्यवकारों के योगरूज नामों में इसी शिति से स्पिट को कहेंगे । स्पिट का प्रयोजन व्यतिभ्याप्ति बार्या है, जिस को उक्त प्रकार से सर्वत्र स्वयं घटालेना ॥

ार नाज्य का नाज्य जा क्या क्यार पर पान पान क्यार है। ऐसा मी मत कही कि जिस को फिली के कहने से अथवा कोप से पाधिग्रहण नाम विवाह का पाट है वहीं पाधिग्रहण रुन्द से विवाह को समकेगा, जीर हो हाय पकड़ने को हो समकेगा इलादि, सो नाम हो सक्तय तब ननसक्ता है, जब जो नाम का भर्य है उस में ही सभी नात भानाय ऊपर से कुछ कहना व एवे, जो ऊपर से कहाजायमा वही श्रंय सच्चय में गेरना होगा? क्योंक हुदों से, कोर से, अवन व्याकरण से मुने बिना तो रूढ और यौगिक युक्तों को भी कोई नहीं समक सकता; मार।दि से हुने दिना मनुष्य, मनुष्य की वाणी भी नहीं बोल सकता। कीर व्यसकारों के योगस्तव नामों में रूढि से इतर कोई अर्थ उपर से नहीं लाना पड़ता है ॥ ऐसा भी मत कही कि जहा वाक्यार्थ में व्यन्वयानुष्पति व्ययना तात्पर्यानुष्पत्ति होय वहा वाक्यार्थ मे व्यन्वयादि वेन के किय वक्षण की जाती है सहा तो एक ही पट है, इस की कल्पना के समय अन्वयानुपपच्चादिक का प्रसग ही नहीं। वैते " क्राकेम्यो दिव रहकाम् " इस वावय में क्राक राष्ट्र से दच्युपवातक मात्र का प्रदेश होता है "क्राको रीति " इस में व्ययम फेनत " काक " रुस्द का ही प्रयोग किया जाय उस में ती केवल काक का ही प्रहल होता है, क्योंकि उएलक्क्य में अन्वय का मात्र नहीं इससिये वाक्य को व्याकरयक्ता नहीं। यहा ती तात्पर्य का बाव है सो उपनादि नाम चो रे कवियों ने काव्य शोमाकर को दर्भ व्यवज्ञारों के खले हैं, सो उन उन नामायों सवधी कान्य शोभाकर धर्म रूप चमत्कारों का उपलक्क्स से प्रह्मा न करें भारत परावाध मा राज्य थे। जो है। बोरी ने प्रत्यनीक न्याय से प्रत्यनीक व्यवकार माना है, इस का ब्राह्मरार्थ बहुपमाय प्र-पनीत इससार के प्रकरण में कहाजाया। यहा चमकार एक में है, इस का बाब्यार्थ तो अनीक प्रति करना है, सो बहा दिश्राय करें हैं। पढ़ीं के पढ़ी ग्रीत करना,पढ़ीं का बरमा,पढ़ीं के पढ़ीं का करना इसादि पढ़ सक्वी चमल्तरों का प्रहण न होने से बक्ता है। ता.पर्व का बाथ होता है, पन्नी के पन्नी प्रति काला इत्यादि लक्ष्यार्थ है, पन्नता समय है, और प्रयोजन खावर से कहना है, सब भिनाने से मीएव होना है ॥ ऐसा भी मठ कही कि घोरी का यह तारमें या ती सूच्य इत्यादि की नाई इस असकार का सर्भ समार्ट पढ़ ही नाम बनो नहीं सक्खा है क्योंकि उस किया का नोई न्याय ही तो उस से उस असकार का प्रदर्भन करने से हृदयगन अप हेता है। इसोलिय और भी मुझा न्याय से मुखा, दीपक न्याय से दीपक आदि असकारों का प्रदर्शन किया गया है, और साक्षि

ेना भी मा कहे, कि तुम कहते हैं। कि कवि नाम सक्खे वह ती तक्षण रूप ही होते हैं, चीज्योतिय, न्याय, ज्याकरण आदि राण द्रभी ने न तीन नाम करान काने " कुन्या, न्या, चरत्या, उत्पादबन, सम्बाय, विमक्ति, उपसर्ग, इसादि सैकटी योगस्य नाम नवीं न त्या किये हैं, कियों नाम में सवारा योग्य अर्थ नहीं निकता है क्योंकि हमारा मुख्य वालप्रे ब्याक्तारों का नाम ही लक्त्या होने ' े । मो पर्वत्रांग के पत्रण बाग कथा पान कथा गहा (लक्षता । क्याक हमारा मुख्य तात्पर्य असकारों का नाम हा सक्ष क क है । मो पर्वत्रांग के पत्रण नाम तहास रूप है ही ॥ ऐसा भी मत कही कि आदि में असकारों के नाम रखनेत्राओं का नाम में ह ार्च मार्च प्रमाण भाग चतुत्व रूप ६ छ।। एसा मा मत कहा कि आदि में अवकारों के नाम रखनवाछ। १०। १००० मार्च प्रमाण स विभिन्न कि मार्च प्रमाण से निवित किया है न्वींकि समस्त अखनकारों के नाम ही लक्क्य हैं यह प्रत्यस्त्र प्रमाण दे । दूधाः जनव मनेनज रोने ने स्वाहित साळ प्रसिद्ध सहदयों के हदव की साकी रूप प्रमाण भी यहा दे ॥

# ॥ मरु देश के राज्य का परिवर्तन ॥

॥ छंद वैताल ॥

पंजांब की शुभ सरित को अति नित्य निर्मल नीर
मंदोर ढिग व्हें वहत हो तिंह चिन्ह अबलों तीर।
जनमी जु चारन कुल हिं आवड़ शक्ति लहि तिंह आप
नृप तिलक विक्रम के समय हठ गयो वह जु अमाप॥१॥
तब तें जु यह मंडोर मंडल होत भो जल हीन
पद प्राप्त भो जु मरुस्थली मे लोग दुख सों लीन।
अबलों जु गढ़ मंडोर पति मे अधिक इक सों एक
मुवि भोग अपनी अवधि लों उठ चले वह जु अनेक॥२॥
कबु काल चत्रिय नाग वंशिन बत्र धारन किइ
नागाद्रि तिंह हित नाम यह गिरि पुहमि भो जु प्रसिद्ध।
परमार पुन तिंह मांम धरनिवराह भो वड़ भाग

## नव कोट श्रर्बुद श्रादि जिंह दश बंधु कीन्ह विभाग॥ ३॥

॥ छपय ॥

मंडोकर १ सामंत हुवी क्ष्यमेर २ सिद्ध सुन, गढ पूगळ २ गजमञ्ज हुवी लोहते १ भाग भुन । अव्ह एव्ह अरवह ५ मोजराजा जाळघर ६, जोगराज घर घाट ७ हुवो हांसू पारकर ८ । गव कोट किराडू १ संबुगत थिर पंचार हर थिपया, घरणीवराह घर माझ्यां कोट वांट जू जू किया ॥ १ ॥

मू ज् अर्थात् जुदा जुदा ॥ ये विमाग प्रतिकोमता से किये गये हैं। सब से ज़ेटा सामंत नामक या, जिस के मुख्य स्थान मंडेवर रक्खा । और सब से वहा घरखींवराह था, जिसने ये विमाग किये हैं, उस ने श्रप ने हिस्से में किराद् रक्खा । अल्ह और एल्ह इन दो के हिस्से में आवृ आया ॥

<sup>\*</sup> पंजाब की नदी मंडोबर के पास होकर पश्चिम समृद्ध मे मिखती थी । उस के कितारों फितारों पर ऊख पीक्तेन की प्रचर की कोल्ह् अर्थात् वानियां अवतक सिलसिलेवार मीजूर हैं। इस नदी का पानी ह-क्लाता मनुष्य बोले जैसे बोलता था इसिल्ये इस को हाकड़ा समृद्ध कहते थे। मारवाड़ की देशीमापा में हकताता बोलनेवाले की हाकड़ा कहते हैं।

<sup>†</sup> दस माइयों ने नव कोटो का वंट किया जिस विषय का यह प्राचीन इप्पय है-

यह हेतु नवकोटी जु मरुधर अजहुं भाखत लोग वह वीरवर हु विलायगे वसु विलस कर्म सँयोग। परिहार भूपति में जु तिन मधि मुकुट नाहड़ राव किय तीर्थ जीर्णोद्धार पुष्कर विदित विश्व प्रभाव ॥ ४ ॥ चित्तीर की गहलोत राहप चढ़ची कर घमसांन परिहार सों लिय बीन पृथिवी सहित पदवी रांन । पद प्रथम रावल धरत ये चित्तीर गढ़ के नाथ तब तैं जु कहलावत जु रांना वात विश्व विख्यात ॥ ५ ॥ विक्रमी शतक जु चतुर्दश के साठ ऋस्सी वीच भौ नृपति राहप अज हुं चमकत कीर्ति चंद्र मरीच । मुलतान सों दल प्रवल श्राति ही मुसलमानन श्राय गहलोत गनसों मंड रन उन लई होनि हुड़ाय ॥ ६ ॥ विक्रमी शतक जु पंचदश मभ मिल्यो गढ़ मंडोर वर वीर चूंडा कों जु तब तें भये पति राठोर । इन उभय सहस जु वरस विच थे इत हिं सरित पहार पुन सजल करन जु सफल जिन भे यत्न गे सब हार॥७॥ जसवंत कीन्हे जल तहँ तहँ लग्यो ठहरन नीर किय सात सर वर श्राज लौं फिर होत जात गैंभीर। हैं जोघपुर सौं पूर्व दिश में ऋखिल कोस इकीस, "जसवंतसमँद" सु वड़ो सब मघ लसत मरुधर सीस ॥ 🖘॥ वत्तीस गज गहरो जु सुंदर सलिल शीतल स्वच्छ, दश पंच कोस प्रदच्छना जल पास पास प्रतच्छ । . व्यय भयो त्रयदश लच्च त्रबलों थयो पूरन नांहिं, है प्रतिष्टा हम्योदि शेष जु कहे किंह विधि जांहिं॥ ६॥

# पाचीन ग्रंथ ऋौर उन ग्रंथकर्ताऋों के नाम.

न्यायशास्त्र के प्रसिद्धाचार्य गौतम और कणाद हैं। व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्धाचार्य पाणिनि आदि हैं। ऐसे ही साहित्य शास्त्र के प्रसिद्धाचार्य "भरत मुनि" हैं, इसिलये इन को भगवान् कहते हैं। बहुत प्रंथकार जिखते हैं "इति भगवतो भरतस्य"। ये महान् प्रतिष्ठि त मुनि हैं। इनको आत्रेय आदि मुनि भी भगवान् कहते थे। जिला है "नाट्यशास्त्र" के प्रारंभ में—

> समाप्तजप्यं व्रतिनं स्वस्तिः परिवारितम् । अनन्याये कदाचित्तं भरतं नाट्यकोविदम् ॥ १ ॥ सुनयः पर्श्वपास्येनमात्रेयप्रसुखाः पुरा । पप्रच्छस्ते महात्मानो नियतेन्द्रियकुद्धयः ॥ २ ॥ योयं भगवता सम्यक्तथितो वेदसंमितः । नाट्यवेदः कथं चायसुत्पन्नः कस्य वा कृते ॥ ३ ॥

अर्थ-किसी समय अनध्याय में जप से पहुंच, अपने पुत्रों से घेरे हुए, नाट्यनिपुख, व्रतधारी भरत मुनि बैठे थे, उन के समीप जाय, सस्कार कर, जितेंद्रिय और बुद्धिमान् महात्मा आत्रेय आदि मुनियों ने प्रश्न किया, कि जो यह वेदमान्य नाट्यवेद, हे भगवान् ! आप ने भलीभांति कहा है यह कैसे और किस प्रयोजन के लिये उत्पन्न हुआ है ? यहां नाट्य कोविद विशेषण होने से ऐसा न जानना चाहिये कि भरत ऋषि केवल नाट्य में ही कुशल थे; क्योंकि नाट्य इत्तांताभिलाणी ऋषियों के प्रश्न में ऐसा कहा गया है, सो तो वच्यमाण उद्धेल अलंकार का विषय है ॥ काव्यप्रकाशादि साहित्य के सव यंथ भरत मतानुसारी हैं । भरत की लच्चण करने की शेली का इन समस्तों ने अनुसरण किया है । और वहुतसी जगह भरत का प्रमाण भी दिया है । इन प्राचीनों के खंडन मंडन का अनुधावन भरत पर्यंत समकता चाहिये । भरत का वनाया हुआ "नाट्यशास्त्र" नामक प्रंथ मिलता है ।

कान्यप्रकाशादि प्राचीन प्रंथों में कहीं उस नाटयशास्त्र का सूत्र श्रोर कहीं कारिका जिखी है, परंतु भरत का वनाया हुआ केवल काव्य मत का ग्रंथ अवतक मिला नहीं। जयपुर निवासी "सीताराम" नामक पंडित ने विक्रमी संवत अठारह सौ पच्यासी १८८५ में काव्यप्रकाश गत कारिका की लच्चाचंदिका नामक व्याख्या की है, उस के आरंभ में—

### भारतीः कारिकाः सर्वा विवृणोमि यथामति ॥

अर्थ—में मेरी बुद्धि के अनुसार भरत की समस्त कारिकाओं की व्याख्या करता हूं ॥ इस प्रकार काव्यप्रकाश गत कारिकाओं को भरत की कारिका मान करके बिखा है, सो भरत साहित्य का प्रसिद्धा-चार्य होने से काव्यप्रकाश गत कारिका भरत मत के अनुसार तौ अवस्य हैं, परंतु भरत की बनायी हुई नहीं हैं । क्योंकि रस प्रकरण में काव्यप्रकाशकार ने—

# व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायीभावो रसःस्मृतः ॥

अर्थ-उन विभाव आदि करके व्यंजित हुआ जो स्थायीभाव वह रस स्मरण किया गया ॥ इस कारिका को लिख कर इस के प्रमा-ण में लिखा है-

## " उक्तं हि भरतेन । विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्र सनिष्यत्तिः" इति ॥

अर्थ-कहा है भरत ने, विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यदि काव्यप्रकाश गत कारिका-यें भरत की बनाई होतीं तो काव्यप्रकाशकार भरत का प्रमाण नहीं देता, काव्यप्रकाश गत कारिकावली के रस प्रकरण में कई एक कारि-कार्य नाट्यशास्त्र की हैं, सो यह रीति है कि अंथकार कहीं दूसरे अंथ की कारिका भी लिख देने हैं भरत मुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र के सौलहवें १६ प्रध्याय में कहा है-

### उपमा दीपकं चैव रूपकं यमकं तथा ॥ काव्यस्येते द्यलंकाराश्चत्वारः परिकर्तिताः ॥ १ ॥

पगण्यस्थत ल्लापगराव्यत्पार पारकातिता । । । अर्थ-उपमा, दीपक, रूपक तथा यमक ये काव्य के चार ही अलंकार कहे हैं ॥ और इन चारों अलंकारों के ही लच्च उदाहरख दिलाये हैं । इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि इन चार अलंकारों से इतर अलंकार नहीं हैं, किंतु यह तात्पर्य है कि अन्य सब अलंकार इन चारों अलंकारों में अंतर्भृत हैं । अन्य अर्थालंकारों का तो उपमा दीपक और रूपक में अंतर्भाव है ॥ और अन्य शब्दालंकारों का यमक में अंतर्भाव है ॥ जैसाकि रुद्रट ने स्वभावोक्ति आदि चार ही अलंकार मान कर अन्य अलंकारों का उन में अंतर्भाव किया है—

त्रर्थस्यालंकारा वास्तवमौपम्यमतिशयः श्हेषः ॥ एषामेव विशेषा अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः ॥ १ ॥

अर्थ—अर्थ के अलंकार चार हैं। वास्तव अर्थात् स्वभावोक्ति, उपमा, अतिश्योक्ति और श्ठेष। दूसरे तो सब अलंकार इन्हीं चारों के विशेष हैं॥ उपमा के प्रकार कह कर कहा है मरत भगवान् ने—

उपमाया बुधैरेते भेदा ज्ञेयाः समासतः ॥

ये शेषा लच्चणे नोक्तास्ते प्राह्माः काञ्यलोकतः॥१॥ अर्थ—विद्वानों को उपमा के ये भेद संचेप से जानने चाहिये। श्रीर जो बाकी के भेद लच्चण वाक्य में नहीं कहे गये वे काञ्यलोक से प्रहण कर लेने चाहिये॥ "काञ्यलोकतः" अर्थात् काञ्य से श्रीर लोक से। निष्कर्ष यह है कि किन कृत वर्णन से श्रीर लोक ञ्यवहार से। अर्जकारादिक किन रचनारूप उदाहरणों से श्रीर लोक ञ्यवहार रूप उदाहरणों से ही लखे गये हैं। श्रीर ये अनंत हैं। अथवा साहित्य के प्रसिद्धाचार्य भरत भगवान् ने "काञ्यलोक" नामक कोई अञ्य काञ्य का भी श्रंथ बनाया हो तो "काञ्यलोकतः" इस का यह अर्थ है कि काञ्यलोक श्रंय से श्रेष भेद प्रहण कर लेने चाहिये। इस पच में काञ्यलोक नाम की ज्युत्पत्ति यह है "काञ्यं लोक्यते यत्र स काञ्यलोकः" काञ्य जिस में देखा जाता है॥ काञ्य शब्द, अर्थ, ग्रुण,

अलंकार और रसादि रूप होता है। चिंतामणि कोषकार ने भरत के नाम से लीला हाव का लच्चण लिला है, सो वन्यमाण दितीयाकृति में भावप्रकरण में लिखा जायगाः वह लच्चण भरत प्रसीत नाट्य शास्त्र क नहीं है, नाट्य शास्त्र में दूसरा लच्चण है। इस से यह सिद्ध होता है कि वह लच्च भरत प्रणीत काव्यलोक यंथ का है ॥ संस्कृत व प्राचीन पंडित अपने प्रंथों में शक संवत् नहीं बिखते, इसलिये या निश्चय नहीं होता कि भरत मुनि कब हुए हैं; परंतु वेदव्यास भगवा ने अग्निपुरास के रीति निरूपस नामक तीन सो चालीसर्वे ३४ अध्याय में कहा है-

# भरतेन प्रणीतत्वाद्धारती रीतिरुच्यते ॥

अर्थ-भरत ने वनाई है इसलिये भारती रीति कहलाती है इस से यह सिद्ध होता है कि भरत मुनि व्यास भगवान् से प्रथम ह हैं।।१॥

"वेदव्यास भगवान्" ने "अग्निपुराख्" के तीन सौचवासीसर्वे ३४४ अध्याय में शब्दालंकारों का और तीन सी पैतालिसवें ३४४ अ-ध्याय में अर्थालंकारों का और तीन सी ख्यालीसवें ३४६ अध्याय में उभयालंकारों का निरूपण किया है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान् पांडव राजा युधिष्ठिर के समय में थे, यह ती प्रसिद्ध है। और राजा युधिष्टिर को हुए अनुमान से पांच हजार वर्ष हुए हैं॥ २॥

महाराजा "भोज" का निज निर्मित "सरस्वतीकंठाभरणा" नामक वंथ है। महाराजा भोज ने धनपतिभट्ट को वीराणक नाम ग्राम विया। जिस का दानपत्र मुंबई में एज्यूकेशन सोसाईटी में छपा है। जिस में विक्रमी संवत् एक हज़ार अठत्तर १०७० लिखा है, सो महाराजा भोज का समय यह था॥३॥

"प्वन्यालोक" ग्रंथ का कर्त्ता " राजानक श्रीमदानन्दवर्द्धनाचा-र्गं " कर्रमार के महाराजा अवन्तिवर्मा के समय में था। और अवन्ति-पर्मा विकर्मा संवत् नव सो सत्तावन ९५७ में था। यह राजतरङ्गिणी प्रंप से मिट है। सो घन्यालोक प्रंथ महाराजा भोज से पहिले वना है ॥ ४ ॥ "काव्यालंकार सूत्र" प्रंथ का कर्ता "वामन" ध्वन्यालोक के पिहले हैं। क्योंकि ध्वन्यालोक के प्रथमोद्योत में "वामनाभिप्रायेणाय-माच्चेपः" ऐसा लिखा है। और यह वामन विक्रमी आठवें शतक से उरली तर्फ़ हुआ है, क्योंकि विक्रमी आठवें शतक में कनोज का राजा यशोवर्मा था। जिस के पंडित भवभूति के वनाये हुए उत्तररामचरित के श्लोक का वामन ने अपने प्रंथ में उदाहरख दिया है। यह वामन काश्मीर के राजा जयापीड़ का मंत्री था॥ ॥॥

"काव्यालंकार" प्रंथ का कर्ता "रुद्रट" भी महाराजा भोज से पहिले हुआ है। क्योंकि इस ग्रंथ का उदाहरख महाराजा भोज ने अपने ग्रंथ सरस्वतीकंटाभरख में दिया है॥ ६॥

"आचार्य दंडी" कृत "काव्यादर्श" ग्रंथ है। दंडी महाराजा भोज के समकालीन है। यह भोजप्रवंध से सिद्ध है॥ ७॥

"वाग्भट" कृत "वाग्भटालंकार" मंथ है ॥ ⊏ ॥

"जयदेव" कृत "चंद्रालोक" यंथ है ॥ ६ ॥

"भानुदत्त" कृत "अर्बकारतिलक" प्रंथ है ॥ १०॥

इन तीन अंथों के समय की खबर नहीं॥

महाराजा भोज के पीछे "मन्मट" कृत "काञ्यप्रकाश " है; क्योंकि काञ्यप्रकाश में महाराजा भोज के दान वर्णन का उदाहरख उदात्त अर्जकार के प्रकरख में दिया है ॥

#### यथा---

मुक्ताः केबिविस्त्रहारगबिताः संमार्जनीभिर्ह्हताः प्रातः प्राङ्गणसीम्नि मन्थरचबद्दाबाङ्क्विबाचारुणाः । दूरादाडिमबीजशङ्कितधियः कर्षन्ति केबीशुका यद्विद्वस्त्वनेषु भोजनृपतेस्तत्त्यागबीबायितम् ॥ १ ॥

काव्यप्रकाश बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित श्रंथ है। इस की इक्कीस टीकायें तो मिलती हैं। और लोक ऐसे कहते हैं कि काव्यप्र-काशपर बावन टीकायें हैं।काव्यप्रकाश श्रंथतों मम्मट का वनाया हुआ है; परंतु कारिकायें किसी दूसरे ग्रंथ की हैं। क्योंकि काव्यप्रकाश के आरंभ में सम्मट ने ही "ग्रंथ के आरंभ में विघ्न विघात के लिये समुचित इष्ट देवता का ग्रंथकार परामर्श अर्थात् स्मरण करता है" ऐसा कह कर यह कारिका जिली है—

> नियतिकृतनियमरहितां व्हादैकमयीमनन्यपरतचाम् । नवरसरुचिरां निर्मितिमादघती भारती कवेर्जयति ॥ १ ॥

अर्थ—देव कृत नियम करके रहित, एक आनंदमय ही, अन्य के परतंत्र नहीं, नव रसों करके सुंदर, ऐसी रचना को करती हुई किन की वाणी जयित अर्थात् सब से उत्कृष्ट वरतती है। किन की नाणी की उत्कृष्टता तो यह है कि विधि मृष्टि देव कृत नियम करके सहित है, सुख दुःख दोनोंमय है, परमाणु आदि उपादान कारण और कर्म आदि सहकारी कारण इन के परतंत्र है, पद् ही रसवाखी है। जो अंथकार अपनी वनाई कारिका की व्याख्या करता है वह उक्त रीति से नहीं विखता, देसा बिखना तो वूसरे अंथ की कारिका के बिये ही हो सकता है। दूसरे इन कारिकाओं के कर्ता ने केवल बच्चण कहे हैं उदाहरण नहीं विये, इसविये कारिकाओं में क्रम से निरंतर बच्चण ही बच्चण हैं।

## उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवैकवाक्यगे॥ अनन्वयो विपर्यास उपमेयोपमा तयोः॥ १॥

अर्थ—एक वाक्य में एक ही उपमान और उपमेथ होवे वहां अनन्वय ॥ और तयोः अर्थात उपमान और उपमेथ के विपरीत भाव में उपमेयोपमा ॥ मन्मट ने इन कारिकाओं की व्याख्या की है और उदाहरण दिये हैं, इसिबेथ मन्मट को कारिकायें खिएडत लिखनी पड़ी हैं ॥

## उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवैकवाक्यगे। अनन्वयः॥

इतना लिख कर अनन्वय का उदाहरख दिया है। उस के अनंतर विप-र्यासोपमा के लिये--

विपर्यास उपमेयोपमा तयोः ॥ यह तिस्र कर उदाहरस् हिवा है। ऐसा वहुतस्थलों में है। काञ्यप्रकाश में बच्च कारिकारों मम्मट की वनाई हुई नहीं हैं, दूसरे श्रंथ की हैं, इसिबचे हम बहुधा तौ "काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह बच्चण है" ऐसा बिखेंगे। कहीं बाघव के बिचे "काव्यप्रकाश में यह बच्चण है" इतना ही बिखेंगे॥ ११॥

> "राजानक रुप्यक" कृत "अलंकारसर्वस्व" ग्रंथ है ॥ १२ ॥ "शोभाकर" कृत "अलंकाररलाकर" ग्रंथ है ॥ १३ ॥

"राजानक जयरथ " कृत " ऋलंकारसर्वस्व की टीका विमार्शिनी " है ॥ यह जयरथ काश्मीर के राजा राजराज का मंत्री था ॥ १८ ॥

"अप्पय दीचित" कृत "कुवलयानंद" नामक ग्रंथ है। यह ग्रंथ अति प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में लचल उदाहरल की कारिकारें चन्द्रालोक ग्रंथ की हैं। कहा है कुवलयानन्दकार ने ही—

> येषां चन्द्रालोके दृश्यन्ते लच्यलत्त्वणश्लोकाः । प्रायस्त एव तेषामितरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते ॥ १ ॥

अर्थ—जिन के लच्य अर्थात् उदाहरख और लच्चणों के श्लोक चन्द्रालोक में दिखाई देते हैं बहुधा तो उन के वे ही, और दूसरों के तो श्लोक नये रचे जाते हैं॥ १५॥

और "अप्पय दीचित का" ही वनाया हुआ " चित्रमीमांसा" नामक ग्रंथ है। वह संपूर्ण वहीं हुआ ॥ १६ ॥

"विश्वनाथ" कृत "साहिलदर्पण्" प्रंथ है ॥ १७ ॥

"गोविंद ठक्कुर" कृत "काव्यप्रदीप" प्रंथ है ॥ १८ ॥

"हेमाचार्य" कृत "अलंकारचृड़ामि॥" नाम ग्रंथ है ॥ ई६ ॥

"विद्यानाथ" कृत "प्रतापरुद्रीय" प्रंथ है। प्रतारुद्र तैलंग देश में हनुमत्कोंडा नामक शहर का छोटासा राजा था। उसके नाम से विद्यानाथ पंडित ने यह अंथ वनाया है। तैलंग देश की भाषा में पर्वत को कोंडा कहते हैं। हनुमत्कोंडा अथीत् हनुमान् का पर्वत ॥ २०॥

" विश्वेश्वर" कृत "अलंकारकौस्तुभ" अंथ है ॥ २१ ॥

"यशष्क" कृत "अलंकारोदाहरण" अंथ है ॥ २२ ॥

"विश्वनाथ देव" कृत "साहित्यसुधार्सिधु" ग्रंथ है ॥ २३ ॥

"केशव मिश्र" कृत "अलंकारशेखर" यंथ है ॥ २४ ॥ "जगन्नाथ" जिस का उपनाम था त्रिश्की, उसका वनाया हुआ "रसगंगाधर" यंथ है ॥ २५ ॥

ये सब प्रंथ काव्यप्रकाश से पीछे वने हैं। यह जगन्नाथ त्रिशूली तेलंग देश का था। श्रोर दिल्ली के बादशाह शाहजहां का पंडित था। बादशाह ने इस को महा किवराज श्रोर महापात्र पदवी दी थी॥ वादशाह ने कई बार इस के बराबर तोल कर सोना दिया था। कई बार अमृत्य जवाहिर से इस का मुख भर दिया था। यह जगन्नाथ अठारहें विकसी शतक में था॥

जपर बिस्ने हुए पचीस ग्रंथों का विचार करके हम ने यह ग्रंथ वनाया है। भाषा में तो भरत मतानुसार चन्द्रासोक ग्रंथ की काया से "भाषाभृष्या" नाम साहित्य का ग्रंथ प्रथम ही प्रथम मारवाड़ के वड़े महाराजा श्री "जसवंतसिंहजी" ने वनाया है। इन महाराजा का जन्म विक्रमी संवत् सत्रह सो तैयासी १७८३ मात्र कृष्ण चतुर्थी का है॥

विरुद्ध मतवालों ने संस्कृत के बहुतसे अंथों को नष्ट कर दिया, इसिलिये नाट्यशास्त्र और अनिपुराया के सिवाय अस्तंत अभीन कोई अंथ नहीं मिलता। विद्या की सहायता तो यूरोपियन महाश्यों ने की है।।

#### ॥ दोहा ॥

जीर्ण श्रंथ उद्धार किय, ऋरु हित करत ऋपार । धन्यनाद यूरोपियन, यातें नारहिनार ॥ १ ॥

कितने ही अलंकार कितने ही अंधकारों ने नहीं कहे हैं। जिस के कार-ए तीन हो सकते हैं। अधम तो ने अलंकार उन को मिले नहीं। दूसरे मिले भी हों तो उनको रम्य सममा नहीं। तीसरे किसी अलंकार में अंतर्भाव समम लिया है। जिस अंधकार से नया अलंकार लखा गया है उस ने कह दिया है, कि यह मुक्त से लखा गया है। जैसे विकल्प विश्वास तो अनादि है, परंतु विकल्प में अलंकारता सर्वस्वकार ने ही लखी है, इसलिये उस ने अपने अंथ में लिख दिया है कि पूर्वों करके विवेक नहीं किया गया वह मैं ने दिखाया है।।

## साहित्य शास्त्र का प्रयोजन.

यह साहित्य शास्त्र अनेक प्रयोजनवाला होने से अलंत आदरणी-य है। कहा है—

> काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरत्त्वतये ॥ सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥ १ ॥

॥ चौपाई ॥

जस धन एन परमानँददाता, अशिव हरत व्यवहार वताता। कांता संमित दें उपदेश हि, काव्य करत शुभ कार्य अशेषहि॥ १॥

उपदेश तीन प्रकार का होता है। प्रभु संमित, मित्र संमित और कांता संमित; अर्थात् राजा के जैसा, क्षेत्री के जैसा और सुंदरी के जैसा। जगत् की अनित्यता के विषय में वेद का यह वचन है—

> यो वे भूमा तद्मतम् । श्रथ यद्ल्यं तन्मर्त्यम् ॥

श्रर्थ—जो भूमा अर्थात् सर्व व्यापी है, वह अमृत अर्थात् निस्र है। और जो श्रल्प है अर्थात् जो सर्व व्यापी नहीं है, तन्मर्ख अर्थात् वह नाशवाला है। यह उपदेश तो राजा की आज्ञा जैसा है। क्योंकि हुकमन कहना है। महा भारत का यह वचन है—

> त्रहन्यहृनि भूतानि प्रविशन्ति यमालयम् । शेषाः स्थिरत्विमच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ॥ १ ॥

#### ॥ दोहा ॥

दिन दिन प्रति प्राणी सकल, जम के त्र्यालय जात । थिरता चाहत पाछले, यह वढ़ कोद्धत वात ॥ १ ॥ यह उपदेश मित्र के जैसा है; क्योंकि समभा करके कहा है। श्रीर साहित्य का यह वचन है—

॥ मनहर इंद ॥
कोऊ कोर रीती नां करोर नक्षत्रावली सों,
च्यारों श्रोर सोर थो चकोर इरीगीर को ।
श्रापने प्रताप हखो जग को श्रमाप तम,
दूर कखो ताप तिन सब के शरीर को ॥
वरस्यो सुधा ही हरस्यो हो देख पाहन हू,
करस्यो न खोले कोस टंद मींर भीर को ।
होत प्रात ताही रात नाथ कों मुरार भनें,
साथ विन जात देस्यो नीर निधि तीर को ॥ १ ॥
यह उपदेश सुंदरी के जैसा है, क्योंकि मनोहर है । ऐसे उपदेश
को मन अखंत मानता है । उपदेश का प्रयोजन मनाना है ॥

॥ दोहा ॥

करत बुद्धि कों तीत्र श्राति, विमल जु करत विचार। या हित सब ही शास्त्र को, है साहित हितकार॥ १॥ वाली विना संसार का व्यवहार चल नहीं सकता। सो ही कहा है भावार्य दंडी ने—

वाचामेव प्रसादेन खोकयात्रा प्रवर्तते ॥ अर्थ-वाणी की कृपा से ही बोक व्यवहार प्रवर्तमान होता है अर्थात् चबता है ॥ फिर कहा है आचार्य दंडी ने-

इदमन्त्रं तमः कृत्स्रं जायते अवनत्रयस् । यदि शञ्दाञ्हयं ज्योतिससंसारं न दीप्यते ॥ १ ॥

विचार की विमलता कर्तिन्याकर्तन्य निषय का स्पष्ट होना है ॥

अर्थ—जो शब्द रूप ज्योति संसार के आरंभ से लेकर महाप्र-लय पर्यंत प्रकाशमान न होती तो संपूर्ण तीन ही लोकों में घोर अंधकार हो जाता ॥ और वह वाणी अलंकार विना रमणीय नहीं होती ॥ कहा है अप्तिपुराण में अर्थालंकार के आरंभ में वेदव्यास मगवान ने—

## त्र्रातंकरणमर्थानामर्थातंकार इष्यते। तं विना शब्दसौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम् ॥ १॥

अर्थ—अर्थों का जो शोभा करनेवाला है वह अर्थालंकार इष्ट है। उस के विना शब्द की सुंदरता भी मनोहर नहीं होती ॥

अर्थालंकाररहिता विधवेव सरस्वती ॥

अर्थ-अर्थालंकार विना सरस्वती अर्थात् वाणी विधवा की नाई है ॥ इस ज्यास वचन से वाणी मात्र को अर्लकारों की आवश्यकता होने से वेद को भी अर्लकारों की आवश्यकता सिख है। और वेद वचन में भी अर्लकारों का प्रहण है। और वेद वाणी में जहां जहां अर्लकारों का प्रहण है, तहां तहां रमणीयता है।

यथा---

श्रस्माकमुत्तमं कृधि श्रवो देवेषु सूर्य्य । वार्षिष्ठं चामिवोपरि ॥ १५-२६

इस का भावार्थ यह है है मनुष्यो! जैसे आकाश में सूर्य वड़ा है, वैसे ही विद्या और विनय की उन्नाति से उत्तम ऐश्वर्य को उत्पन्न करो॥ यहां उपमा है॥

## ॥ संकेत ॥

जहां हम संस्कृत अंथ कर्ताओं के बिये ऐसा बिखें कि यह उदाहारण अमुक का है, वहां उस के संस्कृत उदाहरण का अनुवाद जानना चाहिये। और जहां हम ऐसा बिखें कि अमुक का ऐसा उदाहरण है, वहां उस के संस्कृत उदाहरण के सदृश समभना चाहिये॥ और हम दूसरों के वनाये हुए भाषा के उदाहरण आदि बिखेंगे तहां उन के वनानेवालों के नाम **अथवा उन के प्रंथों के नाम जिस्न देंगे।** और किसी काव्य के वनानेवाले का निश्चय न होगा तहां "कस्यचित्कवेः" ऐसा लिख देंगे ॥

# ॥ छंदादि विचार ॥

छंदों का संचा जिव्हा है। कहा है किसी छंद वेत्ता ने--- जिल्मा जाणादि छंदो" जिव्हा छंद को जानती है। और छंदों की तुला श्रवण है। कहा है केशव कवि ने कवित्रिया ग्रंथ में---

॥ दोहा ॥

तोलत तुल्य रहे न ज्यों, कनक तुला तिल आध ॥ त्यों ही बंदो भंग कों, सह न सकत श्रीत साथ ॥ १॥

प्रथम जिव्हा के संचे से ही छंद वने हैं। फिर उन छंदों के अनुसार मात्रा वर्ण श्रीर गर्खों का विचार करके छंदों के बच्चण बनाये हैं । न कि पहिले लक्ष्मा वना कर पीछे छंद बनाये गये हों,यह अनुभव सिद्ध है। शृष्टों के अनुसार साधनिका बनी है। न कि साधनिका के अनुसार शब्द । वाणीमृषण पंथ में दोहा छंद का यह सच्चण है-

> षद्कलतुरगौ त्रिकलमपि विषमपदे विनिधेहि । समपादान्ते चैककलमिति दोहामवधेहि ॥ १ ॥

अर्थ-विषम पद में बः मात्रा, और तुरग अर्थात् चार, और तीन भी रक्को । निष्कर्ष यह है, कि पहिले और तीसरे चरण में तेरह मात्रा, सम अर्थात् दूसरे और चौथे चरण के अंत में एक मात्रा खुखी। निष्कर्ष यह है, कि दूसरे और चौथे चरण में कः चार और एक अर्थात् ग्यारह मात्रा रक्लो। "इति दोहामवधेहि" अर्थात् इस प्रकार दोहा छंद जानो ॥ दोहा नाम की न्युत्पत्ति यह है "दोग्धि चित्तमिति दोहा" चित्त को दोहता है अर्थात् द्रवीमृत करता है, इसिंक्ये इस का नाम दोहा छंद है। यहां तुरग शब्द चार मात्रा में संकेतित है। कहा है वाणीभृषणकार ने ही-

विविधः प्रहरणनामा पत्रकत्तः पिङ्गलेनोक्तः। गजरथतुरगपदातिसंज्ञकः स्याचतुर्मात्रः॥ १ ॥ अर्थ-पिंगल ने पांच मात्रा में नाना प्रकार के शस्त्रों के नाम का संकेत कहा है। और चार मात्रा में गज, रथ, तुरग और पदाति इन शब्दों का संकेत कहा है। महाकिव मिश्रण चारण "सूर्यमञ्ज' कृत "वंशभास्कर" यंथ की चतुर्थ राशि के नवम मयूल में अजमेर के चाहुवांन राजा "वीसलदे" के वर्णन में यह दोहा है—

#### ॥ दोहा ॥

ललना पुर न मिलन लगी, देशमांहिंतब दूत । भेज जुवति ऐंचत भयो, अनाहूत श्राहूत ॥ ९ ॥

दोहा छंद में प्रथम पद में तेरह, दूसरे में ग्यारह, तीसरे में तेरह और चौथे में ग्यारह मात्रा होती हैं। सो यहां मात्रा तो बराबर हैं; परंतु पुर शब्द के और मिलन शब्द के वीच में निषेधार्थक नकार है, उस का इतर वर्णों के समान उचारण करें तो जिब्हा के संचे में छंद नहीं बैठता और श्रवणों को असहन होता है, इसिलये इस नकार का उचारण इतर वर्णों से विलच्चणशिथिलता से किया जाता है। छंदरकावली नामक भाषा ग्रंथ में मनहर छंद का यह लच्चण है—

#### मनहर

जा के पद माहिं होंहिं, अचर जो एकतीस, दिग्घ जघु नेम नांहिं, अंत्य ग्रह आनिये। सोजा अह पन्द्रा पर विरति विचार जहां, इंद दृंद मांहिं मनहर सो वखांनिये॥

मांगन गयो हो भाट भूपति मदावर पे, श्रायो घने घोरे कें उठ्यो पुकार पोरिया। भिच्छुक की मामिनीसदन में वदन खोल, भांखत भरोखे भीनो पट दे पिक्षोरिया॥ इत गुरु जन लाज उतन गडत चौस, प्रानपति मिलवे की लागी चित डोरिया।

## जो पें रथ रावरे के शिथिल मये हैं अश्व, रवि सों कहत मांग मंगन भदोरिया॥ १॥

डाति कस्याचित्कवे : ॥

इसमनहर इंद के चारों चरणों में इकतीस इकतीस वर्श हैं। श्रीर षो-ड्स षोड्स वर्ण पर विरति है, परंतु द्वितीय चरखका पूर्वार्थ और तृतीय च-. रणका पूर्वार्ध जिञ्हा के संचे में नहीं बैठता, श्रीर श्रवणों की तुला में प्रथम चरण और चतुर्थ चरण के समान नहीं तुलता, इसिलये उद्देग जनक होने से जचण संगति रहते भी अछंद है। यहां सहदयों का हृदय ही साची है। छंदोभंग न होने के लिये भाषा में गुरु का लघु और लघु का गुरु किया जाता है। सो ही कहा है किसी छंद वेचा ने-

ग्रर लघु लघु ग्रर होत है निज इन्छा श्रनुसार ॥ कहा है कवित्रिया ग्रंथ में केशव कवि ने भी-

॥ दोहा ॥

दीरव लघु करिकै पढ़ै, सुल ही मुख जिंह ठीरे । तेई लग्न करि लेखिये, केराव कवि सिर मौर ॥ १॥ यथा--

॥ दोहा ॥

जटत नील मिन जगमगत, सीक सुहाई नांक। मनों अली चंपक कली, वस रस लेत निसांक॥ १॥

इति विहारी सप्तश्रत्याम् ॥

श्रमर वाचक श्रांबि शब्द में इकार लघु है, वह श्रंद वश से यहां गुरु किया गया है । यहां लघु का गुरु करने में अनुप्रास सिख करने का जी प्रयोजन है। ऋौर भाषा में छंद के लिये अथवा हु कांत मिलाने के लिये त्रर्थ में श्रम न होने ऐसा शब्द के स्वरूप में व्यत्यास भी किया जाता है। इस में महा कवियों के प्रयोग प्रमाख हैं। "तोलत तुल्य रहे न ज्यों " इति॥ यहां महा कवि केशव ने साधुशब्द का साथ ऐसा उचारण कि-या है। त्र्योर "जटत नील मिन " इति ॥ यहां महा कवि विहारी ने

"नाक" शब्द का "नांक" और "निःशंक" शब्द का "निसांक" ऐसा उच्चा-रण किया है। सूरदास और तुलसीदासने भी शब्द का व्यलास किया है। हमारे इस प्रथ में तो थोड़े ही छंद हैं। सो गुरु का लघु और लघु का गुरु उचारण किये विना और शब्द स्वरूप में व्यलास किये विना भी निर्वाह करना कुछ अशक्य नहीं। परंतु कहीं गुरु का लघु श्रीर लघु का गुरु उचारण करने से श्रीर शब्द का व्यत्यास करने से भाषा में दोष नहीं, यह सूचन करने के लिये उक्त धोरी के मत का अनुसरण किया है ॥ प्राकृत में तालव्य शकार को और मूर्धन्य पकार को दंख सकार होता है, इस के लिये यह सूत्र है " रशपाणां सः" रकार, शकार और पकार इन को सकार हो जाता है। संस्कृत शब्द है "शिरः" जिस का प्राकृत में "सीस" शब्द होता है। यहां तालव्य शकार को और रकार को दंख सकार हुआ है। संस्कृत शब्द है "आ-मिष " जिस का प्राकृत में "आमिस" शब्द होता है। यहां मूर्धन्य पकार को दंख सकार हुआ है। इस के अनुसार भाषा में बहुधा ता-लब्य शुकार के और मूर्धेन्य पकार के स्थान में दंख सकार का उचारण किया जाता है ॥

इति श्रीमन्मरुमंडल मुकुटमणि राजराजेश्वर जी, सी, एस्, श्राई, महाराजाधिराज जसवंतर्सिंह श्राज्ञानुसार कविराज मुरारिदान विरचिते जसवंतजसोभूषण शंथे भूमिका निरूपणं नाम प्रथमाक्वतिः समाप्ता ॥ १ ॥

ę:

#### ॥ श्रीजगदम्बाये नमः॥

## ॥ त्रथ काव्य स्वरूप निरूपगाऋति पारंभ ॥

दोहा

किव किह गायो वेद नें,वा प्रमु कों उर लाय । कहों ज काव्य स्वरूप रूप,यह ठां अवसर पाय ॥ १॥

## काव्यस्वरूप

कान्य के अलंकारों का निरूपण करेंगे, इसलिये संद्रोप से कान्य का स्वरूप लखाते हैं। "कुड्" धानु से किव शब्द बना है। कहा है धानु पाठ में "कुड् शब्दे" कुड् धानु का अर्थ है शब्द । किव शब्द का अर्थ है शब्द करनेवाला। शब्द दो प्रकार का है। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक बीखा नाद आदि है। वर्णात्मक जिस का उचारण किया जाता है वह अकारादि अच्चर है। इन दोनों के दो दो प्रकार हैं। रमखीय और अरमखीय । सो वर्णात्मक रमखीय शब्द का उचारण करनेवाले में किव शब्द की कार्ड है। किव का तादृश कर्म वह काव्य। परमेश्वर भी किव है। इस में प्रमाख यह शुति है:—

कविर्मनीषी परिमूः स्वयंमूः ॥

अर्थ-परसेश्वर किव है, मनीषी शब्द का अर्थ है "मनस ईिंपता" अर्थात् मन का प्रेरक, परिमृः अर्थात् सर्वव्यापी, स्वयंमृः अर्थात्
आप ही स्थित ॥ तात्पर्य यह है कि किसी का अवलंबन करके वह नहीं
रहता, समस्त उस का अवलंबन करके रहते हैं । परसेश्वर किव है,
तव परसेश्वर की वाखीं जो वेद है सो काव्य है, यह सिद्ध हुआ। और
"सर्वव्यापी" इत्यादि विशेषणों से परसेश्वर की स्तृति करते हुए वेद
न परसेश्वर को किव यह विशेषण भी दिया है, इस से यह भी सिद्ध
हुआ कि किव अलंत श्लाधनीय है ॥ रासायण, महाभारत और भागवत आदि पुराण भी काव्य है। रासायण में अतिसर्व "आदि काव्ये",

ऐसा इतिश्री में लिखा है। और इन के कर्ता किव हैं॥ प्राचीनों ने कहा भी है—

जाते जगति वाल्मीको कविरित्यभवद्धनिः । कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वित दण्डिनि ॥ १ ॥ अर्थ-जगत् में वाल्मीकि के जन्मने पर "कविः" ऐसा एक वच-नांत शब्द हुआ। फिर वेदव्यास के जन्मने पर "कवी" ऐसा द्विवचनांत शब्द हुआ, और दंडी के जन्मने पर "कवयः" ऐसा बहु वचनांत शब्द हुआ।

मनुष्य छायानुसार काव्य का निरूपण करते हुए कितनेक प्रा-चीन तो शब्द को शरीर और अर्थ को आत्मा मानते हैं। सो ही कहा है सहृदय धुरंधर ध्वनिकार ने–

> त्रर्थः सहद्वयश्लाघ्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥ ९ ॥

अर्थ-सहृदयों से सराहा हुआ अर्थ काञ्य की आत्मा करके स्थापन कियागया है। उस अर्थ के वाच्य और प्रतीयमान नाम से दो भेद कहे गये हैं। अभिधेयार्थ, और वाच्यप्राय होने से लच्चार्थ, ये दोनों वाच्य हैं। और प्रतीयमान व्यंग्यार्थ है। कितनेक प्राचीन शब्द अर्थ इन दोनों को तो काव्य का श्रीर, और व्यंग्य को आत्मा मानते हैं। सो ही कहा है प्रतापरुद्धीय ग्रंथ में विद्यानाथ ने-

शब्दार्थौ मूर्त्तिराख्यातौ जीवीतं व्यङ्ग्यवैभवम् । हारादिवदत्तंकारास्तत्र स्युरुपमादयः ॥ १ ॥

अर्थ--शब्द और अर्थ को काव्य की मृति कहते हैं। व्यंग्य का वैभव जीव है। उपमादि हारादि की नांई वहां अलंकार होवेंगे। हमारे मत में विद्यानाथ का मत समीचीन है। निरर्थक शब्द काव्य नहीं होता, इसलिये शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य है। ऐसा मत कहो कि तुम "रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्" ऐसा काव्य का लच्या मानोगे, फिर यहां शब्द अर्थ मिल करके काव्य होता है यह कैसे कहते हो? क्योंकि वहां केवल शब्द को काव्यता विवचित नहीं

हैं किंतु रमणीय अर्थ को कहता हुआ शब्द काव्य है, यह विवचा है ॥ शब्द और वाच्यार्थ दोनों श्रीरवत् स्यूल होने से श्रीर हैं। लच्चार्थ मी वाच्यार्थ तुल्य ही है। श्रीर भी अस्थ मांसादि मिल कर होता है; वैसे ही शब्द और अर्थ मिल करके काव्य का श्रीर है। बाच्यार्थ लच्चार्थ की अपेचा व्यंग्यार्थ सूच्स होने से जीव प्राय है। पेसा मत कहो कि व्यंग्य को जीव मानोंगे तब विना व्यंग्य का काव्य निर्जीव होने से मृतकप्राय हो करके सर्वथा ल्या योग्य हो जावेगा? क्योंकि लोक में पावाखादिमय निर्जीव मूर्ति भी रमणीयता से प्राछ है। कितनीक वातें जो सजीव मूर्ति में होती हैं वे निर्जीव मूर्ति में नहीं होतीं; वैसे ही कितनीक वातें जो निर्जीव मूर्ति में होती हैं वे सजीव मूर्ति में नहीं होतीं यह प्रलक्ष है। और वैसे ही उक्त मूर्ति साहिल शास्त में भी रमणीयता से प्राछ है। कहा है असम अर्जकार के उदाहरण में प्राचीनों ने—

न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे ॥

यथावाः---

॥ दोहा ॥

नां कोई देवळ पूतळी, नां कोई रावळ रज्ज । हेरी हेरी लायसी, शहर उदेपुर मज्म ॥ ९ ॥

इति कस्पचित्कवेः॥

इसी अभिप्राय से विद्यानं। ये ने काज्य के श्रारेर को उक्त आहेक में मूर्ति नाम से कहा है। ज्यंग्य विना भी काज्यस्व तो रमग्रीयता मात्र से सिद्ध हो जाता है॥

यथाः---

٠.

#### ॥ मनहर्॥

रेंन की उनींदी राघे सोवत सवेरो भयें, मीनो पट तांन रही पायन लौं मुख तें। सीस तें उलट वैनी माल व्हें के उर व्हें के, जानु व्हें अंगूठन सों लागी सूधे रुख तें ॥
सुरत समर रीत जोबन की जेब जीत,
सिरोमन महा अलसाय रही सुखतें।
हर कों हराय मानों मैन मधुकर हू की,
धरी है उतार जिंह चंपे के धनुख तें॥ १॥
इति शिरोमणिकवेः॥

॥ चौषाई॥ शब्द ऋर्थ मूर्ती रूप मानहु, व्यंग्य काव्य को जीव वस्नानहु॥ ग्रुन दूषन ग्रुन दोष वताये, है भूषन भूषन मन भाये॥ १॥

मनुष्य में उदारतादि गुण हैं, जैसे काव्य में प्रसाद आदि गुण हैं। गुण शब्द का अर्थ है लोकों को अपनी ओर करना। कहा है चिंतामिशकोषकार ने "गुण आमन्त्रणे" सो काव्य के प्रसाद आदि गुण भी सहदयों को अपने सन्मुख करते हैं। काव्य में गुण की आवश्यकता के लिये व्यास भगवान् ने यह आज्ञा की है अप्रिपुराण में—

त्रवंकृतमपि प्रीत्ये न काव्यं निर्गुणं भवेत् । वपुष्यविते स्रीणां हारो भारायते परम्॥ ५ ॥

अर्थ-अलंकार युक्त किया हुआ भी निर्गुख काव्य प्रीति के लिये नहीं होता। जैसे स्त्रियों के असुंदर शरीर में हार भार के सदृश होता है॥

मनुष्य के श्रीर विषयक पंग्वादि दोष और आत्मा विषयक कृपग्रतादि दोष हैं, जैसे काव्य में श्रुतिकट्वादि शब्द दोष, और अपुष्टार्थ आदि अर्थ दोष हैं। वे सर्वथा वर्जनीय हैं। दोष निवृत्ति की आवश्यकता के लिये व्यास भगवान् ने दोष का यह स्वरूप कहा

## उद्देगजनको दोषः सभ्यानां सच सप्तधा ॥

अर्थ—सभासदों को उद्देग करनेवाला दोप सप्तधा है ॥
हारादिवत् शोभाकर होने से उपमादि अलंकार हैं ॥ ऐसा मत
कहो कि, काव्य के श्रीर की कल्पना तो उपमादि अलंकारों की
लोकालंकार न्याय से अलंकारता ठहराने के लिये मानी गई है, सो
शब्द और वाच्यार्थ कच्यार्थ को श्रीरा, और व्यंग्यार्थ को आत्मा
मानोगे तब व्यंग्यार्थ को शोभा करनेवाले शब्दालंकारों और अर्थाखंकारों को लोकालंकार न्याय से अलंकारता नहीं वनेगी, लोक में
अलंकार व्यवहार तो श्रीर की शोभा करनेवालों को है, न कि आत्मा
की शोभा करनेवालों को १ क्योंकि ऐसा सूच्म विचार करें तब मनुष्य
का श्रीर तो अस्थ्यादिमय होता है और लोकिक भृषण रक्ष, सुवर्णादिमय होते हैं । और अनुप्रास, उपमादि अलंकार काव्य के श्रीर और
आत्मामय ही होते हैं अर्थात् शब्दार्थमय ही होते हैं । यहां भी उपमादि अलंकारों की समता लोकिक अलंकारों से नहीं वनती, इसिलये
यहां तो वरिंकचित् समता से काव्य की मनुष्य से समता मान लेनी

चाहिये ॥ उपमा प्रकरण में कहा है वेदव्यास भगवान् ने--किंचिदादाय सारूप्यं लोकयात्रा प्रवर्तते ।

अर्थ किंचित् सारूप्य ले करके जोक यात्रा अर्थात् लोक व्यवहार प्रवृत्त होता है ॥ कहा है आचार्य दंडी ने भी---

यथाकथंचित्सादृश्यं यत्रोद्भृतं प्रतीयते । उपमा नाम सा॥

श्रर्थ—जहां जिस किस प्रकार से स्पष्ट सादृश्य प्रतीत होवे वह उपमा नाम अलंकार ॥ रसगंगाधरकार ने काठ्य का यह लच्चण कहा

रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् ॥ श्रर्थ-रमणीय श्रर्थ को कहनेवाला जो शब्द वह काव्य ॥

#### ॥ दोहा ॥

कहत अर्थ रमणीय को, जो शब्द ज न्यराय। सो है काव्य प्रसिद्ध जग,यह लच्छन सदभाय॥१॥

## काव्यप्रकार

काव्य के प्रकार काव्यप्रकाश में कहे हैं-

## इदमुत्तममतिशयिनि

व्यङ्गये वाच्याद्विनर्बुधैः कथितः॥

अर्थ—वाच्य से व्यंग्य अतिश्यवाला होवे अर्थात् वाच्य से व्यंग्य अधिक चमत्कारवाला होवे यह काव्य उत्तम है। उत्तम काव्य पंडितों करके ध्वनि कहा जाता है॥ उक्त काव्य ध्वनि इसलिये कहा जाता है, कि यह ध्वनिवाला है।

## श्रतादृशि गुणीभूतव्यङ्गयं व्यङ्गये तु मध्यमम् ॥

अर्थ-व्यंग्य अतादृशि अर्थात् पहिले कहा जैसा न होने, अर्थात् वाच्य से अधिक चमत्कारवाला न होने वह काव्य मध्यम है ॥ मध्यम काव्य को गुणीभृत भी कहते हैं। उक्त काव्य गुणीभृत इसलिये कहा जाता है, कि यह गुणीभृत व्यंग्यवाला है ॥

## शब्दचित्रं वाच्यचित्रमञ्यङ्गयं त्ववरं स्मृतम् ॥

अर्थ—ज्यंग्य रहित शब्दिचित्र अथवा वाच्यार्थिचित्र मात्र होवे वह काव्य अवर अर्थात् अधम स्मरण किया गया है।। अधम का अर्थ है नीची श्रेणी का। मध्यम काव्य तौ इन दोनों का मध्यवर्ती है।। भरत भगवान् ने तौ उत्तम काव्य का यह लच्चण कहा है—

> मृदुल्जितपदाद्धं गृद्धशब्दार्थहीनं जनपदमुखबोध्यं युक्तिमन्दृत्ययोज्यम् । बहुकृतरसमार्गं संधिसंधानयुक्तं स भवति शुभकाव्यं नाटकप्रेच्नकाणाम् ॥ १॥

अर्थ—कोमल और सुंदर पदों करके सहित, गृह शब्द और अर्थ करके रहित, लोगों के समफते में सुगम, युक्तिवाला, नृत्य में जुड़ने योग्य, बहुत किये हैं रस के मार्ग जिसने, और संधियों के संधान अर्थात जुड़ाव सहित, ऐसा काव्य नाटक देखनेवालों के लिये शुभ अर्थात उत्तम होता है ॥ गृह शब्द वह है कि जो उस भाषा में प्रचित न होवे "ब्हुकृतसभार्ग" इस कथन का यह अभिप्राय है कि जिस में जगह जगह रस टपकता होवे। जैसा कि पुष्कल जलवाले पर्वत में जगह जगह भरने भरते हैं। यहां रस शब्द से आनंद मात्र विचित्त है, न कि अह्मानंद सदृश आनंद। अन्यया शृंगारादि रस रहित वाणी में काव्यत्व की हानि हो जायगी। कहा है वेदव्यास भ-गवान ने भी अग्निपुराण में—

### लक्मीरिव विना त्यागात्र वाखी भाति नीरसा ॥

अर्थ-त्याग के विना जन्मी के समान नीरस वाणी शोभा नहीं देती ॥ "नृत्ययोज्यं" इस कथन का यह प्रयोजन है कि नृत्य समय ताज आदि में समीचीन बैठ जावे. नाटक में संधि का यह जच्या है—

## अन्तरेकार्थसंबन्धः संधिरेकान्वये सति ॥

अर्थ-एकान्वये अर्थात् एक प्रयोजन रहते अन्तरा अर्थात् मध्य में एकार्थ संबंध अर्थात् दूसरे अर्थ का जो संबंध वह संधि॥ जैसे श-रीर एक पादार्थ है जिस में अस्थियों की अनेक संधियां हैं। सो ही कहा है योगवासिष्ट में-

> इदं शरीरं शतसंधिजर्जरं पतत्यवश्यं परिशामदुर्वहम् । किमोषयं प्रच्छित राम!दुर्मते ! निरामयं ब्रह्म रसायनं पिब ॥ ९ ॥

अर्थ-यह शरीर सैंकड़ों संधियों करके जर्जरीभृत है, इसीलिये इसका परिणाम अर्थात् परिपक अवस्था दुर्वह है। और कदााचित् परिपक अवस्था को पहुंच जाय तो भी अवश्य पड़ेगा। सो हे अज्ञ राम! ऐसे शरीर का तू क्या औषध पूछता है ? जो पीना है तो रोग नाशक ब्रह्म रसायन का पान कर ॥ ब्रह्म अर्थात् ब्रह्मज्ञान ॥ ना-टक में संधियां पांच होती हैं। मुख ? प्रतिमुख २ गर्भ ३ विमर्ष ४ और उपसंह्यति ५॥ यहां आवश्यकता न होने से इन के खच्चण उदाह-रण नहीं दिखाये हैं॥ काव्य के दो प्रकार हैं। दृश्य और अव्य। कहा है साहित्यदर्पणकार ने—

हश्यश्रञ्यत्वभेदेन पुनः काञ्यं हिधा मतम् ॥ अर्थ—दृश्य और श्रज्य भेद से फिर काज्य के दो प्रकार हैं॥ हश्यं तत्राभिनेयम्॥

तहां अभिनयवाला काव्य दृश्य काव्य है ॥ किसी की अवस्था का अनुकरण अर्थात् नकुल करना उस को अभिनय कहते हैं ॥

श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमयं दिधा ॥

अर्थ-जो काव्य केवल सुनने योग्य है वह अव्य काव्य । वह वो प्रकार का है। एय १ और गय २॥ अव्य काव्य से दृश्य काव्य की नृत्ययोज्यता और संधिसंधानयुक्तता इतनी मात्र विलक्षणता है॥ भ-रत भगवान् ने काव्य का स्वरूप बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। कवियों को ऐसे ही काव्य निर्माण करने चाहिये॥

#### वैताल

मृद्ध लिति पद जहँ गृद्ध नांहिन, शब्द अर्थ निहार। सब जनन कों मुख बोध्य युक्ती, युक्त लेह विचार॥ किय बहुत रस मारग मु है मुनि, भरत मत अनुसार। बहु काव्य उत्तम मुनहु नृप, जसवंत भनत मुरारू॥ १॥

श्ब्द चित्र यथा-

यहां अनुप्रास मात्र होने से शब्दिचत्र है। अर्थात् शब्द का चित्राम है। यद्यपि यहां पुच्छ उच्छाखन से जबीनिधि को गदबा कर देने से मत्स्यावतार का बोकोत्तर पराक्रम व्यंग्य भी है; तथापि यहां चरण समाप्ति पर्यंत अ-नुप्रास से पूर्ति करने से कवि का निर्भर मुख्यता से अनुप्रास में ही है॥ अर्थिचत्र यथा-

#### ॥ दोहा ॥

हयभीव त्रावन समय, दरवाजन पट दीन । मीलिताचि सुरपुरि मनहुं, भई भई भय लीन ॥ ९ ॥ यहां कि का निर्भर सुख्यता से उस्त्रेचा अबंकार में है, न कि राज रित भाव रूप व्यंग्य में, इसकिये वाच्यचित्र मात्र है ॥

## ॥ ऋभिधा ॥

शब्द तीन प्रकार का है ॥ वाचक, लचक और व्यंजक। संकेत किये हुए अर्थ को साचात कहें वह शब्द वाचक है । जैसे—संकेत किये हुए शंख भीवादि आकारवाले अर्थ को घट शब्द साचात् कहता है, इसिलये घट शब्द उक्त अर्थ का वाचक है, अर्थात् कहनेवाला है। वाचक शब्द के अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। वाचक शब्द में उक्त अर्थ का वोध करने की, हित अर्थात् व्यापार संकेत हैं। संकेत ती, घटादि शब्दों से शंख भीवादि आकारवाले पदार्थों का ज्ञान होना चाहिये, ऐसी नाम रखनेवाले की इच्छा है॥ कारण जिस के द्वारा कार्य करें उस को व्यापार कहते हैं। जैसा कि घट वनाने में घट तो कार्य है, मृतिका कुलाल दंड चक्त आदि कारण हैं। वे कारण अमी इत्यादि द्वारा घट वनाते हैं इसिलये अमी इत्यादि व्यापार हैं। इस रीति से यहां शब्द तो कारण है, अर्थ का वोध कार्य है, अभिधालचगा व्यापार है।

#### ॥ दोहा॥

कहत अर्थ साचातकों, है वाचक तिंह ठाम । ईश्वर कृत संकेत ह्यां, नृप नृत्ती अभिराम ॥ १ ॥ संकेत, और अभिधा थे | पर्याय शब्द हैं | न्याय शास्त्र में प्री

"अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धन्य इतीश्वरसंकेतः शक्तिः"॥

अर्थ—इस पद से यह अर्थ जानना चाहिये ऐसा जो ईश्वर का किया हुआ संकेत वह शक्ति ॥ वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, नामार्थ इत्यादि पर्याय हैं॥

## ॥ लच्चगा ॥

मुख्यार्थ का बाध अर्थात् वाच्यार्थों के आपस में संबंध का बाध और मुख्यार्थ का संबंध अर्थात् वाच्यार्थ का बच्चार्थ के साथ संबंध, रहते रूढि अथवा प्रयोजन निमित्त से जिस शब्द से वाच्यार्थ से अन्यार्थ जला जावे वह शब्द बच्चक है॥

यथाः---

## मम घर गंगा मांहिं॥

यहां गंगा शब्द का वाच्यार्थ गंगा का प्रवाह है. उस में घर न हो सकने से इस वाच्यार्थ का यहां बाध है, और इस वाच्यार्थ का तट के साथ संबंध भी है, इसिबिये प्रवाह सदृश शीतखता, पावनता प्रयोजन के बिये गंगा शब्द तट अर्थ को खखाता है अर्थात् दिखलाता है "लज्ञ" धातु से "लज्जक" शब्द वना है "लज्ञ" धातु का अर्थ है दर्शन ॥ गंगा शब्द से तट का बोध होने के लिये गंगा रूप लज्जक शब्द में जो वृत्ति है उस का नाम लज्ज्या है "लज्यते अनया इति लज्ज्या" लखा जाता है इस से, इसिबिये यह लज्ज्या है। यह लज्ज्या शब्द का अर्थ है ॥ लज्ज्या तो मुख्यार्थ का बाध, मुख्यार्थ का संबंध और प्रयोजन इस सामग्री से अन्यार्थ की स्फुरणा है ॥ यह लज्ज्या दो प्रकार की है ॥ जहत्स्वार्थ और अजहत्स्वार्थ को लोड़ दिया है, इसिबये यह लज्ज्या जहस्स्वार्थ है । जहत् अर्थात् लोड़ा है स्व अर्थात् अपने अर्थ को । इस को लज्ज्य लज्ज्या भी कहते हैं ॥ जहां स्व अर्थात् निज अर्थ को अजहत् अर्थात् नहीं छोड़े वह अजहस्त्वार्था खचणा है । इस को उपादान लचला भी कहते हैं ॥ यथा---

त्र्राये मरुपति कुंत लख, सभय पलाये रात्रु ॥

यहां वाच्यार्थ यह है कि कुंत अर्थात् माले आये। सो जड़ भालों में आने का कर्तापन वन नहीं सकता, इसलिये यहां वाच्यार्थ का वाध है। और उक्त वाच्यार्थ का कुंतधरों के साथ संबंध भी हैं, इसलिये कुंत सदृश दारुणता कुतंधरों में होने रूप प्रयोजन से कुंत शब्द कुंतधर अर्थ को कहता है। यहां कुंत शब्द ने अपना अर्थ नहीं होड़ा है, इसलिये यह लच्चा अजहत्स्वार्था है ॥ ऐसी शंका न करनी चाहिये कि "मम घर गंगा गांहि" वहां भी गंगा शब्द से गंगा तट इस अर्थ का ही बोध होता है, तब गंगा शब्द ने प्रवाह रूप अपने अर्थ को वहां भी नहीं स्रोड़ा है, वह जहत्स्वार्था कैसे? क्योंकि वहां घर की स्थिति रूप किया के साथ तो तट का डी संबंध है प्रवाह का नहीं । इस रीति से गंगा शब्द ने प्रवाह रूप वाच्यार्थ को छोड़ दिया है। और "कुंत आये" यहां कुंतथर रूप कर्ता के द्वारा कुंतों का भी ञाना है, इसलिये यहां वाच्यार्थ का छोडना नहीं है । इस रीति से यह अजहत्त्वार्था है। इन दोनों लचलाओं में प्रयोजन के लिये लचक शब्द कहा गया है, इसलिये ये दोनों प्रयोजनवती लच्चणा हैं। विना प्रयोजन लचक शब्द हो वहां रूढा लच्चगा है।।

यथा---

कर्म कुशल ॥

इस का अर्थ है काम में चतुर । कुश्ल शब्द का वाच्यार्थ ती "कुशं लातीति कुशलः" इस व्युत्पत्ति से कुश लानेवाला है। कुश अर्थात् तृरा विशेष। सो यहां कुश लाने की योग्यता न होने से वाच्यार्थ का बाध है।

आफाला, व्यासित अर्थात् समीपता और योग्यता इन के विना वाक्य नहीं बनता ।। एक पर को दूनरे पट की चाहना रहती है अर्थात् एक पद से दूसरा पद जुडता है तब वाक्य अनता है ।। दुमरा पट मधीप की तब जानय बनता है बिखब से कहैं तौ नहीं बनता । एक पद के साथ दूसरे पद का मन्त्र के तम वाक्य बनना है ॥ "अभि से सीचता है" यह वाक्य नहीं बनता, क्योंकि अप्रि भ भी मीयने का समय नहीं वनता ॥

और विवेचकता रूप संबंध भी है। कुश भी अन्य तृखों में से टाल कर लिया जाता है। काम में चतुर पुरुष भी टाल कर जो अच्छा काम होता है सो करता है। परंतु यहां ऐसा लच्चक शब्द कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है, इसलिये यह लच्चणा रूढा है। ऐसे लाचिएक शब्दों की अना-दि से रूढि चली आती है। प्रयोजन विना ऐसे शब्द का नया प्रयोग नहीं हो सकता। यह रूढा लच्चणा अभिधा तुल्य है॥ लच्चक शब्द के अर्थ को लच्चार्थ कहते हैं॥ अनेक संबंधों से लच्चणा होती है "मम धर गंगा मांहि" यहां प्रवाह के और तट के संयोग संबंध है। "आये मरुपित छंत लख सभय पलाये शतु" यहां भानेंं के और भाना धारण करनेवालों के धार्य धारक भाव संबंध है॥

## कल्परुच है कमधपति, जग जाहर जसवंत ॥

यहां वाच्यार्थ कमधेश और कल्पवृत्त का आपस में अमेद संबंध वनता नहीं। यह मुख्यार्थ का बाध है, इसिलये कल्पवृत्त सदृश लत्त्यार्थ का अंगीकार है। यहां कल्पवृत्त वाच्यार्थ के साथ कल्पवृत्त सदृश लत्त्यार्थ का अंगीकार है। यहां कल्पवृत्त वाच्यार्थ के साथ कल्पवृत्त सदृश लत्त्यार्थ का उदारता रूप गुण संबंध है।। प्रकाशकारादि समस्त प्राचीन लक्त्या के दो भेद मानते हैं। गुण संबंध में गौणी। इतर संबंधों में शुद्धा। सो हमारे मत में प्राचीनों का यह सिद्धांत समीचीन नहीं; क्योंकि संबंध भेद से भेद मानें तो संबंध संबंध प्रति भेद मानना होगा।गुण संबंध में गौणी, इतर समस्त संबंधों में शुद्धा, ऐसे दो ही भेद मानने में कोई गुक्ति नहीं।।

॥ दोहा ॥

वाच्य अरथ को बाध अरु, वाच्य अरथ संबंध । बहुरि प्रयोजन सों जहां, व्है विच काव्य प्रवंध ॥ १ ॥ जो दर्शन अन्यार्थ को, रृत्ति लच्चणा सोय । जहत रु अजहत निज अरथ, प्रभु प्रकार ये दोय ॥ २॥

## व्यंजना

वाच्यार्थ लच्यार्थ से अतिरिक्त अर्थ का बोध करानेवाले शब्द को व्यंजक कहते हैं ॥ व्यंजक शब्द से उक्त अर्थ का बोध करानेवाली दृत्ति अर्थात् व्यापार को अंजन रूप मानते इसीलिये इस का नाम व्यंजना कहते हैं ॥ सो ही कहा है काव्यप्रकाश गत कारिका में—

#### व्यापारो व्यञ्जनात्मकः ॥

**अर्थ—व्यं**ग्यार्थ बोध में जो व्यापार है सो व्यंजना रूप है ॥ " श्रञ्जू " धातु से अंजन शब्द बना है। अञ्जू धातु व्यक्ति अर्थ में है। व्यक्ति का अर्थ है स्फुट अर्थात् स्पष्ट। अस्फुट को स्फुट करनेवाली वस्तु अंजन है। वि उपसर्ग यहां विशेष अर्थ में है। ज्यंजन इस शब्द समुदाय का अर्थ है अंजन विशेष। अंजन कई प्रकार के होते हैं। कजलादिक अंजन ती. घटादि पदार्थों को स्पष्ट दिखाता है। सिद्धांजन खोकांतर देशांतर इलादि को स्पष्ट दिखाता है। निधि अंजन पृथ्वी में गड़े हुए धन को स्पष्ट दिखाता है। और यह अंजन अभिधा और बच्चणा से बोध नहीं कराये हुए अर्थ को स्पष्ट दिखाता है, इसलिये इस दृत्ति का नाम व्यं-जना अर्थात् अंजन विशेष है ॥ व्यंजना से जाने हुए अर्थ को व्यंग्यार्थ ध्वन्यर्थ ज्ञाचेपार्थ, सुच्यार्थ ज्ञोर प्रतीयमानार्थ इत्यादि कहते हैं ॥ यहां व्यंग्यार्थ व्यंजक शब्द का साचात् अर्थ भी नहीं । और व्यंजक शब्द करके वाच्यार्थ बाध इलादि से व्यंग्यार्थ का खलाना भी नहीं; किंतु श्रंजन न्याय से दूरस्थ अर्थ को दिखाना है। जैसा कि उक्त लोक श्रंजन विशेष पृथ्वी में रहे धन को स्रोर देशांतर में रहे पदार्थों को दिखाता है। इस रीति से ये तीनों आपस में अलंत विलच्चण हैं। ज्यंग्यार्थ की प्रतीति करानेवाली वृत्ति को वेदव्यास भगवान् आचेप रूप और ध्वति रूप मानते हैं। सो ही कहा है अग्निपुराण में-

## श्रुतेरत्नभ्यमानोऽर्थो यस्माद्वाति सचेतनः ॥ स त्राचेपो घ्वनिः स्याच ध्वनिना व्यज्यते यतः॥ १ ॥

अर्थ-अवस मात्र से नहीं खम्य हुआ अर्थात अभिधा लचता से नहीं जाना हुआ अर्थ, जिस से सचेतन अर्थान् प्रकाशमान होकर भाति अर्थान् भासता है वह आचेप है ॥ आसमंतात् क्षिप्यते प्रेर्यते इति आचेपः " चारों ओर से प्रेरसा को आचेप कहते हैं ॥ और ध्वानि करके व्यक्यते अर्थात् प्रकाशित होता है, इसिखिये यह ध्वानि भी है। ध्विन करके प्रकाशित होता है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि वर्ष के संकेत आदि विना इस अर्थ का बोध होता है। वर्ष विवेक के विना जो दुंद्वाभे और भक्षपादि का शब्द सुना जाता है उस को ध्विन कहते हैं। ऐसे ध्विन रूप शब्द से संकेत और बाध आदि विना नृप गमनादि, देव पूजनादि, अर्थ की प्रतीति होती है, वैसे ही संकेत और बाधादि विना अर्थ की प्रतीति होती है, वो ध्विन न्याय होने से उस को ध्वन्यर्थ कहते हैं।

यथा-

#### ॥ दोहा ॥

श्रानिमिष श्रचल जु बक बकी, नलिनी पत्र निहार । मरकत भाजन में धरे, शंख सीप उनिहार ॥ 🤉 ॥

यहां स्थान की निर्जनता व्यंग्यार्थ है, सो न तौ उक्त काव्य के किसी शब्द से संकेत किया हुआ है, और न वाच्यार्थ के बाध आदि से इस अर्थ की प्रतीति है; किंतु ध्वनि न्याय से इस अर्थ की प्रतीति है, इसालिये इस को प्वन्यर्थ भी कहते हैं ॥ व्यंजक शब्द में व्यंग्यार्थ बोध के लिये व्यापार तो सूर्य चंद्र में वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य की नांई सामर्थ्य विशेष है। जिस में अंजन न्याय घटने से व्यंजना और ष्विन न्याय घटने से ध्विन कहते हैं ॥ वक्ता देश काल आदि की विलच्च गता तो उक्त ज्यापार से अर्थ बोध कराने में सहकारी है ॥ हमारे मत में यहां ध्वनि रूपता इस रीति से भी है कि वाच्यार्थ बोध के अनंतर ब्यंग्यार्थ का बोध होता है। जैसा कि अस्त्रिरी के टंकार के श्रनंतर फंकार । श्रोर वाच्यार्थ की अपेचा व्यंग्यार्थ सूदम भी होता है। जैसा कि कल्लरी के टंकार की अपेचा कंकार। और उक्त टंकार श्रीर भंकार में व्यवधान भी नहीं है। वैसे ही वाच्यार्थ श्रीर व्यंग्यार्थ में ज्यवधान नहीं रहता है । ऋौर प्रतीयमानार्थ की दृत्ति के लिये श्रंजन रूपता, ध्वनि रूपता और आचेप तीनों समीचीन हैं॥ व्यास भगवान् के मतानुसार काव्य प्रकाश गत कारिका में प्रतीयमान अर्थ की वृत्ति को ध्वनि भी कहा है॥

## इदमुत्तममातिशयिनि व्यङ्गये वाच्याद्वनिर्बुधेः कथितः ॥

अर्थ—वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अतिश्यवाला हो वह उत्तम काव्य है, इस को पंडित लोग ध्वनि कहते हैं ॥ ध्वनिवाला होने से ऐसे काव्य का ध्वनि नाम है,॥ व्यंजना को व्यंजन, ध्वनन, द्योतन, सूचन इत्यादि भी कहते हैं ॥

#### ॥ दोहा ॥

होत ब्रतें वाच्यार्थ में, विश्राम छ भल रीति । वक्तादिक के जोग सों जो अन्यार्थ प्रतीति॥ १॥ सो व्यंग्यार्थ सु रुत्ति है, यहां व्यंजना भूप॥ ध्वनि आन्नेपा है यही, लीजै समभ स्वरूप॥ २॥

प्राचीन लच्चणा के प्रयोजन को व्यंग्य मानते हैं, परंतु हमारे मत में उस में व्यंग्य सदृश चमत्कार न होने से उस का इस व्यंग्य में प्रहण करना समीचीन नहीं ॥व्यंजना दो प्रकार की है। शब्द व्यंजना स्रोर अर्थ व्यंजना॥

शब्द व्यंजना यथा---

### ॥ दोहा ॥

बहुमुख जसवँत वाहिनी, मिली जाय ञ्ररि दृंद । ठोर ठोर में देखिये, किय जुत ऋत्य कवंध ॥ ९ ॥

यहां वाहिनी शब्द और कवंध शब्द अनेकार्थवाची हैं | वाहिनी शब्द का अर्थ सेना भी है। नदी भी है। कवंध शब्द का अर्थ शुद्ध में मस्तक कटे पीछे लड़ता हुआ घड़ है, और जल भी है। सो यहां राज वर्गान प्रकरण वश से वाहिनी और कवंध शब्द का सेना में और मन्तप कटे हुए श्ररीर में अभिधा का नियमन होने के पश्चात् अर्थात कक जाने के अनंतर व्यंजना से नटी की और जलों की प्रतीति होनी है। यह शब्द की व्यंजना है; क्योंकि वाहिनी की जगह मेना और कवंध की जगह विन शिर का धड़ ऐसे शब्द रक्खें तो नदी भीर जलों की प्रतीति नहीं होती। श्रीर बहुमुख हो करके नदी के मिलने से जलों के उछलने की प्रतीति होने पर श्रिर दंद में समुद्रता की प्रतीति होती है, वह तो बहुमुख नदी के मिलने से जलों के उछलने रूप अर्थ की ज्यंजना से है। ऐसी शब्द ब्यंजना को दिखलाती हुई काव्यप्रकाश में ये कारिकार्य हैं—

श्रनेकार्थस्य राब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगाद्येरवरच्यार्थधीकृद्यापृतिरञ्जनम् ॥ १ ॥

अर्थ — संयोग आदि से अनेकार्थ शब्द की वावकता का नियमन होने पर उस अनेकार्थ शब्द के अवाच्य अर्थों की अर्थात् अभिधा करके नहीं जाने हुए अर्थों की बुद्धि करानेवाला व्यापार अंजन अर्थात् व्यंजना है।

### ॥ दोहा ॥

श्रनेकार्थप्रद शब्द की, वाचकता को होय। नियमन संयोगादि सों, कहत छ हैं किव लोय॥१॥ श्रवाच्यार्थ की बुद्धि पुन, वहां करावन काज। है व्यापार सु व्यंजना, सुन जसवंत महाराज॥२॥

केष में समस्त अर्थ अभिधा से जाने जाते हैं॥

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता। ऋर्यः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः॥१॥ सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥२॥

अर्थ संयोग १, वियोग २, साहचर्य अर्थात् साथ ३, विरोधिता अर्थात् वेर ४, अर्थ अर्थात् प्रयोजन ५, प्रकरण अर्थात् प्रस्ताव ६, लिङ्ग अर्थात् व्याप्ति तो यह है, जैसे अधि के विना धूम का न रहना ७, अन्य शब्द की सन्निधि अर्थात् दूसरे प्रसिद्ध शब्द की समीपता ५, सामर्थ्य अर्थात् शक्ति ६, ओविती अर्थात् योग्यता १०, देश अर्थात् स्थान विशेष ११, काल अर्थात् समय १२, व्यक्ति अर्थात् शब्द की स्त्री-

लिङ्गता, पुलिङ्गता, नपुसंकलिङ्गता १३, स्वर अर्थात् उदात्त, अनुदात्त, स्विरत १४, अनेकार्थ शब्द के अर्थ का निर्णय न होते रहते विशेष अर्थ की स्मृति के ये संयोगादि हेतु हैं॥

#### छुप्पय ॥

है संयोग, वियोग, साहचर्य, छ विरोध, भन, अर्थ, रु प्रकरण, लिंग, सुनह रिव कुल के सूषन ॥ अन्य शब्द सिन्निधि, सु बहुरि सामर्थ्य, उचितपन, देश, काल, व्यक्ती छ, और स्वर, आदि लेहु गन॥ बहु अर्थ शब्द के अर्थ को निह रहते निर्णय छ यह, है विशेषार्थस्मृतिहेतु हुए उदाहरन इन के सुलह॥ १॥

क्रम से यथा-

### शंखचकवाला हरि.

हरि शब्द इंद्रादि अनेकार्थ वाची है, सो यहां शंख चक्र के सं-योग से विष्णु में वाचकता का नियमन होता है॥

## शंख चक रहित हरि.

यहां शंख चक्र के वियोग से विष्णु में हिर शब्द की वाचकता का नियमन होता है ॥

#### रामलच्मण.

राम शब्द अनेकार्थ वाची है। यहां बच्मग्य के साहचर्य से रघुनाथ में वाचकता का नियमन होता है। संयोग का अर्थ सम्यक् योग है। जैसे शंख चक विष्णु के हाथ में पकड़े हुए हैं॥ श्रोर साहचर्य का अर्थ साथ विचरना मात्र है॥

### सिंह नाग.

नाग शब्द अनेकार्थ वाची है, सो सिंह के वैर से हाथी में वाच-कता का नियमन होता है॥

संसार नाश के लिये स्थाणु भजो. स्थाणु शब्द का अर्थ महादेव भी है, और शाला पत्रादि रहित वृच भी है, सो यहां संसार नाश रूप प्रयोजन से शिव में वाचकता का नियमन होता है॥

## तुम सब जानत देव.

यहां राज सभा का प्रकरण हो तो देव शब्द का राजा में वाच-कता का नियमन होगा । अ्रोर पूजा प्रकरण हो तो देवता में वाचकता का नियमन होगा ।

## मकरध्वज कुपित हुआ.

संयोगातिरिक्त संबंध से दूसरे पन्न से टला हुआ जो धर्म सो यहां लिक्न है। मकरध्वज शब्द का अर्थ कामदेव भी है। समुद्र भी है। कोप लिंग से कामदेव में वाचकता का नियमन होता है। समुद्र जड़ है। उस में वास्तव में कोप नहीं है। कोप तो चेतन का लिंग है। चेतन के विना नहीं होता॥

## अमर रु निजर्र देव.

देव शब्द का अर्थ देवता भी है। और राजा भी है। यहां अमर निर्जर शब्दों की समीपता से इंद्रादि देवताओं में वाचकता का नियमन होता है।

## मधु मत्त कोकिला.

मधु शब्द के अर्थ मिर्दरा मकरंद आदि अनेक हैं, सो कोकिला को मत्त करने की सामर्थ्य से यहां वसंत ऋतु में वाचकता का नियमन होता है।

## कांता तुम्हारे सन्मुख होत्रो.

सन्मुख शृब्द का अर्थ मुख साम्हने करना भी है। और प्रसन्न होना भी है। यहां आशीर्वाद की उचितता से प्रसन्नता में वाचकता का नियमन होता है॥

## यहां विराजत देव.

यहां राजधानी देश होवे तो राजा में वाचकता का नियमन होवेगा। तीर्थादि देश होवे तो देवता में वाचकता का नियमन होवेगा॥

## चित्रमानु सोभत जु अति.

यहां दिवस समय होवे तो सूर्य में वाचकता का नियमन होवे-गा, रात्रि समय होवे तो अग्नि में वाचकता का नियमन होवेगा ॥ घोडा़ घोडी़.

घोड़ा ऐसा पुलिङ्ग कहेंगे तो नर अश्व में वाचकता का नियमन होवेगा। घोड़ी ऐसा स्त्रीलिंग कहेंगे तो मादा अश्व में वाचकता का नियमन होवेगा॥

## इंद्र शत्रु.

यहां पूर्व पद इंद्र शब्द का उदाच स्वर से उचारण करें तो "इंद्रहें शत्रु जिस का" ऐसे अर्थ में अभिधा का नियमन होवेगा। और उत्तर पद शत्रु शब्द का उदाच स्वर से उचारण करें तो "इंद्र का शत्रु" इस अर्थ में वाचकता का नियमन होवेगा॥

#### छप्यय

शंख चक्र युत हिर सु हिर जु विन शंख चक्र यह, राम जन्नमन लखों सिंघ नाग जु इकठां वह ॥ स्थाणु भजहु हित मोन्न देव तुम तो जानत सब, मकरध्वज भो कुपित श्रमर निर्जर सुर पढ़ श्रव ॥ मधु मत्त कोकिला व्हें रही व्हों कांता तुमरे समुख, रे मूढ विराजत देव ह्यां चित्रमानु श्रति देत सुख॥ १॥

### ॥ दोहा ॥

घोड़ा घोड़ी लाइये, इंद्र शत्रु जसवंत ॥ दिग्दर्शन हित कब्रु कहे, बुधि बल लखहु अनंत ॥ १ ॥

इस प्रकार संयोगादिकों करके एक अर्थ में अभिधा का नियमन होने पर अर्थात रुक जाने पर जो अन्यार्थ की प्रतीति होती है, उस में अभिधा उत्ति हेतु नहीं है। क्योंकि उक्त रीति से अभिधा रुक जाती है। तात्पर्य यह है कि अभिधा वहां अपना काम करके ठैर जाती है। अ न्यार्थ प्रतीति अभिधा से नहीं होती, और बच्चणा भी नहीं; क्योंकि मुख्यार्थवाध आदि सामग्री नहीं; किंतु यहां व्यापार व्यंजना ही है। अनेकार्थवाची शब्द विना भी शब्द व्यंजना होती है॥
यथा—

॥ दोहा ॥

कुच चन्दन अंजन गयो, भयो पुलक सद भाय। सिल न गई तू अधम पै, आई वापी न्हाय॥ १॥

यहां वाज्यार्थ वापी स्नान है। व्यंग्यार्थ दृती का नायक के साथ रमण है। यह व्यंग्यार्थ नायिका ने नायक के लिये जो अधम शब्द कहा है उस सामर्थ्य से प्रतीत होता है। शब्द व्यंजना में अर्थ भी सहकारिता करके इष्ट है; तथापि यहां प्रधानता तो शब्द की है। ऐसा काव्यप्रका-शकार ने कहा है। हमारे मत में यहां प्रधानता अर्थ की है, शब्द तो सहकारी है। क्योंकि अधम शब्द विना भी यहां अन्यसंभोगदुः खिता नायिका की प्रतीति हो जाती है।

यथवा--

॥ सवैया ॥
श्रंजन रंजन फीको पत्यो,
श्रनुमानत नैंनन नीर दत्यों री ।
श्रात के चंद समान सखी,
मुख को सुखमा भर मंद पत्यों री ॥
भाखे मुरार निसासन पौंन नें,
तो श्रधरान को राग हत्यों री ।
बावरी पीव संदेसो न मान्यों तों,

तें क्यों इतो पञ्जतावो कखी री॥ १॥

यहां सहृदयों का हृदय ही साची है। अर्थांतर प्रतीत कराने-वाली जो अर्थ में वृत्ति है वह अर्थ व्यंजना है। अर्थांतर प्रतीति तो अभिधा से अथवा लच्चणा से वाक्यार्थ का वोध हो जाने के अनंतर वक्ता आदि की विलचणता के बल से ब्यंजना से होती है। सो ही कहा है काव्यप्रकाश में:-

वकृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसंनिधेः। प्रस्तावदेशकालादेवीशिष्ट्यात्प्रतिमाज्जषाम् ॥ १ ॥ योर्थस्यान्यार्थधीहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥

श्चर्य-चक्ता कहनेवाला।बोद्धव्य जिस को कहे।काकु स्वरविकार। वाक्य पद समुदाय । वाच्य शृद्धार्थ । अन्यसंनिधि वक्ता औरश्रोता के सिवाय दूसरे की समीपता । प्रस्ताव प्रकरण । देश स्थान।काल समय। इत्यादि के देशिष्ट्य अर्थात् विसद्याता से प्रतिमावासों के जो अन्यार्थ बुद्धि कराने का हेतु अर्थ का व्यापार वह ' व्यक्तिरेव ' अर्थात् व्यंजना ही है ॥ प्रतिभा तो बुद्धि का प्रकार है-

स्फुरन्ती सत्कवेर्बुद्धिः प्रतिभा सर्वतोमुखी ॥ श्रर्थ— स्फुरती हुई वहु मुखी सत्कवि की बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं॥ ॥ ऋष्यय ॥

वक्ता पुन वोद्धव्य काकु अरु वाक्य पिछानहु, वाच्य अन्यसंनिधि छ कमधपति प्रकरण जानहु ॥ देश काल इत्यादि की छ विलञ्जनता करि भन, प्रतिभावांनन कों सु बुद्धि अन्यार्थ करावन ॥ हैं हेतु अर्थ व्यापार ह्यां रूपित व्यंजना ही कहहू, कम तें जु एक इक सों जुदा उदाहरन इन के लहहु॥ १॥ क्रम से यथा-

#### ॥ दोहा ॥

उद्यागिर सिर इंदु की, चढ़ी अरुणिमा आन । त्रस्ताचल की त्रोट में, भयो जु लिखये भान ॥ १ ॥ यहां दूती वक्ता होवे तौ अभिसार कराना ज्यंग्य है॥ गुरु वक्ता होवे तो देव पूजन इत्यादि कराना व्यंग्य है ॥

#### ॥ दोहा ॥

इन ऋवसर वांछा ऋपन, किन पूरन कर लेह। ये दिन फिर ऋैंहें नहीं, है छिन मंगुर देह॥ १॥ यहांश्रोताकामी होने तो विषय वासनामें जुड़ाना व्यंग्य है। ऋौर श्रोता साधु होने तो मोच्च साधन में जुड़ाना व्यंग्य है॥

॥ मनहर छंद ॥

मिंह मंडन मंडल के मध में,
पट श्रेंचत द्रोपिंद कों जु निहारी।
धर वल्कल व्याधन के संग वास,
कखो वन वीच भये वनचारी॥
वसुनाथ विराट के घाट बुरे तें,
भये सब आत श्रनोचितकारी।
बहु मांत सों खिन्न में ता पें व्हें खेदित,
होत न कीरव पें इत्रधारी॥१॥

मीम को सममाने के लिये राजा युधिष्टिर के भेजे हुए सहदेव प्रांति भीम का यह वचन है । खिन्न (खेद युक्त ) राजा युधिष्टिर युद्ध को त्वरा करते हुए भीम पर खेदित है, ऐसे जानते हुए सहदेव प्रांत भीम का ऐसा सीधा वचन निरर्थक होता है, इसलिये काकु स्वर की कल्पना हो करके "मेरे पर खेद युक्त न होना चाहिये, कौरनों पे होना चाहिये" ऐसा व्यंग्य होता है ॥

#### दोहा

जब मम मुख तज दृष्टि तुव, जात न थी अन ठौर । अब वो ही मो मुख रु में, पर तुव दृष्टी और ॥ ३ ॥ यहां "जब अव" ऐसे पद रूप वाक्य की विवच्याता से "मेरे कपोब में प्रतिविंवित भयी हुई मेरी सखी को देखती हुई तेरी दृष्टि भोर थी। वह सखी का प्रतिविंव मेरे कपोल से निकल जाने पीड़े दृष्टि और हो गई, आश्चर्य है कि तुम प्रच्छन्न कामुक हो" ऐसा ब्यंग्य होता है ॥

#### ॥ दोहा ॥

घन गरजन दामिन दमक, मिल्ली गन भंकार । सुरिम कदंबन कुसुम की, जुत कन वारि वयार ॥ ९ ॥ यहां इस वाच्यार्थ की सुरतानुकूबता रूप विबच्चणता से सुरत इच्छा ब्यंग्य है ॥

#### ॥ दोहा ॥

सिंख जेंहों संध्या समय, शिव पूजन कों ऋाज ॥ सुर सिरता की तीर तहाँ, सोहत सुमन समाज ॥ ९ ॥ यहां वक्ता तो नाथिका है। श्लोता सिंख है। इन से अन्य उपपति समीप होने तो संकेत समय सूचना व्यंग्य है॥

## ॥ दोहा ॥

काज विलंब न कीजिये, यहें पुरानी गाथ ॥ यहां कि का प्रसंग होने तो दान, अरिका प्रसंग होने तो युद्ध, मित्र का प्रसंग होने तो मिचना व्यंग्य होता है ॥

सीता लझमन सह वसे, यह थल श्रीरघुनाथ ॥ ९ ॥ यहां ऐसे देश से स्नान दानादि करना व्यंग्य होता है ॥

#### ॥ दोहा ॥

तापवंत सीरे किये, सूखे हरे विसेस । किल रीते पूरे किये, ऋतु पावस राजेस ॥ १ ॥

इति राजराजेश्वर योषपुराधीश सानसिंह निर्मितनाथ चरित्र प्रंथे॥
किव संप्रदाय में वसंत को ऋतुराज कहते हैं। मानसिंह
राजराजेश्वर ने ऐसे वर्णन द्वारा वर्ण को ऋतुराजेश्वर सिद्ध किया है।
इस काव्य का नायक अथवा नायिका अनुवाद करे तो काल अर्थात।
समय की विलच्च्याता से उद्दीपनाधिक्य व्यंग्य है॥

#### ॥ दोहा ॥

है कालिका कटाच इव, कर कृपाण कमधेश ॥ यातें छित छत्री सकल, हैं विन चिंत हमेश ॥ २ ॥ कवि संप्रदाय में कटाच का वर्ष श्याम माना गया है। सो ही कहा है अनुगुण अलंकार के उदाहरण में चंद्रालोक के कर्ता ने—

## नीलोत्पलानि द्धते कटाचैरतिनीलताम्॥

अर्थ—कटाचों करके नील कमल अति नीलता को धारण करते हैं ॥ और तलवार का रंग भी श्याम है। सो यहां राजराजेश्वर के कृपाण को काली के कटाच की उपमा देने से अतिश्यामता रूप धर्मलुसा उपमा सिद्ध होने के अनंतर छिन भर में जगत् भच्चण सामर्थ्य धर्मांतर व्यंग्य होता है। यहां उपमा की विलच्चणता से व्यंग्य है। ऐसे अनेक विलच्चणताओं से व्यंग्य होते हैं, इसलिये "वक्तृबो- छव्य" इस कारिका में आदि पद दिया है॥

#### ॥ दोहा ॥

अनिमिष अचल जु बक बकी, नलिनी पत्र निहार। मरकत भाजन में धरे, शंख सीप उनिहार॥ २॥

यहां अनिमित्र शब्द का वाच्यार्थ तो निमेत्र रहित है। अचल शब्द का वाच्यार्थ स्थिरता सहित है। सो यहां किव ही वक्ता होवे तो केवल वक बकी का वर्णन मात्र है। और दंपती में से कोई वक्ता होवे और सुरत प्रस्ताव होवे तो बक बकी की निर्भयता प्रतीत होती है, उन की निर्भयता प्रतीति से उस स्थान की निर्भयता प्रतीत होती है। निर्भनता प्रतीति से सुरत विनती प्रतीत होती है। यहां व्यंग्यार्थ की परंपरा है। और संकेत स्थल में एक के प्रथम न आने का प्रस्ताव होवे तो निर्भन स्थानता प्रतीति के अनंतर उपालंभ की प्रतीति होती है, कि "तुम यहां नहीं आये"। न्याय आदिशास्त्रों में अभिधा और खचणा दो ही वृत्ति मानते हैं। व्यंजना वृत्ति तो साहित्य शास्त्र में ही मानी गई है। सो व्यंग्यार्थ को वाच्यार्थ जन्यार्थ से पृथक् स्थापन करता हुआ सहृदय धुरंधर ध्वनिकार कहता है:—

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति जावएयमिवाङ्गनासु ॥ १ ॥

अर्थ—जो महाकिवयों की वाणी में पुनः अर्थात् वाच्यार्थ ल-लच्यार्थ के सिवाय प्रतीयमान वस्तु अर्थात् अर्थ है, सो वाच्यार्थ लच्यार्थ से अन्य ही है। जैसे स्त्रियों में प्रसिद्ध अवयवों से अतिरिक्त लावरूप शोभता है॥

। चौणई । वसत महाकिन जन वानी मह, अर्थ सु अन्य प्रतीयमान वह॥ ज्यों प्रसिद्ध अवयन सौं न्यारा, जसत स्त्रियन जावन्य निहारा॥ १॥

शब्द अर्थ दोनों में रहती हुई व्यंजना को उभय व्यंजना कहते हैं। यथा---

#### ॥ दोहा ॥

सर्वमंगला विलसत जु, राज मोलि जगनाथ ।
श्रिर पुर दाहक देखिये, यह जसवँत विख्यात ॥ १ ॥
राजराजेश्वर के पच में संपूर्ण मंगलों को आ समंतात अर्थात चारों
ओर से विलसता है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कल्यायों करके युक्त है।
महादेव पच में सर्वमंगला नाम पार्वती का है। उन करके शोभित है।
श्विजी अर्थनारीनटेश्वर हैं ही। राजराजेश्वर के पच में राजमौलि
अर्थात् राजाओं में श्रेष्ठ। महादेव के पच में चंद्रमा है मस्तक में जिन
के। जगदीश और अरिपुर वाहक दोनों हैं। सो राजवर्शन प्रसंग से
राजराजेश्वर में अभिधा का नियमन होने पर यहां व्यंग्यार्थ तो राजराजेश्वर को श्विजी की उपमा है, सो शब्द अर्थ उभय व्यंजना से
आई है। यहां उभय व्यंजना इस रीति से है कि सर्वमंगला राजमौलि
ये दोनों शब्द परिवर्तन को नहीं सहते हैं, यहां तो शब्द शक्ति है।

स्रोर "जगन्नाथ, अरिपुरदाहक" यहां शब्द परिवर्तन का सहन है, इसालि-ये अर्थ शक्ति भी है। इस प्रकार यह उभय शक्ति मूलक व्यंजना है॥ ॥ वोहा॥

है प्रधान अप्रधान ये, व्यंग्य द्विविध मरुनाथ। ह्यां प्रधान अप्रधानपन, चमत्कार के हाथ ॥ १ ॥ है अविवित्तितवाच्य अरु, वाच्यविवित्तित और। व्यंग्य प्रधान जु.भांति है, जानहु पति राठौर ॥ १ ॥

> श्रर्थांतरसंक्रमितवाच्य मन, वाच्य श्रत्यंततिरस्क्रत पुन गन। यों जु प्रथम कों द्विविध वताया, लञ्जना मृलक यही कहाया॥१॥

॥ दोहा ॥

है दुसरो हू भांति है, असंलच्यकम एक।
संलच्यकम दितिय हां, रूप कर लेह विवेक ॥ १ ॥
भाव व्यंग्य होवत जहां, असंलच्यकम भूप।
रस हू याही में लखों, किह हीं अग्र स्वरूप ॥ २ ॥
संलच्यकम है तहां, जहां अर्थ सौं अर्थ।
अलंकार वा अर्थ सौं, सुन जसवंत समर्थ ॥ ३ ॥
अलंकार सौं अर्थ वा, अलंकार सौं होय।
अलंकार की ठौर जिंह, रूपति प्रतीती जोय ॥ ४ ॥
कहत विवित्ततवाच्य कों, अभिधामूलक भूप।
उदाहरन इन सबन के, आगे कहीं अरूप ॥ ५ ॥

व्यंग्य दो प्रकार का है। प्रधान और अप्रधान ॥ वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ में मधिक चमत्कार होवे उस व्यंग्य को प्रधान कहते हैं। श्रीर वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार न होवे किंतु वाच्यार्थ के समान श्रय- वा न्यून चमत्कार होवे उस व्यंग्यको अप्रधानकहते हैं। इसी को गुणी-भूत व्यंग्य कहते हैं। अप्रधान अर्थात् सुख्य नहीं, इसलिये उसको गोण कहते हैं। यहां प्रधानता अप्रधानता तो चमत्कार मृलक है। सो ही कहा है सहृदय पुरंधर ध्वनिकार ने—

# चारुत्वोत्कर्षनिवन्धना हि वाच्य-व्यङ्गचयोः प्राधान्य विवचा ॥

अर्थ-बाच्य और व्यंग्य के प्रधानपन की विवज्ञा तो चारता के उत्कर्ष के आधीन है ॥ प्रधान व्यंग्य दो प्रकार का है । अविवज्ञितवाच्य और विवज्ञितवाच्य ॥अविवज्ञितवाच्य अर्थात् वाच्यार्थ की विवज्ञा जहां न होने ॥ जज्ञ्या के स्थल में प्रयोजन भृत जो व्यंग्य हे सो अविवज्ञितवाच्य होता है; क्योंकि वहां वाच्यार्थ का वाध होने से वाच्यार्थ में विवज्ञा नहीं, इसी को जज्ञ्या म्लक कहते हैं। अविवज्ञितवाच्य के दो प्रकार हैं। अर्थातरसंक्रामितवाच्य और अर्थतिरस्कृतवाच्य ॥ अर्थातरसंक्रमितवाच्य स्थल में तो अजहत्स्वार्थ लज्ञ्या है ॥ यथा—

# श्राये मरुपति कुंत लख, सभय पलाये शत्रु ॥

यहां जन्मा से कुंत शब्द का अर्थ कुंतधर है, इसिलिये कुंत रूप वाच्यार्थ ने धारण करनेवाले रूप अर्थातर में संक्रमण किया है। यहां व्यंग्य तो कुंतधरों में कुंत सदृश दारुणता है। अत्यंतिरस्कृतवाच्य स्थल में तो जहत्स्वार्था जन्मण है॥ यथा-

# मम घर गंगा मांहि॥

यहां लचिया से गंगा शब्द का अर्थ तट है, इसालिये गंगा रूप वाच्यार्थका अर्थत तिरस्कार है। यहां व्यंग्य तो तट में प्रवाह के सदृश शीतजता पावनता है। विविध्यतवाच्य अर्थात् जिस व्यंग्य में वाच्यार्थ की विवद्या है॥ यहां वाच्यार्थ ज्यों का त्यों रहते व्यंग्य होता है। इसी को अभिषा मूजक व्यंग्य कहते हैं। यह व्यंग्य भी दो प्रकार का है। असंजस्यकम और संजस्यकम ॥ जहां मजे प्रकार से कम नहीं लखा जावे वह असंलच्यकम। और भले प्रकार से कम लखा जावे वह संलच्यकम। यहां कम तो यह है कि वाच्यार्थ बोध के अनंतर व्यंग्यार्थ का बोध होना। जैसा कि, भक्षती के टंकार के अनंतर कांकार ॥ यथा " अनिमिष अचल जु वक वकी " इति ॥ यहां वक वकी हत्तांत रूप वाच्यार्थ बोध होने के अनंतर स्थान की निर्जनता रूप व्यंग्यार्थ का बोध होता है ॥ उक्त भक्षती रव का दृष्टांत वाच्यार्थ की अपेचा व्यंग्यार्थ सूच्म होने में भी है, सो इस काव्य में तो वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ का कम भले प्रकार लखा जाता है, इसलिये यहां संलच्यकम व्यंग्य है। और संलच्यकम वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, इत्यादि व्यंग्य होवे तहां होता है, सो सविस्तर आगे विखाया जायगा. और—

### ॥दोहा ॥

दीठ वरत बांधी अटन, चढ़ धावत न डरात। इत उत तें चित दुहुन के, नट लों आवत जात॥ २॥ इति विहारी सत्तराखाम्॥

यहां भी नायक नायिका के परस्पर अवलोकन रूप वाच्यार्थ बोध के अनंतर नायक नायिका के परस्पर रित भाव रूप ज्यंन्यार्थ का बोध होता है, इसिलये यहां भी वाच्यार्थ ज्यंन्यार्थ का कम तो है, परंतु शतपत्र भिवन न्याय से यहां कम भले प्रकार लखा नहीं जाता, इस रिति से यहां असंलच्यकम है। इस तात्पर्य से ही इन में "सम्" उपसर्ग का प्रहर्ण है। शत पत्र भेदन न्याय यह है कि कमल के शत पत्रों को एक दूसरे के जपर कम से रख कर सूई से वेधना। वहां यद्यपि पत्रों का कम से वेध होता है, परंतु शीव वेध होने से एक संग वेध होने का ज्यवहार है. भाव ज्यंन्य होवे तहां असंलच्यकम है।

# भावनिरूपण

भन का धर्म भाव है। सो ही कहा है चिंतामिएकोषकार ने "भावः

मानस्पर्मे "कहा है अमरकोषकार ने भी "विकारो मानसो भावः " अर्थ—मन का विकार भाव है। भाव के कारण को विभाव कहते हैं। विभाव शब्द का अर्थ है विशेष करके उत्पत्ति करनेवाला विभाव दो प्रकार-के हैं। आलंबन और उद्दीपन। जिस के अवलंबन से भाव उत्पन्न होवे वह आलंबन विभाव। और भाव को उद् अर्थात् उत्कटता से दीपन कर अर्थात् वहावे वह उद्दीपन विभाव। भाव के कार्य को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव शब्द का अर्थ है भाव के पीछे जो होता है।। अनुभाव भाव का बोधक है। सोही कहा है अमरकोषकार ने॥

> "विकारो मानसो भावोऽनुभावो भाव बोधकः"॥ चौपाई॥

> > मन को धर्म भाव च्य मानहु, कारन तिंह विभाव पहिचानहु। है ऋतुभाव भाव के बोधक, भाखत सुकवि तत्व के सोधक॥ १॥ ॥ वोहा॥

श्रांतवन उद्दीपन छ, उभय विभाव कहंत। चेष्टा वचन विकार वष्ठ, हैं श्रद्धभाव श्रनंत ॥ १ ॥

चेष्टा कटाचादि किया है, श्रार का विकार स्तंभ स्वेदादि हैं, भाव मन का धर्म है, वह अपरिमित है। परंतु काव्य की उपयोगिता से धोरी ने यहां रत्यादि इकताबीस का ही घहता किया है ॥ लोकिक भावों का ही निवंधन दृश्य काव्य (नाटक) में और अव्य काव्य में होता है। सो नाटक देखनेवाले को तथा काव्य सुननेवाले को भाव स्वाद देवे अर्थात् रस देवे तहां भाव की रस दशा है। अन्यथा भाव संज्ञा है। नाटक मत में स्वाद देनेवाले भाव रित आदि आठ प्रमाने गये हैं। जोर काव्य मत में निवंद भाव को मिला कर नी ह माने गये हैं। रित आदि भाव वासना वासित हृदयों को रित आदि रस होते हैं।

श्रन्य भाव वासना वासित हृदयों को श्रन्य भाव से रस नहीं होते। जैसे निर्वेद भाव वासना वासित हृदय को रतिभाव से रस नहीं होता॥

# स्थायी संचारी विवेक.

नाटक देखते ही और काज्य सुनते ही रसोत्पाचि नहीं होती; किंतु नाटक निवंधित काज्य निवंधित भाव को समक खेवे तब रसोत्पत्ति होती है। सो नाटक देखनेवाले के तथा काज्य सुननेवाले के रसोत्पत्ति पर्यंत रत्यादिक भाव अन्य भावों से अनाच्छादित भये हुए स्थिर रहें तब रसोत्पत्ति होती है, इसालिये रत्यादिक भावों की रस दशा में स्थायी संज्ञा है। सो ही कहा है दशुरूपक में—

# सजातीयैर्विजातीयैरीतरस्कृतमूर्तिमान् । यावद्रसं वर्त्तमानः स्थायिभाव उदाहृतः ॥ १ ॥

अर्थ — जब रत्यादि भाव सजातीय भाव से अथवा विजातीय भाव से तिरस्कार नहीं पाया हुआ अपने स्वरूप से रसोत्पत्ति पर्यंत वर्षमान होवे तब स्थायी भाव कहा गया है ॥ रति भाव आपस में सजातीय हैं। रति और हास्यादि भाव आपस में विजातीय हैं। सो नाटक देखनेवाला अथवा काव्य सुननेवाला एक रति भाव का अनुभव करने जगता है, उस समय में दूसरा रति भाव अथवा हास्यादि भाव वैसा अनुभव में आजावे तो पूर्व रतिभाव तिरस्कृत होजाता है इत्यादि ॥ कहा है प्रदीपकार ने भी—

# विरुद्धा ऋविरुद्धा वा यं तिरोधातुमत्त्वमाः।

श्रीनन्दाङ्कुरकन्दीसी भावः स्थायिपदास्पदम् ॥ १॥ अर्थ—यं अर्थात् जिस भाव को विरुद्ध भाव अथवा अविरुद्ध भाव तिरोधान करने को समर्थ न होवे यह भाव आनंद के अंकुर का कंद अर्थात् मूल हो करके स्थायी पद का आस्पद अर्थात् स्थान है। रति और कोधादि भाव आपस में विरुद्ध हैं। राति और हास्य आदि भाव

आपस में अविरुद्ध हैं इलादि॥ और रलादिकों की स्थायिता दशा में रत्यादि के साथ रह कर उस के उपकरण होनें अर्थात् पुष्टि करें तन उन भावों को संचारी संज्ञा है। संचारी शब्द की यह ब्युत्पत्ति है "सं चरतीति संचारी," साथ चलनेवाला संचारी है। यहां संचारी शब्द से अनचर विविचत है, न कि पथिकवत् केवल सहगमन । अनुचर अर्थात् दास । अनुचर का भी अचरार्थ तो पीछे चलनेवाला है। दास का कार्य स्वामी की परिचर्या है। स्थायी भावों से इतर भाव संचारी होते हैं। और रलादिक स्थायी भाव भी दूसरे स्थायी भाव के अनुचर हो जावें तब उन की भी संचारी संज्ञा है। संचारी को व्यभिचारी भी कहते हैं। संचारी शब्द का अर्थ संचार करनेवाला अर्थात् आने जाने-वाला यह भी है। एक भाव की स्थिति में उस के संबंधी दूसरे भाव हो हो कर, विलाय भी जाते हैं। संचारी भावों के लिये फेन बुद्धद न्याय प्राचीनों ने कहा भी है। जैसे रित भाव की स्थिति में रित भाव का संबंधी कभी उत्कंठा भाव उत्पन्न होता है, वह विलाय कर चिंता भाव उत्पन्न होता है इत्यादि; परंतु भावों की यह अवस्था भी निरंतर साथ रहनेवाले भावों की नांई अनुचरता करती है॥ ऐसा मत कहाे कि स्थिर रहने से स्थायी संज्ञा और सहचर होने से संचारी संज्ञा है, तब रस दशा में ही भावों को स्थायी संचारी संज्ञा होने का नियम क्यों है, यह संज्ञा तो सर्वत्र हो सकती है। भावों का यह स्वभाव है कि एक भाव की रियति में उस के संबंधी दूसरे भाव उत्पन्न होते हैं तहां प्रधान भाव जो है सो तो स्थायी है, और जो गोया भाव है सो संचारी है॥ स्थायी भावों को सुख्य कहा है भरत भगवान् ने भी--

यथा नराखां चपितः शिष्याखां च यथा गुरुः। एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ ९ ॥

अर्थ - जैसे मनुष्यों में राजा और शिष्यों में गुरु ऐसे ही यहां सब भावों में स्थायी भाव महान् अर्थात् बढ़ा है ॥ और गौस भाव मुख्य भाव को पुष्ट करते ही हैं॥

### ॥ दोहा ॥

मिल मुर्ह्वा काजी करत, एक राह कज वात । सुन विकसत अवरँग समय, अधर मरुद्दर नाथ ॥ १॥

यहां राजराजेश्वर का हास भाव व्यंजित है। इस काव्य के श्रोता का अंतः करण हास्यमय नहीं होता, इसिवये इस हास को रस दशा नहीं; किंतु भाव ही है। सो यहां हास भाव तो प्रधान होने से स्थायी है, और इस के साथ होने से गम्य उत्साह, असूया इत्यादि भाव संचारी हैं ? क्योंकि मन अत्यंत चंचल है। सो ही कहा है वि-चारमाला भाषा प्रथ में—

### ॥ दोहा ॥

चल दल पत्र पताक पट, दामनि कच्छप माथ। भूतदीप दीपक शिखा, योंमन दृत्ति ऋनाथ॥ १॥

सो अन्य भावों से अतिरस्कृत हो कर रसोत्पत्ति पर्यंत मन
में भाव की स्थिरता का श्लाघनीय चमत्कार है वह रस दशा से अन्यत्र
नहीं। पेसे ही स्थायी को पृष्ट करने में जो संचारिता का चमत्कार है
वह भी रस दशा से अन्यत्र नहीं। अन्यत्र तो प्रधान का पर्याय मात्र
स्थायी और गोंगा का पर्याय मात्र संचारी होगा ॥ स्थायी तो स्थानी
है। संचारी अतिथि है। स्थानी अर्थात् यहपति। वह तो प्रधान है।
अतिथि गोंगा है, इसीिक्ये प्राचीनों ने रस दशा में ही स्थायी संचारी
संज्ञा का अंगीकार किया है। रस दशा विना भावों को स्थायी संचारी
ज्यवहार नहीं; किंतु सामान्यता से भाव ज्यवहार है। सो ही कहा है
काज्यप्रकाश गत कारिकाकार ने—

रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः।

भावः प्रोक्तः ॥

अर्थ-देवता विषयक रित और वैसा व्यंग्य भया हुआ अर्थात् स्थायी भाव की नांई व्यंग्य भया हुआ व्यभिचारी भाव कहा गया ॥ यहां रित शब्द से समस्त स्थायी भाव विविचत हैं। और देवादि वि-षयक रित कहने से अप्राप्त रसावस्थावाचे रत्यादि विविचत हैं। ऐसा प्रदीपकार ने स्पष्टकिया है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह मत है कि, रस दशा को प्राप्त नहीं भये हुए रत्यादिक भाव हैं। श्रोर रस दशा को प्राप्त भये हुए रत्यादि भाव रस हैं। श्रोर भरत भगवान् का यह मत है कि, रस विना भाव नहीं, श्रोर भाव विना रस नहीं॥ सो ही कहा है उन्हों ने नाव्यशास्त्र में—

न भावहीनोस्ति रसो न भावो रसवार्जेतः । परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत् ॥ ३ ॥

अर्थ-भाव विना रस नहीं है, रस विना भाव नहीं है । अभिनये अर्थात नाटक में इन दोनों की सिद्धि परस्पर होती है।। सो हमारे मत दोनों का कहना सल है। काञ्यप्रकाश गत कारिकाकार ने तौ ब्रह्मानंद सहोदर ऐसा रस का स्वरूप लेकर "रस दशा विना रत्यादि भाव ही हैं" पेसा कहा है । अ्रोर भरतभगवान् ने यहां स्वाद मात्र को रस का स्वरूप ले कर "रस विना भाव नहीं ऐसा कहा है। क्योंकि रमखीयता विना काव्य होता ही नहीं ॥ कहीं रस दशा विना भी रत्यादिकों को स्थायी और ग्लांनी आदिकों को संचारी कहते हैं । सो ब्राह्मग्राचपग्रक न्याय से और मजूषागत अलंकार न्याय से है। ब्राह्मस्यच्पस्य न्याय यह है कि, पहिले ब्राह्मस था वह चपसक अर्थात् जैन मत का साधु होगयाः उस समय वह ब्राह्मण नहीं है, तो भी पूर्व काल में ब्राह्मण था, इसलिये बाह्मण्डपण्यक ऐसा कहा जाता है। मंजूषा गत भृषण न्याय यह है कि, कुंडलादि मनुष्य को शोभा करते हैं, इसालिये अलंकार संज्ञा है। अनंकार शब्द का अर्थ है शोभा करना । सो पेटी में पड़ा हुआ भूव-ण उस समय में मनुष्य का शोभाकर नहीं है; तथापि उस में मनुष्य को शोभाकरने की योग्यता होने से उस समय में भी वह अलंकार कहा जाता है। वैसे ही रस दशा नहीं है उस समय में भी रस दशा में स्थायी होने की योग्यता रलादिकों में हैं। श्रीर संचारी होने की यो-ग्यता निर्वेदादिकों में है, इसिबचे ये स्थायी और संचारी कहे जाते हैं। रस होने की योग्यता रत्यादि नव भावों विना नहीं है। और उक्त स्थायी दशा विना रत्यादिकों को स्थायिता नहीं है। ऋौर स्थायी भावों के सहचार विना भावों को संचारिता नहीं है यह अनुभव सिद्ध है।

त्रोर प्राचीनों की संमित भी है। किसी भाव के साथ दूसरा भाव होने तो वह गोंगा भाव है। क्रोर वहां प्रधान होने उस का भाव करके व्यवहार है। यह अवंकार शास्त्र का सिद्धांत है। सो ही कहा है "प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" इति। प्रधानता से व्यवहार होता है। सस दशा को प्राप्त नहीं होनेवाले इतर भाव प्रधान होनें तहां उन भावों का भाव करके व्यवहार होता है। यह प्राचीनों का सिद्धांत है। सो ही कहा है—

# ॥ दोहा ॥

सब ठां रस साहब तऊ, कहूं भाव सरसात। ज्यों सेवक के व्याह में, राजा चलत वरात॥ १॥ इति रसरहस्य भाषा प्रंथे॥

यहां रस शब्द से स्थायी भावों का ग्रहण है । श्रीर भाव शब्द से संचारी भावों का ग्रहण है ॥

यथाः—

#### ॥ संवैया ॥

जैयें अकेली महावन वीच, तहां मितराम अकेलो हि आवे, आपने आनन चंद की चांदनी, सों पहिले तन ताप बुकावे॥ कूल कलिंदि के कुंजन मंजुल, मीठे अमोल वे बोल सुनावे, ज्यों हस हेर लियो हियरो हरि,त्यों हसिकेहियरे हरि ल्यावे॥१॥

इति रसराज भाषा यंथे॥

यहां यद्यपि रित भाव भी है, परंतु चिंता प्रधान होने से यहां चिंता भाव है ऐसा, चिंता भाव ही का व्यवहार है। यद्यपिइस चिंता भाव से भी श्रोता को स्वाद आता है, परंतु रस दशा के जैसानहीं हे। एण अवंकार आदि से भी श्रोता को स्वाद आता है: परंतु रस दशा के जैसा नहीं। रस दशा के जैसा नहीं। रस दशा के जैसा नहीं। रस दशा के आनंद को साहित्यदर्पणकार ने "ब्रह्मान-द्सहोदरः" ऐसा कहा है। और यहां चिंता भाव के साथ रित भाव और उत्कंटा भाव हैं: परंतु रस दशा में स्थायी भाव को सहचारी

भाव पुष्ट करते हैं, वैसे यहां पुष्ट नहीं करते । यहां सहृदयों का हृदय ही साची है ॥ यहां नायिका के राति भाव का आलंबन विभाव नायक है। और "आपने आनन चदं की चांदनी, सीं पहिले तन ताप बुमावे" इस वचन से कही हुई नायक की चंद्राननता रूप सुंदरता उदीपन विभाव है। श्रीर सखी प्रति यह नाथिका का वचन उक्त अनुभाव है। और नायिका की नेत्र विकासादि चेष्टा गम्य अनुभाव है। रस शब्द का अर्थ है स्वाद लेना। कहा है धातुपाठ में "रस आस्वादे" रस धातु स्वाद सेने अर्थ में है "रस्यते इति रसः" यह रस शब्द की व्युत्पत्ति है। अर्थात् यह अचरार्थ है कि जिस का स्वाद लिया जावे वह रस । "आङ्" उपसर्ग यहां अभिन्याप्ति अर्थ में है । कहा है विंतामि कोषकार ने "आङ् अभिन्यासो" अभिन्यासि तो चारों श्रोर से ज्याप्ति। स्वाद शब्द का अर्थ है रस का ब्रह्मा करना। कहा है चिंतामिं कोषकार ने "स्वादो स्तग्रहणे" रस का ग्रहण जो है वह स्वाद है। आस्वाद इस शब्द समुदाय का अर्थ है चारों और से जिस का स्वाद जिया जावे। शाक के साथ लवण िमरची इत्यादि का भी स्वाद जिया जाता है। जैसे यहां भी स्थायी भाव के साथ व्यभि-चारी भाव, विभाव, अनुभाव का भी स्वाद लिया जाता है। लोक रस तो छः हैं ॥ सो ही कहा है न्याय शास्त्र में।मधुर, अम्ब, बवरा, कडु, कषाय, श्रोर तिक्तः ॥ मधुर मीठा । श्रम्बः खद्दा । बवणः खारा । कटु चरपरा । कषाय कसेवा, जैसा कि हरड़े वगैरः । तिक्त कडुआ । इन रसों का प्रहण तो रसना से मजा लेना है। इस लोक न्याय से रत्यादि भाव का स्वाद बेना तो रत्यादिक का मन से मजा खेना है। सो ही कहा है भरत भगवान ने-

> यथा बहुद्रव्ययुतैर्व्यञ्जनैबहुभिर्यृतम् । श्रास्वादयन्ति भ्रञ्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः॥१॥ भावाभिनयंसबद्धान्स्थायिभावांस्तथा बुधाः । श्रास्वादयन्ति मनसातस्मान्नाट्यरसाःस्मृताः॥२॥

अर्थ--जिन में बहुतसे पदार्थ मिले हुए हैं ऐसे बहुतसे व्यंज-नों से युक्त भोजन करते हुए भोजन के ज्ञाता पुरुष जैसे भक्त अर्थात् भोज्य पदार्थ का स्वाद खेते हैं, ऐसे ही पंडित खोग भाव और अभि-नय से बंधे हुए स्थायी आवों का मन से "आस्वादयन्ति" अर्थात मजा लेते हैं। इस से ये नाट्य के रस स्मरण किये गये ॥ भोजनादि का स्वाद भी रसनादि बाह्य इंद्रियों की सहायता से मन से ही आत्मा को आता है, परंतु काञ्यार्थ का स्वाद तो बाह्य इदियों की सहायता विना मन से आत्मा को आता है. स्वाद आनंद का विशेष है। धन पुत्र आदि की प्राप्ति में भी आनंद है, परंतु वह आनंद स्वाद रूप नहीं। और खान पानादि से जो आनंद होता है वह आनंद स्वाद रूप है। लोक में रसनेंद्रिय से मधुरादि रस का अनुभव हो करके आनंद होता है उस का स्वाद ज्यवहार है। उस न्याय से काव्य निवंधित अथवा नाटक निबंधित विभावादि सामग्री से उल्लासित रत्यादिकों के अनुभव से तद्वासना वासित हृदयों को जो आनंद होता है उस का स्वाद व्यवहार है। यह आनंद इतर आनंद से उत्कृष्ट है। जैसे कि इतर अनुभावों से सात्विक अनुभाव उत्कृष्ट हैं। शोक, क्रोध, भय और जुगुप्ता थे भाव जिस के मन में उत्पन्न होते हैं उस को आनंद नहीं होता, परंतु वे नाटक में अथवा काव्य में निबंधित होवें तब सामा-जिकों को तौ आनंद ही होता है। यह अनुभव सिद्ध है। लोक में अनेक वस्तु मिल करके मुख्य वस्तु को स्वाद करती हैं। जैसा कि रसोई में लवण, मिरची इत्यादि मिल करके शाक को स्वाद करते हैं। इस न्याय से आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव और अनुभाव ये सब मिल करके स्थायी भाव को स्वाद करते हैं। इस दशा में स्थायी भाव की रस संज्ञा होती है। सो ही कहा है भरत भगवान ने-

"विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः"॥

अर्थ-विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात् सिद्धि है।। कहा है किसी प्राचीन ने---

"व्यञ्जनौषधिसंयोगो यथात्रं स्वादुतां नयेत्।

एवं नयन्ति रसतामितरे स्थायिनं श्रिताः ॥ १ ॥

अर्थ-ज्यंजन और औषधी अर्थात् लवसा मिरची इत्सादि का संयोग जैसे अन्न को खाद करता है, वैसे इतर अर्थात् विभागादि स्थायी का आश्रय से करके स्थायी को स्वाद करते हैं ॥ व्यंजन शब्द का अर्थ है दिथ पृत दाल और शाक आदि ॥ शाक छः प्रकार का

"पत्रं पुष्पं फलं नालं कन्दं संस्वेदजं तथा । शाकं पडिधमुद्दिष्टं गुरु विद्याद्यथोत्तरम् "॥ १॥

अर्थ-पत्र, पुष्प, फल, नाल अर्थात् डांडी, कंद अर्थात् मूल विशेष सूरण आदि । संस्वेदज अर्थात् नवीन निकले हुए अंकुर । ऐसे शाक छः प्रकार का कहा गया है। ये कम से गुरु अर्थात् दुर्जर हैं॥ दशरूपक में भी कहा है-

"विभावैरनुभावेश्च सात्त्विकैर्व्यमिचारिभिः।

श्रानीयमानःस्वादुत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः"॥ १॥ अर्थ-विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव और व्यभिचारी भावों करके लाये हुए स्वादवालें स्थायी भाव को रस कहते हैं॥ कहा है विद्यानाथ ने भी--

"विभावानुभावसात्त्विकव्यभिचारिसामग्री-

समुद्धाासितः स्थायिभावो रसः । इति ॥" अर्थ-विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, और व्यभिचारी भाव इस सामग्री से भन्ने प्रकार उन्नास युक्त किया हुआ स्थायी भाव रस होता है। सात्विक शब्द का अर्थ किया है प्रतापरुद्रीय मंथ के कर्ता विद्यानाथ ने-

"परगतसुखादिभावनया भावितान्तःकरणत्वंसत्त्वम्"

अर्थ-भावना शब्द का अर्थ ध्यान भी है। कहा है चिंतामि कोषकार ने "भावना ध्याने" पर गत अर्थात् दूसरे में रहते हुए सुखादिकों के ध्यान करके वासना युक्त किये हुए अन्तःकरण को सत्त्व कहते हैं। "सत्त्वाद्भवाः सात्त्विकाः" उक्त सत्त्व से भये हुर्झो को सात्त्विक कहते हैं ॥ उक्त सत्त्व के अनुभावों को सात्त्विक संज्ञा है । नायक विषयक रित नायिका को, अथवा नायिका विषयक रित नायक को, एक ओर से होवे उस की अपेचा, एक को दूसरे के अन्तःकरण में रहती हुई अपनी रित के ध्यान करके वासना युक्त किये हुए निज अन्तःकरण में जो उस दूसरे से रित उत्पन्न होती है वहां अनुभाव भी उत्कृष्ट होते हैं। अनुभाव तो श्रू नेत्र विकारादि चहुत हैं और उक्त दशा में वे भी होते हैं, परंतु उक्त भाव के बोधक तो स्तंभादिक ही हो सकते हैं। क्योंकि ये अन्य अनुभावों से उत्कृष्ट हैं। जैसे कि भाव बहुतसे हैं, परंतु स्थायी भाव होने के योग्य तो रत्यादि नव भाव ही हैं। सात्त्विक भाव बाहु से सो ही कहा है महाराजा भोज ने—

स्तम्मस्तन्रहहोद्धेदो गद्गदः स्वेदवेपथू।

वैवर्ण्यमश्रुप्रलयावित्यष्टी सात्त्विका मताः ॥ १॥ अर्थ-स्तम्भ निश्चेष्टता अर्थात् चेष्टा रहित हो जाना । तन्र्रहोन्नेद रोमांच । गद्गद स्वर मंग । स्वेद पसीना। वेपथु कांपना । वैवर्ण्य वर्ण का अन्यथा हो जाना । अश्रु आंसू । प्रलय चेष्टाज्ञाननिराक्ति, अर्थात् चेष्टा करने का ज्ञान न रहना । स्तंभ में चेष्टा करने का ज्ञान रहता है, परंतु शरीर जड़ हो जाने से चेष्टा नहीं हो सकती ॥ ग्रथा:—

॥ दोहा ॥

पाय कुंज एकंत में, भरी श्रंक अजनाथ। रोकन कों तिय करत पें, कह्यो करत नहिं हाथ॥ १॥ इति रसराज भाषा ग्रंथे।

स्तंभादि अनुभाव उक्त दशा विनाभी भाव की उत्कृष्टता से शृंगार रस में और दूसरे सब रसों में भी होते हैं॥ यथा—

शुजंगप्रयात ॥
 भज्यो नां गयो सो रह्यो चित्रको सो,
 लरूयो सूत को पूत ही जीवतो सो ॥
 इति संवामसार भाषा पंथे ।
 पहां महाभारत में द्रोखाचार्थ के रात्रि युद्ध में पांडवों की से-

ना के समटों का स्तंभ, भय स्थायी भाव का अनुभाव है। परंतु स्तं-भादि अनुभावों में सात्विकता की योग्यता होने से वैसी दशा विना भी सात्विक व्यवहार है। जैसा कि रस दशा विना भी योग्यता से रलादिकों को स्थायी ज्यवहार है। इस रीति से स्तंभादि को सर्वत्र सास्त्रिक संज्ञा की प्राप्ति होने से प्राचीनों ने खचाएाँ में अनुभाव ऐसा सामान्य कह कर विशेष सात्त्विक ऐसा भी कहा है ॥ स्त्रियों के अनेत्रा-दि विकार रूप शुंगार के अनुभावों की घोरी ने हाव संज्ञा इस अभि-प्राय से कही है कि खियों के ये अनुभाव कासियों के मन का आकर्पण करते हैं ॥ हाव शब्द की यह ब्युत्पत्ति है "ह्यन्ते रागिणोऽनेनेति हावः " श्रान्डान किया जाता है रागी पुरुषों का इस से सो हाव। हाव शब्द का अर्थ है आव्हान । कहा है चिंतामिशकोषकार ने " हावः आव्हाने " अनेत्रादि विकार रूप शुंगार के अनुभाव पुरुष में भी होते हैं, परंतु खियों की चेष्टा जैसी पुरुष की चेष्टा मनोहारी नहीं होती यह अनुभव सिद्ध है। इसलिये धोरी ने खियों के अनुभावों की हाव संज्ञा कहीं सो समीचीन है। बीबा १ विवास २ विच्छित्त ३ विश्रम ४ किल-किंचित् ५ मोहायित ६ क़ृद्दमित ७ विञ्चोक 🖛 ललित ६ विद्वति १० इन दश चेष्टाओं की भी हार्वों में गणना की है। जीला शब्द आचरण अर्थ में वरतता है।। माघ में यह म्होक है-

> उदयति विततोर्ध्वरिश्मरज्ञाः विहमरुचौ हिमधास्त्रि याति चास्तम् । वहति गिरिरयं विलम्बिधएटा-द्वयपरिवारितवारखेन्द्रलीलाम् ॥ १ ॥

अर्थ-फेली हुई और अंची किरए रूपी रज्जुवाले सूर्य के उदय होते और चंद्रमा के अस्त होते समय यह पर्वत लटकती हुई दो घंटा युक्त गजराज की लीला अर्थात् आचरण को धारण करता है। यहां स्त्री के पुरुषाचरए में जीला शब्द का संकेत है. धोरी ने इस हाव का लीला पेसा नाम रूप लच्या ही कहा है. भरत भगवान ने नाम से इतर वच्य-भाग लज्य बनाया है. भरत से पहिले उक्त हाव धोरी से लस्सा गया हैं सो भरत के लच्च में " श्राकथयन्ति लीलाम् " ऐसा कहने से सिछ है. भरत भगवान् का यह लच्च हैं—

> अप्राप्तवत्तमसमागमनायिकायाः सख्याः पुरोऽत्र निजचित्तविनोद्बुद्ध्या ॥ आजापवेशगतिहास्यविजोकनाद्यैः प्राणेश्वरातुकृतिमाकथयन्ति जीजाम् ॥ १ ॥

अर्थ-जिस को प्रिय समागम प्राप्त नहीं हुआ है उस नायिका का सखी के साम्हने अपने चित्त विनोद की बुद्धि से आलाप, वेश, गित, हास्य और दर्शन आदि से जो प्राग्णेश्वर का अनुकरण अर्थात् नकल करना उस को लीजा कहते हैं ॥ यह जच्या भरत प्रग्यित नाट्यशास्त्र में नहीं है वहां दूसरा जच्या है ॥ परंतु चिंतामिण कोषकार ने जीला शब्द के प्रसंग में उक्त जच्या भरत के नाम से लिखा है, सो यह जच्या भरत के वनाये किसी दूसरे अंथ का परंपरा प्राप्त है; क्योंकि कोषकार प्रमाण मिले विना किसी का नाम नहीं लिखते. भरत भगवान ने—

॥ दोहा ॥

पिय के ध्यान गही गहीं, रही वही वहें नार । आप आपही आरसी, जख रीभत रिभवार ॥ १ ॥ इति विद्यारीसवशलायः।

पेसे जभ्य उदाहरणानुसार जीजा हाव का हेतु वियोग है ऐसा नियम किया, और सखी के साम्हने का उदाहरणा मिलने से सखी के साम्हने होने का नियम किया, सो समीचीन नहीं; क्योंकि जीजा हाव संयोग में भी होता है। और नायक के साम्हने भी होता है। और किसी के साम्हने नहीं ऋर्यात् एकांत में भी होता है।।

॥ दोहा ॥

राधा हरि हरि राधिका, वन त्र्राये संकेत ॥ दंपति रति विपरीत सुख, सहज सुरत ही लेत॥ १ ॥ इति विहारीसप्तश्लाम् ॥ वासकश्रुच्या और श्रिभिसारिका में संयोग शृंगार है, न कि वि-योग शृंगार | क्योंकि वियोग तो मिलाप की वाधा में होता है । मान में समीपता भी होती है, तो भी मिलाप में वाधा होने से मान वियोग शृंगार का प्रकार है, यहां दंपती की वेष व्यत्यास लीला है । तहां नायिका के तो हाव है, और नायक के तादृश मनोहारी न होने से अनुभाव मात्र है । इस में सहृद्यों के लिये प्रत्यन्त प्रमाण है ॥

॥ सूर पद ॥

श्याम तोरी वंशी नैंक वजाऊं.

तुम गहि मौंन पीठ दे बैठी, मैं पर पाय मनाऊं। सूर कहें प्रमु व्ही क्यों नी राधे, मैं नंद लाल कहाऊं॥

यहां भविष्यव लीला हाव है, सो भी संयोग में है। श्रीर यहां दोनों जगह सखी के साम्हने नहीं है; किंतु नायक के साम्हने है। श्रीर "पिय के ध्यान" इति । वहां एकांत में है ॥ ऐसा मत कहो कि मान तो वियोग शृंगार ही है ? क्योंकि यहां एक मान ही विविच्यत नहीं, प्राथेश्वर की अनुकृति चाहती हुई नायिका ने " वंशी में वजाऊं, में नंद लाल कहाऊं" इत्यादि अनेक अनुकृति की प्रार्थना की है। रूसरे हावों के उदाहरणादि श्रंथ विस्तार भय सेयहां नहीं दिखाये हें॥ प्राचीन अनुभाव में श्रीर हाव में यह विलच्चणता वताते हैं कि विकार अल्प लखा जावे वह हाव ॥ साहिलदर्पणकार का यह लच्चण है—

भूनेत्रादिविकारैस्तु संभोगेच्छाप्रकाराकः ॥ भाव एवाल्पसंजन्यविकारो हाव उच्यते ॥ १॥

अर्थ-जिस में विकार अल्प बसा जावे ऐसा भूनेत्रादि विकारों से संभोग की इच्छा का प्रकाशक भाव ही हाव कहबाता है ॥ सो हमारे मत अल्प बसा जाना और स्पष्ट बसा जाना यह किंचिद्रिब-चण्ता प्रकारांतर होने को योग्य नहीं। उक्त दशाओं में ये अनुभाव सात्तिक पदवी को और हाव पदवी को प्राप्त होते हैं। ऐसी पद प्राप्ति से वस्तु प्रकारांतरता को नहीं भजती। जैसे कि विवाह समय पुरुष "वींदराजा" इस पदवी को प्राप्त होता है। तहां प्रकारांतरता नहीं

हो जाती है इत्यादि ॥ प्राचीन कहते हैं कि काव्य में भाव को वचन से कहना दोष है, सो हमारे इष्ट नहीं। वेदव्यास भगवान् ने दोष का यह लच्चया कहा है–

उद्देगजनको दोषः सम्यानां स च सप्तधा ॥ अर्थ- सामाजिकों को उद्देग उत्पन्न करै वह दोष सात प्रकार का है ॥ सो वचन से कहा हुआ भी भाव उद्देग जनक न होवे तो दोष नहीं है ॥

#### ॥ खप्यय ॥

त्रिय मुख सत्रीड़ाहि दुरद चर्मांबर सकरुन ।
भुजगराज भय सहित भाज शशि कों अचर्ज पुन ॥
कक्क्षोजत सुर सारित शीश ईषां जुत ताकह ।
कर मध लसत कपाल सहित अतिशय जु शोक तह ॥
देखत जु प्रथम संगम समय सयल सुता की दृष्टि वह ।
नित देहु नृपति जसवंत तुव मन वांछित सुख संपदह ॥ १ ॥
यहां बजादि भावों का शब्द से कथन है, परंतु उद्देग जनक न
होने से दोष नहीं यह अनुभव सिद्ध है । स्थायी संज्ञा को प्राप्त होने
के योग्य भाव आठ अथवा नव हैं ॥

॥ चौपाई ॥

रित १ रु हास २ फिर शोक ३ पिछानहु, कोध ४ उछाह ५ रु भय ६ को जॉनहु। छग्रप्सा ७ रु विस्मय ८ है स्थायी, पुन निर्वेद ६ नवमता पायी॥ १॥ संचारी संज्ञा को प्राप्त होने के बोग्य भाव तेतील हैं।

वैताल

निर्वेद १ ग्लानी २ श्रोर शंकार श्रसुया ४ मद ५ जान । श्रम ६ बहुरि श्रालस ७ दैन्य ८ चिंता ६ मोह १० को पहिचान। स्मृति ११ घृती १२ ब्रीड़ा १३ चपलता १४ पुन हर्ष १५ संभ्रम १६ होय। जड़ता १७ रु गर्व १८ विषाद १६ मास्रत श्रोत्सुक्याहीं २० लोय॥१॥ है फेर निद्रा २१ श्रपस्मार २२ छ सुप्त २३ श्रोर प्रबोध २४। श्रमरष २५ रु गन श्रवहित्य २६ त्योंही उग्रता २७ मित २८ सोध। ज्याधी २६ रु है उन्माद ३० मरण ३१ छ त्रास ३२ श्रोर वितर्क ३३। यह भाव संचारी भनत त्रय तीस सब कवि श्रक्णी २॥

महाराजा भोज ने भी संचारी भान तेतीस ही माने हैं, परंतु उन्हों ने मरण और अपस्मार नहीं कहा। बेह और ईर्षा से तेतीस की पूर्ति की है। सो बेह तो रित का ही पर्याय है। ईर्षा तो पर के उत्कर्ष का असहन है। और अस्पा पर के गुण में दोष का आरोप करना है, इसलिये ईर्षा का अस्पा में अंतर्भाव है। मोह को ही मृद्रता कहते हैं। संक्रम को ही आवेग कहते हैं। ओत्सुक्य को ही उत्कंठा कहते हैं। न्याधि को ही गद कहते हैं। नाटक में शृंगारादि आठ ही रस गिने गये हैं, इसलिये उस मत से निवेंद की संचारी भाव में गणना की गई है। काव्य मत में नवमा शांत रस माना गया है, इसलिये निवेंद को स्थायी भाव माना है।

अव रत्यादि भावों के उदाहरण दिखाये जाते हैं॥

॥ रति ॥

रित प्रीति का पर्याय है। इस के अनेक प्रकार हैं॥

देवता विषयक रति यथा-

॥ दोहा ॥

मोर मुकुट कट काछनी, कर मुरली उर माल । यह वानक मो मन सदा, वसहु विहारी लाल ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तश्रुलाम् ॥

गुरु विषयक रति यथाः--

॥ दोहा ॥

गुरु गोविंद दोनों खड़े, धुर किंह लागिये पाय । बलिहारी गुरु देव की, गोविंद दिये वताय ॥ १ ॥ इति कस्पचित्कवेः ॥

राजा विषयक रात यथाः--

॥ दोहा ॥

दीठ न दें अवगुण दिशा, गुणहिज ग्रहण करंत । देजे श्रो खाविंद दई, जनम जनम जसवंत ॥ १ ॥ कांता विषयक रति यथाः—

॥ दोहा ॥

सुन श्रपञ्चर के रूप गुन, शास्त्रन के सतसंग । नर नाहर गजसिंघ न्रप, जुरत जितें तित जंग ॥ १ ॥

यहां महाराजा गर्जासंघ का अप्सरा विषयक राति भाव व्यंग्य है। आलंबन विभाव अप्सरा है। उदीपन विभाव अप्सरा का रूप और गुण है। जहां तहां गुद्ध करना अनुभाव है। यहां राति व्यंग्य है जिस का और वाच्यार्थ के कम का भलीभांति बोध नहीं होता, जैसा कि "अनिमिष अचल जु वक बकी" इति ॥ वहां वाच्यार्थ बोध के अनंतर व्यंग्यार्थ का बोध कम से भलीभांति होता है, इसलिये यहां असंलच्यकम व्यंग्य है। ऐसा भावों में स्वत्र जान लीजियो।

॥ हास २॥

#### ॥ दोहा ॥

मिल मुद्धां काजी करत, एक राह कज वात ।
सुन विकसत अवरँग समय, अधर मुरखरनाथ ॥ १ ॥
यहां मरुधराधीश महाराजा बढ़े जसवंतासिंघ का हास भाव
व्यंग्य है। और सब को मुसल्मान करने के लिये काजी मुद्धाओं का
मिल कर सलाह करना आलंबन विभाव है। काजी मुद्धाओं का भाषण
इत्यावि कृत्य उद्दीपन विभाव है। महाराजा का अधर विकास अनुभाव
है॥

# ॥ शोक ३॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

तूटो ध्वज दँड धर्म को, खूटो सुख जन दंद । फूटो सुकवि मराल को, मानौ मांन समंद ॥ १ ॥

यहाँ वक्ता का शोक भाव व्यंग्य है। राजराजेश्वर मानसिंघ का स्वर्ग गमन आसंबन विभाव है। धर्मवत्ता आदि गुण उद्दीपन विभाव है। बचन अनुभाव है।

॥ कोध ४॥

यथाः---

### ॥ दोहा ॥

प्रलय रुद्र के तृतिय हग, ज्यों है हग जुत ज्वाल । सेंभर लरत जु सेंद्र सीं, श्राविलोक्यो श्रजमाल ॥ ९ ॥ यहां महाराजा श्रजीतिसंघ का कोप भाव ब्यंग्य है। सैयद रूप शत्रु श्राजंबन विभाव है। उक्त शत्रु की युद्ध किया उद्दीपन विभाव है। नेत्र ज्वाला श्रनुभाव है॥

॥ उत्साह ५ ॥

यथाः---

### ा दोहा ॥

विकसित चस मुख फरक मुज, उर वढ़ हरस श्रतंत । तोरन पें तैसो लख्यो, तो रन पे जसवंत ॥ १ ॥ यहां राजराजेश्वर जसवंतिसंघ का उत्साह भाव व्यंग्य है। रख आंतवन विभाव है। चख मुख विकासादि अनुभाव है॥

॥ भय ६॥

यथाः---

॥ देाहा ॥

त्रसित मृगन शिशु दृष्टि को, उपमा स्वतह सुभाय । ते वनवासिनि रिपु रमनि, वरनन कस्यो न जाय॥ ९ ॥ यहां राजराजेश्वर जसवंतिसंघ के वनवासिनी रिपु रमिययों का भय भाव व्यंग्य है। वन आजंबन विभाव है। दृष्टि की अस्यंत चंबजता अनुभाव है॥

॥ जुगुप्सा ७ ॥

जुगुप्सा तौ घृणा है, जिस को लोक भाषा में सूग कहते हैं ॥ यथाः—

॥ दोहा ॥

बहु नृप भोगी भुवि समभ, तज महाराजा मान । कीन्हो ले सन्यस्त पद, दिश गिरनार प्रयान॥ १॥

यहां राजराजेश्वर मानसिंघ का जुगुप्सा भाव ब्यंग्य है। बहुतों के साथ भोग की हुई भूमि आंखवन विभाव है। और भोगनेवां के राजाओं के वनाये हुए सरोवर आदि चिन्ह उद्दीपन विभाव है। संन्यास खेना अनुभाव है।

॥ विस्मय ८॥

विस्मय तौ आश्चर्य है॥

यथा---

॥ दोहा ॥

जसवँत ऋसित जु ऋसि लता, सुजस सुमन ऋति श्वेत । लखनहार ऋनिमिष रहत, कहत कञ्ज न चित चेत ॥ १॥ यहां देखनेवालों का विस्मय भाव व्यंग्य है। राजराजेश्वर जसवंतिसंघ की खड़ बता का उक्त क्रल आलंबन विभाव है। देखनेवा-लों का स्तंभ अनुभाव है॥

# ्रु॥ निर्वेद ६॥

निवेंद तो वैराग्य है॥

यथा---

॥ दोहा ॥

परन कुटी इव मनि महल, रज कन जैसे राज।

विष इव विभव तज्यो सु न्टप, मान धर्म के काज ॥ १॥ यहां राजराजेश्वर मानिसंघ का निर्वेद भाव व्यंग्य है। धर्म चित आंखंचन विभाव है। राज्यादि का लाग अनुभाव है। इन उदाहरणों में रसोत्पाचि न होने से थे रल्यादिक भाव ही हैं। रसोत्पाचि में तो तवाकार इपि हो जाती है. मन ब्रह्मानंद सदृश आनंद मग्न हो जाता है। नाटक मतानुसार रस आठ ही मानें तब तो निर्वेद आदि संचारी तेतीस ३३ हैं। और काव्य मत से नव रस मानें तब निर्वेद शांत रस का स्थायी हो जाने से ग्लानि आदि बचीस संचारी हैं॥

अब ग्लानि आदि संचारीभावों के उदाहरण दिखाये जाते हैं।

॥ ग्लानि १ ॥

श्राधि व्याधि इत्यादि से, मन बल हानि गलान । क्याः—

बहु साधन कर कर ऋरी, ऋल्पोद्यम उद्यान ॥ १ ॥

आधि व्याधि इत्यादिकों से मन के बल की जो हानि वह ग्लानि है ॥ "वहुसाधन" इति ॥ यहां उत्तरार्ध में राजराजेश्वर असवंतर्सिध के अरियों के मन के बल की हानि रूप ग्लानि भाव व्यंग्य है । वहु सा-धन करने पर कार्य सिद्ध न होने से जो मन की आधि अर्थात् पीड़ा है सो आर्ज्ञवन विभाव है । अल्पोद्यम होना अनुभाव है ॥

॥ शंका २॥

॥ दोहा ॥

शंका कहत वितर्क कों, सब किन को समुदाय॥ वितर्क एक कोटिक संदेह को कहते हैं॥

यथा-

#### लप्यय

सद विक्रम मद ब्रक्क दुरद धक्कन जु ढहावहिं। कैधों वनिता वैरि नयन वारिहिं जु वहावहिं॥ हय खुरतारन किधों देहिं उड़वाय खेह कर। कैथों करि हैं मस्म ज्वलति पूरन प्रताप भर॥ रवि वंशी मान प्रकोप तें सोचत अर्बुद चौंस निश। वाशिष्ट क्र्यांन थाप्यो यहां वचन भरोसो वाहि दिश॥ १॥

इति पितामह कविराज वांकीदासस्य।।

यहां ऋर्तृद का वितर्क भाव व्यंग्य है। राजराजेश्वर मानसिंघ का कोप आलंबन विभाव है। भरना रूप अश्रुपात अनुभाव प्रतीयमान है। शंका शब्द के दो अर्थ हैं। त्रास और वितर्क । कहा है चिंतामिए कोषकार ने "शंका त्रासे, वितर्कें, इति शब्दार्णवे " यहां शंका शब्द का अर्थ त्रास करें तो त्रास संचारी से यह शंका संचारी जुदा नहीं होता। श्रीर वितर्क अर्थ करें तो वितर्क संचारी से यह शंका संचारी जुदा नहीं होता । प्राचीन ऐसा कहते हैं कि अनिष्ट संबंधी वितर्क तौ शंका संचारी है, जैसा कि उक्त उदाहरण । और इतर वितर्क वितर्क संचारी है। यथा---

> ॥ चौपाई ॥ मुवि कन्या न होय जो भुवि गत, तो मैं जीवत कैसे हनुमत। विन आधाराधेय न रहता। सुन यह श्रुति स्मृति सबिह जु कहता॥ १॥

में जीता हूं इसलिये सीता पृथ्वी पर होवेगी, ऐसा एक कोटिक संदेह रूप वितर्क इष्ट संबंधी वितर्क होने से शंका संचारी से विलच्छ यह वितर्क संचारी है, ऐसा प्राचीनों का सिद्धांत है। सो हमारे मत यह किंचिद्विलच्च्याता वितर्क संचारी का प्रकारांतर होने के योग्य है, न कि भावांतर होने के योग्य, इसालिये शंका संचारी जुदा नहीं है।

संदेह दो प्रकार का है। उमय कोटिक संदेह और एक कोटिक संदेह। सो संदेह का एक प्रकार तो संचारी होवे और एक प्रकार संचारी न होवे इस में कोई हेतु नहीं। उमय कोटिक संदेह की संचारिता का उदाहरण हम दिखाते हैं॥

यथाः---

# ॥ दोहा ॥

दूर सिया पावस प्रबल, पूरब पवन चलंत ।
इंदु कि विषधर फन लक्षन, गिरि सिर निकस्यों हंत ॥ १ ॥
यहां संदेह रूप शंका संचारी हैं। जिस का आलंबन विभाव चंद्रोदय हैं।
और अनुभाव वचन हैं। पावस च्यु में पूर्व दिशा का पवन चलता है,
उस समय में सपों का संचार बहुत होता है, और उस समय में उन के
विष की भी इद्धि होती हैं ॥ पेसी शंका न करनी चाहिये कि चंद्रमा
तों रवेत हैं, इस में सपे के फन का संदेह कैसे? क्योंकि सपे रवेत भी
होते हैं। शेष, वासुकि इत्यादि रवेत हैं। पूर्ण चंद्रमा में उक्त रीति से
वर्ण और फन की आकृति है। और भय दायक शीख है। सपे के
मुख पर बाब होते हैं, सो यहां किरसें हैं। हमारे मत यहां शंका का
अर्थ संदेह करना चाहिये, जिस से दोनों प्रकारों का संग्रह हो जाता
है ॥

॥ त्रसूया ३ ॥ चौणई ॥ पर भलपन को सहन न होई, कहत त्रसूया रूप सब कोई ॥

यथाः---

### ॥ दोहा ॥

ये इभपति पद प्राप्त व्हें, समुम्त यहे जसवंत । कवि घर घर कीन्हें करी, कमध मुरद्धर कंत ॥ १ ॥ यहां राजराजेश्वर जसवंतिसंघ का इंद्र प्रति असूया भाव व्यंग्य है। इंद्र की इभपति पदवी की महिमा आलंबन विभाव है। कवियों के घर घर करी करना अनुभाव है॥

॥ मद् ४॥

दोहा ॥ इन उसे वर्षे पर उसी स

कहत नसे कों सद कवी, मद यह जानहु भूप ॥ यथाः—

॥ दोहा ॥

जग जाहर जस वंसवर, श्राज्ञा श्रमिट श्रतंत । है यातें घूर्णित नयन, निश वासर जसवंत ॥ ९ ॥

यहां राजराजेश्वर जसवंतिसंघ का मद भाव व्यंग्य है। निज जस की प्रसिद्धता आदि आलंबन विभाव है। नेत्रों की घूर्णता अर्थात् अमण अनुभाव है॥

川刈井以川

मने थकान कों श्रम कहत, रुपति पुराने लोक ॥ <sub>प्रथाः</sub>—

दोहा ॥

जब जब गुन जसवंत के, वसुधा करत विरूयात । तब तब महा कवींद्र हू, विन वाणी व्हें जात ॥ १ ॥

यहां महाकवियों का श्रम भाव ब्यंग्य है। राजराजेश्वर के गुणों का वाहुल्य आलंबन विभाव है। और महाकवियों की वाणी का रक जाना अनुभाव है। ग्लानि में तो मन के बल का घट जाना है। यहां तो मन का थक जाना है।

॥ त्रालस्य ६॥

दोहा ॥

काम करन में ऋरुचि वह, आलस जान ऋपाल ॥ यथाः—

#### दोहा ॥

जस गाहक जसवंत नृप, है अवनी में आज । उठहु पद्हु निज बालकन, कहत जु सुकवि समाज ॥ ९ ॥ यहां कवि बाबकों का आलस्य भाव व्यंग्य है। जस को नहीं चाहनेवाले राजा आलंबन विभाव है। बाबकों का पढ़ने में विलंब करना अनुभाव है॥

॥ दैन्य ७॥

दोहा ॥

होय गरीबी तिंह कहत, दीनता ज्र सब कोय। गर्वहि के विपरीत में समभत रूप कवि लोय॥ १॥ यथाः—

॥ दोहा ॥

कहत न धन्वी वीरवर, तुव जसवंत मुवाल । कहत जु ऋरि कर जोर कर, तुम हो दीनदयाल ॥ १ ॥ यहां राजराजेश्वर जसवंतासिंघ के श्रृष्टभों का हैन्य भाव व्यंग्य है। राजराजेश्वर जसवंतासिंघ का धन्वीपन वीरवरपन आलंबन विभाव है। और श्रृद्धों को युद्ध में गर्व होवे तो राजराजेश्वर जसवंतासिंघ को धन्वी वीरवर ऐसा संबोधन कहैं, परंतु श्रृद्ध्यों का दीन दयाल ऐस्ता संवोधन करना, हाथ ओड़ना दीनता का अनुभाव है॥

॥ चिन्ता 🗷 ॥

चिंता (चिंतवन) अर्थात् आलोचन ।

॥ दोहा ॥

चिन्ता कहिये चिंतवन, जाहर यह जसवंत ॥

है ॥

#### ॥ दोहा ॥

पाय परें अपजस जगत, लरें तो लहियें हार। करें वास वन विपत अति, तुव अरि करत विचार॥ १॥ यहां राजराजेश्वर जसवंतर्सिघ के शत्रुओं का चिंता भाव व्यंग्य है। राज प्रभाव अलंबन विभाव है। अरियों की चेष्टा अनुभाव गम्य

> ॥ मोह ६॥ ॥ दोहा ॥

बेहोशी कों कहत हैं, मोह रुपति कविराय ॥ यथा-

# ॥ दोहा 🏻

भौ मरु दल सनमुख उमग, खिच खग उठे तुखार ॥ फिर क्या भौ जानत न हम, पढ़त जु पेखनहार ॥ १ ॥ यहां जुद्ध देखनेवालों का मूर्छा भाव ब्यंग्य है। जुद्ध की दारुण-ता आलंबन विभाव है। चेष्टा रहित होना अनुभाव है।।

> ॥ स्मृति १०॥ ॥ दोहा ॥

स्पृति जु कहत नृप स्मरण कों, सम्रुभत यह सब कोय ॥ यथा--

॥ दोहा ॥

जब जब जुध इभ सिंघ को, तेरे श्ररि उद्यान। पेखत तब तब तुरत ही, व्हें विवरणतावान् ॥ १ ॥ यहां शुत्रुओं के मरु नरेश्वर के युद्ध की स्मृति भाव व्यंग्य है। करी आदि का युद्ध दर्शन आलंबन विभाव है। विवर्णता अनुभाव है।

॥ घृति ११ ॥

॥ दोहा ॥

धृति तृप्ती कों कहत हैं, रूप किन को समुदाय ॥ महाराजा भोज का यह जचण है-

अभीष्टार्थस्य संप्राप्तो स्पृहापर्याप्तता धृतिः॥ अर्थ-वांक्षितार्थ की भने प्रकार प्राप्ति में जो वांका की समाप्ति सो धृति॥

॥ संवैया ॥

पारस की परवाह नहीं,
परवाह रसायन की न रही है।
वंक सों दूर रहो सुरपादप,
चाह मिटी कित मेरु मही है॥
देवन की सुरभी दिस दोर,
थकी मन की सब सांची कही है।
मांग हों एक मरूपित मांन कों,
नाथ निवाहेगो टेक गही है॥ १॥

इति पितामह कविराज वांकीदासस्य ॥

यहां कविराज वांकीदास का धृति भाव ब्यंग्य है। राजराजेश्वर मानसिंघ का अत्यंत दान आलंबन विभाव है। पारस आदि प्रति ति-रस्कार वचन अनुभाव है।

> ॥ त्रीड़ा १२॥ ॥ दोहा॥

लजा त्रीड़ा लेखिये, रूप यह परम प्रसिद्ध ।

## दोहा ॥

दान कथा जसवंत की, सुनत जबे धुनि सीस । शशि के उदे सरोज वीं, सकुचत अन अवनीस ॥ ९ ॥

यहां अन्य अवनीश्वरों का लजा भाव व्वंग्य है। राजराजेश्वर जसवंतिसंघ की दान कथा का अवसा आलंबन विभाव है। सिर कंपन, संकोच अनुभाव है॥

# ॥ चपलता १३॥ ॥ दोहा ॥

अस्थिरता है चपलता, जाहर भूप जिहांन ॥ यथाः—

### ॥ दोहा ॥

सुन जसवंत निशान धुन, तज हित वनिता वित्त । होत पताका पट सदृश, ऋरि भूपनके चित्त ॥ १ ॥

यहां राजराजेश्वर जसवंतिसंघ के ऋरि भूगों की चपत्तता भाव व्यंग्य है। निशान धुनि श्रवण आर्त्वन विभाव है। क्रिया की अस्थि-रता अनुभाव अतीयमान है॥

# ॥ हर्ष १४ ॥

# मन प्रसन्नता हर्ष महीपति ॥

यथा---

#### दोहा ॥

रूप मनोज अनूप गुन, भुवि कलग्रच्छ विख्यात। निरखत नृप जसवंत कों, अंग न वसन समात ॥ ३॥ यहां देखनेवालों का हर्ष भाव व्यंग्य है। राजराजेश्वर जसवंतर्सिष आलंबन विभाव है। उन के उक्त गुण उद्दीपन विभाव हैं। शरीर का फूलना अनुभाव है॥

### ॥ संभ्रम १५॥

इसी को आवेग कहते हैं॥

# न्य आवेग तुरा पहिचानहु ॥

यथाः—

॥ दोहा ॥

पढ़त हि जस जसवंत के, वढ़त वीरता स्रोत । पूरन होने के प्रथम, दे दत ऊरन होत ॥ १ ॥

यहां राजराजेश्वर जसवंतिसिंध का त्वरा भाव वंयग्य है। जस पाठ आंखंबन विभाव है। कवित्व पाठ पूरन होने से प्रथम दान अनुभा-व है॥

> ॥ जड़ता १६॥ ॥ दोहा॥

क्रिया करनमें मंदता, सो जड़ता पहिचान ॥

॥ दोहा ॥

यह न सक्तन शृंगार को, नहीं जु ग्रह को काज । शीघ्र भजहु तिय श्रिर कहत, श्राये मरु दल श्राज ॥ ९॥ यहां श्रिर अंगनाओं का जड़ता भाव ज्यंग्य है। क्षियों का स्व-भाव श्रासंबन विभाव है। विसंब अनुभाव है।

॥ गर्व १७॥

॥ दोहा ॥

त्रहंकार कों कहत हैं, गर्व सर्व सुन भूप ॥

॥ दोहा ॥ कर्न स्वर्न ही दान दिय, इक ऋतु दत सुरपत्त । सब वस्तू सब समय दें, मम स्वामी जसवत्त ॥ १ ॥ यहां राजराजेश्वर जसवंतिसंघ के दासों का गर्व भाव व्यंग्य है। राजराजेश्वर का समस्त वस्तुओं का सर्वदा दान आलंबन विभाव है। वचन अनुभाव है॥

विषाद १८॥

॥ दोहा ॥

दुख कों कहत विषाद हैं, वसुधा में विख्यात । <sub>यथाः</sub>—

॥ दोहा ॥

कुसुम सेभ्फ कसकत हुती, किय कंटक भुवि सैन। कहत जु तुव ऋरि तियनसीं, निरखत हैं हम नैन॥ १॥

यहां राजराजेश्वर के श्रृत्रुओं का विषाद भाव व्यंग्य है। तावृश् शृत्रुक्षियों का कंटक भूमि शयन आलंबन विभाव है। अरियों का वचन अनुभाव है।

॥ श्रीत्सक्य १६॥

इस को उत्कंठा कहते हैं ॥

॥ दोहा ॥

कालचेप को श्रसहन जु, इष्ट लाभ में होय। ता कों उत्कंठा न्टपति, कहत सुकवि सब कोय॥१॥ वया—

॥ दोहा ॥

दूर देश वासिन सुन्यो, जस तेरो जसवंत।

तिन हग विन जल मीन ज्यों, श्रकुलावत जु श्रतंत ॥ १ ॥

यहां दूर देश निवासियों का उत्कंठा भाव व्यंग्य है। राजराजेश्वर जसवंतर्सिंघ का जस श्रवण श्रालंबन विभाव है। नेत्रों का तद्रफना अनुभाव है।

# ॥ निद्रा २०॥

नींद।

### ॥ अपस्मार २१ ॥

यह रोग विशेष है। जिस को लोक में मृगी रोग कहते हैं। हमारे मत इस का व्याधि में अंतर्भाव होना योग्य है।

॥ सुप्त २२ ॥

स्वप्त ।

॥ प्रबोध २३ ॥

जागना ।

# ॥ अमर्ष २४॥

यह तो कोध ही का पर्याय है। कोध स्थायी भाव में श्रीर अमर्थ संचारी भाव में प्राचीन यह विजचणता वताते हैं कि कोध स्थायी भाव व में तो विनाश में प्रहत्ति होती है, और अमर्थ संचारी भाव में विसुखता इलावि हैं। सो हमारे मत यह किंचिद्विलचणता तो कोध का प्रकार ही है।

# ॥ अवहित्थ २५ ॥ ॥ बोहा ॥

जो गोपन त्राकार को, सो त्रवहित्थ जु भूप॥

#### ॥ दोहा ॥

कंप भये तुव नाम सुन, हिम गिरि गुहन विपच्छ । कहत सीत अति है तक, स्थल यह सुंदर स्वच्छ ॥ १ ॥ यहां राजराजेश्वर के शत्रुओं के आकार अर्थात् चिन्ह का गोपन भाव व्यंग्य है। दूसरे पुरुष आलंबन विभाव है। वे भय को न जान लेवें इसलिये भय,का गोपन है। वचन अनुभाव है।

# । । उग्रता २६॥

महाराजा भोज आज्ञा करते हैं कि अपकार करनेवाले के विषय में जो वाक्पारुष्य आर्थात् दुर्वचन सो उग्रता । और रसगंगा-धरकार ने कहा है । इस का मैं क्या करूं ? ऐसी तिरस्कार आदि से उत्पन्न हुई जो चित्त चृत्ति वह उग्रता। सो हमारे मत इस का भी कोध ही में अंतर्भाव है।

# ॥ मति २७॥

शास्त्रादि विचार से निर्णय सो मति। यह आत्म तुष्टि प्रमाण् रूप है। सो प्रमाण् प्रकरण् में दिखाया जायगा। यह स्थायी भाव का सहचारी हो जाने से संचारी भी है॥

# ॥ ज्याधि २८ ॥

इसी को गद कहते हैं। इसी का पर्याय है रोग। विरहादिकों से मन का ताप वह व्याधि। यथा-

### ॥ दोहा ॥

मिटत न चंदन चंद सों, अरु घनसार जु आप।
कोमल किसलय कमल सों, तुव अरि तनको ताप॥ ९॥
यहां राजराजेश्वर के शत्रुओं का मन का ताप रूप व्याधि भाव
व्यंग्य है। राजराजेश्वर की शूरता आलंबन विभाव है। चंदन लेपनादि उपचार अनुभाव है।

# ॥ उन्माद २६॥

॥ दोहा ॥

समुभै श्रीर ज श्रीर कों, ताहि कहत उन्माद ॥ यथा—

#### ॥ दोहा ॥

सखी न क्यों शिचा करत, सभवत क्यों न सिंगार।

गहि वन वेली कों वदत, निमिष निमिष अरि नार ॥ १ ॥

यहां राजराजेश्वर के शुत्रुओं की स्त्रियों का उन्माद भाव व्यंग्य है।आपदा आदि आलंबन विभाव है। वेली प्रति उक्त वचन अनुभाव है।

### ॥ मरण ३०॥

प्राण् वियोग ।

### ॥ त्रास ३१॥

इस को भय स्थायी भाव से टलाने के लिये महाराजा भोज आज्ञा करते हैं कि अकस्मात् आये हुए भयादिकों से उत्पन्न हुई जो वित्त की चमक वह त्रास ।

यथा-

## ॥ देाहा ॥

वन सिंहन के शब्द की, सुन प्रतिघुनि जु पहार । उर लपटत ऋरि नारियां, पिय पिय पियहि पुकार ॥ १ ॥

यहां राजराजेश्वर के ऋरि स्त्रियों का त्रास भाव व्यंग्य है। उक्त सिंह नाद आलंबन विभाव है। पिय पिय पुकारना, लपटना अनुभाव है। हमारे मत यह भय से भिन्न नहीं।

# ॥ वितर्क ३२ ॥

इस का शंका में अंतर्भाव है। सो कह आये हैं। कितनेक भावों का अंतर्भाव मान लेने से उक्त संख्या में कमी हो जावे, अथवा कोई अधिक मान लेने से उक्त गणना से अधिक हो जावे, ती कुछ हानि नहीं। जैसा कि धृति को लोक में धैर्य कहते हैं। यह चपलता का प्रतिद्वंद्वी हैं, सो इस को भी संचारी भाव मान लेवें ती चौतीस हो जायगे। ऐसे और भी जान लेना चाहिये॥

इन पूर्वोक्त समस्त उदाहरखों में तो भाव की स्थिति दशा है। उदय होता हुआ भाव भावोदय है। शांत होता हुआ भाव भाव-शांति है॥

यथा---

# ॥ दोहा ॥

लख ऋरि रन चख ऋरुनिमा, वढ़न लगी जसवंत । घटन लगी ऋंजलि निरख, पवनिहें ज्यों घन पंत ॥ १ ॥

यहां पूर्वार्द्ध में राजराजेश्वर जसवंतर्सिय के क्रोध रूप भाव की उदय अवस्था है। ओर उत्तरार्द्ध में क्रोध की शांत अवस्था है। यहां क्रोध भाव के उदय का आलंबन विभाव अरि हैं। अनुभाव नेत्रों की खलाई का वढ़ना है। और शांति रूप क्रोध भाव का आलंबन विभाव अरियों का अंजलिकरण है। अनुभाव नेत्र अरुिणमा का घटना है।

जहां विरुद्ध दो आवों की मिलावट होवे वहां भावसंधि है।।
यथा—

### ॥ दोहा ॥

परशु देख फरकत जु मुज, कंपत लख उपवीत। रन सनमुख मे राम सीं, राम होत यह रीत॥ १॥

यहां परशुराम से युद्ध के लिये उद्यत रामचंद्र के उत्साह भाव से तो भुजों का फरकना है। झौर ब्रह्महत्या रूप भय भाव से भुजों का कांपना है। सो उत्साह झौर भय आपस में विरोधी होने से इन दो भावों की मिलावट में भावसंधि है। यहां उत्साह भाव का आलंपन विभाव परशु आयुध है। अनुभाव भुजों का फरकना है। झौर भय भाव का आलंबन विभाव यज्ञोपवीत है। अनुभाव भुजों का कांपना है॥

यथावा---

#### ॥ दोहा ॥

पिय विञ्जरन को दुसह दुख, हरख जात प्यौसार। दुरजोधन लों देखिये, तजत प्रान यह वार॥ १॥ इति विहारीसप्तश्लाम्॥

दुर्योधन के मरण समय में हर्ष शोक की संधि इस रीति से हुई

कि वह रएअभूमि में सोया था, उस समय अश्वत्थामा पांचों पांडवों के पुत्रों के मस्तक उस के निकट से गया, सो श्राकृति से उन को पांडवों के मस्तक समक्त कर दुर्योधन को हुई हुआ। श्रीर ऐसने से पांडवों के पुत्र समक्तने से वंश नाश निमित्त से शोक हुआ॥

श्रविरोधी अनेक भावों की मिलावट भावश्वलता है ॥

यथा---

# ॥ दोहा ॥

हर्ष गर्व उत्सव त्वरा, स्मृति इत्यादि त्रनंत । जग मन भाये भाव बहु, दान समय जसवंत ॥ ९ ॥

यहां एक ही राजराजेश्वर जसवंतसिंघ में अनेक भावों की मिकावट भावश्वलता है। यहां भाव व्यंग्य नहीं, वाच्य है। दानपात्र यहां आजंबन विभाव है। और उन की विद्वत्ता आदि उदीपन विभाव है। और राजराजेश्वर का मुख विकासादि अनुभाव है॥

व्यंग्य रूप भावश्वलता यथा-

॥ चौपाई॥ इत उत फिरत चुनत हय गय वर,

विकसित चख भाखत निंदा पर ॥ मांगत पत्र पूर्व रिभवारी । दान समय जसवँत क्षत्रधारी ॥ ९ ॥

यहां भी दानपात्र आलंबन विभाव है। दानपात्र के विद्या आदि गुण उद्दीपन विभाव है। राजराजेश्वर के इधर उधर फिरने रूप अनुभाव से त्वरा भाव व्यंग्य है। अच्छे हाथी घोड़े दान के लिये टाल कर जेने रूप अनुभाव से उत्साह भाव व्यंग्य है। चल विकास अनुभाव से हर्ष भाव व्यंग्य है। इंद्र ने ऐरावत नामक हाथी को अपने घर में ही जीर्थ किया, इलादि पर निंदा अनुभाव से निज गर्व भाव व्यंग्य है। ब्रोर राज्याभिषेक समय इलादि पूर्व रिक्तवारियों की

विगत के पत्र मंगाने रूप अनुभाव से स्मृति भाव व्यंग्य है। भाव-शवलता में आपस में भावों की मुख्यता गौगता नहीं, इसलिये कोई भी संचारी नहीं॥

भाव का आभास होवे तहां भावाभास है। अविचार दशा में चए भर भाव करके भासने से इस का भी अहए किया गया है। अनुचित भाव होवे तहां भावाभास होता है।। यथा—

## ॥ दोहा ॥

केंसे खोदे हैं समंद, कैंसे भरे जु नीर । केंसे लंघत हैं नहीं, सीमा भये ऋधीर ॥ १॥ यह निरर्थक चिंता भाव अनुचित होने से भावाभास है ॥

# ॥ रस ॥

अब रसों के उदाहरण दिखाये जाते हैं ॥ विद में भी रस कहे हैं। कहा है भरत भगवान् ने नाव्य शास्त्र

जयाह पाट्यमृग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च॥ यजुर्वेदाद्भिनयान्रसानाथर्वशाद्पि॥ १॥

अर्थ — मृत्वेद से पाट्य अर्थात् छंदों का, सामवेद से गीत अर्थात् गान विद्या का, यजुर्वेद से अभिनय अर्थात् भाव सूचक चेष्टा का और अथर्वण वेद से रसों का अहण किया है ॥ कहा है चिंतामाणि-कोषकार ने "अभिनयः अन्तर्गतभावस्य व्यक्त कोङ्गचेष्टाविशेषः" ॥ रस आठ अथवा नव हैं॥

#### ॥ वैताल ॥

शृंगार हास्य रु करुण रौद्र जु, वीर यह पहिचान। पुन भयानक बीभत्स ऋडुत, शांत नवम सुजान॥ शृंगार १ हास्य २ करुण ३ रोड़ ४ वीर ५ भयानक ६ वीभत्स ७ अन्द्रत ⊏ और शांत ६॥

> ॥ शृंगार ॥ ॥ दोहा ॥

श्रालंबन रित भाव के, नवल नार श्ररु कंत ।
शशि घन उपवन श्रादि दे, उद्दीपन ज श्रनंत ॥ १ ॥
हर्ष वितर्क रुम्पृति धृती, उत्कंठा श्ररु चिंत ।
मद इत्यादिक हैं न्पृति, संचारी ज श्रनंत ॥ २ ॥
वचन कटाच विचेप श्रू, मुख विकास मुसक्यांन ।
स्तंभादिक श्रुतभाव हैं, सुन जसवंत सुजांन ॥ ३ ॥
है रित स्थायी भाव तिंह, विश्व कखो वस भूप ।
सुर नर पम्रु पंछी सबन, एकें भांत श्रनूप ॥ ४ ॥

शृंगार रस के आलंबन विभाव नायिका नायक हैं। जिन के कई प्रकार पंढितों ने कहे हैं। तहां स्वकीया १ परकीया २ और सामान्या ३ ये तो प्रकृतिकृत प्रकार हैं। उत्तमा मध्यमा अधमा धीरा अधीरा धीराधीरा और गर्विता वे भी प्रकृतिकृत प्रकार हैं। मुग्धा, मध्या और प्रोढा वे वयकृत प्रकार हैं। नवीनयोवना मुग्धा । पूर्णयोवना प्रोढा। और इन के मध्यवर्ती मध्या। मुग्धा शब्द का अर्थ तो मृढा है। परंतु यहां उस का नव वय संबंधी अविवेक विविचत है, सो वह रमणीय होने से मुग्धा नायिका शृङ्गार रस की आलंबन है। प्रोढ शब्द का अर्थ है प्रकर्ष करके इन्हि पाया हुआ। कहा है चिंतामिणिकोषकार ने "प्रोढः प्रवृद्धे" यहां प्रकर्ष करके इन्हि पाये हुए योवनवाली नायिका में प्रोढा शब्द की रुदि है। प्रोषितपितिका आदि दशाकृत प्रकार हैं। प्राचीनों ने उक्त वयकृत प्रकार स्वकीया में ही दिखाये हैं; परंतु हमारे मत परकीया सामान्या में भी इन का वाध नहीं। रसिकप्रिया अंथ में चित्रिणी नायिका का यह उदाहरण दिया है—

#### ॥ संवैया ॥

बोलिबो बोलन को सुनिबो,
अवलोकन को अवलोकन जोते।
नाचबो गायबो वेनु वजायबो,
रीभ रिभायबो जानत तो ते॥
राग विरागन के परिरंभन,
हांस विलासन तें सुख को ते।
तो मिलती हरि मित्रहि को सखि,
ऐसे चरित्र जो चित्र में होते॥ १॥

प्रस्व मिलने जैसा सुख चित्र दर्शन में नहीं है। सखी की इस शिचा से यह अर्थ सिख है कि यह नायिका प्रस्व मिलने के सुख को अवतक नहीं जानती, इसिवये यह सुग्धा है। और कृष्ण को मित्र कहने से कृष्ण उपपित है, यह सिख होता है। निज पित के लिये मित्र शब्द का प्रयोग नहीं होता। और प्रस्व जैसा सुख चित्र में होता तो हिर मित्र से कौन मिलती? इस का तात्पर्य यह है कि चित्र में प्रस्व जैसा सुख होता तो कुल कलंक इत्यादि दुःख सह करके कोई भी कृष्ण से नहीं मिलती। इस कथन से भी इस नायिका का परकीयत्व सिख होता है।

## ॥ दोहा ॥

रही श्रचलसी व्हें मनों, लिखी चित्र की श्राहि। तजें लाज डर लोक कों, कहो विलोकत काहि॥ १॥ इति विहारीससश्लाम्॥

यह परकीया त्रोढा है। रसराज में मध्यम दूती का यह उदाहरख दिया है॥

#### दोहा ॥

रीभ रही रिभवार वह, तुम ऊपर व्रजनाथ । लाज सिंघु की इंदिरा, क्योंकर त्रावे हाथ ॥ १ ॥ यह परकीया मध्या है। "वह रिक्तवार तुम पर रीक्त रही है। और हाथ क्योंकर आवे" यह कथन परकीया द्योतक है। इसी रीति से सामान्या में समक्त खेना चाहिये। प्राचीनों ने गुप्ता, विदम्धा, खिचता, कुलटा, मुदिता और अनुश्चाना ये परकीया के छः ६ प्रकार कहे हैं। सो हमारे मत गोपन का चमत्कार पर पुरुष की प्रीति मात्र में ही नहीं॥

यथा---

॥ चौंपाई ॥ निश दंपति जलपे रस पागे, कहन लग्यो शुक गुरु जन आगे। भूषन मनि दे तिंह मुख कर रिस, वाचा वंध करी दाड़म मिस॥ १॥

यह स्वकीया गुप्ता है। विदम्धता का चमत्कार भी पर पुरुष संबंध मात्र में ही नहीं॥

यथा---

॥ दोहा ॥

अपने मुकताहार कों, पिया गरे पिहराय। कह्यो तिया यह आप कों, शोभत है सद्भाय॥ ९॥

यह स्वकीया विदग्धा है। चातुरी से विपरीत रित की अभिजा-षा सूचित करी है॥ जिचित होने का चमत्कार भी पर पुरुष की प्रीति मात्र में ही नहीं॥

यथा—

॥ दोहा ॥

मेरे पूछे वात तूं, कत बहरावत बाल। जग जानी विपरीत रति, लखि बिंदली पिय भाल॥ १॥ इति विहारीसप्तशस्याम्॥ यह स्वकीया लचिता है। कुलटा शब्द की यह ट्युत्पित्त है। "कुलानि अटित इति कुलटा" बहुत कुलों में अमण करें वह कुलटा। सो रित के लिये होवे तो परकीया कुलटा है। और धन के लिये होवे तो सामान्या कुलटा है। मुदिता का अच्तरार्थ है मोद युक्ता। सो यह भी स्वकीयादि सब हो। सकती है। अनुश्याना शब्द का अर्थ है परचात्तापवाली। कहा है चिंतामिणकोषकार ने "अनुश्यः परचात्तापे" संकेत संबंधी परचात्तापवाली में अनुश्याना नाम की रूढि है। सो यह प्रकार तो परकीया में ही वन सकता है। प्राचीनों ने वयकृत प्रकार नायिका में ही दिखाये हैं। परंतु इमारे मत वयकृत प्रकार नायक में भी संभवते हैं॥

यथाः---

# ॥ दोहा ॥

ना ना करतिह वढ़त हित, यह स्वभाव नित नार। यह एकंत हु तजत हैं, अज हु अजांन कुमार॥ १॥

यह नायक मुग्ध है। इस प्रकार धोरी के नाम रूप खल्लानुसार नायिका नायक के प्रकार थया संभव स्वतः जान लीजियो। ग्रंथ विस्तार भय से हम ने विशा दर्शन मात्र किया है॥ ऐसा न कहना चाहिये कि सामान्या तो परकीया का प्रकार ही है। स्वकीया, परकीया, सामान्या ऐसे तीन प्रकार क्यों कहते हो? क्यों कि लोक में ये तीनों प्रकार प्रत्यच्च प्रसिद्ध हैं। सामान्या के विवाहित पित नहीं होता, इसलिये सामान्या की परकीया संज्ञा नहीं होती; परकीया शब्द की व्युत्पित्त यह है "परस्य इयं परकीया" पर की यह सो परकीया॥ यदि किसी परकीया की धन की अकांचा से प्रीति हो तो उस का सामान्या में अंतर्भाव हो जायगा॥

#### ॥ देाहा ॥

है सिंगार रस मांत है, संयोग सु संयोग । होत वियोग वियोग वह, कहत चतुर्विध लोग ॥ १ ॥ नेह लग्यो मिलवो न भी, सो पुरव श्रन्तराग । मिल विद्धेरें सु प्रवास है, परदेशादि विभाग ॥ २ ॥ मान समय को विरह व्है, ताकों कहियत मान । श्राप हु मेद वियोग को, सुन जसवंत सुजान ॥ ३ ॥ शृंगार रस हो प्रकार का है। संयोग शृंगार और वियोगशृंगार॥ संयोग शृंगार यथा—

सर्वेया ॥

लिख निर्जन भोंन जरा उठि सैन सों,
चूमे सनें अधरें सुखदाई।
छल मीलित नेन सु पी मुख कों,
अवलोकत ही पुलकाविल पाई॥
जुत लाज भई भट नम्र मुखी,
छिव वा किव सों वरनी कब जाई।
वरा आनंद के हस साहस सों,
शशिकीसी कली चिर कंठ लगाई॥ १॥

यहां नायक नायिका की परस्पर रित स्थायी भाव ब्यंग्य है। नायक नायिका आंतंबन विभाव है। भवन की निर्जनता उदीपन वि-भाव है। जजा, हर्ष, हास्य संचारी भाव है। चुंबन, रोमांच, आर्तिगन अनुभाव है॥ यहां नायक का रोकाच अनुभाव साताल स्थानक संकावाला है।

वियोग शृंगार के चार प्रकार हैं। मिलने से प्रथम का जो अभुराग वह पूर्वीनुराग। मिल के विद्युरना वह प्रवास। विदेश, पलकांतर
आदि प्रवास के ही विभाग अर्थात् भेद हैं। दंपती में से कोई विदेश में
है, अथवा विदेश गमन करता है, अथवा चास मर भी दूर है इत्यादि।
मान समय का विरह सो मान है। आप वश से वियोग वह आपहेतुक वियोग है।

कम से यथा---

॥ संवेया ॥

न्योते गये कहुं नेह वह्गी,
मितराम लगे हग दोऊं के गाढ़े।
लाल चले घर कों सुनिके,
तिय श्रंग श्रनंग की श्राग सीं दाढ़े॥
ऊंची श्रटा पर खांधे सहेलि के,
ठोड़ी दिये चितवे दुख वाढ़े।
मोहन जू मन गाढ़ो करें,
डग हैक घरें फिर होत हैं ठाढ़े॥ १॥
इति रसराज भाषा शंथे।

यहां नायक नायिका आलंबन विभाव है। उन का सोंदर्थ इलादि उद्दीपन विभाव है। उत्कंठा, चिंतादि संचारी भाव है। तादृश् देखना, खड़ा रहना अनुभाव है। यह पूर्वानुराग है।

॥ सर्वेया ॥

धुरवान की धावन मानों श्रनंगकी, तुंग धजा फहरान लगी। नम मंडल व्हें क्षित मंडल क्षें, क्षिन जोत कटा कहरान लगी॥ मतिरांम समीर लगे लितका, विरही वनिता थहरान लगी। परदेश में पीव संदेश न पायो, पयोद घटा घहरान लगी॥१॥

इति रसराज भाषा यंथे।

यहां नायक का विदेश में होना आलंबन विभाव है। धुरवा इत्यादि उद्दीपन विभाव है। त्रास, उत्कंठा आदि संचारी भाव है। कंप अनुभाव है॥

यथावा---

### ॥ संवैया ॥

कारी घटा घर जात ढरी ढरी, फेर मुरार भरी भरी आवें। बीज परी परी सी व्हें चढ़ें जु, डरी डरी दोर कहां लपटावें॥ नाचत कुंज गरी गरी मोर, घरी घरी चातक बोल सुनावें। हाय हरी विन भूमि हरी हरी, हेरि के आंखें जरी जरी जावें॥ १॥

यहां नायक का दूर देश रहना आलंबन विभाव है। घटा आदि उदीपन विभाव है। त्राल, उत्कंटा आदि संचारी भाव है। वचन अनुभाव है॥
पथावा—

#### ॥ दोहा ॥

पिय वियोग तिय दृग जलिभ, जल तरंग श्रिधकाय, वरुनि मृल वेला परस, बहुस्सों जाय विलाय ॥ १ ॥

इति रसराज भाषा प्रंथे।

यहां नायक का वियोग आलंबन विभाव है। नायक का रूप और गुण गम्य उदीपन विभाव है। बजा संचारी भाव है। अश्रु अनुभाव है। यह प्रवास है॥

#### ॥ मनहर ॥

मोहन लला को सुन्यों चलन विदेश भयो, वाल मोहनी को चित निपट उचाट में , परी तलावेली तन मन में छवीली राखे, छित पर छिनक छिनक पाव खाट में। पीतम नयन कुवलयन को इंदु घरी, एक में चलेगो मितराम जब वाट में। नागरी नवेली रूप आगरी अकेली रीती, गागरी ले ठाढ़ी भई वाट ही के घाट में॥ १॥

इति रसराज भाषा यंथे ॥

यहां नायक का विदेश गमन प्रारंभ आलंबन विभाव है। श्रीर "पीतम नयन कुवलयन को इंदु" इस विश्षेण से नायक का सौंदर्य उदीपन विभाव है। विषाद, चपलता इत्यादि संचारी भाव है। रीते घट से अपश्कुन कर गमन रोकना अनुभाव है॥ यथावा—

#### ॥ सबैया ॥

परदेश की वात सुनी जब तें, सिख वेरन श्रांखें ये फूटत हैं। हियरो रह्यों कौनतरेसों व्हें री, ब्रिन हू ब्रिन श्रायुष खूटत है। जिंह कारन वास विलास तजे, वो श्रकाश की डोरिया तूटत है। जोगिया इस धूप में ब्रांहरी दें, गर बांहरी पीव की ब्रूटत है॥ १॥

इति मरुधराधीश राजराजेश्वर मानसिंहस्य ॥

यहां नायक का भविष्यत् विदेश गमन आलंबन विभाव है। वर्णनीय नायक के लिये इस परकीया का निज यह सुख त्याग उद्दीपन विभाव है। विषाद, मरण, दैन्य और स्मृति संचारी भाव है। रित स्थापी भाव है। वेवर्ण, अश्व, सुरक्षाना गम्य अनुभाव और वचन वाच्य अनुभाव है। यह होनेवाला प्रवास है॥

॥ सवैया ॥

त्रालिन के सुख पायबे कों, पिय प्यारे की प्रीत गई चल वागें। बाय रह्यो हियरो दुख सौं, जब देख्यो न व्हां नँदलाल सभागें ॥ काहू सौं बोल कब्बू न कहें, मितराम न चित्त कहूं अनुरागें । खेलत खेल सहेलिन सौं, पर खेल नवेली कों जेल सो लागें ॥ १ ॥

इति रसराज भाषा यंथे॥

यहां नायक का आने में विलंब आलंबन विभाव है। वाग उ-हीपन विभाव है। विषाद, चिंता आदि व्यभिचारी भाव है। मौन, उदा-सीनता इत्यादि अनुभाव है। यहां काल विलंबहेतुक वियोग है॥ ऐसे वियोग शृंगार के बहुत भेद हो सकते हैं। प्रकाशकार वियोग शृंगार के पांच भेद मानता हुआ विरह और प्रवास ऐसे दो भेद कहता है॥

"अपरस्तु अभिलाषविरहेर्षाप्रवासशापहेतुक इति

पञ्जविधः॥"

अपर अर्थात् वियोग शृंगार अभिजायहेतुक अर्थात् पूर्वानुराग, विरहहेतुक अर्थात् पजकांतर, ईपाँहेतुक अर्थात् मान, प्रवासहेतुक अर्थात् विवेश और श्रापहेतुक ऐसे पांच प्रकार का है ॥ प्रदीपकार स्पष्ट करता है कि गुरुजजा इत्यादि से जो वियोग है सो विरहहेतुक वियोग है ॥

> ॥ दोहा ॥ देखें वने न देखवो, श्रन देखें श्रकुलांहिं । इन दुखियां श्रॅंखियान कों, सुख सिरज्यो ही नांहिं॥ १॥ इति विहारी सप्तश्लाम् ॥ यहां सुम्धा अवस्था से उत्पन्न हुई छजा से विरहहेतुक वियोग हें॥ ॥ संवैया ॥

केशव कैसे हू पूरब पुन्य, मिल्यो मन भाव ती भाग भस्बो री। जाने को माई कहा भयो कैसे हू, श्रीध को श्राधक चौस टखो री ताकहँ तूं न श्रजों हस बोलै, जऊ मेरो मोहन पाय पखो री। काठ हुतैं हठ तेरो कठोर, इते विरहानल हू न जखो री॥ १॥ इति रसिकप्रियायाम्॥

यहां मान आलंबन विभाव है। त्रास, चपलता, दीनता संचारी भाव है। पायपतन अनुभाव है॥ यह मानहेतुक वियोग है॥

॥ दोहा ॥

पाय पखो हों चित्र तो, लिख्यो भूमि मैं आप। सो भी अश्रुन नष्ट भी, अहो समर्थ जु श्राप॥

यहां श्राप आलंबन विभाव है। तादृश चित्र का नष्ट होना उ-हीपन विभाव है। विपाद, चिंता आदि व्यभिचारी भाव है। अश्च, वचन अनुभाव है। कुबेर का आप यच को हुआ, जिस का यह वर्णन मेघदूत काव्य में है॥ यह शापहेतुक यियोग है॥ यथावा—

॥ सवैया ॥

हेर रह्यो दिन में वन व्याध जु, सांम समें चकवा जुग पाये। श्रापस में वतरान लगे कि, वनी निश में किर हैं मन भाये॥ एतेहि मांम वयार मई, छुट श्रापने श्रापने पंथ सिधाये। बंध हु में विधि मंद मिलाप, न देख सक्यो कहि के मुरम्हाये॥ १॥ चक्रवाकों का रात्रि में वियोग रहना श्राप वश से हैं; यह प्रसि-द्ध है ॥ यहां श्रकस्मात् विकुरना आलंबन विभाव है । चंद्रोदयादि उ-दीपन विभाव है । विषादादि व्यभिचारी भाव है । वचन और मुरसाना अनुभाव है । यह वियोग श्रापहेतुक है ॥ ऐसा रित स्थायी भाव श्रोता के रस होता है । ऐसे सर्वत्र जान लीजियो ॥

॥ हास्य २ ॥

॥ दोहा ॥

होय अन्यथा देह वा, वेष वचन वत्तंत। इत्यादिक रूप हास्य के, आलंबन छ कहंत॥ १॥ उद्दीपन चेष्टादि हैं, अवहित्थादि संचारि। दरशन दंत इत्यादि हैं, तिंह अनुभाव निहारि॥ २॥

अन्यथा देह, वेष, इसांत, इसादि आसंबन है। उस वस्तु की चेष्ठा विशेष उदीपन है। अवहित्य, मोह इसादि संचारी है। दंत दर्शन, नयन निमीसन, तारी देना, शब्द इसादि अनुभाव है। हास्य स्थायी भाव है।

॥ सवैया ॥
सांभ्र रु भौर उठाय भुजा,
जिस्त क्षांह गुमान हिये सु वढ्यो ।
जग हों ही वडो सब तैं यह जान,
रहें निशवासर मोद मद्यो ॥
दौरत गाय के पाय में डूब,
गयो सु वडाई को पोत कढ्यो ।
वहुखों कुटिके सगरे जग में सु,
विरावंत वामनो ऊंठ चढ्यो ॥ १ ॥

इति रसरहस्य भाषा ग्रंथे॥

१ निरावत विशेष करके शब्द करता है।

यहां लोक से अन्यथा श्रारवाला वामन आलंबन विभाव है। संध्या और सवेरे के समय हाथ उठा कर छांह देखना यह उसकी चेष्टा उदीपन है। तादृश वामन को देखनेवाले को हास्य होता है। हसनेवाले के हर्षादि संचारी है। और दंत दर्शन इत्यादि अनुभाव है। यथावा—

#### ॥ मनहर्॥

प्यारे के सनेह पागी लागी श्रंधियारे घर, सामन सिंगार गुर लोक लाज श्राय के। भूल गई कारिदास काजर सिंदूर तेल, लिखवे की ठौर कर पखों हरवाय के॥ मसी सों चुपर मूंह हींगरू दे श्रांखन में, चली भाल बेंदी हरतार की वनाय के। खिरकी के द्वारे श्राय भांख्यो मिसरानी तबे, कूद पखों मिसर श्रटा तें श्रकुलाय के॥ १॥

इति कालिदास कवेः॥

यहां अन्यथा वेसवाली लेखक की कामिनी आलंबन विभाव है। उसका आंखना उद्दीपन विभाव है। उक्त दूर्वात देखनेवाले को हास स्थायी भाव हुआ है। उस के हर्षादि संचारी है। दंत दर्शनादि अनुभाव है॥ पथावा—

# ॥ दोहा ॥

श्रित धन ले श्रहसान के, पारो देत सराह । वेद वधू निज रहस सौं, रही नाह मुख चाह ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तश्र्याम् ।

उक्त वैद्य कृत पारद में ऐसा गुण होने तो यह वैद्य आप नपुं-सक क्यों रहें ? इसलिये यहां वैद्य कृत पारद का प्रश्ंसा रूप वृत्तांत अन्यथा है। यह अन्यथा वृत्तांत आलंबन निभाव है। पारद की महिमा रूप वैद्य के वचन और द्रव्य का लेना उद्दीपन निभाव है। वैद्य वधू का हास स्थायी है। उस वैद्य वधू के जुगुप्सा, स्मृति, दीनता संचारी भाव है। पति मुख निरीच्य आदि अनुभाव है। साहिसदर्पण का कर्ता हास के षद् प्रकार कहता है। स्मित ओष्ठ विकास
मात्र ? हसित ईषत् दंत प्रकाशन २ विहसित विशेष करके दंत प्रकाशन ३
अवहसित ईषत् शब्द सहित दंत प्रकाशन १ अपहसित अति शब्द
साहित दंत प्रकाशन ५ अतिहसित सिर कंपन हस्तताखादि सहित और
अति शब्द सहित दंत प्रकाशन ६॥ रसगंगाधरकार ने भी दप्ण के
अनुसार ऐसे भेद कहे हैं, सो हमारे मत अति तुच्छ हैं। प्रकारता तौ
रमणीयता की विखचणता से होती है, सो उक्त भेदों में रमणीयता
का गंध भी नहीं॥

# ॥ करुण ३ ॥ ॥ बोहा ॥

मृतक दरिद्री वा दुसी, यह त्रालंबन जान । दाह दुर्दशा त्रादि दे, उद्दीपन ज वस्नान ॥ १ ॥ स्थायी शोक ज जानिये, निवेंदादि संचारि । विवरण इत्यादिक जहां, है त्रानुभाव विचारि ॥ २ ॥

यथा-

#### ॥ मनहर ॥

श्राज बित बनिन को भांन सो असत भयो,
श्राज पात पंत्रिन को पारिजात परगी।
श्राज पात पंत्रिन को पारिजात परगी।
श्राज मान सिंधु सूक्यों मंगन मराजन को,
श्राज गुन गाढ को गिरीश गंज गरगी।
श्राज तुरशों पुन्य को पताका दंड विजैनाथ,
श्राज हिय हरष हज़ारन को हरगी।
हाय हाय जग के अमाग तखतेश राज,
श्राज कलिकाल को कन्हैया कूच करगी॥ १॥

इति दुंढाहड् देशे मींडक्या मामनिवासि बारहट चारण विजैनाथस्य।

यहां राजराजेश्वर तखतिसंघ का परलोक प्रयास आलंबन वि-भाव है। और उन की उस समय की सवारी आदि उद्दीपन विभाव है। इन से जगत् को शोक उत्पन्न हुआ है। उन पुरुषों को निर्वेद, विषाद, स्मृति, रत्यादि ज्यभिचारी भाव है। अश्रु, वचन इत्यादि अनुभाव हैं। यथावा—

#### । सर्वेया ॥

वाग तड़ागन में अनुराग सों,
आसव आक अकायो छिनोछित।
आसन भासन शासनतें जु,
जिहांन में मांन वढ़ायो महा जिन ॥
पत्रतें त्योंही प्रसंग पवित्र तें,
भूल्यो मुरारकों नांहिं कहूं दिन।
सजन रांन गयें सुरथांन,
रहे धिक प्रांन प्रयांन किये विन ॥ १॥

यहां महारांगा सज्जनसिंघ का परलोक प्रयाग आलंबन विभाव ह । उन के आसव पान कराने इत्यादि की स्मृति उद्दीपन विभाव है । मुरार कविराज का शोक स्थायी भाव है । निर्वेद इत्यादि संचारी भाव है । वचन अनुभाव है ॥

#### ॥ मनहर ॥

सहस श्रट्यासी स्वर्ण पात्र में जिमातो रिसि,
युधिष्ठिर श्रोर के श्रधीन श्रन पावे हैं।
श्रर्जुन त्रिलोक को जितेया भेष वनिता के,
नाटक सदन वीच वनिता नचावे हैं।
राजा तूं बकासुर हिडंब को करैया बध,
पाचक विराट को व्हें रसोई पकावे हैं।

माद्री के सुजसधारी दोन्यों ही सुरूपमिन, एक अथ्व वीच एक गोधन में धावे है ॥ १ ॥ इति गांडवयशेंद्रचंद्रिका भाषा प्रये।

यहां राज अष्ट भये हुए युधिष्ठिरादिक आलंबन विभाव है उन की दुर्दशा उद्दीपन विभाव है। इन से द्रौपदी को शोक हुआ है सो स्थापी भाव है। विषाद, चिंता, दैन्य आदि द्रौपदी के व्यभिचारी भाव है। वचन इत्यादि अनुभाव हे॥

॥ रौद्र ४ ॥

॥ दोहा ॥

श्रित श्राखंबन गर्व गी, श्रादि उदीपन जान।
स्थायी कोध श्रावेग मद, संचारी पहिचान॥१॥
श्रधर परक चख श्ररुनता, भ्रूमंग छ इत्याद।
है श्रतुमाव छ कमँधपति, या में कछ न विवाद॥२॥
वया—

#### ॥ मनहर ॥

मेरे श्रिर वांन यह श्राज ही सुनी है कांन, एरे कौंन कहाो यह बोल लरकाई सो। पोता दरपंगुरा को में हों जसवंतिसंघ, जा के श्रागे मेरु महिमा में रह्यो राई सो॥ हर कों रिकाय रन श्रच्छिर निहाल कर, जुद स्थाल खेलों पत्थ भीम की लराई सो। हथ खुर चूर गिरि वृर देहों सातों सिंधु, करिहां न शिल्प काम राम रघुराई सो॥ १॥

यहां उज्जैन की लड़ाई के आरंभ समय वड़े महाराज जसवंतर्सिष के भिर भालंबन विभाव है। और अरियों के गर्व वचन आदि उदी- पन विभाव है। इन कर के महाराजा को क्रोध स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। गर्व, असूया संचारी भाव है। वचन अनुभाव है॥

॥ वीर ५॥

॥ दोहा ॥

पात्र जुद्ध श्रह दान पुन, दया धर्म के च्यार।
है श्रालंबन कहत किन, विविध प्रबंध विचार॥१॥
श्रह उद्दीपन कहत हैं, इन के कृत्य श्रपार।
शस्त्रादिक महनाथ जू, बुध बल लेहु निहार॥२॥
हर्ष गर्व उत्कंठता, संचारी नृपराय।
रोमांचादिक है जहां, श्रनुभाव सु सदभाय॥३॥
युद्ध दान पुन है दया, यहें वीर के भेद।
धर्मवीर चौथो कह्यो, समभ लेहु विन खेद॥४॥

क्रम से यथा-

#### ॥ सनहर ॥

भाखें जसवंतिसंघ श्राज रन मौका मिल्यो, हर की कृपा तें होत अत्रिन हजूंमते। बुधित शिकार पीछे सिंघ गिरि शृङ्गन ज्यों, लिखहों श्रनेक वीर होदन कों भूंमते॥ जोगिनी पिशाची किर कुंभन को श्रोन पीती, शोभत ज्यों गिरिजा गनेश मुख चूंमते। कर करवाल लाल श्रच्छरिन माल उर, मद स्थाल जैसे घने घायलन घूंमते॥ १॥

यहां वड़े महाराजा जसवंतिसंघ के शाहजादे औरंगजेव का भ-विष्यत् युद्ध आलंवन विभाव है। जोद्धार और जोगिनी आदि की होने-वाली तावृश किया उद्दीपन विभाव है। इन करके महाराजा के उच्छाह स्थायी भाव की उत्पत्ति हैं। हर्ष, स्मृति संचारी भाव है। वचनादिक अनुभाव है। इति जुड़वीर ॥

#### ॥ मनहर ॥

रामायन वीच वात निवाजे विभीषण सी, कोन हैं अनेक इतिहासन की भीर में। कुंडल कवच जाचे इंद्र विन भारत में, करन कहानी मिली जैसे बीर नीर में॥ भाखें जसवंत लोक हू में दान पत्रन सीं, पत्ता मिले भूप जे समाये झुंड वीर में। लेनवारे मिले तें प्रसिद्ध देनवारे भये, में न मानों यातें विद् आनंद शरीर में॥ १॥

यहां दानपात्र आलंबन विभाव है। दानपात्र का गुगा विशेष उद्दीपन विभाव है। ऐसे दानपात्र से जसवंतिसंघ राजराजेश्वर को उत्साह स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। स्पृति और हर्षयहां संचारी भाव है। वचनादिक अनुभाव है। इति दानवीर॥

#### ॥ मनहर ॥

श्राये हो शरन जांन मांन कमधेश मोकों, मांनत हूं धन्य धन्य ऐसो श्रवसर में। लोक वीच याही काज वाजत हैं चन्नी हम, यातें श्रव सफल करूंगो भुजंबर में॥ नागपुर नाथ जिन श्राप कों श्रनाथ जानों, रावरे निमित्त कर दीन्हों सिर घर में। राखिहों सजब यों सुरेश सों वचाय कर, राख्यों हिमगिरि पुत्र सिंधु ज्यों उदर में॥ १॥

यहां दया का पात्र "मधुराजदेव "नामक नागपुर का राजा आलवन विभाव है। क्रोर उस राजा के "में अनाय हूं" ऐसे वचनादि

उद्दीपन विभाव है।इन करके जोधपुराधीश राजराजेश्वर "मानसिंघ " के उत्साह स्थायी भाव की उत्पत्ति है। हर्ष, गर्व, स्मृति इत्यादि सं-चारी भाव है। वचनादि अनुभाव है। इति दयावीर ॥

#### ॥ दोहा ॥

हय हाथी धन धरानि पुनि, परम परिग्रह प्रान ।
हैं मेरे सब धर्म हित, यह जप्यो नृप मान ॥ १॥
यहां गो विप्र ब्रादि धर्म के पात्र क्रालंबन विभाव है । स्वर्ग साधनादि धर्म के गुण उद्दीपन विभाव है। राजराजेश्वर मानसिंघ का धर्म विषयक उत्साह स्थायी भाव है।गर्व, हर्षादि संचारी भाव है।वचन क्रादि क्रनुभाव है। इति धर्मवीर ॥

# अथ भयानक.

# ॥ दोहा ॥

व्याघ्र चोर इत्यादि अरु, सूने ग्रह वन आद । भय के आलंबन यहें, जबरे को अपराध ॥ १ ॥ इन की चेष्टा होत है, उद्दीपन न्यराय । स्वेद कंप रोमांच हैं, अनुभाव सु बहु भाय ॥ २ ॥ चिता चपलाई रु हुख, इत्यादिक संचारि । कहत जु भय स्थायी यहां, नीके लेंहु निहारि ॥ ३ ॥

यथा---

#### ॥ खप्यय ॥

यीवा मंगुर नयन तरल तारक जुत त्रांति उन, दियें जु हय में दृष्टि परत ऊठत है पुन पुन । किय पश्चार्ध प्रवेश पूर्व काया शर के डर, त्रार्ध दिलत तन खेद खुले मुख तें गिरत जु धर । क्दतहिं जात यातें बहुत गगन गमन थोरो धरन, निसचैजुमरनसोचतहरनसूमतिजन कोऊशरन॥१॥

यहां आखेटकारी आखंबन विभाव है। शर संधान इत्यादि उदी-पन विभाव है। इन करके हरिए के भय स्थायी भाव की उत्पत्ति है। चिंता, चपलता, विषाद, श्रम आदि संचारी भाव है। श्रीवा भंगुर इत्यादि अनुभाव है। यथावा—

॥ मनहर ॥

बेठें हैं किशोर दोऊ घोर घन जोर श्रायो, परत सजोर घरनी पे धूम कर कर । च्ये चले पनारे श्रो कनारे तटनी के पर, तूटत विटप डार शब्द होत तर तर ॥ च्यारों श्रोर मोर सोर व्हे रह्यों कतूल भारी, तरित दामनी उठत धर पर पर । ऐसे समे लालन विहारी संग भाय भरी, लपटत लाडली भुजान वीच डर डर ॥ १ ॥

इति कस्याचित्कवेः॥

यहां गर्जन, अतिदृष्टि, विद्युत्पात सहित घन आलंबन विभाव है। म-यूरों का कोलाहल और दृक्त भंग ध्वनि उद्दीपन विभाव है। वितर्क, संश्रम संचारी भाव है। लपटना अनुभाव है। भय स्थायी भाव है।

# श्रथ बीभत्स.

॥ दोहा ॥

करत जुगुप्सा वस्तु सो, त्रालंबन पहिचान।
उद्दीपन उस वस्तु की, हुर्गधादिक जान॥ १॥
संभ्रम व्याधी ठीर यह, संचारी ऋप राव।
नाक चढावन थुकबो, इत्यादिक त्रानुभाव॥ २॥
कहत जुगुप्सा कों जगत, यह ठों स्थायी भाव॥
वगुप्सा को भाषा में प्रणा कहते हैं।

#### ॥ वैताल ॥

न खतें जु उदर विदार दांतन ऐंचि आंतन टंद। पल भखत चाबत अस्थि अचवत रुधिर वमत अमंद॥ यह भांति रन अंगन पिशाचन पंक्ति ठोर ही ठोर। है रिसक ऐसे स्थाल को कैसे जु पित राठोर॥ १॥

यहां मांसादिक आलंबन विभाव है। उन की हुर्गंधि इत्यादि उदीपन विभाव है। इन से देखनेवाले के जुगुप्सा स्थायी भाव की उत्पत्ति है। ऐसी वस्तु से हटने की त्वरा होती है। और ऐसी वस्तु से व्याधि भी होती है। इसलिये त्वरा और व्याधि यहां गम्य संचारी भाव है। और यहां जुगुप्सावाले पुरुष का "है रिसक ऐसे ख्याल को कैसे जुंपति राठौर" यह वचन अनुभाव है॥ इति बीभत्स॥

# त्रथ **ऋद्भुत**॥

# ॥ दोहा ॥

है ज्ज त्रालोकिकता यहां, त्रालंबन मरु भूप । उद्दीपन वाकी किया, स्थायी विस्मय रूप ॥ १ ॥ हर्ष वितर्क हि त्रादि दे, संचारी यह ठौर । पुलकादिक त्रातुभाव है, जानह रूप सिर मीर ॥ १॥

#### यथा--

### ॥ दोहा ॥

श्रचयो उद्धी घटज नें, ग्वाल उठायो शैल । मरुपति लूटावत लखां, वाहन हर के वैल ॥ १ ॥

यहां घटयोनि अगस्त्य का समुद्र पी लेना, कृष्ण गवालिये का पर्वत उठा लेना, राजराजेश्वर का मरुर्मूमिपति हो करके लाखों रुपये लुटाना और विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं में महान पदवाले हर के

१ मरु देश मे बहुधा बृष्टि कम होती है, इसिटिये हमेशा एकसी पैदाइस नहीं होनी।

वेल वाहन करना, यह अलोकिकता तो यहां आलंवन विभाव है। अगस्य का एक ही चिल्लू करके समुद्र का पीना, कृष्ण का किनिष्ठ- का अंगुलि से पर्वत का उठाना, मरुनरेश्वर यश्वंतिसंघ का निरंतर लाखों रुपयों का लुटाना और हर का अद्यापि एक ही वेल को वाहन रखना, यह उदीपन विभाव है। इन से इस वक्ता के विस्मय स्थायी भाव की उत्पत्ति है। हर्ष, वितर्क यहां संचारी भाव है। वचनादिक अनुभाव है॥

# ऋथ शांत॥

॥ दोहा ॥

हुःस सहितता जगत की, अरु अनित्यता जान। इंश्वर की सानंदता, नित्यता जु पहिचान॥ १॥ यह आलंबन समिभये, उद्दीपन जु अनंत। तीर्थ स्थान श्मशान पुन, कथा संगती संत॥ २॥ संचारी मित धृति स्पृती, हर्ष दीनता जांन। है उदास समतादि तित, अनुभाव सु चप भांन॥ ३॥ है स्थायी निर्वेद ह्यां, लीजे समभ सुजांन॥

यथा---

॥ छप्पय ॥

सर्प सुमन को हार उग्र वैरी अरु सज्जन, कंचन मिश अरु लोह कुसुम शय्या अरु पाहन । दृश अरु तरुशी नार सबन पे एक दृत्ति चित, कहूं राग निहं रोष दोष कित हूं न कहूं हित । व्हें है कब मेरी यह दशा गंगा के तट तप तपत, सुख भीने दुर्लभ दिवस ए वीतेंगे शिव शिव जपत ॥ १॥ इति वैराग्यमंजरी भाषा ग्रंथे ॥

378

यह प्रंथ जैपुर के महाराजा श्रीप्रतापसिंघजी जो कि किता में अपना नाम अजनिधि रखते थे उन्हों ने भर्तृहरि शतक का जो अनुवाद किया वह है। यहा जगत् की अनिस्थता आदि आखंबन विभाव है। ऐसे जगत् के संसर्ग से दुःख होना इस्थादि उद्दीपन विभाव है। इन करके महाराजा भर्तृहरि के निवेंद स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है। हर्ष, उत्कंठा, स्मृति इत्यादि संचारी भाव है। वचन अनुभाव है॥ यथावा—

॥ संवैया ॥

हाथी न साथी न घोरे न चेरे न, गांव न ठांव को नांव विले हैं। तात न मात न सिन्न न पुत्र न, वित्त न श्रंग के संग रहे हैं॥ केशव काम को राम विसारत, श्रोर निकांम ते कांम न श्रे हैं। चेत रे चेत अजों चित श्रंतर, श्रंतक लोक श्रकेलो ई जे हैं॥ १॥

इति विज्ञानगीता भाषा ग्रंथे।

यहां जगत्की अनिखता आदि आलंबन विभाव है। पुत्र कलत्रादि का साथ न चलना इत्यादि उद्दीपन विभाव है। इन करके केशव कि के निवेंद स्थापी भाव की उत्पत्ति है। यहां आवेग, मित,स्मृति इत्यादि संचारी भाव है। वचन अनुभाव है। इति शांत रस ॥

नाटक में आठ ही रस भाने गये हैं, परंतु काव्य में नवमा शांत रस भी माना गया है ॥ हम कहते हैं, कि यहां ऐसी शंका न करनी चाहिये कि स्थायी भाव ही रस होते हैं ॥ सो ही कहा है "स्थायी भाने वो रसः स्मृतः" अर्थ—स्थायी भाव रस स्मरण किया गया ॥ स्थायी भावों के नामों की यह गणना है—

रतिर्हासश्च शोकश्च कोघोत्साही सयं तथा । ज्रुएसा विस्मयश्चैव स्थायिमावाः प्रकीतिताः ॥ १ ॥ अर्थ- रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मयये स्थायी भाव कहे गये ॥ और रसों केये नाम हैं—

# शृंगारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः ।

बीभत्साइतसंज्ञी चेत्यष्टी नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ १ ॥

इवि- शृंगार, हास्य, करुण, रीद्र, वीर, भयानक, बीभृत्स और अद्भुत संज्ञावाके आठ नाटक में रस समरण किये गये ॥ सो रलादि स्थायी भाव ही रसहोते हैं, तब रित इत्यादि ही रसों के नाम होने वाहिये; शृङ्गार रस इत्यादि ऐसे विजव्यसनाम क्यों ? क्योंकि रस दशा को प्राप्त तो रलादि स्थायी भाव ही होते हैं, परंतु जिस जिस स्थल में रत्यादि स्थायी भाव रस होते हैं, उस उस स्थल की भी सूचना करते हुए धोरी ने उन उन स्थलों के संबंध से नाम रक्ले हैं। देश संबंध से नाम रखने की रीति है। जैसा गोंड़ देश में उत्पन्न हुए को गोंड़, किल वेश में उत्पन्न हुए को किलंग और दिवड़ देश में उत्पन्न हुए को दिवड़ इत्यादि कहते हैं॥

"शृङ्गार" यहां शृंग शब्द का अर्थ है कामोद्रेक अर्थात् काम की दृष्टि । कहा है चिंतामिक्कोषकार ने "शृङ्गं कामोद्रेके" और "का" धातु से "आर" शब्द वना है। "ऋ गतीं "ऋ धातु गति अर्थ में है। यहां गित का अर्थ है प्राप्ति । कहा है चिंतामिक्कोषकार ने "गितिः प्राप्ती" शृङ्गार इस शब्द समुदाय का अर्थ है काम दृष्टि की प्राप्ति। काम दृष्टि की प्राप्ति। काम दृष्टि की प्राप्ति। काम दृष्टि की प्राप्तिवाले अंतःकरण में रित स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है। इस संबंध से रित रस का नाम धोरी ने शृङ्गार स्वता है।कामियों के हृदय में ही रित रस दशा को प्राप्त होती है, निक विरागियों के हृदय में ॥ ऐसा समस्त रसों में समक्ष लेना ॥

"हास्य" यहां "हस" घातु के आगे "गयत्" प्रत्यय करने से "हास्य" शब्द बना है। यह प्रत्यय कर्म अर्थ में होता है, इसिलये हा-स्य शब्द का अर्थ होता है, जिस को हसे वह हास्य। यह अर्थ इस शेली में ठीक बैठता नहीं; परंतु कर्म अर्थवाले और भाव। अर्थवाले प्रत्यों का इच्छानुसार इतर अर्थ होने के लिये "क्रुयल्युटी बहुलम्" यह व्याकरण का सूत्र है। कृत्य प्रत्य और ल्युट् प्रत्यय बहुल हैं। इस का तात्प्य यह है कि कृत्य संज्ञात्राले एयत् इत्यादि प्रत्यय कर्म अर्थ में कहे गये हैं। ल्युट् प्रत्यय मात्रादिअर्थ में कहा गया है, परंतु ये बहुल हैं, अर्थात् ये प्रत्यय कहे हुए अर्थों से अतिरिक्त अर्थ में भी हो सकते हैं, इसलिये इच्छानुसार यहां एयत् प्रत्यय का अर्थ कर्ता है। तब "हसतीति हास्यम् " यह अर्थ होता है। जो हसे वह हास्य, अर्थात् हसने स्वभावताला अंतःकरण हास्य है। तात्पर्य यह है, हसन स्वभावतालो अंतःकरण में हास स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है, इस संबंध से हास रस का नाम धोरी ने हास्य रक्खा है। स्थायी भाव का नाम हास्य उक्त अभिप्राय से धोरी ने रक्खा है।

"करुष" इस शब्द का अर्थ है दयावाला। कहा है चिंतामिष-कोषकार ने "करुण: सद्ये" दयावाले अंतःकरण में शोक स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है, इस संबंध से शोक रस का नाम धोरी ने करुण रक्खा है॥

"रोद्र" इस शब्द का अर्थ है उम्र। कहा है चिंतामणिकोषकार ने "रोद्रः उम्रे" उम्र शब्द का अर्थ है चित्त को विदारने योग्य काम करनेवाला। कहा है चिंतामणिकोषकार ने "उम्रः दारु एक मैक चेरि" उक्त कर्म करनेवाले भंतः करण में कोघ स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है, इस संबंध से कोध रस का नाम धोरी ने रोड़ रक्ला है॥

"वीर" इस शब्द का अर्थ है शूर। कहा है चिंतामिशकोषकार ने "वीरः शुरे " शूर शब्द का अर्थ है युद्ध कर्म में उत्साहवाला। कहा है का अर्थ है भय को जिलानेवाला अर्थात् भयोत्पादक स्वभाववाला। भयोत्पादक स्वभाववाले अंतःकरख में भय स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है, इस संबंध से भय रस का नाम धोरी ने भयानक र-क्खा है। स्थायी भाव का नाम अय है, परंतु रस का नाम भयानक एक अभिश्राय से धोरी ने रक्खा है॥

"वीभत्स" इस शब्द का अर्थ है घुणा स्वभाववाला । कहा है चिन्तामिण कोवकार ने "बीभत्सः घुणात्मिनि, आत्मा स्वभावे "ष्ट णा स्वभाववाले अंतःकरण में जुगुष्ता स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है, इस संबंध से जुगुष्ता रस का नाम धोरी ने बीभत्स र-क्ला है।

"असुत" अर शब्द का अर्थ है आश्चर्य। कहा है अमरकाय की टीका रामाश्रमी में "अर् आश्चर्यें " मुत शब्द का अर्थ है भवन, अर्थात् होना। कहा है चिंतामिए कोषकार ने "मुतं भवनम्" असुत इस शब्द समुदाय का अर्थ है आश्चर्य का होना। सो जिस अंतः कर एमें आश्चर्य होता है उस में विस्मय स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है, इस संवंध सेविस्मय सका नाम धोरी ने अञ्चत रक्का है। आश्चर्य शब्द का पर्याय है विस्मय। कहा है चिंतामिए कोषकार ने "विस्मयः आश्चर्यें" स्थायी भाव का नाम तो विस्मय इतना ही है, परंतु रस का नाम अन्द्रत उक्त अमिप्राय से धोरी ने रक्का है। नाटक में ये आठ ही रस कहे हैं। काव्य में नवमा शांत रस भी कहा है।

"शांत" शब्द का अर्थ है वश किया हुआ अंतःकरण । कहा है विनामिणिकोपकार ने "शांतः संयतान्तःकरणे " शांत शब्द संयत अंतः करण अर्थ में है । संयतिन्द्रिय शब्द का अर्थ करते हुए चिन्तामिणि कोपकार ने संयत शब्द का अर्थ किया है वशिक्तः। "संयतिन्द्रियः वशि केपकार ने संयत शब्द का अर्थ किया है वशिक्तः। "संयतिन्द्रियः वशि कृतिन्द्रिये " वश किये हुए अन्तःकरण में निर्वेद स्थायी भाव रस दशा को प्रान होना है. इस संबंध से निर्वेद रस का नाम धोरी ने शांत रवखा है। निर्वेद शब्द का अर्थ है वैराग्य । कहा है वितासिणिकोपकार ने " निर्वेद निर्वेद शब्द का अर्थ है वैराग्य । कहा है वितासिणिकोपकार ने " निर्वेद निर्वेद शब्द का अर्थ है वैराग्य । कहा है वितासिणिकोपकार ने " निर्वेद निर्वेद शब्द का अर्थ है वैराग्य । कहा है वितासिणिकोपकार ने "

किना मुनि ने कहा है। " बत्मलश्च ग्मः" बत्सल भी रस है।

इस मतानुसार साहित्यदर्पणकार ने वत्सल को दशम रस कहा है। यहां बालक विषयक स्नेह स्थायी भाव है। बालक आलंबन विभाव है। बालक की चेष्टा उद्दीपन विभाव है। आलिंगन, चुबंन, ईच्चण, रोमांच, आदि अनुभाव है। हर्ष गर्वादि संचारी भाव है॥ यथा—

॥ दोहा ॥
कहें धाय अंगुरी गहें, वहें सिखाये वैन ।
सो शिशु की तुतरी गिरा, देत पिता चित चेन ॥ ९ ॥
अनुचित रस रसाभास है । जैसा कि कुलटा का अनुराग । अविचार दशा में च्या भर रस का भान हो जाने से रस के आभास का
भी महण है ।
पथा—

॥ संवैया ॥ श्रंजन दे निकसें नित नैंनन,

वद्व्यास भगवान् न आग्नपुराण् क तान सा उनचालासव अ-ध्याय में रस कहे हैं—

> श्वङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः बीभत्साद्धतशान्ताख्याः स्वभावाचतुरोरसाः॥ १ ॥ श्वङ्गाराजायते हासो रौद्राचु करुणो रसः बीराचाद्धतनिष्पत्तिः स्याद्वीमत्साद्भयानकः॥ १॥

अर्थ-स्वभाव से तो शृङ्गार, रौद्र, वीर और वीभत्स ये चार रस हैं। शृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अन्द्रत और वीभत्स से भयानक उत्पन्न होते हैं। भरत भगवान ने भी शृंगार, रौद्र वीर और बी-भत्स रस से हास्य, करुण, अन्द्रत और भयानक रस की क्रम से उत्प-चि कही है। हमारे मत यह नियम नहीं। शृंगार के विना भी हास्य होता है इत्यादि॥ इति असंजन्यक्रम व्यंग्य॥

# संलद्यकम व्यंग्य॥

वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु और अलंकार से अलंकार व्यंग्य होवे वह व्यंग्य संलच्यकम है। वस्तु तो अलंकार से अतिरिक्त अर्थ है॥

कम से यथाः---

॥ दोहा ॥

विना ऋतुन के वर्ष कों, विन सित पख को मास । विन रजनी की तिथी हि कों, चाहत रिपु रनवास ॥ ९ ॥ यहां वाच्यार्थ रूप वस्तु से राजराजेश्वर जसवंतर्सिष के रिपु रमियायों का विरह रूप वस्तु व्यंग्य है।

॥ दोहा ॥

वास चहत हर शयन हीर, तापस चाहत स्नान । जस लख नृप जसवंत को, जग श्रिभिलाषावान ॥ १ ॥ यहां वाच्यार्थ रूप वस्तु सेश्रांति अलंकार व्यंग्य है। राजराजेश्वर के जस को महादेव कैलास, विष्णु चीरससुद्र और तपस्वी गंगा जान-ते हैं ॥

॥ चौपाई ॥ रन जसवंत श्ररिन मन ब्रोभत, रुघिरारुख कृपाख कर शोभत । कोप कषायित कुटिल कटाच्छहि, काली का जैसे ब्रवि श्रच्छहि ॥ १ ॥ यहां उपमा अलंकार से चाग भर में शृत्रु चयकारिता रूप वस्तु व्यांग्य है ॥

# ॥ दोहा ॥

जसवँत के जस कमल को, श्रवि सोहत श्राकाश ॥

यहां परंपरित रूपक अलंकार से अधिक नाम अलंकार व्यंग्य है ॥ आकाश को अमर कहने से राजराजेश्वर के जस रूप कमल के स्वरूप का आधिक्य प्रतीत होता है इन उदाहरणों में वाच्यार्थ बोध होने के अनंतर व्यंग्यार्थ का बोध होना मले प्रकार लखा जाता है, इस-लिये यहां व्यंग्य है सो संलज्यकम है ॥ इति प्रधानव्यंग्य प्रकरणम् ॥

# गुगाभित व्यंग्य.

अप्रधान व्यंग्य अर्थात् गुणीभूत व्यंग्य के अष्ट प्रकार हैं। कहा है काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने—

अगृद्धमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धयङ्गमस्फुटम् । संदिग्धतुत्त्यप्राधान्ये काकाचिप्तमसुन्दरम् ॥ १ ॥ अर्थ—अगृद १ अपराङ्ग २ वाच्यसिद्धङ्ग ३ अस्फुट ४ संदिग्ध ५ तुल्यप्रधान ६ काकाचित्त ७ और असुंदर ८ ॥

॥ चौपाई ॥

व्हें अगूढ अपरांग जु जानहु, वाच्यसिद्धि को अंग पिद्धांनहु॥ अस्फुट संदिग्ध जु पुन लहिये, तुल्यप्रधान कमधपित कहिये। १। काकाचित्र जु बहुरि वतायो, और असुंदर गुनि जन गायो॥ गोंख व्यंग्य के यह जु प्रकारा, नरईश्वर जसवंत निहारा॥ २॥ वाच्यार्थ की नांई व्यंग्य स्पष्ट प्रकाशमान होवे वह अगृढ ॥ यथाः—

# ॥ दोहा ॥

उद्याचल चुंबत र वी, असताचल कों चंद । गान करत तिंह वेर किव, जस जसवंत अमंद ॥ ९ ॥ यहां प्रभात समय व्यंग्य हैं, सो वाच्य की नांई स्पष्ट प्रकाशमान होने से अगृद हैं ॥ व्यंग्य दूसरे किसी का अंग होने वह अपरांग ॥ यथाः—

> चोपाई सब रजनी श्रन ठोर विताई, पद्मिनि विरह व्यथा विलखाई । करन परस पद रवि भगवान हु, प्रसन करत जंग सनमुख जानहु ॥ ९ ॥

यहां सूर्य कमितनी इत्तांत वाच्य है। जिस में व्यंग्य रूप नाय-क नायिका का इत्तांत आरोपित हो करके उक्त वाच्यार्थ को उक्कर्ष देने से वाच्यार्थ का अंग है, इसिलये यह व्यंग्य आपर का अंग है। वाच्य को सिद्ध करने के लिये व्यंग्य वाच्य का अंग होवे वह वाच्य-सिद्धक्त ॥ यथा:----

#### ॥ दोहा ॥

जलद मुजग विष विरहिनी, मूर्जा मरन जु देत ॥

यहां विष शब्द का वाच्यार्थ जल है। व्यंग्यार्थ जहर है। सो यह व्यंग्यार्थ जलद के मुजंग रूप वाच्यार्थ को सिद्ध करता है, इसलिये यह व्यंग्य वाच्यासिष्ठि का अंग है॥ पूर्व उदाहरण में तो वाच्यार्थ सिद्ध होने के अनंतर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ को उत्कर्ष मात्र देता है। इस उदाहरण में तो व्यंग्यार्थ विना वाच्यार्थ सिद्ध ही नहीं होता, यह भेद है॥ व्यंग्यार्थ अलंत गृढ होवे वह अस्फुट। व्यंग्यार्थ की अलंत स्पष्टता

में भी चारुता का उत्कर्ष नहीं। और अत्यंत गृहता में भी चारुता का उत्कर्ष नहीं। सो ही कहा है—

# ॥ दोहा ॥

कामिनि कुच कविता अञ्चर, अरध खुले छिव देत। अतिहि ढके शोभत नहीं, उघरेउ करत अहेत॥ १॥ इति कस्यचिकवेः॥

भरफुट यथा-

# ॥ दोहा ॥

सुन सुन नृप जसवंत को, निश दिन दान ऋपार। चक चकई ऋानंद चित, वढ़त जु वारहि वार॥ ९॥

यहां व्यंग्यार्थ तो यह है कि राजराजेश्वर निश दिन अपार दान देते हैं। सो सुमेह सोने का है इसिविये उस को वे करके काट काट के देवेंगे तब सुमेह उठ जायगा, इसिविये सूर्य की आड़ न होने से रात्रि न होवेगी, तब हम को वियोग न होवेगा। यह व्यंग्य अलंत विचार साध्य होने से अस्फुट है ॥ पुराखों में असिद्ध है, कि सूर्य सुमेह की अदिचिया करता है। और सूर्य सुमेह की ओट में आता है तब रात्रि होती है। चक्रवाक पिचयों के रात्रि में वियोग होना असिद्ध है ॥ वा-्यार्थ में विवसा है कि व्यंग्यार्थ में श्रेसता संदेहवाला व्यंग्य संदिग्ध है ॥ यथा:—

# ॥ दोहा ॥

रन भुवि म्यांननतें कढ़ी, भूप भटन करवाल ।
जैसे बंबिनतें कढ़त, श्रासित श्राहिन की माल ॥ १ ॥
वाच्यार्थ यहां म्यांनों से निकबती हुई राजराजेश्वर के सुभटों की तबवारों को बंबियों से निकबते हुए सर्पों की उपमा है।
व्यांग्यार्थ सर्प इव दंशन करना है। यहां यह निर्णय नहीं होता कि
विवचा वाच्यार्थ में है कि व्यंग्यार्थ में ? इसिबिये यह व्यंग्य संदिग्ध है।
वाच्यार्थ के तुल्य ही व्यंग्यार्थ होवे वह व्यंग्य तुल्यप्रधान है॥
प्राा—

#### ॥ देाहा ॥

विप्रन को अपराध जिन, कीजे कहत सँसार । जामदुग्न्य हैं मित्र सो, व्हैं हिं अमित्र विचार ॥ १ ॥

यह परशुराम से युद्ध के लिये उपस्थित भये हुए रावण प्रति किसी का वचन है। यहां वाच्यार्थ तो ब्राह्मणों का अपराथ न करना चाहिए, परशुराम मित्र है सो अमित्र हो जावेगा, यह है। श्रोर व्यंग्यार्थ यह है, कि इस ने पृथ्वी को निचत्री किया है, वैसे ही अराचसी कर देगा। सो यहां वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ दोनों परशुराम से रावण का युद्ध रोक ने में समान हैं, इसलिये यह व्यंग्य तुल्यप्रधान है ॥ काकु अर्थात् स्वर विकार से आचित्त अर्थात् लेंचा हुआ व्यंग्य काकाचित्र है ॥

॥ चौपाई ॥

करहुं न श्रोन पान दुःशासन, बेदहुं नां दुर्योधन उरु रन। श्राप करहु भल संधि नरेश्वर, कहहु जाय सहदेव जोर कर॥ १॥

यहां वाच्यार्थ तो यह है कि "दुःशासन का रुघिर नहीं पीऊंगा, हुयोंधन का ऊरु नहीं काट्ंगा" परंतु दुशासन का ओन पान करने की और दुयोंधन का ऊरु लेहन करने की, भीम प्रथम प्रतिज्ञा कर चुका है। उससे विरुद्ध कथन वन नहीं सकता, इसिबेचे काकु खर की करपना करके " दुःशासन का श्रोन पीऊंगा ही, दुयोंधन का ऊरु काटूंगा ही" पेसे व्यंग्य का श्राचेप होता है ॥ ऐसी शंका न करना चाहिये कि वाच्यार्थ का वाध होने से यहां लच्चणा क्यों नहीं है ? क्योंकि यहां श्रयक्ष की श्राज्ञा मान करके प्रतिज्ञा छोड़ देने का संभव है, इसिबेचे वाच्यार्थ में याध शुद्धि निःशंक नहीं होती ॥ प्रधानव्यंग्य प्रकरण में जो "वहु मांत मों जिन्न में तापे वहें लेदित, होत न कीख पें अत्रधारी "ऐसा काकुवै-शिष्ट्य का उदाहरण दिया है, उस काकु से इस काकु का भेद वतलाता हुमा काव्यप्रदीपकार कहता है कि " वहां काकाचिस न जानना चार

हिये; क्योंकि वहां तो काकु से प्रश्न का आचेप हो करके वाक्यार्थ का पर्यवसान होजाता है " ऐसा कहने से प्रदीपकार का यह अभिप्राय है, कि वाच्यसे ब्यंग्य में अधिक चमत्कार हो वह प्रधान ब्यंग्य है । और वाच्य-से ब्यंग्य में अधिक चमत्कर न हो वह ब्यंग्य गुणीभूत है। सो "क्रहुं न श्रोन पान दुः शासन" यहां काकु से त्राचेप किया हुआ व्यंग्य है, इसानिये गुणीभृत है। श्रीर "बहु भांत सौं खिन्न में तापें व्हें खेदित होत न कीरव पें अत्रधारी " वहां काकु से आचेप ती सहदेव प्रति इस प्रश्न का है, कि युधिष्टिर हम पर खेदित होते हैं, कौरवों पर क्यों नहीं होते ? इस काव्य को सीधा पढ़ने में प्रश्न प्रतीत नहीं हाता, किंतु काकु से उक्त प्रश्न का आचेप होता है। प्रश्न के आचेप के अनंतर युधिष्टिर को हम पर खेदित होना युक्त नहीं, किंतु कौरवों पर खेदित होना युक्त है, यह व्यंग्य है। इस व्यंग्य में काकु की सहायता तो है, परंतु आचेप नहीं ॥ विशिष्ट शब्द का अर्थ है उत्तम ज्ञानवाला । कहा है चिंतामाण-कोषकार ने "विशिष्टः प्रकृष्टज्ञानवति" विशिष्ट का भाव अर्थात् होना वह वैशिष्ट्य । काकुवैशिष्ट्य का अर्थ है काकु करके उत्तम ज्ञानवाला होना, इसिबिये काकुवैशिष्ट्य स्थल में प्रधान व्यंग्य है ॥ और काकािच्छप्त इस का अर्थ है काकु से आचेप किया हुआ। सो उक्त रीति से खेंचा हुआ व्यंग्य गुणी-भूत है। काकुवैशिष्ट्य और काकाचित का यह भेद है।। वाच्यार्थ की अपेचा व्यंग्य असुंदर होवे वह असुंदर॥

# ॥ दोहा ॥

डाल रसाल जु लखत ही, पन्नव जुत कर लाल। कुम्हलानी उर साल धर, फूल माल ज्यों बाल॥ १॥ इति रसराज भाषा श्रन्थे॥

यहां व्यंग्य तो यह है कि रसाल वाटिका संकेत स्थल में नायिका न पहुंची. और वाच्यार्थ में तो कार्य कारण के साथ होने से प्राचीन मत का अतिश्योक्ति अलंकार, और हमारे मत का विचित्र अलंकार है। यहां बाच्य की अपेचा व्यंग्य असुंदर है। वाच्य से अतिश्य चमत्कारवाला व्यंग्य ध्विन है, ऐसा कह कर " अतादृशि गुणीभूतव्यङ्गयम्" अर्थात् ध्विन के जैसा न होवे वह गुणीभूत व्यंग्य है, ऐसा कहा है। इस से यह जहां किसी उपमेय की उपमा के लिये उपमान की प्राप्ति कि को न हो, तहां उस उपमेय के योग्य उपमान की कल्पना करके उपमा की जावे वहां कल्पितोपमा ।

यथाः---

# ॥ दोहा ॥

राधे मुख तें छुट अलक, लगी पयोधर आय । शाशि मंडल तें मेरु शिर, लटकी भोगिनि भाय ॥ ९ ॥ अचार्य दंडी ने इस का नाम अभूतोपमा कहा है। अभूतोपमा अर्थात् जो वस्तु नहीं है उस की उपमा।कल्पितोपमा और अभूतोपमा नाम का तास्पर्य एक है॥

> उदाहरण जसवँत लखे, हम ने भांत अनेक । अविरुद्धा विरुधादि हैं, एथक एक सौं एक ॥ १ ॥ ॥ बोहा ॥

उक्त उदाहरण में उपमान वास्तव नहीं किल्पित है। परंतु यहां आपस में इन कल्पित पदार्थों का विरोध नहीं है, इसिक्षये यह अविरुद्धा कल्पितोपमा है। यथावाः—

# ॥ दोहा ॥

सिख सोहत गोपाल के, गल तुलझी दल माल ।

उमड़ रहे घन सघन मक्त, जैसे शुक शिशु जाल ॥ १ ॥

मेघोदय समय में पंक्ति करके उड़ना बकों का प्रसिद्ध है, शुकों
का नहीं, इस से यह उपमा कल्पित है। और मेघ के साथ शुकों का
विरोध नहीं है, इसलिये यह भी अविरुद्धा है।

यथावा:—

॥ सर्वेषा ॥ किंकिनी नूपुर की भनकारन, चारु पसार महारस जालाईं । काम कलोलन की मतिरांम, कला न निहाल करगें नँदलालाहें ॥ स्वेद के बुंद लसें तन पें रति, श्रंतर ही लपटाय गुपालहिं। जेंसे फली मुकताफल पुंजन, हेम लता लपटानी तमालहिं॥ १॥

इति रसराज भाषा ग्रंथे।

प्रंथकार का पाठ तो यह है "मानों फली मुकता फल पुंजन " परंतु यहां संभव सामग्री न होने से उत्प्रेचा वनती नहीं, किंतु कल्पि-तोपमा है। इसालिये हम ने उत्प्रेचा चोतक "मानों" शब्द की जगह उपमा वाचक "जेसे" शब्द धरा है। मुक्ताफल रूप फलवाली सुवर्ण की वेली वास्तव में है नहीं, कल्पित है। परंतु मुक्ताफल और सुवर्ण के आ-पस में विरोध नहीं, इसलिये यह भी अविरुद्धा है। पूर्व उदाहरण में प्रसंग प्राप्त धन के साथ शुकावली का संबंध हो जावे तो असंभव न-हीं, इसलिये वह संभवत् कल्पितोपमा है। और यहां तो अलंत असं-भव है, इसलिये यह असंभवत् कल्पितोपमा है।

॥ सर्वेया ॥

भाल गुही गुन लाल लटें, लपटी लर मोतिन की सुख दैनी। ताहि विलोकत त्यारस सों, कर त्यारसी ले इक सारस नेनी॥ केसव कान्ह दुरें दरसी, परसी उपमा मति कों त्यति पेनी। सूरज मंडल में शाशि मंडल, मध्य धसी इव ताहि त्रिवेनी॥ १॥ इति रसिकप्रिया माषा प्रये॥

अंथकार का पाठ तो यह है "मध्य भसी जनु ताहि त्रिवेनी "।

परंतु यहां भी संभव सामग्री न होने से उत्प्रेचा वनती नहीं, किंतु किल्पितोपमा है, इसिलिये हम ने उत्प्रेचा द्योतक "जनु" शब्द की जगह उपमा वाचक "इव" शब्द रक्खा है। सूर्य मंडल में शिश मंडल, श्रोर शिश मंडल में त्रिवेनी, वास्तव न होने से काल्पित है। श्रोर सूर्य उप्णता प्रधान है, चंद्र शीतलता प्रधान है, इसिलिये इन का संबंध विरुद्ध होने से यह विरुद्धा किल्पतोपमा है। इन पूर्वोक्त उदाहरणों में विधि सृष्टि के पदार्थों में कल्पना होने से विधि सृष्टि काल्पतोपमा है। काविस्रिटिकल्पतोपमा यथाः—

# ॥ दोहा ॥

जटत नील मनि जगमगत, सीक सुहाई नांक। जैसे श्रलि चंपक कली, वस रस लेत निसांक॥ १॥ इति विद्यारीसतश्रलाम् ।

प्रथकार का पाठ तो यह है। "मनों अली चंपक कली " पंरतु यहां भी संभव सामग्री न होने से उत्प्रेचा वनती नहीं, किंतु किए-तोपमा वनती है, इसलिये हम ने उत्प्रेचा चोतक "मनों" शब्द की जगह उपमा वाचक "जैसे" शब्द धरा है। किवस्ष्टि में चंपक कुसुम के साथ भ्रमर का संबंध वर्जित है, इसलिये यह उपमा किवस्ष्टि क-िएत है। क्योर चंपक श्रमर का विरोध न होने से श्रविरुद्धा है। ऐसा मत कहो कि" शशि मंडल तें मेरु शिर, लटकी भोगिनि भाय " इत्या-दि परंपरा लोक सीमातिवर्तन है, सो यहां अतिश्योक्ति अलंकार क्यों नहीं ? क्योंकि अतिश्य स्वयं प्रधान होवे वहां श्रतिश्योक्ति अलंकार होता है। श्रोर जहां वृसरे श्रवंकार के लिये अतिश्योक्ति श्रवंकार होता है। श्रोर जहां वृसरे श्रवंकार के लिये अतिश्योक्ति प्रकरण में किया जायगा। किल्पतोपमा में मनरंजनता होने से प्रसिद्ध विरुद्ध टोप की श्रंका का अवकाश नहीं। कहा है श्राचार्थ टंडी ने:—

न लिङ्गत्रचने भिन्ने न न्यूनाधिकतापि वा। उपमाद्यगायालं यत्रोद्देगो न धीमताम्॥ १॥ क्हाँ उपमेय भी कवि कल्पित होते हैं।

## ॥ मनहर ॥

वाढी वीर हाक हर ढाक भुव चाक चढी ताक ताक रही हूर खाक चहुं कोद में। बोल के कुबोल हय तोल वहलोल खां पे, वागो आंन कत्ता रांन पत्ता की विनोद में॥ टोप कट टोपी लाल टोपा कट पीत पट, सीस कट अंग मिली उपमा सुमोद में। राहू गोद मंगल की मंगल गुरू की गोद, गुरू गोद चंद की रु चंद रवि गोद में॥ १॥

इति रोहड़िया बारहट चारण कुलोद्भव गर्णेशपुरी स्वामिनः। उदयपुर का महारांखा अतापसिंह अकवर बादशाह के समय में था। प्रतापसिंह का देहांत विक्रमी संवत सौबह सौ तेपन १६५३ में हुआ था। और स्वामीजी गर्शेशपुरीजी अभी विद्यमान हैं। सो अ-कबर के सेनापित बहलोलखां की न तौ उक्त समय की कहीं कोई तसवीर है, और न कहीं किसी ख्याति में खिखा है, कि महारांखा प्रतापसिंह ने रखांगख में वहलोलखां को मारा, तब उस के सिर पर पीत बस्र का टोपा,उस पर लाल बस्र की टोपी, और उस पर लोह का टोप था। परंतु उक्त किन ने ग्रहों का रंग मिलाने के लिये ऐसे उपमे-यों की भी कल्पना कर ली है। कल्पितोपमा को जुदा अलंकार मा-नता हुआ अलंकाररखाकरकार कहता है, कि कल्पितोपमा का फल उपमानांतर का अभाव है, इसलिये इस का उपमा में अंतर्भाव नहीं हो सकता। फल भेद रहते भी इस का उपमा में अंतर्भाव करोगे तौ अनन्वय का भी उपमा में अंतर्भाव होना चाहिये। रसगंगाधरकार कहता है, कि रलाकरकार का यह कथन समीचीन नहीं। यहां सादश्य चमत्कारकारी होने से उपमा ही मानना उचित है। ऐसी शंका न करनी चाहिये कि कल्पितोपमा में उपमान का अखंत असंभव है. इसलिये सादृश्य का ज्ञान नहीं हो सकता, तब सादृश्य का चमत्कार कैसे होगा ? क्योंकि विशिष्ट उमान अप्रेसिस है,तो भी जुदे जुदे

पदार्थों की प्रसिद्धि है उस के संबंध मात्र की आपस में कल्पना करके उन के साथ साम्य की भी कल्पना में बाधा नहीं है। ऐसा मत कहो कि कल्पित साइश्य जो है वह चमत्कार का जनक कैसे होगा ? क्योंकि कल्पित सुंदरी के आिंबंगन से भी आल्हाद अनुभव सिद्ध है। हमारे मत में भी रसगंगाधरकार का कथन समीचीन है। क्योंकि यहां पर्यवसान उपमा में है। न कि उपमानान्तर के अभाव में। उपमानांतर के अभाव में पर्यवसान करें तो वच्यमाण आचेप अलंकार होता है। परंतु यहां वह विविच्चित नहीं। कोई प्राचीन उत्पायोपमा को कल्पितोपमा का प्रभेद कहता है। उत्पाय अर्थात् उत्पन्न किये हुए उपमान की उपमा।

यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

विद्रुम थित मुक्ताफल सु, वा प्रवाल युत फूल । ऋघरवींत मुसक्यान के, तब व्हें हें सम तूल ॥ १ ॥

कल्पना तो वनावट है। कहा है चिन्तामिंग कोषकार ने "कल्पना रचनायाम्" सो कल्पना दो प्रकार की होती है। मानसिक और कायिक। "राधे मुख तें छुटि अलक" इति ॥ वहां मानसिक कल्पना है। "विद्वम थित" इति ॥ यहां कायिक कल्पना है। विद्वम स्थित मुक्ताफल अथवा विद्वम स्थित सित पुष्प वास्तव में है नहीं, कल्पना है; परंतु ऐसी कल्पना हाथ से करके दिखा सकते हैं, इसलिये यह कल्पना कायिक है। लोक प्रसिद्ध उपमान को उपमेय करने में आचार्य दंडी प्रसिद्धि का विपर्यास होनेस विपर्यासोपमा कहता है। इसी का पर्याय विपरीतोपमा है। दंडी ने यह उदाहरख दिया है:—

भौ तुव त्रानन इव सु यह, श्रंभोरुह जु विनिद्र ॥

त्राचार्य दंडी ने परस्परोपमा का प्रयोजन अन्योन्य का उत्कर्ष कहा है, जिस से विपर्यासोपमा में उपमेय का उत्कर्ष रूप प्रयोजन अर्थसिख है। प्रसिद्ध गुणवाला उपमान और अप्रसिद्ध गुणवाला उपमेय प्राचीनों ने माना है,। यह पहिले लिख आये हैं। सो उपमेय को उपमान करने में उपमेय का प्रसिद्ध मूलक उत्कर्ष सिद्ध होता है। हमारे मत में इस प्रयोजन के अतिरिक्त प्रसंग रूप निमित्त से भी विपरीतोपमा होती है। दंडी के उक्त उदाहरण में विपरीतोपमा का निमित्त संकेत स्थान में नायिका को सखी का प्रभात सूचन प्रसंग भी हो सकता है। परकीया नायिका नायक के साथ तड़ाग तीर के संकेत स्थान में रात्रि में रही है। सो कमल को विकसा हुआ देख कर सखी उस नायिका प्रति प्रभात सूचन करती है, कि तेरे मुख के जैसा कमल विकास युक्त हो गया है। अर्थात् कमल संपूर्ण विकास को पा गया है। और इस उदाहरण में कमल एक वचनांत शब्द से कहा गया है, इसलिये हमारा माना हुआ उक्त निमित्त ही यहां मुख्य है; क्योंकि परिपकता से कमल कम से विकास पाते हैं। सो एक कमल के वि-कास पाते ही सखी ने नायिका प्रति प्रभात सूचित किया है। सखी के ये नियत कर्म हैं।

### ॥ दोहा ॥

मंडन श्ररु शिच्चा करन, उपालंभ परिहास। काज सखी के जांनियो, श्रोरों बुद्धि विलास॥ १॥ इति रसराज भाषा श्रंथे।

यथावा---

॥ दोहा ॥ कुंज भवन तज भवन कों, चलिये नंद किशोर । फूटत कली गुलाब की, चटकाहट चहुं श्रोर ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तश्लाम ।

यथावाः---

॥ संवेषा ॥
तुव नेंनन से नव नीरज है,
तिन को कुल ले जल मांभ डुवायो ।
तुव त्रानन सो रजनीकर हो,
सु चहूं दिश घेरि घनाघन छायो ॥
तुव चाल से बाल मराल जु है,

तज या वन कों वन और वसायो । तुव अंगन की अनुहार निहार हों, जीवत सो विधि कों निहें भायो ॥ १॥

इति अलंकाररलाकर भाषा यंथे।

यहां रामचंद्र सीता के अवयव समान उक्त पदा थीं को देख कर वियोग ज्यतीत करते थे, वर्षा वश से वे पदार्थ भी जुस होगये, सो इस वृत्तांत का सीता संबोधन पूर्वक कथन तो विपरीतोपमा द्वारा ही वन सकता है, इसिलये यहां विपरीतोपमा का यही प्रसंग निमित्त है ॥ यथावाः—

#### ॥ सर्वेया ॥

वस नींद विसारित राज सिरी, तिय खंडिता ज्यों निस तोरत है। उनिहार तो इंदु हि सों मन कों, विरमावत नां चख मोरत है॥ अब जागिये जू जसवंत बली, कविराज मुरार निहोरत है। दिग अंत विलंबित इंदु वहें, तुव त्रानन की अवि बोरत है॥ १॥

यहां राजराजेश्वर के निद्रा वश होने के समय में खंडिता दशा को प्राप्त हुई राज श्री का पूर्ण शशी के साथ विनोद करना तो इसांबि-ये हैं कि राजराजेश्वर के मुख जैसा पूर्ण शशी है। सो यहां विपरीतो-पमा का निमित्त यही प्रसंग हो सकता है॥ यथावा:—

#### ॥ दोहा ॥

जग उपमा फल विंव की, अधर तियन कों लेत । विंव फलन तुव अधर की, कवि वर उपमा देत ॥ १ ॥ यहां विपरीतोपमा का निमित्त कोई दूसरा प्रसंग नहीं है । आ- चार्य दंडी के सिद्धान्तानुसार नायिका के अधर उपमेथ के असिक्षि गुण मूलक उत्कर्ष के लिये ही यह विपरीतोपमा की गई है। उपमान की उपमा उपमेथ को, और उपमेथ की उपमा उपमान को, ऐसे परस्पर उपमा होवे वह परस्परोपमा॥

यथाः--

॥ सबैया ॥
शत्रुन सीस अमोघ हैं कुद्द,
प्रसिद्ध हि शुद्ध सुभाव हे जाको ।
रीभत तुच्छिह से गुन सों पुन,
दान को नांहि प्रमांन हे ताको ॥
धारत हैं जु महेश पदें तउ,
सादो सो वेष मुरार है वाको ।
है जसवंत उमा जू के कंत सो,
है जसवंत सों कंत उमा को ॥ १ ॥

पेसे उदाहरणों में एक वस्तु को दूसरी वस्तु की उपमा देने से उस धर्म के विषय में दूसरी वस्तु के साथ उस वस्तु की उपमा भी अर्थिसिख होते रहते फिर उस उपमा को वचन से कहने का क्या प्रयोजन हैं ? और यहां कौनसा अलंकार हैं ? इस आरंका पर प्राचीनों ने भिन्न भिन्न प्रयोजन अंगीकार करके भिन्न भिन्न अलंकार माने हैं। आचार्य वंडी ने तौ इस का फल अन्योन्योरकर्ष मान कर अन्योन्योपमा नामक उपमा का प्रकार इस को कहा है।

इत्यन्योन्योपमा सेयमन्योन्योत्कर्षशंसनी ॥

अर्थ — अन्योन्य के उत्कर्ष को कहती हुई यह उपमा अन्यो-न्योपमा है ॥ इन का सिद्धांत यह है कि जिस वस्तु की उपमा देते हैं उस उपमान रूप वस्तु में प्रसिद्धि मूखक उत्कर्ष होता है, सो परस्पर उपमा देने से उपमेय का भी ताहृश उत्कर्ष सिद्ध होता है, इस रीति से यहां अन्योन्य का उत्कर्ष है। और यह उपमा का प्रकार है। हमारे मत में दंद्युक्त उक्त फल के अतिरिक्त परस्परोपमा का फल उपमा का दृढ निर्ण्य भी है। लोक में मापक के साथ माप्य को तुलारोहण करने से मापक के साथ माप्य की समानता सिद्ध हो जाती है। परंतु दृढ प्रतीति के लिये कहीं उन को फिर तुला में उत्तट पुलट भी तोल ते हैं, उस न्याय से यहां समता की दृढ प्रतीति भी फल है, सो ये दोनों फल विवचा के आधान हैं। किसी को परस्पर उत्कर्ष की विवचा होती है। सर्वस्व- कारादि परस्परोपमा का फल तृतीय सदृश व्यवच्छेद मान कर इस को उपमेयोपमा नामक जुदा अलंकार कहते हैं। सर्वस्व का यह लच्या है:—

## इयोः पर्यायेण तस्मिन्तुपमेयोपमा ॥

अर्थ-दोनों के पर्याय करके तस्मिन् अर्थात् उपमानोपमेय भाव में उपमेयोपमा अलंकार है ॥ पर्याय शब्द का यहां यह अर्थ है, कि एक साथ न कहना। किंतु वारी से कहना। रत्नाकर का यह लक्ष्य है:---

परस्परमुपमानोपमेयत्वमुपमेयोपमा ॥

अर्थ—परस्पर उपमानोपमेय भाव सो उपमेयोपमा ॥ हमारे मत
में अन्योन्योपमा, उपमेयोपमा और परस्परोपमा ये तौ पर्याय नाम हैं।
उपमेयोपमा शब्द का यह अर्थ है कि उपमेय के साथ उपमा अर्थात्
उपमेय किये हुए के साथ उपमा ॥ सर्वस्वकारादिकों के नाम से और
लज्हाों से उपमावहिर्माव सिद्ध नहीं होता । किंतु उपमा का प्रकार
ही सिद्ध होता है। और हमारे मत में फल भेद से अलंकार भेद नहीं
होता। अन्यथा वहुतसे अलंकारों का उत्कर्णादि फल एक ही होता
है, तहां फल एक होने से उन अनेक अलंकारों का एक अलंकार हो जाना
चाहिये। तृतीय सदृश व्यवच्छेद फल की विवचा में भी इस का
श्रीर ता उपमा रूप ही है। और तृतीय सदृश व्यवच्छेद फल में
अनंकारता माने ता निषेध रूप होने से आचेप अलंकार होगा। हिनीय सदृश व्यवच्छेद में अनन्वय, तृतीय सदृश व्यवच्छेद में उपमेयोपमा एने सदृश निषेध के आअर्थों की संख्या के भेद से अलंकार भेद
माने तो अनंत विस्तार हो जायगा।

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

हरि दस एकादस हर सु, अरु दिन कर दस दोय ॥
हे अवर न जसवंत सम, लिये त्रिहूं जग जोय ॥ १ ॥
यहां तेतीस से अतिरिक्तों में सादृश्य का निषेध है, सो यहां
भी अलंकारांतर होना चाहिये ॥

#### ॥ दोहा ॥

हयन उठे रज पटल तें, गज घन तें जु श्रनीन ।
भूतल इव नभ मंडलहिं, नभ इव भूतल कीन ॥ १ ॥
इस उदाहरण में रज और गज रूप घन भिन्न भिन्न धमों से
भूतल और नभ मंडल को परस्पर उपमा है। इसिलिये परस्पर उपमा
देने का क्या प्रयोजन है १ इस शंका का यहां अवकाश नहीं ॥ परस्पर
रोपमा में दो अंश हैं। एक तो शुद्धोपमा, दूसरी विपरीतोपमा, इस
लिये यह तो उपमा प्रकारों का संकर है, जुदा प्रकार केसा १ ऐसी
शंका न करना चाहिये; क्योंकि संकर में भी दो अलंकारों की मिलावट है, परंतु अलंकारों का चमत्कार जुदा जुदा रहता है, सो संकर
प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा। यहां तो शर्करादि अनेक पदार्थ मिल
कर मदिरा का भिन्न ही स्वाद उत्पन्न होता है, जैसे शुद्धोपमा विपरीतोपमा मिल कर परस्परोपमा रूप तीसरा चमत्कार उत्पन्न होता है,
सो तो उपमा प्रकार होने के ही योग्य है ॥ यहां सद्धदयों का दृदय
ही साची है। प्राचीनों ने फिर बहुतसे उपमा के प्रकार दिखाये हैं वे
हमने व्यर्थ जान कर अंथ विस्तार भय से नहीं कहे॥

इति उपमा प्रकरणम् ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

श्रति प्रसिद्ध यातें कही, घर उपमा चप मौर ॥ कहों वरन माला कर्माह, श्रलंकार श्रव श्रोर ॥ १ ॥

# अतद्गुगा।

"तस्य गुणोऽत्रास्तीति तहुणः" तस्य उस का अर्थात् दूसरे का गुण इस में है। तात्पर्य यह है कि दूसरे के गुण का दूसरे में संबंध होवे वह तो तहुण है। "तस्य गुणोऽत्र नास्तीति अतहुणः" दूसरे के गुण का दूसरे में संबंध न होवे वह अतहुण। वच्यमाण तहुण अलंकार के विपरीत भाव में घोरी का माना हुआ अतहुण अलंकार है॥

॥ दोहा ॥

पर ग्रन को संबंध नहिं, वहै श्रतद्ग्रन जांन । कहत मुकवि प्राचीन सब, मुनियें नृप जोधांन ॥ १ ॥

यथाः---

॥ दोहा ॥

मद मलीन दिग दंति मुख, उद्धि पंक जुत चंद ।

खेलत हू जसवंत जस, रहत सु श्रमल श्रमंद ॥ १ ॥

यहां मद श्रीर कलंक की संगति रहने पर भी राजराजेश्वर के
जस में उन के श्यामता गुण का संबंध नहीं। यहां अपकृष्ट गुण का
असंबंध है। श्रीर यहां गुण वर्ण रूप है॥

यथावाः—

॥ मनहर ॥

तम के अधारी व्यभिचारी चोर आदिक कों, कीवे अपहार वार चल हू की पाई नां। जारत पतंग अंग वहुल विपचन के, मेटन कपिल आप जैसे को सहाई नां॥ नेह तें सपूर नित गुणागुण दर्शक व्हे, भारत प्रकास कियो तामें कोऊ काई नां। कोन फतमाल कुल दीपक समांन आंन, कजल को संग किर कालिमा लगाई नां॥ १॥ इति शहपुरा निवासी चारण सोंदा वारहट क्रप्णसिंहस्य। गुण दो प्रकार का है। वर्ण रूप और स्वभावादि रूप। इन दोनों के दो दो प्रकार हैं। भला और बुरा। "कालिमा लगाई नां " यहां दीपक पत्त में दुवर्ण का अनंगीकार है। महाराणा पत्त में दुःस्व-भाव का अनंगीकार है॥

यथावाः---

॥ चौपाई ॥
जसवँत नृप श्रिर तिय के साथहिं,
शबरांगना रहत दिन रातहिं ॥
वुधि न भई मनि गुंजा भेदहिं,
यातें भूषण बचे श्रखेदहिं ॥ १ ॥

यहां राज ख़ियों के निरंतर संसर्ग से भी उत्तम अनुत्तम भेद ज्ञान रूप गुण का श्वरांगनाओं में संबंध नहीं हुआ। यहां उत्कृष्ट गुण का असंबंध है। और यहां गुण विवेचन बुद्धि रूप है। सर्वस्व का यह बचण हैं:—

## सति हेतावतद्वणः।

अर्थ-हेतु रहते अर्थात् दूसरे के गुण का संबंध होने का हेतु संसर्गीदि रहते संबंध न होवे तब अतहुख असंकार होता है ॥ प्रकाश कार ने भीः—

### संभवन्त्यामपि योग्यतायाम्।

अर्थ-योग्यता का संभव रहते भी ऐसा वृत्ति में लिखा है, सो हमारे मत में संसर्ग आदि हेतु रहते, पर गुण का संबंध न होने में ही चमत्कार होने से अलंकारता है, यह तो अलंकार अकरण वश से अर्थिसिद्ध है। लच्चण में अथवा वृत्ति में इस का कथन आवश्यक नहीं; ऐसा लच्चण करने से यह अलंकार विशेषोक्ति में जा पड़ता है। सर्वस्व के ऐसा लच्चण करने से ही रलाकरकार को इस अलंकार का उच्छेद करने का अवकाश मिला है। और सर्वस्वकार कहता है कि न्यून गुण वस्तु को अधिक गुण वस्तु के संबंध से उस के गुण का स्वीकार करना न्याय है, सो न करने में अतहुण अलंकार है। यही प्रकाशकार का सिद्धांत् है। सो हमारे मत इन की यह भूल है; क्योंकि "मद मलीन" इति। यहां मद और कलंक में अधिक गुण और जस में न्यून गुण किस प्रकार घटावेंगे, क्या रवेत गुण से श्याम गुण स्वभाव से अधिक है ? यदि ऐसा होवे तो "शेष श्याम भो हर गरे, जस सो उज्ज्वल होत" इति । यहां पूर्वरूप, और " जस रावरे ने जसवंत कहों, कहा तीन हु लोक को श्वेत करों है "॥ यहां तद्गुण अलंकार न होना चाहिये. अथवा परिमाण से मदादिकों में श्यामता अ-धिक और जस में श्वेतता न्यून है ? ऐसा अंगीकार करें तो व-र्णनीय की न्यूनता से विरस होता है । यहां तो इतना मात्र विविचत है कि संगति से गुण का स्वीकार न्याय है, सो न होने में अतद्गुण अलंकार है। और प्रकाशकार कहता है कि किसी निमित्त से पर गुण को प्रहण न करे वह भी अतद्गुण है। ऐसा जान लेना चाहिये॥ यथा:—

#### ॥ दोहा ॥

कज्जल इव जमुना जलिहें, सिस सम सुर सिर नीर।
न्हात न घट वढ स्वेतता, राजहंस घन धीर॥ १॥
यहां पर गुण बहण न करने में राजहंसता निमित्त है॥
यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

वड़वानल सह सिंधु जल, उष्ण न होत निहार ॥ सुप्त श्रंगना संग हरि, महिमा वहै विचार ॥ १ ॥

हमारे मत यह भी इन की भूख है; क्योंकि अतहुणता में निमित्त होने से अतहुण महिमा में हानि हो जाती है, यह अनुभव सिद्ध है। स्रोर ऐसे स्थल में हेनु अलंकार प्रवृत्त हो जाता है। अतहुण को अ-लंकागंतर नहीं मानता हुआ रलाकरकार कहता है:—

हेती सत्यपि नान्यस्य ग्रणानुहरणं यदि । विशोपोक्तिरसी स्पष्टा न वाच्यस्तदतद्वणः॥ ९॥

अर्थ-जो हेत रहते भी अन्य के गुण का अनुहरण अर्थात् ब्रह्ण न करे, यह तौ स्पष्ट विशेषोक्ति है, इसलिये इस को अतहुए न कह-ना चाहिये॥ इस कारिका के प्रथम लिखा है कि गुण का स्वीकार न करने से चमत्कार मान कर जुदा अलंकार माने तौ कियादि अनेक कार्यों की अनुत्पत्ति से अलंकारों की अनंतता हो जावेगी, इसलिये जिस किसी कार्य का हेत्र रहते कार्य की अनुत्पत्ति होवे वहां वहां विशेषो-क्ति है। रत्नाकरकार का यह कटाच सर्वस्वकार पर है। जिस का समा-धान विमरीनीकार ने कुछ भी नहीं किया है। यही कहा है कि अखंकार-सारकार ने तौ इस का विशेषोक्ति में ही अंतर्भाव किया है; परंतु सर्वस्वकार ने प्राचीन मतानुसार जुदा कहा है। हमारे मत में तद्गुए अलंकार वासना वासित सदृदयों को तहुए के विपरीत भाव में अन्य के गुरा के अन्यत्र असंबंधांशमात्र में चमत्कार का पर्यवसान होता है। न कि हेतु रहते कार्य की अनुत्पत्ति अंश में । जो इस अंश में चमत्कार मा-ने तो तद्गुण में भी हेत्वंश में पर्यवसान हो कर उस का भी उच्छेद हो जायगा। फिर रत्नाकरकार ने तद्गुण को अलंकारांतर क्यों माना ? विशेषोक्ति तो हेतु रहते कार्याभाव चमत्कार की प्रधानता में होती है। यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

पिय श्रपराध श्रनेक निज, श्रांखन हू लख पाय। तिय इकंत हू कंत सों, मान करत लाजियाय॥ १॥ इति रसराज भाषा ग्रंथे।

तद्गुय और अतद्गुय में पर गुया का महत्य और अमहत्य उद्धर कंधर होने से इन्ही में चमत्कार का पर्यवसान होता है। कार्य कारया भाव पर्यंत बुद्धि अनुधावन नहीं करती। यहां सदृदयों का दृदय ही साची है।

इति अतद्गुण प्रकरणम् ॥ २॥

# ॥ त्र्रातशयोक्ति ॥

उन्नंघन को अतिशय कहते हैं। कहा है चिन्तामाए कोवकार ने

" अतिश्चितः अतिकान्ते "। अतिश्चित शब्द अतिकांत अर्थात् अ-तिकमण् पुक्त अर्थ में है। इस से यह सिद्ध होता है कि अतिश्च शब्द का अर्थ है अतिकमण्। अतिकमण् तौ उन्नंघन है। यहां लोकसीमा के उन्नंघन में रुद्धि है

॥ दोहा ॥

लंघन सीमा लोक को, त्रतिशय जानह भूप ॥ त्रतिशय की उक्ती वहै, त्रतिशयोक्ति को रूप । १ ।

यथाः---

॥ दोहा ॥

तोर प्रतापानल न्यित, शोषे सिन्धु जु सात ॥
पुन अरि नारन नयन के, नीरिह भरे विख्यात ॥ १ ॥
यहां राजराजेश्वर के प्रतापानल से सातों समुद्रों का शोषित
हो जाना, और फिर अरि नारी नयन नीर से उन का भर जाना, ये
दोनों लोक सीमा उक्षंपन रूप वर्णन हैं, सो राजराजेश्वर के प्रतापाधिक्य रूप प्रयोजन की विवदा से रुचिकर होने से अलंकार है ॥
यथावाः—

॥ मनहर ॥

केला कालकूट के तचाई तेज बढ़वा की, शेष फूंक धमन प्रचंड ताहि मढ़ी है। श्राई असमांन में सुभासमांन पाई सांन, प्रले के बुक्ताय पांनी पैनी धार कढ़ी है॥ हर हिर हिर के त्रिशूल चक्र पास पास, वेरिन के वंश वधवे की विध पढ़ी है। भूप महासिंघ के प्रतापसिंघ तेग तेरी, वज्र के हथोरा काल कारीगर गढ़ी है॥ १॥

यह कवित्त जयनगराधीश महाराजा प्रतापसिंच का किसी क-वि का कहा हुआ है। ॥ स्वेया ॥
गोपिन के ऋँसुवान के नीर,
पनारे भये फिर व्हें गये नारे ।
नारे भये नदियां विं के,
नदियां नद व्हें गई काट किनारे ॥
वेग चलो तो चलो बज में,
कवि तोख कहैं अजराज हमारे ।
वे नद चाहत सिंघु भये,
ऋरु सिंघु तें व्हें हैं जलाहल सारे ॥ १ ॥
इति तोख कवें:।

जोक सीमातिवर्तन वर्णन मिथ्या है, इसिचये दूषण होने के योग्य है, परंतु यहां रुचिकर होने से भूषण है ॥ यथाः—

> श्रन्यमुखे दुर्वादो यः त्रियवदने स एव परिहासः । इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽगुरुमवो धूपः ॥ ९ ॥ ॥ दोहा ॥

श्रन मुख से दुर्वाद वह, प्रिय मुख से परिहास । इतरेन्धन जनम्यो धुँवां, श्रगरज धूप प्रकास ॥ १ ॥ वेदव्यास भगवान का गह जवाया है—

> लोकसीमातिद्वत्तस्य वस्तुधर्मस्य कीर्तनम् । भवेदतिशयो नाम संभवासंभवाद्दिधा ॥ १ ॥

अर्थ-जोक सीमा का अतिवर्तन किये हुए वस्तु के धर्म के कथन का नाम अतिशय होवेगा। वह संभव और असंभव ऐसे दो प्रकार का है। हमारे मत संभव असंभव ऐसे अतिश्योक्ति के दो प्रकार कहना भूज है; क्योंकि अतिश्योक्ति का स्वरूप तो जोकसीमातिवर्तन है। संभव होवेगा वहां जोकसीमातिवर्तन कैसे रहेगा ? आचार्य दंडी का यह जक्या है:--- दिया है:--

विवद्धा या विशेषस्य लोकसीमातिवर्तिनी ।
असावितश्योक्तिः स्यादलंकारोत्तमा यथा ॥ १ ॥
अर्थ-विशेष अर्थात् उत्कर्ष की जो लोकसीमातिवर्तन विवद्धा
है यह अतिश्योक्ति होवेगी । यह अलंकारों में उत्तम है ॥ यह अति-श्योक्ति अनेक अलंकारों का जीवन है, इस लिये उत्तमा यह विशेषण दिया है । माहाराजा भोज दंडी के अनुसारी हैं । मीलित अलंकार नहीं कहते हुए आचार्य दंडी ने अतिश्योक्ति का ऐसा उदाहरण

> ॥ दोहा ॥ जुवति जोंन्ह में मिल गई, नैंक न होत लखाय । सोंधे के डोरे लगी, श्रली चली सँग जाय ॥ १ ॥ इति विहारीसतशसाय ।

हमारे मत यहां अतिश्योक्ति अलंकार नहीं, किंतु मीलित अलंकार है; क्योंकि दूर से अंधेरी रात में बहुधा श्याम वस्तु नहीं दीखती है। चांदनी रात में बहुधा श्वेत वस्तु नहीं दीखती है। और परकीया-भिसारिका की सखियों के दूरी से चलने का संभव है; क्योंकि साथ चलने में लोगों के पहिचान लेने की शंका है, इसलिये यहां लोक-सीमातिवर्तन प्रधान नहीं। यत्किंचित् लोकसीमातिवर्तन तो उपनादि बहुतसे अलंकारों में रहता है। सो ही कहा है अतिश्योक्ति प्रकरण में आचार्य दंदी ने भी—

श्रतंकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम् । वागीरामहितामुक्तिमिमामितशयाह्वयाम् ॥ १ ॥ अर्थ-इहस्पति के मान्य, आतिशय नामवाली इस उक्ति को दूसरे अलङ्कारों का भी एक ही अवलंबन कहते हैं ॥ रुद्रट ने भी कहा है—

अर्थस्याऽलंकारा वास्तवमीपम्यमतिश्यः श्लेषः। एषामेव विशेषा अन्ये तु भवन्ति निशेषाः॥ १॥ अर्थ-अर्थ के अलंकार स्वभावोक्ति, उपमा, अतिश्योक्ति, श्लेष ये चार हैं; इन के ही विशेष संपूर्ण अलंकार होते हैं॥ विशेष अलंकार के प्रकरण में काव्यप्रकाशकार ने भी कहा है कि ऐसे विषय में अनित्ययोक्ति ही प्राण रूप हो कर रहती है, इस के विना बहुधा अलंकार हैं नहीं। और यह प्राचीन कारिका लिखी है—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते ॥

यह्नोऽस्यां कविना कार्यः कोर्लंकारोऽनया विना॥ १॥ अर्थ—सो यह वक्रोक्ति अर्थात् अतिश्योक्ति रूप वक्रोक्ति सर्वत्र है। इस करके अर्थ को विशेष भावना होती है, इसिलये इस अतिश्योक्ति के विषय में कवि को यह करना चाहिये। इस के विना कौन-सा अर्लंकार है १

॥ दोहा ॥

राधे मुख तें झुट श्रालक, परी कपोलन श्राय ॥ सिस मंडल तें मेरु सिर, लटकी भोगिनि भाय ॥ ९ ॥ यहां लोकसीमातिवर्तन की कल्पना तो उपमा सिद्ध करने के लिये है, इसलिये यहां अतिश्योक्ति अलंकार नहीं; किंतु उपमा में पर्यवसान होने से कल्पितोपमा अलंकार है। धोरी का यह उदाहरख है:—

॥ दोहा ॥

विन जल कमल जु कमल में, राजत कुवलय दोय । यह उत्पात परंपरा, है कवन जु सिल जोय ॥ ९ ॥ अभेद वृहता के लिये उपमेय को न कह कर, केवल उपमान को कहना अलंकार शास्त्र में लोकसीमातिवर्तन नहीं। अतिश्योक्ति कीं बहुधा अलंकारों में भावना रहती है। यह अभी स्पष्ट कर आये हैं॥ यथाः—

॥ चौपाई ॥
को ऋपरिह लावएय सिंधु यह,
तरत कमल युग सीतरिस्म सह ॥
कदली कांड मृणाल दंड तहुँ,
मजित दुरद कुंभ सोभत जहुँ ॥ १ ॥
यहां प्राचीन मत का दृढारोए रूपक और इसारे मत का दृढ

अभेद अलंकार है, अतिश्योक्ति अलंकार नहीं। सो धोरी के उक्त उ-दाहरण में केवल उपमान कथन अंश में लोकसीमातिवर्तन नहीं। यहां लोकसीमातिवर्तन विवचा तो जल के आधार विना कमल, और कमल में कुवलय, इस अलोकिक परंपरा अंश में है, सो ही कह दिया है इस काव्य में कंठ रव से " यह उत्पात परंपरा, हैं कवन जुस-लि जोय "। लोक में नियत स्थिति का व्यतिक्रम उत्पात स्-चक होता है। यह प्रसिद्ध है। धोरी की इस विवचा को नहीं जानते हुए प्राचीनों ने उक्त उदाहरण से अम कर केवल उपमानों के कथन अंश में अतिश्योक्ति समभी है। और प्राचीन ऐसे स्थल में अ-ध्यवसाय कहते हैं। सर्वस्वकार ने अध्यवसाय का यह लच्चण क-हा है:—

## विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तिर्विषयिणोऽध्यवसायः ॥

अर्थ-विषय का निगरण करके विषयी का जो अभेद ज्ञान उस को अध्यवसाय कहते हैं ॥ निगरण तो निगलन है। उ्याकरण रीति से रकार को लकार हुआ है। निगलना तो गिट जाना है। यहां विषय का निगलन यह विविच्चत है कि विषयी में विषय का अन्तर्भाव यहां निगलन स्फाटिक कलाश गत आसव न्याय से विविच्चत है। स्फिटिक कलाश के उदर में रहा हुआ आसव मलकता है, जैसे उपमान के उदर में रहा हुआ उपमेय यहां भलकता है। उक्त अभेद निश्चय को अलंकार शास्त्र में अध्यवसाय कहते हैं। काव्यप्रकाश गत कारिका में अतिश्योक्ति का कोई सामान्य लच्चण नहीं कहा है। इस अध्यवसाय को अतिश्योक्ति का प्रथम प्रकार मान कर यह लच्चण कहां हैं—

## निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यत्॥

अर्थ-परेश अर्थात् उपमान करके प्रकृतस्य अर्थात् उपमेय के निगरण से जो अध्यवसाय वह तो अतिश्योक्ति है। प्रकाशकार ने "विन जल कमल जु" इति। यही उदाहरण दिया है। अध्यवसाय स्थल में ही अतिश्योक्ति होती है. ऐसा मानता हुआ सर्वस्वकार प्रतिश्योक्ति का यह सामान्य लन्न्ण कहता है:—

## अध्यवसितप्राधान्येऽतिशयोक्तिः॥

अर्थ-अध्यवसित अर्थात् अध्यवसाय की हुई वस्तु की प्रधान-ता में अतिश्योक्ति है। इन का यह सिद्धान्त है, कि अध्यवसाय की सिद्ध दशा में तो अतिशयोक्ति अर्लकार होता है। और अध्यवसाय की साध्य दशा में उत्प्रेचा अलंकार होता है। अतिश्योक्ति के उदाहरणों में तो निगलन कर चुके हैं। उत्प्रेचा के उदाहरणों में निगलन कर रहे हैं। अतिशयोक्ति में अध्यवसाय मानने का सर्वस्वकार का यह तात्पर्य है, कि यहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु के उदर गत करके दूसरी वस्तु ठहरा दी जाती है, इसीलिये वास्तव वस्तु उस के उदर में मालक जाती है। जिस वस्तु से दूसरी वस्तु का निगलन कर दिया है, वह निगलन क-रनेवाली वस्तु वहां वास्तव में है नहीं, इसलिये लोकसीमातिवर्तन है। जैसा कि "को अपरहि लावगय सिंधु " इति। यहां कमलादि करके मु-खादि का निगलन कराया है, परंतु यहां कमलादि वास्तव न होने से उन के उदर में मुखादि भजक जाते हैं, सो इस रीति से वास्तव वस्तु का अवास्तवता से निश्चय रूप से वर्शन करना बोक सीमा से बा-हिर है। उत्प्रेचा तो संभावना रूप अर्थात एक कोटिक संदेह रूप होने से निश्चय रूप नहीं होती है, इसिखये वहां खोकसीमातिवर्तन नहीं। अतिशयोक्ति के पांच प्रकार मानता हुआ सर्वस्वकार केवल उपमान कथन स्थल में-

### मेदे अभेदः॥

अर्थ-भेद में अभेद ॥ यह जचण कह कर प्रथम प्रकार मानता है, कि यहां मुखादि और चंद्रादि का भेद रहते अभेद कहना है, और ऐसा कहना जोकसीमातिवर्तन है। सर्वस्वकार ने भी "विन जल कमज जु" इति। यही उदाहरण दिया है। हमारे मत में इस प्रकार के केवल उपमान कथन में सहृदयों को जोकसीमातिवर्तन बुद्धि नहीं होती, किंतु अभेद दृढता की बुद्धि होती है। यहां सहृदयों का हृदय ही साची है॥ दूसरे प्रकार का कान्यप्रकाश में यह जचण कहा है:—

प्रस्तुतस्य यदन्यत्वम् । अर्थ-जो प्रस्तुत की अन्यता ॥ यथाः--

## है उदारता धीरता, रूप जसवँत की श्रीर ।

लोक में उदारता घीरता आदि गुण जाति से सर्वत्र एक हैं, किसी प्रकार की विलचणता भले हो। जैसा कि मनुष्यत्व मनुष्य मात्र में एक है, विद्या आदि से विलचणता भले ही हो। सो यहां राजराजेश्वर की उदारता घीरता को दूसरे राजाओं की उदारता धीरता से अन्य कहना लोकसीमातिवर्तन है। सर्वस्वकार भी इस विषय को अतिश्योक्ति का दूसरा प्रकार मानता हुआ यह लच्चण कहता है—

## अभेदे भेदः।

अर्थ-अभेद में भेद ॥ उदारता धीरता गुग्र का जाति से अभेद रहते भेद कहा, इसालिये जोकसीमातिवर्तन है। सर्वस्व के मतानुसार यहां अध्यवसाय इस रीति से है कि यहां उदारता धीरता के अभेद का भेद करके निगजन किया है; परंतु यहां भेद वास्तव न होने से उस के उदर में उदारता धीरता का अभेद भजकता है। हमारे मत में यहां भी सहदयों को जोकसीमातिवर्तन बुद्धि नहीं होती; किंतु अन् गुभयोक्ति व्यतिरेक की बुद्धि होती है। और केवज उपमान कथन में अध्यवसाय है, वैसा अध्यवसाय भी ऐसे स्थलों में नहीं। काव्यप्रकाश में तीसरे प्रकार का यह जच्चगा है:—

## यद्यथोंको च कल्पनम् ॥

श्रर्थ-यदि श्रर्थ की उक्ति में कल्पना ॥ यथाः—

राका शशि श्रकलंक यदि, व्हे तुव वदन समान ॥

यहां अतिशयोक्ति का विषय तो राका शशी के अकलंकता की कल्पना है; परंतु हमारे मत में इस को यदि अर्थ से कहा है, अकलंकता का निश्चय नहीं किया है, इसलिये लोकसीमातिवर्तन नहीं। ऐसे विषय में संभावना अलंकार है। काव्यप्रकाश में चौथे प्रकार का यह लच्चण कहा है:—

कार्यकारणयोर्यश्च पौर्वापयाविपर्ययः॥

अर्थ-जो कार्य कारण के पूर्व पश्चाद्भाव का विपर्यय ॥ यथाः—

॥ दोहा ॥

उदय भयो पीछे राशी, उदयागिरि के श्टंग । तुव मन सागर राग की, प्रथमिह वढ़ी तरंग ॥ १ ॥ सर्वस्वकार इस को पांचवां प्रकार मानता हुआ यह बच्चण कहता है:—

कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविध्वंसश्च ॥

अर्थ-कार्य कारणों के पूर्व परचात् भाव का विष्वंस भी च अर्थात् अतिश्योक्ति है। सर्वस्वकार ने इस के दो भेद माने हैं। कार्य का प्रथम होना, कारण का पीछे होना, इस का तो यही उदाहरण है। "तुव मन सागर राग की"—इति। दूसरा कार्य कारण का एक समय में होना। यथा:—

#### ॥ दोहा ॥

तुव महिमा कहिये कहा, तखत तनय नरनाथ ॥ त्रित मंडल त्राक्रमण किय, सिंहासन के साथ ॥ १ ॥ प्रथावाः—

॥ दोहा ॥

तुव शर ज्या श्रिरि शिरन कों, परसत है इक संग ॥ बहु धनुधारी देत हैं, तथ जसवँत श्रितरंग ॥ १ ॥

और कारण के ज्ञान से ही कार्य की उत्पत्ति में चंद्रालोककार चपलातिश्योक्ति नामक अतिश्योक्ति का प्रकार मानता हुआ यह लच्चण कहता है:—

चपलातिशयोक्तिस्तु कार्ये हेतुप्रसक्तिजे ॥

अर्थ-हेतु की प्रसिक्त अर्थात् हेतु के ज्ञान मात्र से कार्य की उत्पत्ति वह चपलातिशयोक्ति अर्थात् चपलता संबंधी अतिशयोक्ति है ॥
यथाः—

तिय मुदरी कंकन भई, सुन त्रिय वचन प्रवास ॥

इन्हों ने कार्य कारण के पूर्वापरमाव के विध्वस में और कारण के ज्ञान मात्र से कार्योत्पित्त में लोकसीमातिवर्तन माना है। सो हमारे मत में यहां यद्यपि अतिश्योक्ति की भावना है, परंतु हेतु की विचित्रता रूप चमत्कार प्रधान होने से महाराजा भोज ने ऐसे स्थलों को विचित्रहेतु नामक हेतु के प्रकार माने हैं, सो समीचीन है। सर्वस्व के मतानुसार यहां अध्यवसाय इस रीति से है कि कार्य कारण के पूर्वापरभाव का कार्य कारण के पूर्वापरभाव के विध्वस करके निगवन किया है, परंतु उक्त विध्वंस वास्तव न होने से उस के उदर में उक्त पूर्वापरभाव का कार्य कारण है। यहां भी केवल उपमान के कथन जैसा अध्यवसाय नहीं है। सर्वस्वकार ने तीसरे प्रकार का यह लच्चण कहा है:—

संबन्धेऽसंबन्धः॥

अर्थ- संबंध रहते असंबंध कहना।

यथाः---

॥ दोहा ॥

पुष्पाकर किन्नं पुष्पशर, रची कहत सब लोग ॥
जरठ रु वेदाभ्यास जड़, विधि निहं रचिवे जोग ॥ १ ॥
यहां ब्रह्मा में समस्त मृष्टि रचना का संबंध रहते असंबंध कहा
है। सर्वस्व के मतानुसार यहां अध्यवसाय इस रीति से है कि उक्त
संबंध का उक्त असंबंध करके निगलन किया है, परंतु उक्त असंबंध
बास्तव न होते से उस के उदर में उक्त संबंध कलकता है। हमारे
मत में पेसा संबंध रहते असंबंध अतिश्योक्ति अलंकार होने के योग्य
नहीं इस उदाहरण में अलंकार तो उत्प्रेचा है, अतिश्योक्ति की नोई
यहां आचेप भी है, परंतु उत्प्रेचा की प्रधानता होने से यहां उत्प्रेचा
ही अलंकार है। और यहां भी अध्यवसाय वैसा नहीं है। अतिश्योक्ति
के चौथे प्रकार का सर्वस्वकार ने यह लच्चण कहा है:—

श्रसंबन्धे संबन्धः ॥ अर्थ--- असंबंध रहते संबंध कहना । यथाः--- सीध शिखर जसवंत के शशि मंडल परसंत ॥
यहां सौधों में शिश मंडल स्पर्श का असंबंध रहते संबंध कहा
है। सर्वस्वकार के मतानुसार यहां अध्यवसाय इस रीति से है कि
उक्त असंबंध का संबंध करके निगलन किया है। परंतु उक्त संबंध
वास्तव न होने से उस के उदर में असंबंध फलकता है। हमारे मत
से भी इस उदाहरण में लोकसीमातिवर्तन प्रधान होने से अतिश्योकि
अलंकार है, परंतु असंबंध रहते संबंध कहना इत्यादि प्रकारांतर करने
क योग्य चमस्कार नहीं, उदाहरणांतर मलें ही कहो। और यहां भी
अध्यवसाय वैसा नहीं ॥ दीचितादि प्राचीन काव्यप्रकाश और सर्वस्व
के अनुसारी हैं॥

इति ऋतिशयोक्ति प्रकरणम् ॥ ३ ॥

# ऋतुल्ययोगिता ।

वन्त्यमाख तुल्ययोगिता अलंकार के विपरीत भाव में अतुल्य-योगिता अलंकार हम से लखा गया है। तुल्ययोग शब्द का अर्थ है तुल्यों का योग वह तो सम अलंकार का विषय है। यहां तुल्य धर्म का योग हो जाने में तुल्ययोगिता शब्द की रूढि है। तुल्ययोग तुल्य-योगिता एक ही है। उक्त तुल्ययोग न होवे वहां अतुल्योगिता अलंकार है। जैसा कि तद्गुण के विपरीत भाव में अतद्गुण अलंकार इत्यादि॥

॥ चौषाई ॥ तुल्ययोगिता जहां न होई, जांन ऋतुल्ययोगिता सोई ॥ प्राचीनन दिग दर्शन भ्रूपति । ऋतुंकार यह हू है मम मति ॥ १ ॥

यथाः---

॥ दोहा ॥

मेघ माल जल ऋल्प दें, विरल जु फल तरु पंत ॥ कलि प्रभाव कम दांन में, भयो न चप जसवंत ॥ १ ॥ राजराजेश्वर दान में कम न हुआ, इस कथन से अन्य राजा-आं का दान में कम होना अर्थ सिद्ध है। किल के प्रभाव से मेघमाला भी जल अल्प देती है। तह भी फल विरल देते हैं। अन्य राजा भी दान कम देते हैं। यहां किलयुग निमित्त से मेघमालादि के साथ राजराजेश्वर में भी समयानुसार दान की कमी के तुल्ययोग का संभव रहते तुल्य-योग न होना अतुल्ययोगिता अलंकार है॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

थक बजाज ऋरजां थकी, लिख लिख थका वकील ॥
तूं नह थाको तखतसी, दे दुपटा मंदील ॥ १ ॥
इति पितुः कविराज भारतीदानस्य ॥

यथावाः---

॥ मनहर ॥

चले चंद्र बांन घन बांन श्रहो कोक बांन, चलत कबांन श्रासमांन धूंम है रह्यों। चली जम डाढ़ें समशेर चली चले सेल, ग्रीषम को तरिंग तमा सो श्राय ज्ये रह्यो ॥ ऐसी समे माधो के मुकुंद नें चलाये हाथ, श्रिर न चलाये पाय भारत विते रह्यो । हय चले हाथी चले संग तज साथी चले, ऐसी चलाचल में श्रचल हाडा है रह्यो ॥ १ ॥

इति कस्यचित्कवेः॥

धोरी ने सम के विपरीतभाव में विषम, तद्गुण के विपरीत भाव में अतद्गुण इत्यादि दिक् प्रदर्शन किया है। उस के अनुसार हम ने अनुल्ययोगितादि अलंकार दिखाये हैं। तुल्ययोगिता में हेतु अलंकार नहीं. वैसे अनुल्ययोगिता में विशेषोक्ति अलंकार नहीं; क्योंकि यहां कार्य कारण भाव में तात्पर्य नहीं किंतु अनुल्ययोग में तात्पर्य है।

## इति ऋतुल्ययोगितां प्रकरणम् ॥ ४ ॥

## श्रधिक ॥

अधिक शब्दं का अर्थ तौ प्रसिद्ध है। सो वस्तु की अधिकता रुचिकर होवे वहां अधिक अलंकार है॥

॥ चौपाई॥
जिंह तिंह विध वस्तू अधिकाई,
अधिक अलंकत रूप सुखदाई॥
परिमाणादिक तें ज निहारा,
होत ज यहें अनेक प्रकारा॥ १॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

जिन मावत सब जगत में, जे गुन गन जसवंत ॥
ते मरुपति तुव मनिह में, सुख सौं वसे लसंत ॥ १ ॥
उक्त रीति से यहां राजराजेश्वर के मन की विशासता के विषय
में अधिकाई अर्थात् महत्ता की प्रतीति होने से अधिक अलंकार है ॥
यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

श्रति विशाल हिर हृद्य कों, तन्वी पूरन कीन ॥
श्रन्य सपत्नी के लिये, यातें ठीर रहीन ॥ १ ॥
यहां हिर के विशाल हृदय को पूरन करने से तन्वी के लावरयादि गुर्खों के विषय में अधिकता अर्थात् वहुतपन की प्रतीति होने से
अधिक अलंकार है ॥ और तन्वी हो कर तीन लोक जिस के हृदय में
हैं ऐसे हिर के हृदय को उक्त रीति से पूर्ण किया यह विचित्र की
संकीर्णता भी है ॥

#### ॥ दोहा ॥

सबन सराहे जनकपुर, रघु कुमार भुजदंड ॥
चंद्रचूड़ धनु भंग ध्वनि, किय पूरन ब्रहमंड ॥ १ ॥
धनुष भंग ध्वनि अल्प होती है। चंद्रचृड़ धनुषमंग ध्वनि का
अन्य धनुभँग ध्वनि की अपेचा उक्त आधिक्य होने से अधिक अलंकार है॥
यथावा:—

॥ संवैया ॥ रावरो प्रादुरभाव निरंतर,

रावरा त्रापुरनाव ानरतर,
है सब ही जग कों सुख रासी।
चंद की मंदता वीच दुचंद है,
कीरति खेतता भूरि विकासी॥
रांन फता तुव जन्महि नें,
यह कैसी अपूरव वात निकासी।
ही द्वितिया यह श्रीषिध पोषक,
सो नर पोषक हू वहें प्रकासी॥ १॥

इति शाहपुरा निवासी चारण सोदा बारहठ कृष्णसिंहस्य ॥
यहां शुक्क द्वितीया की पोषकता रूप गुण के विषय में संख्या
की अधिकाई होने से अधिक अलंकार है ॥
यथावा:---

#### ॥ दोहा ॥

तुम किह बोलत मुद्रिके, मूंन होत यह नांम ॥ कंकन की पदवी दई, तुम विन या कह रांम ॥ १ ॥ इति केशवकृत रामचन्द्रिका आया मंथे ।

त्रशोक वन में हनूमान ने सीता को रामचंद्र की मुद्रिका नि-शानी के लिये दी, तहां मुद्रिका प्रति सीता ने पूछा। "है कुशल मुद्रिके राम गात"। तब हनूमान ने कहा है "तुम कहि बोलत मुद्रिके" इति। यहां मुंदरी के पदवी के विषय में अधिकता होने से अधिक अलं-कार है।। मथावाः—

> ॥ चौगई ॥ प्रति राचस करत जु जुघ कांमहिं, देखे उन जु ऋनेक सु रांमहिं ॥

यहां राचस राचस प्रति युद्ध करते हुए एक ही रामचन्द्र को उन राचसों ने अनेक करके देखा यह भी रामचन्द्र के संख्या की अधि-काई से अधिक अलंकार है। यथावाः—

॥ दोहा ॥

तन नामें वैराग्य दृढ तत्थइ ज्ञान उदोत ॥ श्रा श्रारत श्रनुराग की, गत ही में गत होत ॥ १ ॥ इति जोधनगराधीश राजराजेश्वर मानसिंहस्य ॥

यहां भी संगीत रूप गित में मोच रूप गित का भी लाभ होना संख्या की अधिकता से अधिक अलंकार है ॥ अधिक में चारुता लाने के लिये प्रयत्न करते हुए काव्य प्रकाश गत कारिका कार ने यह ल-चया कहा है— .

> महतोर्यन्महीयांसावाश्रिताश्रययोः क्रमात् ॥ त्राश्रयाश्रयिणौ स्यातां ततुत्वेष्यधिकं तु तत्॥१॥ त्रर्थ-जोसूक्त रहता हुआ भी आश्रय और आश्रयी क्रम् से महत्

अथ-जा सूचन रहता हुआ ना आश्रय आर आश्रय कम स नहत् आश्रयी और आश्रय का संबंध होने से महत् हो जावे अर्थात् जाना जावे वह अधिक अलंकार "जिन मावत सव जगत में " इति। यहां सूचमता से प्रसिद्ध मन रूप आश्रय महत् गुगा गगा रूप आश्रयी का संवंध होने से महत् प्रतीत होता है, इसलिये यहां अधिक अलं-कार है।

॥ दोहा ॥

तीन लोक हरिउदर मऋ, मावत ताहि मभार ।।

श्रानंद नारद श्रागमन, मावत नांहिँ निहार ॥ १ ॥
यहां इतनी महत्ता से प्रसिद्ध नहीं भया हुश्रा उक्त श्रानंद रूप
श्राश्रयी हरि उदर रूप महत् आश्रय का संबंध होने से श्रात महत्
प्रतीत होता है। इस रीति से यहां श्रिषक श्रवंकार है। ऐसे उदाहरएों में तो प्रकाशकार के बच्चणों की संगति हो जाती है। परंतु हमारे
दिखाये हुए "प्रति राच्स करत जु जुध" इत्यादि उदाहरणों में अव्याप्ति होती हैं; क्योंकि इन उदाहरणों में आश्रयाश्रयी भाव संबंध
नहीं है। साहित्य शास्त्र में रोचकता की कसोटी सहृदयों का हृदय
ही है। श्रोर कोई निमित्त नहीं है। श्रोर यहां चारुता का प्रहण श्रवंकार नाम से ही हो जाता हैं, इसिबिये प्राचिनों का यह प्रयक्त व्यर्थ
है। सर्व संप्राहक धोरी का नाम रूप बच्चण ही समीचीन है। प्राचीनों
ने जभ्य उदाहरणानुसार ये बच्चण वनाये हैं, परंतु उदाहरण एक ही
प्रकार के नहीं होते हैं। सर्वस्व का यह बच्चण है:—

श्राश्रयाश्रयिणोरनातुरूप्यमधिकम् ॥

अर्थ— आधाराधेयों की विरूपता अर्थात् आश्रय से आश्रय आधिक होने, आश्रय से आश्रय अधिक होने सो अधिक ॥ विमर्शनीकार कहता है कि निरूपता तो निषम में भी है, परंतु नहां तो उन पदार्थों के मिलने से पहिले भी उन की विरूपता स्वभान सिद्ध हैं। और यहां अधिक में तो न्यूनाधिकभान आपस की अपेना से सिद्ध हो ने से दोनों का मिलाप करने से ही विरूपता सिद्ध होती है ॥ यथा:—

### ॥ दोहा ॥

जगत श्रादि के जलिह में, बुद बुद इव ब्रहमंड ॥
जिस जल में निहें माय है, जस जसवंत प्रचंड ॥ १ ॥
यहां संसार के आदि का जल रूप आश्रय ब्रह्मांड रूप आश्रयी
से श्रिषिक है। श्रीर जगत आदि के जल रूप आश्रय से राजराजेश्वर
का जस रूप आश्रयी अधिक है। यहां दोनों का मिलाप करने से विरूपता सिद्ध होती है। पूर्वोक्त खंडन से यह लच्च भी खंडित है॥
यथावाः—

#### ॥ सर्वेया ॥

श्रायो कलकत्ते पत लंदन दिली को भुज,
पूजिवे बुलायो त्योंही वाके मन भायो तूं।
भनत मुरार जान्यो ढाल क्षित क्षत्रिन नैं,
माल महिपाल को सुमेर दरसायो तूं।।
साहसी सपूत कोंन तो सौ जसवंत श्राज,
राज पाय तुरत पिता को पद पायो तूं।
मारू नरनाह सब करत सराह पात,
साह की सभा में वाह वाह बाज श्रायो तूं॥ १॥

साला के मनकों में सुमेरु अधिक है। वैसे ही महीपाल माला में राजराजेश्वर अधिक हैं।

यथावाः—

॥ बंद नीशानी ॥ के लग्गे गोडां कनें, के लग्गे कम्मर ॥ महाराजा श्रजमालरे, नह कोय बराबर ॥ १ ॥

इति कस्यचित्कवेः॥

कुदलयानंदकारादि प्रकाशकार के अनुसारी हैं। और रलाकर-कार आदि सर्वस्व के अनुसारी हैं। व्यतिरेक में भी कहीं उपमेय में आधिक्य होता है, परंतु वहां प्रथक् करण रूप चमस्कार उद्धर कंधर होने से व्यतिरेक अलंकार होता है। "प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। इति न्यायात्"॥ अधिक शब्द का व्यवहार लोक विलच्चाता में और महत्ता में है, सो इन दोनों में अधिक अलंकार मानता हुआ रुद्धट महत्ता का तो लच्चण उदाहरण काव्यप्रकाश के अनुसार कहता है। और विलच्चाता के उस ने ये लच्चण उदाहरण कहे हैं।

> यत्रान्योन्यविरुद्धं, विरुद्धवलवत्कियाप्रसिद्धं वा ॥ वस्तुद्वयमेकस्मा-

## जायत इति तद्भवत्यधिकम् ॥ १ ॥

अर्थ-जहां आपस में विरुद्ध अथवा विरुद्ध बलवान् क्रिया करके प्रसिद्ध ऐसी दो वस्तु एक से उत्पन्न होवें, इस प्रकार वहां अधिक अलंकार होता है॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

ज्वलत श्रनल जल मेघ यह, वरसत श्रचरज एह ॥ सागर से उत्पन्न भे, विष श्रमृत लख लेह ॥ १ ॥

यहां ज्वलत् अनल से विद्युत की विवचा है अनल और जल आपस में स्वभाव से विरोधी हैं। अनल जल को नष्ट करनेवाला है। जल अनल को नष्ट करनेवाला है। इन का एक सेघ से उत्पन्न होना यह आधिक्य है, अर्थात् विलच्चगता है।विष और अमृत मारने जिला-ने की विरुद्ध किया करनेवाले दोनों की एक समुद्र से उत्पत्तियह आर्थि-क्य अर्थात् विलक्षणता है, विष अमृत अनल जल की नांई आपस में विरुद्ध नहीं; किंतु इन की मारने जिलाने की किया आपस में विरुद्ध है। इमारे मत में यह रुद्रट की भूज है। यहां लोक विलच्च सता तौ विचित्रता रूप है, सो विचित्र असंकार आगे कहा जायगा। विचित्र अलंकार का संग्रह अधिक के नाम से करना समीचीन नहीं; क्योंकि विचित्र अर्थ में अधिक शब्द प्रसिद्ध नहीं। और विचित्र अनेक प्रकार से होता है। जिस का उक्त विशेष में नियम करना भी समीचीन नहीं किसी प्राचीन ने यह उदाहरण अधिक अलंकार का इस तात्पर्य से दिया है कि जल वरसनेवाले जलद ने अग्नि को भी वरसा, सो यहां एक नियत जल वस्तु से दूसरी वस्तु अग्नि का वरसना संख्या से अधिक है। ऐसे ही अमृत के साथ समुद्र से दूसरा विष भी उत्पन्न हो गया, यह भी वस्तु की संख्या से अधिकता है, सो श्रम से रुद्रट ने सड़ उदाहरण का तात्पर्य विस्मय समक्त करके यह लच्चण कहा है।

# इति अधिक प्रकरणम् ॥ ५ ॥

### श्रनवसर ।

वच्यमाख अवसर के विपरीत भाव में अनवसर अलंकार हम से लखा गया है ॥ अवसर नाम मौके का है ॥

॥ दोहा ॥

है जु अनवसर तित कहत, सुकवि अनवसर नांम । यह तम को अप्रिय तदिए, सन जसवँत जस धाम ॥ १ ॥ यथाः--

> ॥ चौपाई ॥ श्राय संदेसी सेना श्राई. मरु वीरन शर रुष्टि वताई ॥ तब लों पियन संधि मन भाई, वन वस चहत स कवन भलाई ॥ १ ॥

यहां राजराजेश्वर के शत्र ख़ियों की निज स्वामी प्रति उक्ति है, कि संदेशा हुआ इत्यादि समय संधि का अवसर था, तब तौ न करी, अब राज्य श्रष्ट हो कर बनवास दशा में संधि को चाहना अन-वसर है। यह मन रंजन होने से अखंकार है॥

यथावाः-

॥ दोहा ॥ गये विदेसन बंधु सब, तरुनी तज्यौ सनेह ॥ कृषि नाशी पशु मर गये, दूध न वरसहु मेह ॥ १ ॥ इति महाकवि रोहडिया चारण नरहरदास कृत अवतारचरित्र भाषा यंथे।

#### यथावाः---

॥ दोहा ॥ श्रमल ब्रतें उघरी नहीं, पलक घरी श्ररु जांम ॥ श्रॅंखियें अमल तगीरकी, अब उघरी किंह कांम ॥ १ ॥ डाते कस्यचित्कवेः।

## इति अनवसर प्रकरणम् ॥ ६ ॥

# त्रमुज्ञा ॥

यहां अनु उपसर्ग का अर्थ है अनुकूत ज्ञा धातु ज्ञान अर्थ में. है। अनुज्ञा इस शब्द समुदाय का अर्थ है अनुकूत ज्ञान। कहा है चिंतामिश कोषकार ने भी "अनुज्ञा अनुमती"। अनुमति अनुकूत मित यहां अंगीकार में रुढि है, अंगीकार योग्य के अंगीकार में तो कुछ भी चमत्कार नहीं। अनंगीकार योग्य का अंगीकार चमत्कारकारी होता है। और ऐसा अंगीकार किसी निमित्ति से ही होता है। इसिविये ऐसे अंगीकार विशेष में यहां अनुज्ञा शब्द की रुढि है।

॥ दोहा ॥

जोग अनंगीकार की, अंगीकार नरेस ॥ क्षे कौन हू निमित्त सीं, वह अनुज्ञा राम वेस ॥ १॥

यथाः---

#### ॥ मनहर ॥

द्वारपाल लकुटी सों मुकुट महीपन के, देखियें अनेक गेंद जैसे नाचियतु है। संचरत संकित सो सिंधुदेश बादशाह, ऐसो मरुनाथ राजद्वार राचियतु है। सादर प्रवेस हो मुरार कविराज जहां, समुख समीप बैठि कीत वाचियतु है। सार मांन श्रेष्ठ सनमांन जसवंत तेरों, जुग जुग जाचक को जन्म जाचियतु है॥ १॥

शैं सिंधदेश की राजधानी हैदराबाद के बादशाह अबदुननवी के बजीर मीर नसीरखा ने श्रव हुन-मनी का राज छीन लिया तब वे महाराजा श्रीविजीसिंघजी के शरख आ गये क्व से उन के वर के जोधपुर में हैं। उन को बहुतसी जागीर दे स्क्खी है। और महाराजा साहिब उन को अपने बराबर श्रद्धी-सनपर विठलाते हैं।

जाचक जन्म जगत में अनंगीकार योग्य है जिस का यहां अंगीकार है। और इस अंगीकार में निमित्त राजराजेश्वर का एक श्रेष्ट सन्मान है। अनंगीकार योग्य का अंगीकार किसी गुणके लेश से होता है, तथापि अनंगीकार योग्य का अंगीकार रूप चमत्कार प्रधान होने से यहां अलंकार तो अनुज्ञा ही होगा। न कि वच्चमाण लेश अनंकार। चंद्रालोक का यह लच्चण है:—

दोषस्याभ्यर्थनानुज्ञा तत्रैव ग्रुणदर्शनात्॥

. अर्थ- तत्रैव अर्थात् दोष में ही गुण देखने से दोष की अभ्यर्थ-ना अर्थात् याचना सो अनुज्ञा अर्लकार ॥ कुवलयानंद के अनुसारी रसगंगाधरकार का यह लच्चण हैं:—

> उत्कटग्रणविशेषजाजसया दोषत्वेन प्रसिद्ध-स्यापि वस्तुनः प्रार्थनमनुज्ञा ॥

अर्थ — गुगा विशेष की अर्थात् किसी गुगा की उत्कट अर्थात् अस्तंत लाजसा से दोष करके प्रसिद्ध भी वस्तु की प्रार्थना सो अनुज्ञा ॥ यथाः—

होहु विपत जा में सदा, हिये चढत हिर आंन ॥
 ऐसे प्रार्थना रूप अंगीकार के उदाहरखों से अम करके चंद्रालोक के कर्ता ने लच्च में अभ्यर्थना ऐसा नियम कहा है। उस के
अनुसार दूसरों ने भी कहा है, सो भूल है। क्योंकि अंगीकार तो सामान्य है। प्रार्थनादि उसके विशेष हैं॥ इस लिये अप्रार्थना वाले उदाहरखों में अव्याप्ति होती है।

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

धन गरीब की नार वह, सोवत वंदत चंद।
धिक् धनाट्यता जहां लगे, कोट कपाटन टंद॥ १॥
इति कस्यचित्कवेः।
कपाट हीन घर अनंगीकार योग्य है जिसका यहां अंगीकार है

ब्रोर इस अंगीकार में निमित्त मित्र मिलाप कीसुगमता है, स्तुति आर्थ अंगीकार है, यहां प्रार्थना नहीं । उत्तरार्थ में अनुज्ञा का विपरीत भाव है; क्योंकि धनाढ्यता लोक में अंगीकार के योग्य है, जिस का यहां अनंगीकार है। इस को रसगंगाधरकार ने तिरस्कार नामक अलंकार कहा है, सो आगे दिखाया जायगा और लभ्य उदाहरणानुसार लच्च में कहा है कि "गुण जानकरके" सो यह भी नियम करना प्राचीनों की भूल है क्योंकिः—

जगत विनाशक जांन जिय, गरल पांन किय ईश ॥

यहां श्रव्याप्ति होवेगी। यहां तो श्रनंगीकार योग्य विष के श्रंगीकार में विष की जगत् विनाशकता दोष ही निमित्त है, इसलिये धोरी का सर्व संग्राहक नामरूप लच्चण ही समीचीन है॥

इति अनुज्ञा प्रकरणम् ॥ ७ ॥

## **ऋन्योन्य**ा

अन्योन्य शब्द का अर्थ है परस्पर। कहा है चिंतामणि कोष-कार ने "अन्योन्य परस्परार्थे"।

॥ दोहा ॥

न्टप जसवँत ऋन्योन्यता, ऋन्योन्यालंकार।

उपकारादिक सों यहै, होत जु वहुत प्रकार ॥ १ ॥ श्रन्योन्यता श्रर्थात् परस्परपन उस का जहां वर्णन है, तहां श्रन्योन्य श्रलंकार ।

यथाः---

॥ दोहा ॥

जसवँत सों शोभत जगत, जग सों नृप जसवंत । शशि मों गगन रु गगन सों, शशि शोभा धारंत ॥ १ ॥ ऐसा परस्पर उपकार का उदाहरण मिलने से महाराजा भोज ने उस के धनुसार यह लच्चम कहा है:—

श्रन्योन्यमुपकारो यस्तदन्योन्यं त्रिधा च तत्।

## ं वाच्यं प्रतीयमानं च तृतीयं तूभयात्मकम् ॥ १ ॥

अर्थ-जो परस्पर उपकार सो अन्योन्य ॥ वह तीन प्रकार का है। वाच्य १ प्रतीयमान २ और तीसरा उभयात्मक अर्थात् वाच्य और प्रतीयमान दोनों ॥ चंद्रालोक आदि इन के अनुसारी हैं।

### ॥ दोहा ॥

शब्द सु शोभा अर्थ की, देत वढ़ाय निहार।
त्यों हीं शोभा शब्द की, वढ़वत अर्थ मुरार॥ १॥
ऐसा उत्कर्व विषयक उदाहरण मिबने से भानुदत्त ने यह बच्चण
किया है:—

## परस्परमुत्कर्षजननमन्योन्यम् ॥

अर्थ-परस्पर उत्कर्ष उत्पन्न करें वह अन्योन्य अलंकार ॥ रूप और धर्म विषयक उदाहरण मिलने से रत्नाकरकार ने यह लच्चण किया है:-

### रूपधर्मयोः परस्परनिबंधत्वमन्योन्यम् ।

अर्थ-रूप और धर्म का परस्पर निवंधन अर्थात् संबंध अन्योन्य अर्त्वकार है। स्वरूप का यह उदाहरण दिया है:— यथाः—

धन से प्रज्ञा होत है, प्रज्ञा से धन होत ॥
यहां प्रज्ञा और धन किसी का धर्म करके विविच्चित नहीं हैं
किंतु धर्मी करके ही विविच्चित हैं, इसिलये यह स्वरूप का उदाहरख
है। धर्म का ऐसा उदाहरख दिया है:-

॥ वैताल ॥

हय खुरन सों उठ रेनु घोर, ऋँधेर भी उज्जीन, वह वेर मट जसवंत के, यह कृत्य ऋदुत कीन ॥ इक दूसरे पहिचान ऋपने, हने वीर विपच्छ, ऋवरंगजेब जु उच्चस्वी, रहोर है रन दच्छ ॥ १ ॥ यहां वीररूप धर्मियों में पहिचानने रूपधर्म की अन्योन्यता है। भानुदच द्वि में बिखता है कि उत्कर्ष यह उपबच्च्यहै। वेर स्पर्धादि- क भी जान लेने चाहिये। सो इस साहित्य शास्त्र में उपलच्च एता का अंगीकार है, तथापि हमारे मत में नामार्थ रूप सर्वव्यापी धोरी का लच्च एपट रहते उत्कर्षादि विशेष कह कर फिर उस को उपलच्य उहरा करके परस्पर स्पर्कादि का संब्रह करना वृथा परिश्रम है। ऐसे विषय में कहावत भी है:—

प्रजालनादि पङ्कस्य दूराद्रूपर्शनं वरम् ॥
पंक पखारन सौं भलो, वाको अपरस मित्त ॥
अन्योन्यता अनेक प्रकार की होती है।

यथाः--

॥ दोहा ॥

करत कपोलन श्रासित मद, तुव जस करत जु श्वेत ॥ लिख यह हठ निज दुरद प्रति, देवेश्वर हस देत ॥ १॥, यहां मद और जस का परस्पर हठ है:—

॥ दोहा ॥

श्रावत श्रिलि शुक चंचु पर, जांन जु कुसुम पलास ॥
शुक पकरन इच्छा करत, जांन जंबु फल जास ॥ १ ॥
श्रन्योन्य अवंकार को नहीं कहते हुए आचार्य दंडी ने इस को
अन्योन्यश्रांति ऐसा श्रांति का प्रकार कहा है, परंतु अन्योन्य अवंकार
माना जाने, तब यह अन्योन्यश्रांति ऐसा अन्योन्य का प्रकार है; क्योंकि यहां अन्योन्यता का चमत्कार प्रधान हो करके रहता है:—

॥ चौषाई ॥
नीरिंघ नम नम नीरिंघ भौ भल,
बड्वानल रिंव रिंव वड्वानल ॥
पुच्छोच्छालन मीन शरीरा,
हरि जसवंत हर हु नित पीरा ॥ १ ॥

यहां अन्योन्य परिणाम है। ऐसा मत कहो कि ऐसा है तो इंदी की अंगीकार की हुई अन्योन्योपमा को तुम ने ही उपमा का अकार क्यों कहा, अन्योन्य का प्रकार कहना चाहिये था ? क्योंकि परस्पर भ्रांति इत्यादि में तो अन्योन्यता का चमत्कार प्रधान है, और अन्योन्योपमा स्थल में प्रसिद्ध उपमान की उपमा से सादृश्य का निर्णय सिद्ध होते रहते फिर उस उपमेय की उपमा उपमान को करने में अन्योन्यता चमत्कार में पर्यवसान नहीं, उस का प्रयोजन तो परस्पर तुला न्याय से सादृश्य का दृढ निर्शय करना है, इसिलिये वहां उपमा में ही पर्यवसान होने से वह उपमा का ही प्रकार है। काव्यप्रकाश में यह लच्चा है:—

क्रियया तु परस्परं वस्तुनोर्जननेऽन्योन्यम्॥ इति में इस का बर्थ कहा हैः— श्रर्थयोरेकक्रियामुखेन परस्परं कारणत्वे साति श्रन्योन्य-नामालंकारः॥

अर्थ-दो अर्थों की एक किया द्वारा परस्पर कारणता होने वहां अन्योन्य नाम अलंकार ।

यथाः--

#### दोहा

सर सों फेलत हंस श्री, हंसन सर श्री मित्त॥

यहां सरोवर और हंस दोनों की शोभा फैलाने रूप एक किया द्वारा परस्पर कारणता है। सर्वस्वकारादि काव्यप्रकाश के अनुसारी हैं। अन्योन्य शब्द का परस्पर इतना मात्र अर्थ करने से इस अलंकार का स्वरूप स्पष्ट होते रहते सब का गौरव व्यर्थ है। और "इक दूसरे पहिचान अपने हने बीर विपच्छ"। इस गुण की अन्योन्यता में अव्या-िस होती हैं। ज्ञान को न्याय शास्त्र में गुण कहा है। विलंब से भी अन्योन्यता हम से देखी गई है।

यथाः---

॥ सनहर ॥

सकल सिँगार साज साथ ले सहेलिन कों, सुंदरि मिलन चली त्रानँद के कंद कों । कवि मतरांम बाल करत मनोरथन, देख्यों परजंक पे न प्यारे नंद नंद कों ॥ नेह तें लगी है देह दाहन दहन गेह, वाग के विलोक द्रुम वेलिन के टंद कों । चंद को हसत तब श्रायो मुख चंद श्रब, चंद लाग्यो हसन तिया के मुख चंद कों ॥ १॥

इति रसराज भाषा यंथे।

यहां अन्योन्य अपकार है। और अन्योन्य अपकार में विलंब है। एक समय में नहीं है, तथापि अन्योन्यता का चमत्कार वैसा का वैसा अनुभव सिद्ध है। महाराजा भोज ने "अन्योन्यचूढ़िका" नामक अन् न्योन्य अलंकार का प्रकार मान कर ऐसा उदाहरण दिया है:—

॥ चौपाई ॥

शशि सों निशा निशा सों शिश भज, शिश रु निशा सों शोभत नभ थज। कवि सों सभा सभा सों किव वर, दोन्यों सों जसवंत नरेश्वर॥ १॥

चूड़िका न्याय इस प्रकार है, कि श्ली के हाथों में चूड़िका का समुदाय होता है, और वे चूड़िकायें आपस में उत्तरोत्तर संबंध रखती हैं, जैसे यहां भी अन्योन्य ने आगे संबंध किया है। हमारे मत में ऐसा प्रकार तो वन सकता है, परंतु चूड़िका तो परस्पर सजातीय होती हैं। उक्त उवाहरण में अन्योन्य का संबंध आगे अन्योन्य में नहीं। "कवि सों सभा सभा सों कवि वर' यह तो अन्योन्य है। और "इन दोनों से राजराजेश्वर शोभता हे" यह हेतु अलंकार है, इसलिये सजातीयता से अन्योन्यचूड़िका न्याय यहां घटता नहीं। उक्त न्याय घटने के लिये हम दूसरी रचना करते हें:—

॥ चोपाई॥

कवि सीं सभा सभा सीं कवि वर, दोन्यों सीं जसवंत नरेश्वर । जसवँत से ये दोन्यों राजत, सुन यह कथा सुरेश्वर लाजत॥ १॥

अन्योन्य करने में यथायोग्यता भी है, तथापि परस्पर करने का चमत्कार प्रधान होने से अवंकार तौ अन्योन्य है, न कि सम । श्रोर सम के अंश विना भी अन्योन्य होता है । यथाः—" हय खुरन सों " इति । यहां एक दूसरे को आपस में पहिचानने में यथायोग्यता नहीं है । और अन्योन्य के अंश विना सम होता है । यथाः—

॥ संवेषा ॥
माखन सो मन दूध सो जोबन,
है दिधितें अधि की उर ईठीँ।
जा मुख आगे अपाकर बाब,
समेत सुधा वसुधा सब सीठी ॥
नैंनन नेह चुवें किव देव,
बुआवत वेंन वियोग अँगीठी।
ऐसी रसीली अहीरी यहे,
कहो क्यों न लगें मनमोहनें मीठी॥ १॥

यहां अहीरी को उसी के उपस्कर की उपमा यथायोग्य होने से अन्योन्य के अंश विना सम अलंकार है ॥

इति अन्योन्य प्रकरणम् ॥ ८ ॥

# श्रपन्हुाते ॥

"न्हुङ्" धातु से अपन्हुति शब्द वना है । "न्हुङ्" धातु अ-पन्हव अर्थ में है । कहा है धातुपाठ में "न्हुङ् अपन्हवे" यहां अप उपसर्ग है । "न्हु" धातु से माव में "अप्" प्रस्य होने से " अपन्हव " शब्द, और "कित्" प्रस्य होने से "अपन्हुति" शब्द वना है । दोनों

मित्रता । उच्छिष्ट.

शब्दों का अर्थ एक है। यहां अपन्हन का अर्थ है गोपन। कहा है चिंतामाणिकोषकार ने "गोपनमपन्हने"।

॥ दोहा ॥

होत अपन्हव तिंह कहत, सुकवि अपन्हुति नांम ॥ भूषन भूषन भूमि के, सुन जसवँत जस घांम ॥ १ ॥

यथाः---

॥ दोहा ॥

सारद सिस निहं सुंदरी, उदयो जस जसवंत ॥
श्रंक न संग रही जु लग, भिच्छुक जन की पंत ॥ ९ ॥
शास्त्र में श्रेष्ठ वस्तु का वर्ण रवेत कहा है। अश्रेष्ठ वस्तु का वर्ण
श्याम कहा है। उस के अनुसार हम ने भिचुकों का वर्ण श्याम कहा
है। यहां नायिका की विरह दशा में शशी उद्दीपन है, इसिलये सिसी ने
उस को राजराजेश्वर का जस वतला कर छुपाया है। राजराजेश्वर के
जस में कोई दाग नहीं है। और चंद्र में दाग है, इसिलये यह शंका
मिटाने को कलंक को भिचुकों की पंक्ति वतला कर छुपाया है॥
थथावाः—

॥ दोहा ॥

श्रायें पात्रस श्राय है, श्रवस विदेसी धांम ॥
कद्व न फूले उड वसे, तरु डारन वस घांम ॥ १ ॥
वर्षागम में कदंव फूलते हैं। वर्ष ऋतु उद्दीपन है, इसिंबचे सखी
ने विरिहिणी नायिका से कदंवों के फूलने को उक्त रीति से छुपाया है।
यथावाः—

॥ सवैया ॥ नांहिं यहें नभ मंडल मंडित, सोहत अंवुनिधी ऋति कायक । नांहिं यहें उड टंद ऋमंद जु, फेनन बुंद फर्बें सुख दायक ॥ नांहिं ऋखंडल इंदु को मंडल, कुंडलाकार फनीन को नायक । नांहिं कलंक को ऋंक यहें, सखि सोवें मुरार मुरार सहायक ॥ १ ॥

यहां भी सखी ने विरहिशी से चंद्र को छुपाया है।

यथावाः---

#### ॥ संवैया ॥

ए न घटा तन त्रान सभे भट,
ए न छटा चमके छहरारी।
गाजे न वाजत दुंदुभी ए,
बक पंत नहीं गज दंत निहारी॥
ए न मयूर जु बोलत हैं।
बिरदावत मंगन के गन भारी।
ए नहिं पावस काल अली,
अभमाल अजावत की असवारी॥ १॥

इति कविया चारण कविराज करनीदांनस्य ॥ यहां भी तादृश मेघागम उद्दीपन को जोधपुराधीश की सवारी वतला कर विरहिणी नाथिका से सखी ने छुपाया है। धोरी का यह उदाहरण है—

#### ॥ दोहा ॥

सिस में श्रंक कलंक कों, समुमहु जिन सदभाय। ं सुरत श्रमित निस सुंदरी, सोवत उर लपटाय। १।

यहां अपन्हुति इस रीति से है, कि चंद्रोदय उद्दीपन नायिका को वतला कर मान मोचन का उपाय करती हुई सखी ने चंद्रमा में कालिमा अरुचिकर होने से उस को छुपा कर सुरत श्रामित निस सुंदरी का उर में लिपट कर शयन करने रूप महान उदीपन दिखाया है। काव्यप्रकाशकार ने भी परंपरा से आया हुआ यह उदाहरण दिया है। छुपाने में रोचकता लाने के लिये धोरी ने ऐसी रचना की है। रोचकता विना अलंकार नहीं होता है।

यथाः---

## ॥ दोहा ॥

प्रभा तरोंने लाल की, परी कपोलन र्ट्यान । कहा ब्रुपावत चतुर तिय, कंत दंत व्रत जांन । १ ।

इति रसराज भाषा ग्रंथे।

यहां कर्ण भूषण तरोंना के लाल की प्रभा को पित का दंत छत जान कर नायिका ओड़नी से छुपाती है, सो यह छुपाना रोचक न होने से अलंकार नहीं, अलंकार तो यहां सखी के परिहास में आंति है ॥ इस अलंकार के साचात् स्वरूप को नहीं समझते हुए प्राचीनों ने धोरी के ऐसे उदाहरणों में एक का अपन्हव करके दूसरे का स्थापन जान कर अपन्हति शब्द का अर्थ किया है "एक का निषेध करके दूसरे का स्थापन"। कहा है चिन्तामिणकोषकार ने "अपन्हवः अपलापे। अपन्तापः सतोऽप्यस्त्वेन कथने " सत् अर्थात् विद्यमान का भी अविद्यमानता से कथन। आचेप से यह विजच्च गता समझी है कि आचेप में तो निषेध मात्र है। और यहां एक का निषेध करके दूसरे का स्थापन है। इस सिद्यांत के अनुसार प्राचीनों ने सन्ध्रण वनाये हैं। वेद व्यास भगवान् का यह जच्च है—

## अपन्डुतिरपन्डुत्य किंचिदन्यार्थदर्शनम् ॥

अर्थ-अपन्हव करके कोई और वस्तु दिखाना अपन्हुति अर्ल-कार ॥ यही लच्चण आचार्य दंडी और महाराजा भोज ने रक्ला है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्चण है-

## प्रकृतं यन्निपिघ्यान्यत्साघ्यते सा त्वपन्हृतिः ॥

अर्थ-जो प्रकृत का निषेध करके अन्य सिद्ध किया जाता है वह अपन्हुति ॥ वामन, वाग्भट, रुद्धट, सर्वस्वकार इत्यादिकों ने भी ऐसे ही लच्च कहे हैं ॥ आचार्य दंडी का यह उदाहरण हैं— ॥ चौपाई ॥

मन्मथ के नाहिं पंचहि सायक,

्रहें अनंत विरही जन घायक॥

काव्यप्रकाश में दूसरा उदाहरण यह है-

॥ दोहा ॥

मंजिर प्रति ऋिल के कपट, महा वैर वस मार। विष जुलगायो प्रति विशिख, सिल सहकार निहार। १।

रोचकता विना कहीं भी अखंकार नहीं होता, सो एक का निषेध करके दूसरे के स्थापन में रोचकता न होने से अखंकार नहीं। दंडी के उक्त उदाहरण में अखंकार तो प्रसंग विध्वंस मान मोचनो-पाय करती हुई सखी की उक्ति में अज्ञातज्ञापन रूप विधि है। भय दिखा कर मान मोचन करने को प्रसंग विध्वंस मान मोचनोपाय कहते हैं। और प्रकाशकार के उक्त उदाहरण में प्रसंग विध्वंस मानमो-चनोपाय करती हुई सखी की उंक्ति में प्राचीन मत का दृढारोपरूपक और हमारे मत का दृढाभेद अखंकार है। यहां छुपाना नहीं; किंतु निष्ध है। जहां वस्तु के प्रकट होने में हानि की संभावना से प्रकट न होने देने की आवश्यकता होवे वहां तो छुपाना है। और उक्त प्रयोजन विना निषेध करना निषेध मात्र है। सो यहां तो अमर सहित रसाख मंजरी को विष खगाये काम बाग्र कह कर उदीपन का आधिक्य वताया है, इसिवये छुपाना नहीं। ऐसा अन्यत्र भी जान खेना चाहिये। रूपक की दृढ्ता के खिये प्रकृत के निषेध को आचार्य दंडी तत्त्वापन्हव-रूपक कहता है। दंडी ने—

॥ दोहा ॥

निहं तुव त्रानन पद्म यह, नयन न मधुकर दोय। दसन न केसर हैं ज़ु पिय, रह्मों सु त्रानिमिष जोय। १। यह उदाहरण दे कर कारिका जिस्ती है—

## म्रुखादित्वं निवर्त्येव पद्मादित्वेन रूपणात् । उद्मावितग्रणोत्कर्षं तत्त्वापन्हवरूपकम् । १ ।

अर्थ-मुखादिपन को निवर्तन करके ही पद्मादिपन से रूपण कर-ने से उद्गावित गुणोत्कर्ष अर्थात् गुण के उत्कर्ष को उठाता हुआ तत्व अर्थात साचात स्वरूप का निषेध सहित रूपक है।। दंडी के मुख से ही यह निरधार होता है, कि एक का निषेध करके दूसरे के स्थापन श्रंश में अलंकार नहीं, इसीलिये दंडी ने उक्त उदाहरण में रूपक की रो-चकता होने से यहां तत्त्वापन्हवरूपक अलंकार माना है ॥ ऐसा मत कहो कि तब तो धोरी के उक्त उदाहरण में भी इसी प्रकार रोचकता त-स्वापन्हवरूपक में होने से तस्वापन्हवरूपक ही अलंकार होवेगा, तुम्हारी स्थापित की हुई अपन्हुति भी निर्मृत हो जायगी ? क्योंकि वहां तत्त्वापन्हवरूपक प्रकृत को छुपाने के लिये किया गया है, इसिनये प्रधान हो कर अपन्द्वति ही अलंकार है। यहां सहदयों का हृदय ही साची है।। ऐसा भी मत कहो कि धोरी के उक्त उदाहरख में भी रोचकता तत्त्वापन्हवरूपक अंश में है। फिर अपन्हति अलंकार कैसे ? क्योंकि शाक को लवण मिरची इत्यादि मिल कर स्वादु करते हैं। यही दृष्टांत रसों में दिया गया है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मिल कर स्थायी भाव को स्वादु करते हैं, उसी प्रकार यहां तत्वापन्हवरूपक के मिलने से स्वादु हो कर अपन्हति अलंकार होता है ॥ और तत्वाप-न्हवरूपक के अंश विना भी अपन्हाति के बहुतसे उदाहरण हैं। श्रीर वहां प्राचीनों के लच्चणों की स्पष्ट अञ्याप्ति होती है।

यथाः---

॥ चौपाई ॥
निस दंपति जलपे रस पागे,
कहन लग्यो सुक गुरु जन त्रागे।
मूषन मनि दे तिंह मुख कर रिस,
वाचा वंघ करी दाड़िम मिस ॥ १ ॥
यहां नायिका ने गुरु जनों से रहस्य छुपाने के लिये उक्त चहु-

राई की है। यहां श्रांति अलंकार की संकीर्याता है। रलाकरकार कहता है कि रूपक में विषय का निषेध प्रतीयमान है। यहां विषय का निषेध वाच्य है। रूपक में आरोप में पर्यवसान होने के पश्चात् विषय का निषेध प्रतीत होता है। यहां प्रथम विषय का निषेध प्रतीत होता है। सो हमारे मत में रूपक में विषय का निषेध है ही नहीं, सो तो रूपक प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा। परंतु ये महाशय रूपक में विषय का निषेध अंगीकार करते हैं, तब भी यह समाधान रूपक के प्रकार का साधक है। न कि अलंकारांतर का साधक।

## उपस्थितं निषिध्य परस्य स्थापनमपन्हुतिः॥

अर्थ- समीप में स्थित का निषेध करके और का स्थापन सो अपन्हुति ॥ ऐसा जन्न् कह कर भानुदत्त भी स्पष्ट कहता है, कि यद्यपि निषेध मुख रूपक ही अपन्हुति हैं; तथापि संप्रदायानुसार पृथक् कहते हैं ॥ उद्भट का यह जन्न् हों हैं—

## सादृश्यव्यक्तये यत्रापन्हवे।सावपन्हुतिः॥ त्रपन्हवाय सादृश्यं यत्राप्येषाप्यपन्हृतिः॥ १॥

श्चर्य- जहां सादृश्य स्पष्ट करने के लिये आपन्हव होवे तो अ-पन्हुति अलंकार है। और अपन्हव के लिये सादृश्य होवे जहां भी अपन्हुति अलंकार है। आचार्य दंडी ने सादृश्य में तो तत्वापन्हवरूपक अलंकार माना है, और असादृश्य में अपन्हुति अलंकार माना है, सो उन के उदाहरखों से स्पष्ट है। उद्भट ने लभ्य उदाहरखानुसार सादृश्य में अपन्दुति अलंकार मान कर उक्त दो अकार कहे हैं। इस ने भी प्राचीनों के अनुसार ही अपन्हुति का स्वरूप समभा हो, इसीलिये दोनों स्थलों में अपन्हुति कही है। साचात स्वरूप समभा होता तो सादृश्य स्पष्ट करने के लिये अपन्हव होवे वहां तत्वापन्हवरूपक, और अपन्हव के लिये सादृश्य होवे जहां अपन्हुति ऐसा कहता॥ कितनेक प्राचीन अपन्हुति के छः प्रकार कहते हैं। चंद्रालोक में ये लच्च हैं:—

शुद्धापन्ह्वतिरन्यस्यारोपार्थो धर्मनिन्हवः ॥

४ श्राकृति

अर्थ- दूसरे का आरोप करने के लिये प्रकृत के धर्म का अप-न्हव वह शुद्धापन्हुति ॥ यथाः—

## ॥ दोहा ॥

निहं सुधांशु यह तो कहा, नभगंगा की कंज ॥ यह उदाहरण तो पूर्ववत् है।

स एव युक्तिपूर्वश्चेदुच्यते हेत्वपन्हुतिः ॥ अर्थ-यदि वही अर्थात् धर्म निन्हव युक्ति पूर्वक होवे तौ हेत्वप-न्हुति कही जाती है ॥ यथाः—

## ॥ दोहा ॥

रात मांभ निहं होत रवि, सिस जिन तीव्र सु लाग ॥ उठी लबन ऋवलोकिये, वारिधि सौं वडवाग ॥ १ ॥

हमारे मत यहां दृढतर अभेद है।

अन्यत्र तस्यारोपार्थः पर्यस्तापन्हृतिस्तु सः ॥

अर्थ-अन्यत्र आरोप करने के जिये तस्य अर्थात् धर्म का अपन्हव वह पर्यस्तापन्हुति अर्जकार है ॥

यथाः---

## ॥ दोहा ॥

यह न सुघांशु सुधांशु है, मुख जु त्रिया को मित्त ॥
यहां मुख में सुघांशुता धर्म स्थापन करने के लिये उक्त धर्म का
चंद्र में अपन्हन किया गया है। हमारे मत नच्यमाण पदार्थप्टिन निदर्शना की नांई यहां भी आर्थी उपमा है।

भ्रान्तापन्हुतिरन्यस्य शङ्कायां भ्रान्तिवारणे ॥

अर्थ-अन्य की शंका होने पर उस की श्रांति के निवारण में
श्रांतापन्हुति अलंकार है।

यथाः—

## ॥ दोहा ॥

ताप करत सोत्कंप तन, क्या ज्वर ? निर्हे सिख ! काम ॥ हमारे मत यहां श्रांति की निवृत्ति में भी श्रांति ही श्रकंकार है। यह श्रांति प्रकरण में स्पष्ट होगा॥

छेकापन्हुतिरन्यस्य शङ्कातस्तथ्यनिन्हवे ॥

अर्थ- अन्य की शंका होने पर सल के अपन्हव में छेकापन्हुति अर्लकार है ॥ यह प्रकार आंतापन्हुति का प्रतिद्वंद्वी है ॥

यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

सीतकार सिखवत त्रारू, त्रण जुत त्राधर करंत ॥
रोम उठावत पिय जु सिख ! निहं निहं पवन हिमंत ॥ १ ॥
कुवलयानंदकार कहता है कि पिछले सब उदाहरणों में विषयांतर की योजना है। एक विषय में अवस्था भेद से योजना का यह उवाहरण है—

#### ॥ दोहा ॥

जांन सखी त्रिय प्रति लगी, कहन जार दृत्तंत ॥ लख यह कह पूरन कियो, सखि गत स्वप्न अनंत ॥ १ ॥

पूर्व उदाहरण में प्रिय कार्य को पवन कार्य में लगाया है, सो तौ एक विषय में दूसरे विषय की योजना है। यहां विषय की एकता में अवस्था भेद से जो जायत् अवस्था में हुआ उस एक ही जार वृत्तांत को स्वप्त रूप अवस्थांतर वतला कर अपन्हव किया है। इन उदाहर- खों में हमारे मत से भी अपन्हुति है।

कैतवापन्हुतिर्व्यक्ती व्याजाद्यीनिन्हुतेः पर्देः ॥ अर्थ- "व्याज " आदि पर्दो से अपन्हव व्यक्त होवे वहां केत-वापन्हुति अलंकार है ॥ यथाः--

## ॥ दोहा ॥

कामिनि के जु कटाच मिस, निकसत स्मर नाराच ॥ वाचक भेद से प्रकार नहीं होता, यह उपमा प्रकरण में कह आये हैं। इन के कितनेक उदाहरणों में अपन्हुति अलंकार है; परंतु इ-न्हों ने भी प्राचीनों के अनुसार इस अलंकार का साचात् स्वरूप नहीं समभा; समभा होता ता "ताप करत सोत्कंप तन" इति । यहां नायि-का ने प्रत्युत रहस्य प्रकट किया है, जिस को अपन्हुति अलंकार केसे कहते? और इस अलंकार में प्रकृत का निषेध और अन्य का स्थापन सब छुपाने के लिये है, सो शुद्धापन्हुति के लच्चण में अन्य के आरोप के लिये प्रकृत का निषेध क्यों कहते ?

॥ दोहा ॥

सिख सुक कीन्हे करम ए, लाखि दारचौं मिन हार ॥ यहां नख चत रूप आकार का गोपन है॥

॥ दोहा ॥

चित्र मित्र को लिखत थी, त्राई त्रजी त्रजांन ॥ तब तिंह कर में लिख दिये, सुमनन के धनु बांन ॥ १ ॥ यहां किया से गोपन है ॥

॥ दोहा ॥

सिख भादों सुदि चौथ कौ, मैं अनजांन मयंक ॥ लख्यों जु गोपद नीर में, लागि है भूठ कलंक ॥ १ ॥ बोक में प्रसिद्ध है कि दृष्टि के जब से भरे हुए गाय के खुर के खड़े में भादों सुदी चौथ के चंद्रमा का प्रतिविंब देखनेवाले को भूठा कलंक बगता है, यह भविष्यत का गोपन है।

॥ दोहा ॥

हसत सबे ह्यां है कहा, हिसबे की मचकूर ॥ कांन्ह बतावत गह गरो, यों मारची चाणूर ॥ १॥

इति कस्यचित् कवेः।

<sup>&#</sup>x27; স্বান্ত

## यहां वर्तमान का गोपन है। ये सब उदाहरणांतर हैं॥ इति अपन्हुति प्रकरणम्॥ ६॥

# ॥ ऋपूर्वरूप ॥

धोरी ने पूर्वरूप की प्राप्ति में वच्यमास पूर्वरूप अलंकार माना है। रूप तौ यहां अवस्था है, सो पूर्वरूप के विपरीत भाव में अपूर्वरूप अलंकार हम से देखा गया है॥

॥ दोहा ॥

पूर्व रूप की प्राप्ति नहिं, वहे अपूरव रूप ॥ ऋलंकार यह नहिं नयो, सुनियें जसवंत भूप ॥ १ ॥

धोरीने तहुए आदि के विपरीत भाव में अतहुए आदि अलंकार कह कर अलंकार के विपरीत भाव में अलंकारांतर होने का दिग्वर्शन किया है, इसलिये पूर्वरूप के विपरीत भाव में जो अपूर्वरूप अलंकार हम ने दिखाया है सो नया नहीं है।

यथा---

॥ संवैया ॥
वैरिन सों विनता विनती,
जसवंत खिजावत क्यों हतभाग हों ।
फेर नहीं गिरि कंदर में,
वस भांख भरोखन में अनुराग हों ॥
वेलिन में विलमाय नहीं,
पुन नार नवेलिन के गल लाग हों ।
जंगल जंतु जगाये सों जाग कें,
फेर न वंदिन के रव जाग हों ॥ १॥

यथावाः--

॥ दोहा ॥

चय हो हो कर हू शशी, वढ़त जु वार हि वार ॥

८ श्राकृति

ज्यों पुन जोबन प्राप्ति जिन, न कर मांन नित नार ॥ १॥

यह उदाहरख सर्वस्वकार ने व्यतिरेक का दिया है। यहां व्य-तिरेक इस राित से हैं, कि शशी के समान जोवन भी शनैः शनैः वढ़ कर उसी कम से घटता है। परंतु शशी वार वार वढ़ जाता है। और जोवन की फिर प्राप्ति अलभ्य है। इस काव्य के उत्तरार्ध में अपूर्वरूप अलंकार है, सो यहां पर्यवसान अपूर्वरूप में है इसिविये यहां अपूर्वरूप ही अलंकार मुख्य है॥

इति अपूर्वरूप प्रकरणम् ॥ १० ॥

## ॥ श्रप्रत्यनीक ॥

संबंधी प्रति करने को धोरी ने वच्चमाण प्रत्यनीक अलंकार क-हा है। हम ने उस में संबंधी के करने इत्यादि का भी उपलच्चण से संप्रह किया है। उस प्रत्यनीक अलंकार के विपरीत भाव में अप्रत्यनीक अलंकार हमारे से लखा गया है। प्रत्यनीक का अचरार्थ उस के प्र-करण में लिखेंगे॥

॥ दोहा ॥

निहें त्रनीक प्रति है नहै, अप्रत्यनीक पहिचांन ॥ दिग दर्शन प्राचीन सीं, मरुपति लीन्ही मांन ॥ १ ॥ प्रभान

॥ दोहा ॥

मरु दल पीड़त है पराहें, नहिं पर प्रजा मुरार ॥
राहू राशि कों यसत है, नहिं तारन जु निहार ॥ १ ॥
यहां साचात शत्रु के संबंधवाबी प्रजा प्रति, और राहु के साचात् शत्रु शिथ के संबंधी तारों प्रति शत्रुता का न करना है ॥
यथावाः—

॥ दोहा ॥ गजपति स्वर्ग दिगंत में, पति कुरंग शशि लोग ॥ ं म्रगपति नखपण्डितपनिहें, किंह प्रति प्रगटन जोग १॥ 🦠

यहां साचात् गजपित और कुरंगपित स्वर्गलोक और चंद्रलोकमें रह-ने से उन के सजातीय संबंधवाले इतर गजों और कुरंगों रूप संबंधियों में सचा मृगपित नल पांडिल प्रकट नहीं करता है ॥ यथावा:—

## ॥ दोहा ॥

निहं तुव श्रवन न चित्र सों, निहं रुचि स्वप्न मभार ॥ लाल न व्हें हों प्रतछ तों, तज है तन वह नार ॥ ९ ॥

नायक के चित्र रूप संबंधी में नायिकाओं की रुचि होने की रीति होती है, परंतु यह नायिका नहीं करती, इसलिये यहां अप्रत्यनीक है। साचात् वस्तु के और उस वस्तु के चित्र के आपस में विंव प्रतिविंव भाव संबंध होता है॥

यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

पुत्री पति पाथोधि के, विष्णु सु विश्व विख्यात ॥ ऋचयों ऋाय ऋगस्त नें, भे न सहायक तात ॥ ९ ॥

"तात" ! यह संबोधन है।यहां बच्मी के और समुद्र के तौ सा-चात् जन्य जनक संबंध है, परंतु बच्मी का पित भया हुआ विष्णु तौ समुद्र के बिये समुद्र के साचात् संबंधवाली बच्मी का संबंधी है। यहां संबंधी के संबंधी का उपकार का न करना है। यह उदाहरख अप्रस्तुतप्रशंसा संकीर्ण है॥

इति अप्रत्यनीक प्रकरणम् ॥ ११ ॥

# ॥ श्रप्रस्तुतप्रशंसा ।

अप्रस्तुतप्रशंसा, यहां "अ" अव्यय निषेध अर्थ में है। प्रस्तुत नाम प्रकरण प्राप्त का है। कहा है चिंतामणिकोशकार ने "प्रस्तुतः प्रकरण- प्राप्ते "।। "शंसु" घातु से शंसा शब्द वना है।शंसु घातु कथन अर्थ में और स्तृति अर्थ में है। कहा है धातुपाठ में " शंसु कथने स्तृतो च" यहां शंसु घातु का कथन अर्थ विविद्यत है। कथन अर्थात् कथा।कहा है चिंतामिशकोषकार ने "कथनं कथायाम्" कथा को वृत्तांत भी कहते हैं। यहां शंसु घातु के साथ बगे हुए "प्र" उपसर्ग का वही अर्थ है, जो शंसु घातु के साथ बगे की तीन गतियां हैं—

## धात्वर्थं बाधते कश्चित्कश्चित्तमनु वर्तते ॥ तमेव विशिनष्ट्यन्य उपसर्गगतिस्त्रिधा ॥ १ ॥

अर्थ-उपसर्ग कहीं तो धातु के अर्थ का वाध करता है, अर्थात् अर्थ को पलटा देता है। कहीं धातु का अनुवर्तन करता है अर्थात् जिस अर्थ में धातु बरतता है उसी अर्थ में उपसर्ग भी बरतता है। और कहीं धातु के अर्थ को विशिनष्टि अर्थात् विशेष देता है। क्रम से यथा-" आदत्ते " दा धातुका अर्थ है देना "दा दाने "। यहां आङ् उप-सर्ग मिलने से देना इस अर्थ का बाध करके लेना ऐसा अर्थ कर दिया है। "प्रसृते"। पृङ्धातुका अर्थहै प्रसव, अर्थात् प्राणियों को पैदा करना। यहां प्र उपसर्ग भी उसी अर्थ में वरतता है। "प्रवर्धते"। वृध् भातु का ऋर्थ है बढ़ना। प्र उपसर्ग मिलने से विशेष वढ़ना यह अर्थ होता है। अप्रस्तुतप्रशंसा इस शब्द समुदाय का अर्थ है अप्रस्तु-त कथा। किसी प्रसंग में कही हुई अप्रस्तुत कथा में अप्रस्तुतप्रंशसा शब्द की रूडी है। हर एक प्रसंग में अपस्तुत कथा कहने की लोक में रीति है। श्रोर महाभारत श्रादि इतिहार्सों में भी हर एक प्रसंग में प्रप्रस्तृत कथायें कही गईं हैं । इस के अनुसार धोरी ने अप्रस्तुत-प्रशंमा अनंकार माना है। यहां अस्तुत वृत्तान्त ब्यंजना से लभ्य होता है. सो तो ब्यंग्य काविषय है। अलंकार नहीं। काट्य में दुस प्रस्तृत ब्रनांत को भी बचन से कहें तो ब्रथा गोरब होता है। गतां प्रस्तृत कथा के स्थार स्थपस्तृत कथा के सारूप्य संबंध अथवा सामान्य विशेष भाव संबंध होता है, इसीलिये प्रस्तुन के प्रसंग में उस अग्रम्तुन कथा का कहना रोचक होता है। अन्यथा अकांडप्र-

धन दोष होगा। परंतु यहां सारूप्य संबंध अंश में पर्यवसान नहीं, उस में पर्यवसान करें तो उपमा अलंकार होवेगा। उपमा का अंश दिपक, तुल्ययोगिता आदि बहुतसे अलंकारों के उदाहरणों में होता है, परंतु उस में पर्यवसान नहीं होता; किंतु दीपक, तुल्ययोगिता आदि प्रधान होने से उन में पर्यवसान हो करके वहां दीपक, तुल्ययोगिता आदि दि ही अलंकार होते हैं, वैसे यहां भी अप्रस्तुतप्रशंसा अंश उद्धर कंधर होने से इसी में पर्यवसान है। और यही यहां प्रधानता से काव्य शोभाकर है। ऐसा मत कहो कि प्रकरण वश से प्राप्त मई हुई अप्र-स्तुत कथा भी प्रस्तुत ही है ? क्योंकि वह कथा मुख्यता से वर्णनीय न होने से प्रस्तुत नहीं॥

#### ॥ दोहा ॥

कहै छ अप्रस्तुत कथा, काहू प्रसँग ममार ॥ अप्रस्तुतप्रशँसा वहै, खूषन रूपति निहार ॥ १ ॥ किसी प्रसंग में अप्रस्तुत कथा कहै वह अप्रस्तुतप्रशंसा अ-बंकार ॥ यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

मोती देत मराल कीं, मधुकर कीं मकरंद ॥

प्यासन पानी मानसर, किल जग कीं सुखकंद ॥ १ ॥

यहां राजराजेश्वर का जस वर्णन विवक्ति है, पेसा जाननेवाके श्रोता को यह प्रतीति होती है कि राजराजेश्वर के श्रावित जग
श्रमिलाषा पूरण प्रसंग में यह मानसरोवर की श्रप्रस्तुत कथा कही
गई है। श्रीर किसी श्रोता की बुद्धि यहां वाच्यार्थ मात्र में ही विश्राम
पावे तौ इस सानसरोवर के वर्णन मात्र में व्यतिरेक श्रवंकार है। समुद्र में मोती उत्पन्न होने से वह केवल हंसों को सुखदायी है। उस
का जल खारा होने से उस में कमल नहीं होते, इसलिये वह श्रमरों
को सुखदायी नहीं। श्रीर पानी खारा होने से प्यासों को भी सुखदाथी नहीं। श्रीर यह वर्णन मानसरोवर का ही विविच्ति होवे श्रीर यहां

राजराजेश्वर के अखिल जग अभिलाषा पूरण करने के वृत्तांत की प्रतीति होवे तो व्यंग्य मात्र है। अलंकार नहीं। ऐसा सर्वत्र जान लेना चाहिये॥

यथावाः---

॥ चौपाई॥ उष्ण रक्त रस जुत कुंभा्यल,

उष्ण रक्त रस जुत कुमायल, थाली मुक्त पुलाब भस्यो भल ॥ वह पंचानन छुधित तजिह तन, नहिं निज करन हनहि शिशुशशकन ॥ १॥

यहां सहृदय श्रोता को यह प्रतीति होती है, कि किसी पराक्रमी पुरुप ने आजन्म निज भुज चल उपार्जित उत्तम जीविका से जीवन किया, वह विपत्ति काल में भी नीच आचरण से तुच्छ जीविका करके जीवन नहीं करता है। इस प्रसंग में उक्त सिंह की यह अप्रस्तुत कथा कही गई है। और किसी श्रोता की बुद्धि यहां वाच्यार्थ मात्र में ही विश्राम पा जावे ती इस सिंह के वर्षन में रूपक और आचेप अलं कार हैं। यथावा:—

॥ सबैया ॥
उनमत्त मतंग लता द्रुम तोरें,
निसंक व्हें दोरें हें स्थार ससा ।
विन चिंत व्हें चीते चरित्र करें रु,
वधेरे वडप्पन लाये नसा ॥
मृग व्हें गति मंद तहां विहरें,
मिल खोदन शुकर टंद रसा ।
वनराज विहीन वड़े वन की जु,
भई कहु श्रीर की श्रीर दसा ॥ १ ॥

इति पिनुः कविराज भारतीदानस्य ।

यहां सहृदय श्रोता को यह प्रतीति होती है कि किसी पराक्रमी श्राधिकारी पुरुष के परलोक वास करने से साहसी लूट खसोट करने लगे, कापुरुष स्वच्छन्द वरतने लगे, छली निश्चिन्त हो कर चिरत्र करने लगे, छोटों को वडपन का अभिमान हुआ, परिचारक लोक सुस्ती से काम देने लगे, मूर्ख लोग काम को विगाड़ने लगे, ऐसी हुर्दशा प्राप्त देश के प्रसंग में सिंह शून्य वन की यह अप्रस्तुत कथा कही गई है। और यहां किसी श्रोता की बुद्धि वाच्यार्थ मात्र में ही विश्राम पावे तो इस वन के वर्णन में अवस्थान्तर की प्राप्ति होने से परिखाम अलंकार है।

यथानाः—

#### ॥ मनहर ॥

उपज्यो अषाढ मांभ सांवन में लेलहांनो, भादों में पुलिंग बांड़ पलट्यों भराभरी। कार के कनागत में फूल फल मस्त भयों, वट सों चलाई है सगाई की खराखरी॥ वट कह्यों घर है तिहारों मो पे कीन्ही मया, अगहन ज्याह क्कें है जैसी है परापरी। देवीदास देव ऊठें दांत काढ़ रह्यों वहें, भांड भयों भेंडा कर वट सों बरावरी॥ १॥

इति देवीदास कृत राजनीतौ।

यहां बचों का परस्पर वार्तालाप असमंजस होने से सहृदय श्रोता को यह अतीति होती है, कि किसी चुद्र और अकुलीन पुरुप का अधिकार और वैभव शीघ वढ़ जाने से चिरकालीन मान्यवर और कुलीन के साथ समान संबंध करने की उस ने इच्छा की। उस मान्यवर ने विचार पूर्वक समय टलाने के लिये कोई अविध वतलाई, इतने में उस चुद्र पुरुष का वैभव और अधिकार विलाय जाने से वह हँसी का पात्र हो गया। इस असंग में यह भिंडी फल लगनेवाले भेंडा वृत्र की और सुत कहानी कही गई है। और यहां वाच्यार्थ

में ही विश्राम करें तो चातुर्मास में सम्म न होने का सिष करके वट वृत्त ने समय टलाया है सो मिष ऋलंकार है ॥ यथावाः—

॥ सवैया ॥

केसी अली की भली यह वांन है, देखिये पीतम ध्यांन लगाय के । छाक गुलाब मधू सों मुरार सु, वेल नवेलिन में विरमाय के ॥ खेलत केतकी जाय जुद्दीन में, केलत मालती टंद अधाय के । आंत कों जोवत खोवत चौस पें, सोवत है निलनी सँग आय के ॥ ९ ॥

यहां सहदय श्रोता को यह श्रतीति होती है कि स्वकीया खंडि-ता नायिका ने शठ नायक श्रति उपालंभ श्रसंग में यह अमर की अ-श्रस्तुत कथा कही है। और किसी श्रोता की बुद्धि यहां वाच्यार्थ मात्र में ही विश्राम करे तो इस अमर के वर्लन में स्वभावोक्ति अलंकार है। ऐसी शंका न करनी चाहिये कि नायक का सामान्य लच्या यह हैं:-

त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोत्साही ॥ दचोऽतुरक्तलोकस्तेजोवदग्ध्यशीलवाक्नेता ॥ १ ॥ इति साहित्यवर्षणे ॥

अर्थ-दानी, इतज्ञ, कुलीन, श्रेष्टश्रीवाला, रूप योवन श्रोर उत्साहवाला, चतुर, जिस से सब लोग राजी हैं, प्रतापी, विदग्ध श्रोर शीलवाला नार पक होता है ॥सो नायक में दचता की आवश्यकता है, तहां शठ ऐसा नायक का प्रकार असमंजस है। क्योंकि दिच गायक के प्रतिद्विश्ची भाव में शठ नायक माना गया है॥ दिच गायक का यह लच्छा है

एपु त्वनेकमहिलासु समरागो द्विष्यः कृथितः ॥ अर्थ∽डन में ने अनेक नायिकाओं में सम रागवाला द्विण कहा गः या है। ऋौर शठ का यह लच्च है—

शठोयमेकत्र बद्धभावो यः॥ दर्शितबहिरतुरागो विप्रियमन्यत्र ग्रुढमाचरति॥१।

अर्थ- शठ नायक यह है, कि जो एक नायिका में अनुराग से बंधा हुआ है, और दूसरी में बाहिर से अनुराग दिखाता है, और गुप्त अप्रिय आचरण करता है।। सो अनेक प्रिया रहते एक रस न रहना इस श्रंश को ले कर शठ संज्ञा की गई है। एक स्वकीया, दूस-री परकीया आदि का अथवा अनेक परकीयादि का उपलक्षण से संग्रह होता है। सामान्य नायक के जच्चण में शील, रूप, गुण भी कहा है, वह उप-पति आदि में नहीं रहता; परंतु ऐसी ब्यवस्था में शास्त्र का यह वचन है। " एकदेशविक्वतमनन्यवत् " अर्थ-एक देश से विकार पाया हुआ और के जैसा नहीं ॥ चंद्रालोक पथ गामी कुवलयानंदकार का यह सिद्धांत है, कि यहां श्रमर भी पुरोक्ती होने से प्रस्तुत ही है। ऐसे उदाहरखों में अप्रस्तुतप्रशंसा नाम घटता नहीं, इसिलये ऐसे स्थलों में प्रस्तुताङ्कर नामक अलंकारांतर है। अप्रस्तुतप्रशंसा में तो वाच्यार्थ अप्रासंगिक हों-ने से प्रस्तुतार्थ की प्रतीति स्पष्ट होती है। यहां वाच्यार्थ रूप प्रस्तु-तार्थ में विश्राम हो जाने से दूसरे प्रस्तुतार्थ की प्रतीति स्पष्ट नहीं होती, किंतु अंकुर रूप होती है। इस प्रकार प्रस्तुतांकुर नाम की संगित है। " अंकुर इव प्रस्तुतः प्रस्तुताङ्करः" अंकुरवत् प्रस्तुत होवे वह प्रस्तुतांकुर। यहां दूसरे प्रस्तुत में रूढि है । चंद्रालोक में प्रस्तुतांकुर का यह लच्या है-

## प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुताङ्करः ॥

अर्थ-अस्तुत करके अस्तुत के योतन में अस्तुतांकुर अलंकार है ॥ रसगंगाधरकार कहता है, कि मुख्य तात्पर्यवाले से जो अतिरिक्त होने वह अअस्तुत ही है। सो उक्त उदाहरण में नायिका का मुख्य तात्पर्य नायक प्रति निशा में एह शयन उपदेश करने में है। उस प्रसंग में कहा हुआ श्रमर कृतांत अअस्तुत ही है। सो इस विषय में हमारी संमति भी रसगंगाधरकार के साथ है॥

यथावाः---

यथाः---

॥ संवैया ॥

तुम हो जु मलीन तक यह तो, परिपूरन रागिह सों रहती है। तुम जल्पत हो जु अनल्य मुरार, तक यह आस्य विकासवती है॥ तुम हो अति चंचल तो हू यहे, कबहू रस हीन न होत रती है। श्चिन छोरत ऐसी सरोजिन कों अलि कैसी महा विपरीत मती है॥ १॥

इस प्राचीनों के प्रस्तुताङ्कुर उदाहरण में भी अप्रस्तुतप्रशंसा इस रीति से हैं, कि यहां तिर्यक् अमर प्रति उक्ति असमंजस होने से सहृदय श्रोता को यह प्रतीति होती हैं, कि उत्तमा नायिका से अना-सक्त नायक प्रति उपालंग प्रसंग में सखी ने यह अमर की अप्रस्तुत कथा कही हैं। और यहां वाच्यार्थ में ही विश्राम करें तो प्राचीन मत का विशेषोक्ति अलंकार हैं। ये पूर्वोक्त सब उदाहरण साधर्म्य के हैं। साः धर्म्य के विपरीत भाव में वैधर्म्य से भी अप्रस्तुतप्रशंसा प्राचीनों ने दिखाई है।

॥ दोहा ॥

पट पांखें भख कांकरे, सफर परेवी संग ॥ सुखी परेवा जगत में, एको तुं ही विहंग ॥ १ ॥

इति विहारी सप्तशत्याम् ॥

यहां त्रप्रस्तुतप्रशंसा इस राति से है, कि अझ वस्त्रादि के लिये क्रेशपाते हुए क्रोर विरह ज्यथा से ज्याकुल प्रवासी ने अपने उक्त प्रसंग में यह परेवा पत्ती का अप्रस्तुत वृत्तांत कहा है। दूसरे के प्रसंग में अथवा अपने ही प्रसंग में अप्रस्तुत वृत्तांत कहने में अप्रस्तुतप्रशंसा रूप चमत्कार तुल्य है। काज्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लक्त्या है—

## अप्रस्तुतप्रशंसा सा या सैव प्रस्तुताश्रया ॥

अर्थ- या अर्थात् जो अप्रस्तुत की प्रशंसा प्रस्तुत का आश्रय करे सा अर्थात् वह सैव अर्थात् अप्रस्तुतप्रशंसा अर्लकार ही है। "सा एव" इस कथन का तात्पर्य यह है, कि ऐसे स्थल में अप्रस्तुत अर्थ ही अर्लकार है। न कि प्रस्तुत अर्थ। चंद्रालोक का यह लक्षण हैं:—

## श्रप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्सा यत्र प्रस्तुताश्रया ॥

अर्थ- अप्रस्तुतप्रशंसा वहां होवेगी जहां वह प्रस्तुत का आश्रय करेगी ॥ कुवलयानंदकार ने इस कारिका का व्याख्यान इस प्रकार किया है। जहां अप्रस्तुत इत्तांत का वर्णन प्रस्तुत वृत्तांत की प्रतीति में पर्यवसान पावे, वहां अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है। इन का तात्पर्य यह है, कि अप्रस्तुत क्तांत प्रस्तुत क्तांत की प्रतीति में पर्यवसान पावे, तब अलंकार है। केवल अप्रस्तुत का कथन असमंजस होने से अलंकार नहीं। और यहां प्रस्तुतार्थ का आचेप हो जाता है। हमारे मत अप्रस्तुत का वर्णन प्रस्तुत का आश्रय करे अर्थात् प्रस्तुतार्थ में समाय जावे यह इस अलंकार का साचातु स्वरूप नहीं। ऐसी स्थिति में सादृश्य की विवचा करें तो उपमा हो जायगी। प्रस्तुत का अप्रस्तुत करण प्रकारांतर से कथन ऐसी विवस्ता करें तो पर्यायोक्ति हो जायगी। अप्रस्तत वृत्तांत की प्रस्तुत वृत्तांत रूप अवस्थांतर प्राप्ति की विवन्ना करें तो परिग्राम हो जायगा। प्रस्तुत वृत्तांत में अप्रस्तुत वृत्तांत जय हो जाने की विवचा करें तो मिलित अलंकार हो जावेगा। अपस्तुत इत्तांत की प्रस्तुत हत्तांत के साथ एकता की विवचा करें तो अभेद अलंकार हो जावेगा। और अपस्तृत वृत्तांत के च्या भर भान की विवचा करें तो आभास अलंकार हो जायगा। इसलिये हम ने अपस्तुतप्रशंसा का स्वरूप स्पष्ट किया है सो ही अलंकार और अलंकारांतर होने को योग्य है। प्राचीन कहते हैं, कि अप्रस्तुत कथन प्रस्तुत का आश्रय कहीं तौ सारूप्य संबंध से, कहीं कार्य कारण भाव संबंध से, और कहीं सामान्य विशेष भाव संबंध से करता है। सो ही कहा है काव्यप्रकाश गत का-रिकाकार ने

## कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सित ॥ तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥ १ ॥

अर्थ-कार्य, कारण, सामान्य और विशेष प्रस्तुत रहते इन से अन्य का वचन अर्थात् अप्रस्तुत कारण, कार्य, विशेष और सामान्य का कथन, और तुल्य प्रस्तुत रहते तुल्य अप्रस्तुत का कथन, ऐसे पांच प्रकार हैं। काञ्यप्रकाश मतानुसारि कुवलयानंदकार ने सारूप्य निवंधना का —

॥ चौपाई ॥ चातक एक धन्य जग मांही । इंद्र विना अन जाचत नांही ॥

यह उदाहरण दे कर इस प्रकार घटाया है, कि यहां अप्रस्तुत चातक की प्रशंसा चातक के सदृश चुद्र पुरुषों की याचना करने से निवृत्त प्रशंसनीयता से प्रस्तुत मानी पुरुष में पर्यवसान पाती है। पर्य-वसान के विषय में तो हम ऊपर खिख आये हैं। और यहां प्रस्तुतार्थ की प्रतीति तो व्यंग्य का विषय है॥

॥ दोहा ॥

त्रनिमिष श्रचल जु बक बकी, निलनी पत्र निहार ॥ मरकत भाजन में धरे, शंख सीप उनिहार ॥ ९ ॥

यहां वक वकी वर्णन प्रस्तुत होने से उस में पथर्वसान रहते भी निर्जन स्थानता आदि व्यंग्य होते हैं। और यहां अप्रस्तुत वृत्तांत वर्णन अप्रस्तुत होने से उस में पर्यवसान न रहते प्रस्तुत वृत्तांत व्यंग्य होने तो भी पूर्वोक्त व्यंग्य में और इस व्यंग्य में कुछ भी विलच्च एता नहीं, इसिंबिये यह भी व्यंग्य ही है।

कारण निवंधना यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

गये मिलत निहं क्या त्रिये, यह सुन कर सद भाय ॥ रुदन करत मुसक्याय दिय, भावी मरन जताय ॥ १ ॥ प्रकाशकार ने यह उदाहरण दे कर इस प्रकार घटाया है, कि प्रयाण से निवृत्त हुए नायक प्रति किसी ने प्रयाण से क्यों निवृत्त हुए? इस कार्य को पूछा, जिस पर नायक ने, रुदन करती हुई प्रिया ने इस कर यह सूचित किया कि में तो वियोग से मर जार्जगी फिर आप किस से मिलेंगे, यह कारण कहा। यहां कार्य प्रस्तुत रहते कारण का कहना सो अप्रस्तुत हैं। चंद्रालोक पथ गामी कुवलयानंदकार का यह उदाहरण हैं:—

#### ॥ दोहा ॥

हरन करवाँ शिश सार विधि, दमयंती मुख हेत ॥ ता की खनी खनीलिमां, यह जु दिखाई देत ॥ ९ ॥ यहां दमयंती के मुख का बोकोत्तर सौंदर्य कार्य प्रस्तुत रहते उस को न कह कर अपस्तुत उक्त कारण कहा है ॥ कार्यनिकंधना यथाः-

#### ॥ सर्वेया ॥

नांहिं जु स्वेद सुकावत है,
सुरतांत समें मृग नैनिन श्रंग के।
नांहिं मुरार पताकन के पट,
नृत्य करावत है बहु रंग के॥
नांहिं विनिद्र करें जसवंत सु,
पुष्प जु केलि हरम्यन संग के।
तो श्रिर नग्र मलेचल मारुत,
केवल भोजन होत भुजंग के॥ १॥

यहां अरि नगर शून्यता कारण प्रस्तुत है, उस को न कह कर अप्रस्तुत उक्त कार्य कहा है।

यथावाः---

खान के ख अर्थात् आकार की नीक्षिमा । इस अनुप्रास में एक बार खनी राज्य अर्थनाला
 है। दूसरी बार अर्थनाला नहीं, क्योंकि ख और नीक्षिमा राज्य जुदे जुदे हैं।

॥ चौपाई ॥

हे राजन नहिं बोलत रांनी, राज सुता न पढ़ावत वांनी ॥ पथिक मुक्त शुक अरिन अटारी, क्रीड़ा करत चित्र प्रति भारी ॥ १ ॥

यहां भी अरि भवन शून्यता कारण प्रस्तुत है, उस को न कह कर अप्रस्तुत उक्त कार्य कहा है। यह उदाहरण प्रकाशकार ने दिया है॥
यथावाः—

॥ चौपाई ॥

नख कांती लव तुव पद घोवत, सिंघु प्रवेस गंग सह होवत ॥ मथन कखों सुर श्रसुरन मिल जब, हैं नवनीत पिंड निकस्यों तब ॥ १ ॥

यहां विष्णु के चरण नलों की अलोकिक प्रभा कारण प्रस्तुत है, उस को न कह कर उक्त अप्रस्तुत कार्य कहा है। यह उदाहरण कुवलयानंदकार ने दिया है। हमारे मत यहां सारूप्य निर्वधना की नांई वाच्य इतांत सर्वथा अप्रस्तुत नहीं जाना जाता;
क्योंकि कार्य कारण का प्रकरण एक है इसलिये यहां अप्रस्तुतप्रशंसा का चमत्कार नहीं। ऐसे ही वच्यमाण सहोत्पर्यादि संवंधों में भी जान लेना चाहिये। और कारण के कथन से कार्य प्रताित में, और कार्य के कथन से कार्य प्रताित में, और कार्य के कथन से कारण की प्रतीित में तो व्यंग्य ही है, अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार नहीं। "गये मिलत निहं क्या" इति। इस काव्य में नायिका ने स्चमता से भावी मरण स्चन किया है, इसलिये स्चम अलंकार है। "नांहिं जु स्वेद सुकावत हे" इति। इस काव्य में वस्तूत्येचा अलंकार है। "नांहिं जु स्वेद सुकावत हे" इति। और "हे राजन् गई ति। इन दोनों काव्यों में पर्यायोक्ति अलंकार है। "हे राजन् निहं वोलत रानी" इति।

यही उदाहरण महाराजा भोज ने भी पर्यायोक्ति में दिया है ॥ "नख कांती लव" इति । यहां उत्प्रेचा अलंकार है ॥ अप्रस्तुतप्रशंसा का सा-चात् स्वरूप समक्त लेवे तब इन में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार का अभाव अनुभव सिद्ध है ॥ सामान्य निवंधना यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

सुहद स्त्रियन को नयन जल, जो मेटें ले वेर ॥ सोई सूरो साहसी, पूजन लायक पेर ॥ १ ॥

यहां अप्रस्तुतप्रशंसा इस रीति से हैं, कि तुम नरकासुर का वध करनेवाले कृष्ण को मार कर नरकासुर की स्त्रियों को प्रसन्न करोगे तब श्लाधनीय होओगे। यह नरकासुर के मित्र प्रति नरकासुर के मंत्री का विशेष वचन प्रस्तुत हैं, जिस प्रसंग में उक्त अप्रस्तुत सामान्य वचन कहा है।

विशेषनिवंधना यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

निज मंडल मधि राख मृग, मृग लांछन में। चंद ॥
मृगपित में। मृग मारिके, सिंह सु सदा स्वछंद ॥ १ ॥
यहां अप्रस्तुतप्रशंसा इस रीति से हैं, कि कोमल निंदनीय होते
हैं, कूर श्रुष्ठाधनीय होते हैं। यह कृष्णा प्रति वलदेव का सामान्य कहना प्रस्तुत हैं, उस प्रसंग में उक्त अप्रस्तुत विशेष कहा है। जैसे कि
सारूप्य निवंधना के "मोती देत मराल कों " इति । इसादि पृवोंक
उदाहरण हैं। वहां राजराजेश्वर के असिल जग अभिलापा पृरन प्रसंग
में उस के तुल्य उक्त मानसरोवर का अप्रस्तुत कथन है। हमारे
मत उक्त स्थलों में उक्त रीति से अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है। ओर सामान्य
को न कह कर विशेष कहना, विशेष को न कह कर सामान्य कहना, इस
विवचा में तो पर्यायोक्ति है। सर्वस्वकारादि भी काव्यप्रकाश के अनुसारी
हैं। लोक में दोनों रीतियां हैं॥ अन्य के प्रसंग में अप्रस्तुत कथा कहें,

श्रीर अपने प्रंसग में आप ही अप्रस्तुत कथा कहें। घोरी का यह उदा-हरस हे—

॥ दोहा ॥

सुलभ यहा विन दर्भ तृन, श्रंकुर के भखवांन ॥
पर सेवा विन वन हरिन, जीवत सुख सीं जांन॥ १ ॥
यहां दुर्जभ अर्थात् देरी से कष्ट साध्य जीविका और पराधीनता
से दुःखित श्ठाघनीय विरक्त मनवाले पुरुष ने अपने एक प्रसंग में
मृग वृत्ति की स्तुति रूप अप्रस्तुत कथा कही है। सो इस अलंकार के
साचात् स्वरूप को नहीं समभते हुए दंडी ने उक्त उदा हरण से अम कर
इस अलंकार का स्वरूप समभा है "अप्रस्तुत की स्तुति" तब अप्रस्तुतप्रशंसा नाम का अर्थ "अप्रस्तुतों में स्तुति" ऐसा मान कर यह लच्चण
कहा है—

अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रक्रान्तेषु या स्तृतिः ॥
अर्थ---अप्रस्तुतों में जो स्तृति वह अप्रस्तुतप्रशंसा होवेगी ॥ सो
यह दंडी की भूल है, क्योंकि अप्रस्तुत की स्तृति यह इस अलंकार का
स्वरूप नहीं। और अप्रस्तृत की निंदा में भी अप्रस्तुतप्रशंसा होती है॥
यथा---

॥ मनहर ॥

हारे वाटवारे जे विचारे मजलन मारे, दुखित महारे तिन कों न सुख तें दियो । वन के जे पंत्री तिन हू के काम को न कब्रु, सांभ समें श्राय विसरांम उन नां लियो ॥ श्रापने हू तन की न झाया कर सक्यों मूढ, दयानिधि कहें जग जन्म दृथा ही गियो । घांम को न श्राड़ मयों फूल फल को न लाड़, ए रे ताड़ बच्छ ! एतो विढ़ के कहा कियो ॥ १ ॥

किसी पुरुष ने असंत वढ़ करके किसी प्रकार का स्वार्थ परार्थ नहीं किया, उस प्रसंग में यह अप्रस्तुत ताढ़ इच का इचांत कहा गया है। इस अलंकार का साचात् स्वरूप नहीं समसते हुए महाराजा भोज ने भी दंडी के दिये हुए घोरी के उक्त उदाहरण से अम कर इस अलंकार का यह स्वरूप समस्ता है, कि केवल अप्रस्तुत का वर्णन असमंजस होता है, सो स्तुति के योग्य नहीं जिसकी किसी निमित्त से स्तुति कर देना अलंकार है, तब "अप्रस्तुतप्रशंसा" नाम का अर्थ किया है "स्तुति के योग्य नहीं जिसकी स्तुति"। यहां "अ" अञ्यय निषेध अर्थ में है। "प्र" उपसर्ग का वही अर्थ है जो "स्तु" घातु का है। स्तुत का अर्थ है स्तुति के योग्य। प्रशंसा शब्द का अर्थ है स्तुति ॥ उनका यह लच्चा है—

अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादस्तोतव्यस्य या स्तुतिः ॥ अर्थ-जो स्तुति करने के योग्य नहीं उस की स्तुति वह अप्रस्तुतप्र-शंसा होवेगी॥ महाराजा भोज ने अपने जन्नयानुसार ये उदाहरया वियेहें--

॥ चौपाई ॥

सुलम भखत तृन मन ऋधीनता,
धिनकन सों निहं करत दीनता ॥
वह वनचारी ग्रग पशु वाजत,
हम सुबुिह्दवारे जु विराजत ॥ १ ॥
यहां गृग पशु हें, इसिबये गृग खुित कर ने के योग्य नहीं, उन की
वकोक्ति से खुित है ॥

॥ वैताल ॥

कृश होत उदर रु वढ़त वेग जु होत इंगित जांन, सिध होत चंचल लच्च में जु लगाय लेनो बांन ॥ दुर्व्यसन मृगया कों कहत यह है जु मिथ्या वांन, जग मांभ्र श्रोर विनोद किस में है जु याहि समांन ॥ १ ॥ यहां "श्राहेंसा परमो धर्मः" इस वेद श्राज्ञा से मृगया निंदा के योग्य हैं, इसिबये मृगया स्तुति करने के योग्य नहीं, जिस की स्तु-ति है ॥ हमारे मत महाराजा की भी यह भूल है, इस स्थल में तो हम से स्पष्ट किया हुआ वच्यमाण व्याघात अलंकार होवेगां। मृग और मृगया लोक में स्तुति के अयोग्य हैं। सो महाराजा ने उक्त रीति से स्तुति करके मृग और मृगया की प्रसिद्ध अस्तोतव्यता को धका लगा दिया है। इस विषय का सर्व संप्राहक व्याघात नाम से ही संप्रह करना सभीचीन है, सो व्याघात प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा। महाराजा भोज के मतानुसार तो "निंदा के योग्यनहीं जिस की निंदा" ऐसा "अप्रस्तुतनिंदा" नामक भी अप्रस्तुतप्रशंसा के विपरीत भाव में अलंकारांतर होना चाहिये॥

यथाः---

## ॥ दोहा ॥

धन गरीब की नार वह, सोवत वंदत चंद ॥
धिक धनाढ्यता जहँ लगें, कोट कपाटन टंद ॥ १ ॥
धन सर्वार्थ साधक होने से सर्वथा स्तुति के योग्य है, जिस
की यहां निंदा है। हमारे मत सर्व संयाहक नाम रूप ही है लच्च
जिस का ऐसे व्याघात में इस का भी संयह हो जायगा । सारूप्य
निवंधना के अप्रस्तुत ब्रुचांत को उपमान जानते हुए सूत्रकार वामन ने
अप्रस्तुतप्रशंसा नाम का अप्रस्तुत अर्थात् उपमान मात्र का कथन यह
अर्थ मान कर यह जच्च निर्माण किया है—

## उपमेयस्य किंचित्तिङ्गमात्रेणोक्ती समानवस्तुन्यासोऽप्रस्तुतप्रशंसा ॥

श्रर्थ- उपमेय को किंचित चिन्ह मात्र से कहने के लिये समान अर्थात उपमान वस्तु का धरना सो अप्रस्तुतप्रशंसा ॥
पथाः—

॥ चोपाई ॥ को त्रपराहि लावराय सिंधु यह, तरन कमल युग मीतरास्म सह ॥ कदली कांड मृणाल दंड तेंह,

## मजित दुरद कुंभ सोभत जँह ॥ १ ॥

यहां अवयवों सहित नायिका रूप उपमय को साचात् न कह कर किंचित् चिन्ह मात्र से कहने के लिये तादृश सिंधु रूप समान वस्तु को कहा है। उन्हों ने भी भूल से अप्रस्तुतप्रशंसा का साचात् स्वरूप नहीं समका है। केवल उपमान के कथन में तो अभेद अलं-कार ही होवेगा॥ इस अलंकार को अन्योक्ति नाम से कहता हुआ रुद्रट यह लच्चण कहता है:—

> श्रसमानविशेषणमिष यत्र समानेतिवृत्तसुपमेयम् ॥ उक्तेन गम्यते पर-सुपमानेनेति सान्योक्तिः॥ १॥

श्रथं—जहां श्रसमानिवशेषण्याला भी समान वृत्तांतवाला उत्कृष्ट उपमेय कहे हुए केवल उपमान से गम्य होवे वह अन्योक्ति ॥ अन्योक्ति नाम का अर्थ करें, प्रस्तुत को छोड़ कर दूसरे की उक्ती तौ पर्याखोक्ति है। और अन्य का अर्थ इन्हों ने उपमान किया है वह रक्खें तो अभेद अर्लकार है। और इन्हों ने गम्यता कही सो तो व्यंग्य का विषय है। अर्लकार नहीं। सब प्रकार से इन की भी भूल है॥ यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

प्रफुलित सरसिज हंस जुत, तज उज्जल जल ताल ॥ सेवत गुदलित तुच्छ सर, बक हो हो न मराल ॥ १ ॥

इन्हों ने भी अप्रस्तुतप्रशंसा का स्वरूप साचात् नहीं सनभा है। यहां प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति, काव्यप्रकाशकारादिक ती आचेप से हो-ती है वेसा कहते हैं। कोई लोक आचेपा नामक चौथी इति और आचेपार्थ चौथा अर्थ मानते हैं। आकर्षण न्याय से जो अर्थकी प्रती-ति करावे वह आचेपा वृत्ति है। सर्वस्वकार यहां प्रस्तुतार्थ की प्रतीति व्यंजना से होने का कहता है। अलंकाररलाकरकार यहां प्रस्नुतार्थ की प्रतीति लच्या से होने का कहता है। हमारे मत में इस अलंकार के उदाहरणों में किसी वृत्ति का नियम करना आवश्यक नहीं । यहां तो श्रोताओं की बुद्धि के अनुसार वृत्तियां होती हैं ॥ सारूप्य निवंधना अप्रस्तुतप्रशंसा का वाच्यार्थ कहीं तो तटस्थता से स्थित होता है, अर्थात् प्रतीयमान अर्थ के साथ आरोप की अपेचा के विना रहता है। जैसे "उच्चा रक्त रस जुत" इति। इस उक्त उदाहरण में सिंह वृत्तांत में श्रेष्ट पुरुष वृत्तांत के आरोप विना भी सिंह वृत्तांत पर्यवसान पा जाता है, अर्थात् सिंह का वर्णन वन जाता है। और कहीं वह वाच्यार्थ अपनी सिंखि के लिये प्रतीयमान अर्थ के आरोप की अभिलाषा रखता है॥ यथा:—

#### ॥ संवेया ॥

है रसना की विधी जु विपर्यय,
श्रोनन चंचलताई महा है।
श्रापने श्रो पर मांभ निरंतर,
जो मद विस्मृत दृष्टि रहा है॥
है जु मलीन प्रसिद्ध सदा,
विसिनी रत श्रो कर शून्य लहा है।
जानते सेवत वारन कीं,
श्रील के कुल की हठ ऐसी कहा है॥ १॥

हाथी की रसना दूसरे प्रािख्यों से विपरीत होती है। हाथी की जिहा की अनी कंठ की ओर होती है। पचे विपरीत बचन । हाथी के कान चंचल होते हैं। पचे कानों का कचापन, अर्थात अवस् मात्र से विचार विना वचन को मानना। हाथी के मद जल प्रसिद्ध है। पचे गर्व। हाथी सदा मलीन रहता है, "गजस्नान ज्यर्थता" कहावत ही है। पचे मन का मैलापन। हाथी आहारार्थ कमलिनयों में आसक्त होता है। पचे ज्यसनवालों से आसक्त। हाथी का शृंडादंड सरंप्र होता है। पचे थन शृन्य हस्त। वारस्स हाथी का पर्याय नाम है। पचे निवारक। "उप्प रक्त रस जुत" इति। इस पूर्व उदाहरस में प्रथम अप्रस्तुत वाक्यारिं का घोष हो जाता है। यहां अप्रसत्तुत वाक्यारिं का घोष सिद्ध नहीं होता;

क्योंकि अप्रस्तुत अमर के गज सेना त्याग में कर्ण चपलता मात्र हेतु है। रसना विपर्यय आदि हेतु नहीं हैं, मद उलटा सेवन में हेतु है, इसलिये प्रथम ही अमर में मृद सेवक का, और रसना विपर्यय आदि में विपरीत वचन आदि का आरोप हो करके वाक्यार्थ बोध सिद्ध होता है; क्योंकि गज की रसना विपर्यय आदि में दुष्प्रभु की रसना विपर्यय आदि का आरोप न करें, तब तक अमर के गज के असेवन में गज की रसना विपर्यय आदि हेतु न होने से वाक्यार्थ नहीं वनता। यहां आरोप होने से रूपक की शंका न करनी चाहिये;क्योंकि यहां रूपक अप्रधान है। प्रधान तो अप्रस्तुतप्रशंसा ही है। यहां दुष्प्रभु सेवा हठी पुरुष के प्रसंग में उक्त अमर की अप्रस्तुत कथा कही गई है। और कहीं प्रतीयमान अर्थ भी किसी अंश में वाच्यार्थ का आरोप चाहता है। और वाच्यार्थ किसी अंश में प्रतीयमान अर्थ का आरोप चाहता है।

यथाः---

## ॥ चौषाई ॥ सरज सकंटक पांडुर वरखी, केतकि सेवत क्या ऋलि करखी ॥

केतकी पच में रज पराग है। "परागः सुमनोरजः" इलमरः। नायिका पच में सरज रजस्वला धर्म सहित। यहां जैसे सरजता वाच्यार्थ और प्रतीयमान दोनों अर्थों में रहती हुई सेवन की अनुचितता में निमित्त है, तैसे पांडुर वर्णता और सकंटकता नहीं; क्योंकि पांडुर वर्णता केतकी में अमर सेवन में बाधक नहीं, इसिलये पांडुता के अंश में केतकी नायिका के आरोप की अपेचा रखती है। और सकंटकता अंश नायिका पच में रोमांच है, सो नायिका की सेवा में बाधक नहीं, इसिलये केतकी का नायिका में आरोप अपेचित है। यहां शंखिनी नायिकासक्त नायक के प्रसंग में उक्त अमर की अप्रस्तुत कथा कही गई है। "उष्ण रक्त रस" इति। यहां वाच्यार्थ के अन्वय की योग्यता है॥

॥ दोहा ॥

दैवागत ऋलि कौ कुटज, मकर ऋनाद्र मित्त॥

महामान्य मकरंद निधि, अरविंदन की नित्त ॥ १॥

इत्यादि तिर्यक् प्रश्नोत्तर में वाक्यार्थ के अन्वय की योग्यता नहीं है। "है रसना की" इति। यहां वाच्यार्थ के अन्वय की योग्यता अयोग्यता दोनों हैं। जैसा कि ऊपर कह आये हैं। प्रकाशकारादि का तो यह सिद्धांत है, कि अप्रस्तुतप्रशंसा सारूप्य संबंध, सामान्य विशेष भाव संबंध और कार्य कारण भाव संबंध इन तीन संबंधों से ही होती है। रत्नाकर-कारादि का यह सिद्धांत है, कि इन से इतर संबंधों से भी होती है। उन का अनुयायी कुवलयानन्दकार यह उदाहरण देता है:—

॥ चौराई ॥
ताप हरण भगवत तुव हासी,
चंद्र किरण ताकी तुस रासी ॥
नासा श्रनल उड़ी दिश दिश में ,
असम करत लखियत सो निश में ॥ १॥

यहां वरदराज भगवान् का हास्य प्रस्तुत है। चंद्र किरण अप्रस्तुत हैं। उन अप्रस्तुत चंद्र किरणों को तुस ठहराने से हास्य को धान्यसारता प्रतीत होती है। यहां तुस का और धान्य का सहात्पात्ति संबंध है। इन प्राचीनों के मतानुसार तो और भी कई संबंधों से अप्रस्तुतप्रश्ंसा होती है। यथावाः—

॥ मनहर ॥

तेरे मुख चंद की वरन छिब या कों अप-छरन हस्यों है या तें या की मत गई है। दूजे तेरे नेंन के हरायल कुरंग जे वे, तिन हू पचारकें कुमति अति दई है॥ वाही वेर धायों है कलंक विष वांधि के,

धुरंधर विरंच हू ने ऐसी निरमई है। श्राप न मरत मोहि मारिवे श्ररत सुधा,

## धर हू करत आज नई बमनई है॥ १॥

इति धुरंधर कवेः।

प्रसंग विध्वंस मानमोचनोपाय करते हुए नायक की नायिका प्रति यह उक्ति है। यहां मानिनी नायिका के मुख का अलौकिक सौं-दर्य प्रस्तृत है। अप्सराओं से किया हुआ उस मुख का वर्णन अप्रस्तुत है। अप्साराओं के वर्णन करने का कहने से मुख का अलौकिक सोंदर्य प्रतीत होता है। अप्सराओं से किये हुए वर्णन का और मुख का प्रतिपाय प्रतिपादक भाव संबंध है। हमारे मत बहुधा सारूप्य संबंध में अप्र-स्तुतप्रशंसा अलंकार होता है। और कहीं प्रस्तुत कथा का और अपस्तुत कथा का सामान्य विशेष भाव संबंध होवे वहां भी अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है। कार्यनिवंधनादि स्थलों में तौ अप्रस्तुत कार्यादि से प्रस्तुत कारण अादि की प्रतीति व्यंग्य मात्र है। यह प्रथम लिख आये हैं । विशेष्य प्रस्तुत होता है, विशेषग्र अप्रस्तुत होते हैं, सो इस प्रकार तौ अप्रस्तुत का कथन सर्वत्र होता है। "ताप हरन भगवत " इति । इस काव्य में तो हेतु अलंकार है। "तेरे मुख चंद की" इति। यहां प्रथम चरण में हेतु अलंकार और गम्य काञ्यार्थापत्ति अलंकार हैं। दूसरे चरणका संबंध होने से हेतुमाला अथवा गम्य समाधि अलंकार 🛭 है । चतुर्थ च-रण में प्राचीन मत का असंगति अलंकार और हमारे मत का विचित्र अलंकार है ॥

इति अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकरणम् ॥ १२ ॥

## ॥ अभेद ॥

अभेद शब्द का अर्थ है भेद का अभाव।
॥ दोहा॥
वर्णात जहां अभेद कर, ता कीं कहत अभेद॥
है अवनी के इंद्र यह, अलंकार विन खेद॥ १॥
यथाः—

## ॥ दोहा ॥

जिन बिन में किय दग्ध पुर, उपजें कोप कराल ॥ है घूर्जिट साचात ही, यह जसवँत भुविपाल ॥ १॥

यहां राजराजेश्वर जसवंतिसंह का धूर्जिटि से अभेद करके वर्ण-न किया है, इसलिये यहां अभेद अलंकार है। यहां ऐसी शंका न करनी चाहिये, कि अभेद में मुख्यार्थ वाध होने से वच्यमाण रूपक में ही पर्यवसान होवेगा ; क्योंकि इस अलंकार शास्त्र में सर्वत्र बाध मूल लच्चणाका अंगीकार नहीं। अन्यथा कल्पितोपमा अतिशयोत्तयादि बहुतसे असंकार नष्ट हो जाँयगे, इसलिये यहां विवचा वश से अभेर में ही पर्यवसान है। और वह अनुभव सिद्ध चमत्कारकारी होने से अलं-कार है। प्राचीन अभेद स्थल में भी रूपक अलंकार मानते हैं। काव्य-प्रकाश में रूपक का यह लच्चगा है---

## तद्रुपक्मभेदो य उपमानोपमेययोः ॥

अर्थ-उपमानोपमेय का जो अभेद है वह रूपक है॥ सो प्राची-नों की यह भूल है;क्योंकि रूपक का स्वरूप तो रूपवान् करना है। जैसा नाटक में राम लच्मगादि का स्वांग वनाते हैं, तहां नट को रामादिकों का स्थानापन्न करते हैं। न कि ऐसा अभेद करते हैं, कि राम यही है, दूसरा नहीं है। यह वच्यमाण रूपक प्रकरण में सविस्तर कहा जायगा ॥

यथावाः---

#### ॥ संवैया ॥

कवि के कलत्रच्छ मुरार कहै, छवि के निधि ऋौ रिव के कुल केतु हो। नित नूतन चारु पवित्र चरित्र सौं. अद्भुतता चित कों अति देतु हो ॥ पहिले पुल पाहन की प्रकटी, तव तौ सुर भंजन गंजन हेतु हो ।

त्रब कोन के जीतवे कों जसवंत, रचों जस इंदु मनीन की सेतू हो ॥ १ ॥

यहां शब्द से राजराजेश्वर का और रामचंद्र का अभेद नहीं कहा है, किंतु अर्थ सिद्ध अभेद है, इसिवये यह व्यंग्य रूप अभेद है। प्राचीनों ने इस को व्यंग्य रूपक कहा है, सो यह उक्त रीति से रूपक नहीं ॥ यहां पाहन सेतु रचना के, और जस रूप चंद्रकांत मिथायों की सेतु रचना के तारतम्य से यह ज्ञान होता है, कि इसवेर रामचद्राभिन्न जसवंतिसंघ राजराजेश्वर का उक्त आरंभ रावधा से अधिक किसी को जीतने के लिये है, सो इस ज्ञापक हेतु की संकीर्याता है ॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

कहां जु मेरी त्रालप मित, कहां सु जस जसवंत । मैं डूंडे सों मोह वस, सागर तस्वी चहंत ॥ १ ॥

यथावाः---

॥ दोहा ॥

रसना सों चाहत कहाौ, जस समस्त जसवंत ॥ सो में निजनी रंघ्र सों, श्रचयो उद्धि चहंत ॥ २ ॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

जो दाता में सौम्यता, पूरब पुन श्रनुसार ॥ सो ही पूरण चंद्र में, श्रकलंकता मुरार ॥ ३॥

र्थथावाः---

॥ दोहा ॥

मुगधा तिय में नेह सो, सुवरन मांभ्त सुगंध ॥
यहां असंभवती हुई वस्तु का संबंध है, तथापि यहां अतिश्योकि अलंकार नहीं; क्योंकि यहां अतिशय अंश में पर्यवसान नहीं;
पर्यवसान तौ अभेद अंश में है, इसलिये यह कल्पित अभेद अलंकार है॥

यथावाः-

#### ॥ सनहर ॥

सुर के समाज सुर सदन में बैठे जा की, धरें अभिलाख लाख मेट चित चैन की । जाहि लहि जंतु निज आतम को तंत जानि, करि भव अंत लहें संत पद ऐन की ॥ ऐसी नर देह पाय विषय सनेह छाय, चित हु न कीन्हीं हाय रांम नांम लैन को। काठ काज काटयों सु तौ सुरतरु आंगन की, कौड़ी के वदल वेच्यों चिन्तामीन रेन की ॥ १ ॥

इति समयसारनाटक भाषा प्रथे॥

रत्नाकरकार का यह लच्चग्र है---

नियतधर्महानावारोप्यमाणस्यातिसाम्यमभेदः॥ अर्थ- नियत अर्थात् नियम करके रहते हुए, धर्म की हानि के कथन से सिद्ध भया हुआ, जो आरोप्यमाण का अतिसाम्य सो अभे-व अलंकार ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

तुव श्ररि नारिन के लिये, सुन जसवंत महीप ॥ वन श्रोषधियां होत हैं, विना तेल के दीप ॥ १ ॥

दीपक में नियम करके रहता हुआ जो तैल पूरणता धर्म ,उस की हानि कहने से अन्य सब प्रकार से वन औषधियों का दीपक के साथ अत्यंत साम्य सिद्ध होता है। अन्य प्राचीन इस विषय में दृढारोप रूपक कहते हैं। हमारे मत ऐसे विषय में रूपक भी नहीं, किंतु विशे-पोक्ति का चमत्कार प्रधान होने से हमारा स्पष्ट किया हुआ वस्यमाण विशेषोक्ति अलंकार है, सो विशेषोक्ति प्रकरख में सविस्तर कहा जा-यगा॥ रत्नाकरकार कहता है, कि अभेद मात्र की प्रतीति में तौ रूपक है। और नियत धर्म की हानि से शेष सब प्रकार की अभेद प्रतीति में अभेद अलंकार है। इस रीति से प्रतीति का भेद है। अन्यथा परिणाम आदि का भी रूपक में अंतर्भाव हो जायगा। सो ऐसे विष-य में रूपक नहीं, किंतु अभेद है। यह तो हम ने प्रथम कह दिया। और अभेद में उक्त किंचिद्विलच्चणता तो प्रकारांतरता की साधक है। न कि अलंकारांतरता की साधक। और खाकरकार इस प्रकरण में कहता है, कि अभेद मात्र को रूपक मानो तो परिणाम में भी अभेद है, इसिबये परिणाम का भी रूपक में अंतर्भाव हो जायगा। सो खाक-रकार ने परिणाम का साचात् स्वरूप नहीं समका, इसिबये ऐसा कहा है, सो परिणाम का स्वरूप वच्चमाण परिणाम प्रकरण में स्पष्ट होवेगा। अभेद अलंकार का स्वरूप तो धोरी के नामानुसार अभेद मात्र है। रक्षाकरकार के लच्चण में अभेद विवद्या करें तो भी यह लच्चण सर्वव्या-पी न होने से अव्याप्ति दोषवाला है॥

# इति अभेद प्रकरणम् ॥ १३ ॥

## ॥ ऋल्प ॥

अलप शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। कहा है चिंतामिण कोषकार ने "अल्पं स्तोके"। अधिक अलंकार के विपरीत भाव में यह अल्प अलंकार है॥

> ॥ चौगई॥ रम्य होत जिँह ठां श्रलपाई, श्रलप श्रलंकृत सो सुखदाई॥ जसवँत श्रन जस श्रलप जु कीन्हों, क्या तुम यह प्रथमहि पढ़ लीन्हों॥ १॥

यथाः--

॥ दोहा ॥

ब्राजत है घन बीन हैं, अविन उदार उतंग ॥

ज्यों शोभत जसवंत के मद सीं चीण मतंग ॥ १ ॥ दान करने से धन के विषय में उदार की अल्पता, मद से शरीर के विषय में राजराजेश्वर के हाथियों की अल्पता रुचिकर होने से अलंकार है ॥ प्रधावाः—

॥ दोहा ॥

चढ्यों न पूरन तरुन वय, पढ्यों न अजहु असेस ॥
मढ्यों सुजस सरदारसी कवरां गुरु मरु देस ॥ ९ ॥
यहां महाराज कुमार सरदारसिंह के वय की अल्पता, और वय
अल्पता निमित्तक विद्या की अल्पता, अलौकिक जस को उत्पन्न करने
से रुचिकर हो कर अलंकार है ॥
यथावाः—

॥ दोहा ॥

जिन के चित्त उदार हैं, रीभत जिँह तिँह चाल ॥ गाल वजायें हू करें, गौरी कंत निहाल ॥ १ ॥ इति वृन्दसप्तश्लाम् ।

यहां वाणी की अल्पता है ॥ यथावाः---

॥ दोहा ॥

निहँ पराग निहँ मधुर मधु, निहँ विकास यह काल ॥ श्रली कली ही सोैं बँध्यो, श्रागे कवन हवाल ॥ ९ ॥

इति विहारी सप्तश्रत्याम्।

यहां पुष्प की अवस्था की अल्पता है। यह उदाहरख अप्रस्तुतप्र-शंसा संकीर्या है॥ यथानाः—

> ॥ नीसांखी ॥ दळ डोह्या पतशाहदा, पे दीठा थोड़ा ॥

## गजबंधी जेहा जवांन, जै जेहा घोड़ा ॥१ ॥

यहां मरुपराधीश महाराजा गजसिंह की सदृशता की और उक्त महाराजा के जय नामक हय की सदृशता की अल्पता रुचिकर होने से अल्प अलंकार है॥ यथावाः---

#### ॥ मनहर ॥

सुमन में वास जैसे सुमन में श्रावे कैसे, नांहीं नां कहत नांहीं हां कह्यों चहतू है। सुरसरी सूर जा में सुरसती सोमें जैसे, वेद के वचन वाचे साचे निवहत है।। परवा के इंदु की कला ज्यों रहे अंबर में, परवा कों अच्छ परतच्छ न लहतु है ॥ जैसे अनुमांन परमांन पर ब्रह्म त्यौं हीं, कामिनी की किट किव मीरन कहतु है।। १।।

इति मीरन कवेः।

यहां कामिनी काट की अल्पता रमणीय होने से अलंकार है ॥ कहीं किसी निमित्त से अल्पता होती है। कहीं स्वाभाविक अल्पता हो-ती है।। " क्षाजत हैं धन बीन व्हें" इति । यहां दान निमित्त से धन की और मद निमित्त से करि कलेवर की अल्पता है। "जिन के चित्त उदार हैं " इति । यहां वाणी की स्वाभाविक अल्पता है॥ चंद्रालोक का यह लच्चगा है---

श्रल्पं तु सूच्मादाधेयाद्यदाधारस्य सूच्मता ॥ अर्थ- जो सुच्म आधेय से आधार की सूच्मता वह अल्प अ-लंकार ॥ इन का उदाहरण यह है -

वा कर जपमाला वनीं, वींटी वलभ वियोग ॥ यहां आधेय मुंदरी के मालावत् लंबायमान होने से विरहिनी कर रूप आधार की अल्पता है ॥ इन का अभिप्राय अधिक अलंकार

की नांई यहां भी यह है, कि अलप आधेय से आधार की अलपता ॥ सो हमारे मत में लभ्य उदाहरणानुसार यहां भी आधाराधेय का नियम करना भूज है; क्यों कि अलपता रमणीय होने वहां अलप अलंकार हो जाने-गा। वह अलपता किसी प्रकार से हो। अन्यथा "झाजत हैं धन छीन हैं" इत्यादि उदाहरणों में अञ्यासि हो जानेगी॥

# ॥ इति अल्प प्रकरणम् ॥ १४ ॥

## ॥ अवज्ञा ॥

अवज्ञा शब्द का अर्थ है अनादर। कहा है चिन्तामिशकोषकार ने "अवज्ञा अनादरे "। यहां अनादर तो अनंगीकार है। अनुज्ञा अलंकार के विपरीत भाव में यह अवज्ञा अलंकार है, सो अनंगीकार योग्य के अनंगीकार में तो कुछ भी चमत्कार नहीं; किंतु लोक में अंगीकार योग्य होवे उस का अनंगीकार चमत्कारकारी होता है। और ऐसा अनंगीकार किसी निमित्त से इंगीकार योग्य के अनंगीकार में यहां अवज्ञा शब्द की रूटि है॥

॥ दोहा ॥

जोग जु श्रंगीकार की, जहां श्रनंगीकार ॥ होवत किसी निमित्त सीं, श्रवज्ञा ऋपति निहार ॥ १ ॥ <sup>यथाः—</sup>

॥ दोहा ॥
किये श्रजाची जे सुकिव, जग दाता जसवंत ॥
ते पारस श्ररु कल्पतरु, चिन्तामिन न चहंत ॥ १ ॥
पारस इत्यादि बोक में श्रंगीकार योग्य हैं, उन का यहां अनंगी कार हैं। उस में निमित्त राजराजेश्वर के दान का बाहुल्य है। अनुज्ञा और श्रवज्ञा में हेतु का श्रंश भी है, परंतु अनुज्ञा अवज्ञा रूप चमत्कार प्रधान है। ऐसा जहां तहां जान बेना चाहिये। चंद्राबोककार

<sup>•</sup> जिन की यह रह प्रतिज्ञा है कि अन्य की याचना न की ॥

अवज्ञा अलंकार को ⊬उखास अलंकार का विपरीत भाव मानता हुआः—

एकस्य ग्रुणदोषाभ्यामुल्लासोन्यस्य तौ यदि॥

अर्थ-जो एक के गुण दोष से दूसरे को गुण दोष होने वह उल्लास अलंकार ॥ ऐसा उल्लास का लच्चण कह कर अवज्ञा का यह लच्चण कहता है-

ताभ्यां तो यदि न स्यातामवज्ञालंकृतिस्तु सा ॥
- अर्थ- ताभ्यां अर्थात् अन्य के गुण दोष करके जो अन्य को
गुण दोष न होने वह अवज्ञा अलंकार ॥
कम से यथाः-

॥ दोहा ॥

सरवर पाये हू भवत, घट कों कम जल लाभ ॥ यहां सरोवर के अधिक जल रूप गुण से घट को अधिक जल रूप गुण प्राप्त नहीं हुआ ॥

॥ दोहा ॥

सकुचित यदिप सरोज क्या, सुधारिम कीं हानि ॥ यहां सरोज के सिकुड़ने रूप दोष से सुधारिम को कुछ दोष प्राप्त नहीं हुआ। कुवजयानंद के अनुसारी रसगंगाधरकार ने भी उज्जास अजंकार के आगे अवज्ञा का यह जच्चा कहा है:—

तद्विपर्ययोऽवज्ञा ॥

अर्थ- उल्लास के विपर्यय में अवज्ञा अलंकार है।। यथा:---

॥ दोहा ॥

किय वेदांताभ्यास तउ, निहं वैराग्य वराक ॥
सिंधु निमम्र जु चिर समय, तदि न मृदु मयनाक॥१॥॥ ॥
हमारे मत में अंगीकार और अनंगीकार तो कर्ता की इच्छा
के आधीन हैं, इसिबये अंगीकार अनंगीकार और वस्तु हैं। गुण दोष
से गुण दोष की प्राप्ति अप्राप्ति और वस्तु हैं। "सरवर पाये हू भवत, घट
कों कम जब बाम "॥ यहां घट को अधिक जब बेने का अनंगीकार

नहीं; किंतु घट में उस के प्रमाण से अधिक जल समाता ही नहीं। अन्य के गुण दोष से गुण दोष न होना तो अतहुण का विषय है। "सरवर पाये हू" इति। यहां घट अल्प होने से सरोवर से अधिक जल लाभ का संभव न होने से गुण न होना समभा ही नहीं जाता। यहां अलंकार तो अप्रस्नुतप्रशंसा है। और "सकुचित" इति। यहां भी संकोच पाने का कर्ता सरोज कहा गया है, इसिलये इस दोप से चंद्र को दोष आने का संभव नहीं, इसिलये यहां भी दोष से दोष न होना समभा नहीं जाता। यहां भी अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है। और "किय वेदांताभ्यास" इति। यहां

॥ संवैषा ॥
हाथ गहे हर नें हित सों,
सुत सागर लच्छि के आदि ददाई ।
अंबुज चक्र हुते अधिके गुन,
रावरे कीं पहुंचें न गदाई ॥
लायक ह्वे मुख लागत हों,
यह हेतु न मून गहों जु कदाई ।
जुद्ध असंखन जीत वजे पें,
रहे तुम संख के संख सदाई ॥ ९ ॥
इति कस्यचित्कवेः ।

इस उदाहरण की नांई विचित्र हेतु है। जहां कारण है और कार्य नहीं एतन्मूचक रोचकता मानी जायगी तहां तो कार्य कारण संवंधी विचित्रता ही अलंकार होगा। और गुण से गुण न होने में रोचकता मानी जायगी तहां अतहुण ही अलंकार होगा। गुण दो प्रकार का है। भला और बुरा। सो अतहुण प्रकरण में दिखा आये हैं॥ प्राचीनों ने अवज्ञा अलंकार के स्वरूप को समसा ही नहीं॥

इति अवज्ञा प्रकरणम् ॥ १५ ॥

#### ॥ श्रवसर ॥

अवसर तो प्रस्ताव है। कहा है चिंतामाि कोषकार ने "अवसरः प्र-स्तावे "। प्रस्ताव अर्थात् मौका। इस अर्बकार का स्वरूप समय साधना है। सम अर्बकार का स्वरूप यथायोग्यता है। इन की विबच्चणता अनुभव सिद्ध है।

#### ॥ दोहा ॥

होय जहां श्रवसर वहै, श्रवसर भूषन जांनि ॥ श्रवसर के दांनी जसा, सुनियें यह किव वांनि ॥ ९ ॥ <sub>यथाः</sub>—

#### ॥ दोहा ॥

इंद्र न वूठोे त्रवनि सिर, रूठोे श्रीषम घांम ॥ तिरा पुळ तुं तूठोे जसा, सरवर भखा तमांम ॥ ९ ॥

विकमी संवत् उन्नीस सौ अड़तालीस १६४० में मारवाड़ देश में इंद्र ने दृष्टि नहीं की, और शिष्म ऋतु में अखंत धूप हुई, उस पुळ में अर्थात् अवसर में राजराजेश्वर ने संतुष्ट हो कर प्रजापालन के लिये बालसमुद्र तलाव में संचय का जल था, सो नल खोल कर जोधपुर शहर के गुलावसागर आदि सरोवर भर दिये। यह कुल राजराजेश्वर ने अवसर पर किया, इसलिये यहां अवसर अलंकार है ॥ यथावाः—

#### ॥ मनहर ॥

प्रांन जो तजैगी विरहाग में मयंक मुखी, प्रांनघाती पापी कौन फूजी ये जुही जुही। चिंतामिन वेस किघों मधु को मयंक किघों, रजनी निगोडी रंग रंगन चुही चुही॥ भूंगी गन गांन किघों मदन के पांचों बांन, दिन्द्रन को पांन कियों कोकिला कुही कुही। जो लों परदेसी मनभावन विचार कीन्ही, तो लों तूती प्रकट पुकारी है तुही तुही॥ १॥

इति चिंतामणि कवेः॥

यहां तृ ही नायिका का प्रायावाती होगा, ऐसा पत्ती विशेष तृती का बोलना अवसर पर हुआ, इसिलये अवसर अलंकार है। यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

तावड़ तड़ तड़ तांह, थळ सांमे चड़तां थकां ॥ लाघो लड़थड़ तांह, जाडी झाया जेठवों ॥ १ ॥

इति कस्यचित् मरुदेश निवासिकवेः॥

यह अवसर अलंकार अति प्राचीनों का माना हुआ है। जिस को महाराजा भोज के पहले प्राचीनों ने पर्याय नाम से कहा है॥ सो ही आज्ञा की है महाराजा भोज ने—

मिषं यदुक्तिभिङ्गिर्याऽवसरो यः स सुरिभिः।
निराकाङ्कोऽथ साकाङ्कः पर्याय इति गीयते॥ १॥
अर्थ-जो मिष, जो उक्ति भंगि अर्थात् रचनांतर से कथन, और
जो अवसर इन को पंडितों ने पर्याय नाम से कहा है। वह अवसर
निराकांच अथवा साकांच होता है॥ महाराजा ने अवसर का यह उदाहरण दिया है—

#### ॥ दोहा ॥

कह्यों जसोदा मात नैं, है बालक जु मुरार ॥ लख्यों सहास जु कृष्ण मुख ब्रज विनता वह वार ॥ १ ॥ कृष्ण को यशोदा माता ने वाबक कहा, उस समय कृष्ण के साथ कीड़ा की थी, जिस बज वषू को सहास हो कर कृष्ण का मुख

<sup>•</sup> पद्मी विशेष. वह "तूही तूही" ऐसे वोलता है ।

<sup>ं</sup> इतियों में जाति विशेष ।

देखने का अवसर है। यहां अवसर पर हसना है। कोष में अवसर का भी नाम पर्याय है। सो ही कहा है चिंतामखिकोषकार ने "पर्यायः अवसरे "। सो महाराजादिकों ने इस के अनुसार अवसर का भी पर्याय नाम से संग्रह किया है। पर्याय शब्द का "परित्यज्य यानं पर्यायः " यह योगार्थ है। छोड कर जाना अर्थात एक को छोड़ दूसरी जगह जाना । सो इस विषय में पर्याय नामक अलंकार कितनेक प्राचीनों से माना गया है, वह आगे कहा जायगा। महाराजा ने उस पर्याय में अवसर अलंकार का अंतर्भाव नहीं किया है, किंतु कोषानुसार अवसर अबंकार का भी पर्याय नाम सात्र से संग्रह किया है. ऐसा जान-ना चाहिये। महाराजा के मतानुसार "तौ खौँ तृती प्रकट पुकारी है तुही तुही"। यहां उक्त अवसर में तृती के ऐसे बोलने में आकांचा नहीं है. कि इस ने किस अभिप्राय से ऐसा कहा ?क्योंकि वह तिर्थक है, इसिबयेयह निराकांच है। और "बच्यों सहास जु कृष्ण मुख, बज वनिता वह वार "। यहां बजवनिता इस अवसर में कृष्ण का मख देख कर किस अभिप्राय से हसी, ऐसी आकांचा है, इंसलिये यहां साकांच है। हमारे मत यह उदाहरणांतर है। प्रकारांतर कहना महाराजा की भूल है।॥

इति अवसर प्रकरणम् ॥ १६ ॥

## ॥ त्राचेप ॥

श्राचिप शब्द का अर्थ है अपवाद । अपवाद शब्द का अर्थ है बाधक । कहा है चिंतामिश कोशकार ने " आचेपः अपवादे, अपवादः बाधके "। बाधक अनेक प्रकार के हैं। यहां निषेध में रूढि है॥

॥ दोहा ॥

त्राचिप सु त्राचेप हैं, व्रितिपति लोह पिव्रांन ॥ यथाः—

ह्यों न हें न हों है नहीं, जसवँत सो जसवांन ॥ १ ॥

यहां राजराजेश्वर की समता का निषेध है । पर्यवसान समता के निषेध में है। वर्शनीय राजराजेश्वर का उत्कर्ष तो उक्त निषेध का फल है। ऐसा अन्यत्र भी जान लेना चाहिये॥
यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

पहरन भूषन कनक के, किह श्रावत यह हेत ॥
दरपन के से मोरचे, देह दिखाई देत ॥ १ ॥
इति विहारी सप्तश्राम ।

यहां भूषण धारण का निषेष है। आचार्य दंडी का यह ल-चया है:—

> प्रतिषेधोक्तिराचेपस्त्रेकाल्यापेच्चया त्रिधा ॥ अथास्य पुनराचेप्यभेदानन्त्यादनन्तता ॥ १ ॥

अर्थ — प्रतिषेध का कथन आचेप अर्जकार है। तीन काल की अपेचा से वह तीन प्रकार का है। फिर जिस का आचेप किया जावे उस के भेदों की अनंतता होने से आचेप अर्जकार अनंत हैं॥ प्रतिषेध का अर्थ है निषेध। सो ही कहा है चिन्तामिश्कोषकार ने "प्रतिषेधः निषेधे"॥

यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

क्यों कुवलय धारत श्रवन, है! कलभाषिनि! नार ॥ क्या कटाच निहं करत हैं ? शोभा यहें विचार ॥ १ ॥ यहां कुवलय को धारण करती हुई का ही निषेध है, इसिलये यह वर्तमान आचेप है। "व्हों न है न" इति । यहां तीनों काल में आचेप है। यथावा:—

#### ॥ दोहा ॥

मिल हैं धन मग कुशलता, निहंं संशय मम प्रांन ॥ तद्यपि तुम जु विदेश कोंं, पिय जिन करहु प्रयांन ॥ १ ॥ यहां नायक के विदेश गमन निषेध का कोई भी कारण न रहते नायिका ने केवल अपनी प्रभुता से निषेध किया है, इसलिये आचार्य दंडी ने इस को प्रभुत्वाचेप नामक आचेप का प्रकार कहा है। यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

फरकत अधर रु अरुन हग, भोंह मंग तुव नार ॥
तद्यपि निरन्थपराध मम, नांहिन भय जु निहार ॥ १ ॥
यहां भय का कारण अपराध का निषेध होने से यह कारणाचेप
हैं । दंडी ने धर्माचेप इत्यादि बहुत भेद कहे हैं । हमारे मत ऐसे भेद
उदाहरणांतर हैं, न कि प्रकारांतर, इसिलये मंथ विस्तार भय से हम ने
नहीं दिखाये हैं । महाराजा भोज का यह बच्चण हैं—

विधिनाथ निषेधेन प्रतिषेधोक्तिरत्र या ॥
शुद्धा मिश्रा च साचेपो रोधो नाचेपतः पृथक् ॥ १ ॥
अर्थ-विधि करके अथवा निषेध करके जो प्रतिषेध की उक्ति
वह अत्र अर्थात् यहां अलंकार शास्त्र में आसेप अलंकार है। वह उक्ति
शुद्धा और मिश्रा भी है। और रोध नामक अलंकार आचेप से जुदा
नहीं ॥ रोध का अर्थ है रोकना। रोकना भी निषेध ही है। किसी प्राचीन ने
रोध अलंकार माना है। जिस का महाराजा ने निषेध में अंतर्भाव
किया है। "उहा न है न उहै है नहीं" इति। इत्यादि उदाहरखों में

.चथाः---

निषेध करके निषेध की उक्ति है।

#### ॥ दोहा ॥

सुख सों पीव सिधाइयें, पग पग होहु कल्यांन ॥
में भी जनमूंगी जहां, तुम तिंह देश प्रयांन ॥ १ ॥
यहां विधि करके निषेध की उक्ति है। जिस काव्य में विधि
निषेध दोनों होवें वहां मिश्रा है। महाराजा ने रोध का ऐसा उदाहरण
दिया है—

मिली जु पनघट बाट में, ले रीतो घट बाल ॥

यहां किया से पिय गमन का रोकना है। उक्ति नहीं है। और यहां अपशकुन द्वारा रोकने से प्रतिकृत है ॥ यथावाः---

#### ॥ ऋष्पय ॥

प्रथम पिंड हित प्रकट पितर पावन घर त्रावत, नव दुर्गहिं नर पुज स्वर्ग अपवर्ग हिं पावत । ब्रुत्रन दें ब्रितपत्ति लेत भवि लैं सँग पंडित, केसवदास श्रकास श्रमल जल जल जन मंडित। रमनीय रजनि रजनीश रुचि रमारमन हु रास रित, कल केलि कलपतरु कार में कंत न करह विदेश मति १॥

इति कवित्रियायाम्॥

यहां वचन द्वारा रोकना है। और नव दुर्गा पूजन आदि द्वारा रोकने से अनुकृत है। यह भी उदाहरखांतर है। वाग्भट का यह लक्त्या है---

> उक्तिर्यत्र प्रतीतिर्वा प्रतिषेधाय जायते ॥ श्राचत्तते तमात्तेपमलंकारं बुधा यथा ॥ १ ॥

अर्थ-जहां उक्ति अर्थात वचन, अथवा प्रतीति, प्रतिषेध के लिये हो जावे उस को पंडित आचेप अलंकार कहते हैं॥ वाग्भट के मता-नुसार "व्हों न है न व्हें है नहीं, जसवँत सो जसवांन" ॥ यहां तो निवेध की उक्ति है । "सुख सौं पीव सिधाइयें" इति । श्रीर "मिली जु पनघट वाट में " इति । यहां निषेध की प्रतीति है । कितनेक प्राचीनों का यह सिद्धांत है, कि केवल निषेध लौंकिक है, सो रुचिकर न होने से अलंकार नहीं, इसिलिये वेदव्यास भगवान् यह लच्चण आज्ञा करते हैं-

## प्रतिपेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ तमाचेपं ब्रवन्त्यत्र॥

अर्थ- विशेष प्रतिपादन की इच्छा से अर्थात् वर्णनीय का वि-शेष वनाने की इच्छा से इष्ट का प्रतिषेध इव अर्थात् निषेध जैसा जो वर्णन उस को आचेप कहते हैं ॥ निषेध जैसा कहने का तात्पर्य यह है, कि वास्तव निषेध नहीं; बिंतु निषेध का आभास मात्र । व्यास भगवान् के मतानुसारी सर्वस्वकारादि भी निषेधाभास को आचेप अलंकार मानते हैं ॥

यथा--

#### ॥ दोहा ॥

में कबु दूती हों नहीं, सुनियें स्याम सुजांन ॥ है तिंह तिय तन ताप श्रिति, कालानलहि समान १॥ यहां यह दूती अपने दूतीपन का निषेध करती है, परंतु वास्तव में इस में द्तीपन का निवेध है नहीं; क्योंकि यह यहां दतत्व करती ही है. इसिंखे यह निषेष आभास रूप है। और यहां दृती के सत्य कथन ज्ञापन रूप विशेष की प्रतीति होती है। हमारे मत आभासमान निष-ध को निषेध अलंकार मानना युक्त नहीं; क्योंकि ऐसे स्थल में प्रधान चम-स्कार तो आभास अंश में होता है, निषेध तो यहां गौए हो जाता है, इसिलये यहां अलंकारता तौ आभास में है। और आभास केवल निवेध का ही नहीं होता, अनेकों का होता है, सी आभास अलंकार के प्रकरण में कहा जायगा। दंड्याचार्य कृत काव्यादर्श प्रंथ का टीका-कार प्रेमचंद्र "प्रतिषेधोक्तिराचेपः" इस कारिका का अर्थ व्यास भग-वान के मतानुसार लगाता है, कि प्रतिषेध की उक्ति अर्थात् प्रतिषेध का कथन मात्र। न कि वास्तव प्रतिषेध। इस से यहां भी प्रतिषेध के ज्ञाभास का अंगीकार है; क्योंकि वास्तव निषेध में विचित्रता नहीं। सो हमारे मत प्रेमचंद्र की यह भूल है; क्योंकि अंथकारों के उदाहरख अपने अपने लच्यों के अनुसार होते हैं, सो दंड्याचार्य के आच्रेप के उदाहरणों में वास्तव निषेध है। न कि निषेध का आभास। और रुक्ति का अर्थ आ. भास पर लगाया जाय तौ सहोक्ति, समासोक्ति इत्यादि उक्ति पल्लव-वाले समस्त अलंकार आभास रूप होने चाहिये, सो हैं नहीं । निपेध में विचित्रता लाने के लिये काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने यह लच्च कहा है--

निषेधो वक्तुमिष्टस्य, यो विशेषाभिधित्सया ॥ वच्यमाणोक्तविषयः स त्राचिपो दिधा मतः ॥ १ ॥

अर्थ-विशेष कहने की इच्छा से जो "वक्तुमिष्टस्य" अर्थात् कहने को वांछित उस का निषेध सो आचेप अर्खंकार । वह दो प्रकार का माना गया है। वच्यमाण विषय और उक्त विषय ॥ कम से यथा—

#### ॥ दोहा ॥

त्रावहु निर्दय कञ्ज कहूं, किस ही के जु निमित्त ॥ कहां न निष्फल है कथन, तुम से श्रद्भवी चित्त ॥ ९ ॥ यहां कहने को चाहे हुए वत्त्यमाण का निषेध है। सो नायक के निक्षेह का विशेष अर्थात् आधिक्य वताने के लिये हैं॥

॥ चौपाई ॥

किंकरि जाय किरातन सौं कह, मलयागिरी गुहा गन में गह। शिला कपाट लगाय महाई, रोक देहु मारुत दुख दाई॥ १॥ मत कह यह कर हीन किराता, केलि समय वह उन सुख दाता।

यहां अपने कहे हुए का निषेध है, सो नायिका के निज देव प्रतिकूल का विशेष वताने के लिये है॥

यथात्रा---

#### ॥ वैताल ॥

कर मथन साहित सिंधु श्रवनामृत सु लीन्ह निकार, जिन कुकिव चोर जु लेंहिं हर बुध करहु जल त्रपार । मत करहु जन जु लोक काढ्त जदिप रत्न त्र्रनंत, है तदिप रत्नाकर त्रवहु लों सिंधु जग जलपंत ॥ १ ॥

यहां भी अपने कहे हुए का निषेध है। और यह भली उक्ति रूप अमृ-त रचा का निषेध भली उक्ति की अचयता रूप विशेष के लिये है। हमारे मत केवल निषेध में भी चमत्कार अनुभव सिद्ध है. सो उन के उदाहरणों से स्पष्ट है। श्रीर श्राचार्य दंडी, महाराजा भोज श्रादि महा-कवियों ने केवल निषेध में अलंकार अंगीकार किया है ॥ और--

॥ दोहा ॥

पावत है निगुनी गुनी, धन अरु धरा सकीय ॥ जसधारी जसवंत सो, ह्वों न है न नहँ होय ॥ १ ॥

यह उपमा का निषेध वर्शनीय राजराजेश्वर को उपमा से भी अधिक उत्कर्ष देने से सहदयों को उपमा से भी अधिक आहादकारी अनुभव सिद्ध है। और इस स्थल में अलंकारता होने में केवल नि-षेध में अलंकारता नहीं माननेवाले प्रकाशकारादिकों संमति है। किसी ने इस को अनन्वय नाम से, और किसी ने असम नाम से अखंकार कहा है, सो अंतर्भावाकात में सविस्तर दिखाये जायँगे ॥ श्रोर " विशेषाभिधित्तया " यह विशेषस भी आवश्यक नहीं; क्योंकि विशेष बताना तौ सब अलंकारों में है । " जसधारी जस-वंत सी, ह्रों न है न नहुँ होय "। यह केवल निषेध भी राजराजेश्वर का विशेष वताता है। हमारे मत केवल निषेध, वस्यमाण निषेध, उक्त निषेध, ये सब निषेध आचेप असंकार के उदाहरण भेद मात्र हैं। इन सब का नामार्थ में संग्रह है ॥ काव्यप्रकाश गत कारिकाकार के बच्च की अन्यत्र अञ्याति होती है।

यथावाः---

॥ मनहर् ॥ कत्थक कलावत भवैये भांड बाजीगर. श्रोर परानिंदक निषेधे दहुँ राह में। भनत मुरार नट विट औँ नितंबनी की, त्रांन बितपति के विलोकी चित चाह में ॥ सजन नरेंद्र सुनी बत्री जे सनाह स्वांमि, चारन ते राखें नांम जगत ऋथाह में।

देख्यो इन है को सनमांन या जिहांन वीच, रांन रावरे के के जुधांन दरगाह में ॥ १ ॥

यहां तृतीय का निषेध है, सो भी आचेप अलंकार का उदाहर-शांतर है। चंद्रालोक का यह जच्या है:--

श्राचेपः स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात् ॥

अर्थ-अपने कहे हुए का विचारने से जो निषेध सो आचेप अलंकार है। सो " विचारणात्" यह विशेषण भी व्यर्थ है; क्योंकि अपने कहे हुए का निषेध विचार पूर्वक होवे,तब ही रमणीय हो करके भूषण होता है। विना विचार अपनी उक्ति का निषेध तो दूषण होता है। सभ्य उदाहरणानुसार आचेप शब्द का अर्थ तिरस्कार मानते हुए वामन ने यह जचण उदाहरण कहा है—

## "उपमानाचेपश्चाचेपः"॥

अर्थ- उपमान का आचेप अर्थात् तिरस्कार सो आचेप अर्ल-कार ॥ कहा है चिंतामिशकोषकार ने "आचेपः भर्त्सने "। यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

तुव चख तब कुवलय जु किम, तुव मुख तब क्यों चंद ॥ पुनरुक्ति सु रचना हठी, है विधि ऋति मति मंद ॥ १ ॥

हमारे मत तिरस्कार भी एक प्रकार का आचेप ही है। वामन ने लभ्य उदाहरखानुसार लच्च में उपमान का नियम किया सो भी भूल है; क्योंकि अन्यत्र अव्याप्ति होती है। और आकर्षण से जो अर्थ की प्रतीति होती है उस को भी आचेप कहते हैं, सो इस विषय का भी आचेप नाम से संग्रह करता हुआ वामन हिन में लिखता है, कि उपमान की आचेप से प्रतीति भी सूत्र का अर्थ है। सूत्र में कार है, जिस से वामन ने यह दूसरा अर्थ अंगीकार किया है॥ यथाः—

॥ दोहा ॥ पांडु पयोधर इंद्र धनु, सरद नख चत धार ॥ करत प्रसन सकलंक शशि, दें रिव ताप अपार ॥ १ ॥
यहां शरद वेश्या इव, इंडु प्रतिनायक इव, रिवे नायक इव, ऐसे
उपमानों का आचेप होता है । हमारे मत अर्थ विशेषता अर्लकारतां
साधक नहीं । आचेपार्थ में अर्लकार मानें तो वाच्यार्थ लच्यार्थ में
और ज्यंग्यार्थ में भी अर्लकारता होनी चाहिये । और उक्त आचेप
का उपमान में नियम करना भी भूल है; क्योंकि आचेपार्थ अर्लकार
होवे तब हरेक वस्तु के आचेप में अर्लकार हो सकता है ॥

इति श्राच्चेप प्रकरणम् ॥ १७ ॥

### ॥ श्राभास॥

आभास, यहां आङ् उपसर्ग किंचित् अर्थ में है। "आङ् ईषवर्थे"। भास का अर्थ है भान। आभास इस शब्द समुदाय का अर्थ है किं-चित् भासना। यहां किंचित् काल भास ने में रूढि है॥

> ॥ चोंपाई ॥ जो वस्तू वास्तव निहं होई, विद्युत इव बिन मात्र जु सोई ॥ भासत नृप त्राभास कहावत, यह भूषन प्रकार बहु पावत ॥ १ ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

श्रंग सिंहत यद्यपि जु तुम, हो श्रनंग मरु कंत ॥ हो दीरघ हम तदिपि तुम, सूच्म हम जु जसवंत ॥ १ ॥ यहां राजराजेश्वर को श्रंग सिंहत कह कर अनंग कहने से श्रवण मात्र में विरोध मासता है, परंतु यहां श्रंग सिंहतता यह है, कि स्वामी, अमात्य, सुद्धद, कोष, देश, दुर्ग, सेना ये राज्य के सप्तांग हैं। सो राजराजेश्वर इन श्रंगोंवाले राज्य करके सिंहत हैं ही। और यहां श्रनंगता कामरूपता है। उत्तरार्छ में दृग नाम दृष्टि का भी है, सो राजराजेश्वर दीर्घ दृग हैं, तो भी सूच्म दृग हैं, इस कथन में श्रवण मात्र से विरोध भासता है, परंतु विचार दशा में सूच्म दृष्टि तो सूच्म वि चार है, इसलिये वास्तव में विरोध है नहीं। तहां विरोध अलंकार का आभास मनरंजन होने से अलंकार है।

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

नृप जसवँत में हों नहीं, करनहार संदेश॥
जग वंदित तुम सों नहीं, िकन हु शत्रुता लेश॥ १॥
संदेसा करनेवाला तो दूत ही होता है, सो यहां वक्ता किसी
राजा का दूत हो कर अपने में राजदूतता का निषेध निज सस्यवादिता
धोतन के अर्थ करता है, परंतु वह वास्तव है नहीं; क्योंकि उत्तरार्ध
वचन से निज नृपति की राजराजेश्वर में शत्रुता परिहार रूप दूतव
करता ही है, इसलिये दूतता का निषेध तो अवसा मात्र में भासता है,
विचार दशा में है नहीं। यहां आचेप अलंकार का आभास है।
पथावा:—

#### ॥ दोहा ॥

वदरों नैं पीन्हों जु विष, मूर्कित विरहिन नार ॥ यहां प्राचीन मत की असंगति का आभास, और हमारे मत सिद्ध विचित्र हेतु का आभास है ॥ यथावाः—

## तुम से तुम जसवंत नरेश्वर ॥

यहां उपमा अलंकार का आभास है; क्योंकि यहां द्वितीय सदृश ज्यवच्छेद में पर्यवसान है। उसी के साथ उसी की उपमा के कथन में उपमा का अन्वय नहीं वनता, इसलिये उपमा का ती आभास मात्र है। पथावा:—

## डूवत हाथी हथेरी के पांनी॥

यहां वास्तव हाथी का डूबना नहीं, किन्तु हाथी का प्रतिविंव अथवा मूर्ति रूप हाथी का डूबना है, इसिबये यहां अधिक अलंकार का आभास है॥

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

नेह घटत निहं है जऊ, कांम दीप मन मांहिं॥
यहां प्राचीन मत की विशेषोक्ति अलंकार का आभास है। सेह
शब्द के दो अर्थ हैं। तेल और प्रीति॥
यथानाः—

#### ॥ दोहा ॥

"हरत नरेंद्रन प्रान हू, श्रिस भुजंग जसवंत" ॥ यहां प्राचीनोक्त तीसरी विभावना का श्रामास है। नरेंद्र शब्द के दो अर्थ हैं। राजा और विषवैद्य ॥ यथावाः--

#### ॥ दोहा ॥

कंटक कलित कलेवर जु, मुक्तामरण मुरार ॥ विश्वस्ता पूरववत जु, वन हू तुव ऋरि नार ॥ ९ ॥

वनवास पन्न में कंटक कांटे, मुक्ताभरण आभूषण रहित, विश्व-स्ता विधवा। राज्यस्थिति अवस्था पन्न में कंटक संयोग शृंगारानुभाव रूप रोमांच, मुक्ताभरण मोतियों के आभूषण, विश्वस्ता विश्वास युक्त। यहां पूर्वरूप अलंकार का आभास है॥

#### यथावाः--

॥ चौपाई॥ भीतर महिषि खाड़ी विच द्वारहि, कंचुकि त्रावत जात त्रापारहि॥ शून्य हु मिन मंदिर रूप द्रोही, चिर स्नेहिनी राज्य स्थिति वोही॥ १॥ श्तु मंदिर की शून्यता पत्त में महिषी भेंस, खड़ी गैंडा जानव-र, कंचुकी सर्प। राज्यस्थिति पत्त में महिषी पाटराखी, खड़ी खड़्धारी पुरुष, कंचुकी नाजर। यहां भी पूर्वरूप अखंकार का आभास है॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

देत जु मित्र रु शत्रु कों, परा भूति जसवंत ॥

मित्र पत्त में परा भूति परम ऐश्वर्य। शत्रु पत्त में पराभूति पराजय। यह तुल्ययोगिता अलंकार का आभास है ॥
यथावाः—

॥ सवैया ॥
जागिये नाथ प्रभात भयो,
परमेश्वर पूजन में अनुरागिये ।
रागिये भैरव राग हि सों पुन,
राज श्री श्रीति सों भूपति पागिये ॥
पागिये पाठ के आनँद सों अब,
दीरघ नेंन सों नींद कों त्यागिये ।
त्यागिये मजन के तन आलस,
सजन रांन सदा शिव जागिये ॥ १ ॥
इति उदयपुर निवासी द्धवाड़िया चारण
महामहोपाध्याय कविराजा श्यामळदासस्य ॥

यहां शृंखला ऋलंकार का आभास है; क्योंकि शृंखला न्याय से वस्तुओं का संवंध होने में शृंखला ऋलंकार होता है। जैसा कि—

"दृग श्रुति लों श्रुति बाहु लों, बाहु जानु लों जांन"॥ यहां श्रृंखला न्याय से अवयवों का गुंफन अलंकार है। शब्दों का गुंफन तो उचितता मात्र से इष्ट है। शब्दों के गुंफन विना श्रृंखला अन् लंकार तो—

> ॥ चौपाई॥ हम श्रुति लौं कर्ण सु वाहू लग,

## मुजा प्रलंबित जांनु कहत जग॥

यहां भी हो जायगा, इसिंबये केवल शब्द की पुनरावृत्ति तौ श्र-नुप्रास श्रलंकार है ॥ पूर्वोक्त समस्त उदाहरखों में भूषखों का श्राभा-स है ॥ दृषखाभास यथाः—

#### भ दोहा ॥

देर भई दिन हैंक की, किव तुव किसमत हेत ॥
जस सुनि हैं जसवंत जब, वारन वारन देत ॥ १ ॥
"वारन" शब्द के दो अर्थ हैं। "वारन" अर्थात् देर नहीं। और
"हाथी"। सो यहां अवण मात्र से पुनरुक्ति दोष का आभास हो। रस
का आभास होवे तहां रसाभास, और भाव का आभास होवे तहां भावाभास है। इन के उदाहरण रस प्रकरण में दिखा दिये हैं। भूषण, दूषण,
रस और भाव विना भी वस्तु का आभास होता है॥
यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

तर तर वन घर घर पुरन, रमत भई उनमत्त ॥
कीर्ति तोर पितु बख्नभा, सुनहु राम यह वत्त ॥ १ ॥
श्रीरामचंद्र के विवाह में चतुर क्षियों ने यह गारी गाई है।
यहां वक्षभा शब्द के स्वारस्य से कीर्ति में श्रीरामचंद्र के पिता की
स्त्री की बुद्धि श्रवण मात्र से हो कर निंदा का भान होता है; परंतु
विचार दशा में कीर्ति में वक्षभात्व तो जीतिपात्रता मात्र है, इसक्षिये
निंदा बुद्धि निवृत्त हो करके तुम्हारे पिता की कीर्ति सर्वव्यापी है,
इस स्तुति में पर्यवसान होता है, इसिक्षये यहां निंदा का आभास है॥
यथावा:—

॥ चौंपाई॥ हम प्रज पालत हैं जिंह ऋवसर, किन हु न क्लेश कहहु जिन नृप वर॥ सहस किरन कुल मूल तुम्हारा,

### वेधत विपन्न प्रतच्छ निहारा ॥ १ ॥

यहां श्रवण मात्र से राजराजेश्वर जसवंतासिंह के राज्य अधिकार समय में शत्रुओं से इन के कुल के मूल पुरुष रिव का वेषन होने में निंदा का भान होता है, परंतु विचार दशा में शत्रुओं के निकंदन रूप स्तुति में पर्यवसान होता है, इस रीति से यहां निंदा का आभास है। युद्ध में तनु त्याग करता है वह सूर्य मंडल को भेद कर स्वर्ग को जा-ता है॥ कहा है धर्म शास्त्र में—

द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ ॥ यो योगेन तनुत्यागी रखे चामिमुखो हतः ॥ १ ॥

अर्थ- लोक में ये दो मनुष्य सूर्य मंडल भेदनेवाले हैं। एक तो वह जो योग से शरीर का त्याग करें। और दूसरा वह जो संप्राम में स-न्मुख हो कर मरे।।

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

हैं भांडन कौं भोज से, कुटिनिन कर्न समान ॥ न्य जसवँत द्वेषीन के, कविवर करत वखांन॥ ९ ॥

यहां श्रवण मात्र से राजराजेश्वर के द्वेषियों की अस्तंत उदारता प्रतीति से स्तुति का भान होता है, परंतु विचार दशा में यह उदारता श्रवीति से स्तुति का भान होता है, परंतु विचार दशा में यह उदारता श्रवीति होने से उन की निंदा में पर्यवसान होता है, इस रीति से यहां स्तुति का श्राभास है। केवल निंदा और स्तुति तो श्रवंकार नहीं हैं, किंतु निंदा के व्याज से निंदा, प्राचीनों से व्याजिनदा और व्याजस्तुति अलंकार माने गये हैं। सो हमारे मत में तो यह श्राभास श्रवंकार का विषय है। श्राभास के पृत्रोंक वहुतसे उदाहरण श्रेष गर्भित हैं, परंतु श्रेष के विना भी उन में "तर तर वन" इत्यादि उदाहरण हैं। घोरी ने श्राभास मात्र को श्रवंकार माना है, तहां लभ्य उदाहरणानुसार प्राचीनों ने विगेध के श्राभास को विरोधाभास नामक श्रवंकारांतर, निंदा श्रीर म्नुति के श्राभास को व्याजिनदा श्रीर व्याजस्तुति नामक श्रवंकारांतर,

निषेध के आभास को आक्षेप नामक अलंकारांतर और पुनरुक्ति दोष के आभास को पुनरुक्तिवदाशास नामक अलंकारांतर माना है, सो तो भूल है। इस रीति से आभास के विशेष विशेष प्रति एथक् एथक् अलंकार मानने से व्यर्थ अनंत विस्तार करना होगा; क्योंकि आभास इन प्राचीनों के कहे हुए स्थलों में ही नहीं होता। अनेक वस्तुओं में होता है। जिस का संग्रह दिशा मात्र दिखाने को हम ने कर दिया है। और सर्वत्र चमत्कार की प्रधानता आभास अंश में है, इसिलये आभास को सामान्य रूप से अलंकार मानना योग्य है। न कि विशेष रूपों से भूषणाभास, दूषणाभास, रसाभास, भावाभास और वस्तवाभास। ये तो प्रकारांतर हैं। और भूषणाभास में विरोधाभास, निषेधाभास इत्यादि उदाहरणांतर हैं। रसाभास में शृंगाराभास, हास्याभास इत्यादि उदाहरणांतर हैं। रसाभास में शृंगाराभास, हास्याभास इत्यादि उदाहरणांतर हैं। देसे ही दृषणाभास इत्यादि में जान लेना।

इति श्राभास प्रकरणम् ॥ १८ ॥

### ॥ उत्तर ॥

उत्तर तो प्रतिवचन है। वह लोकोत्तर होवे तहां अलंकार है।।। चौपाई॥

जो लोकोत्तर उत्तर होई, पावत अलंकार पद सोई॥ होय अभिन्न प्रश्न सौं उत्तर, वा उतरांत्तर सौं सुन चप वर॥१॥

प्रश्न से अभिन्न उत्तर वह है, कि प्रश्न ही उत्तर हो जावे। उत्तरांतर अर्थात् दूसरे उत्तर से अभिन्न उत्तर वह है, कि अनेक प्रश्न का एक ही उत्तर हो जावे॥

> ॥ चौपाई॥ जाने से अन पूछत भाखत,

उस के रूपिंह सों समान तत ॥ जो तिसरा न होय उस जैसा, उस कार्य में सु उत्तर ऐसा ॥ १ ॥

प्रश्नकर्ता जिस वस्तु को जानता है, उस से अन्य वस्तु को पृछने पर प्रश्न कर्ता जिस वस्तु को जानता है उस के रूप से उस के सदृश अन्य वस्तु को उत्तर दाता कहै, और वह वस्तु ऐसी होवे, कि उस कार्य में उस के सदृश तीसरी वस्तु न होवे, यह उत्तर भी अलंकार होने के योग्य है। ये तीन प्रकार के उत्तर लोक विलक्षण होने से प्राचीनों से अलंकार माने गये हैं॥

क्रम से यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

कं नामयति जु शत्रु के, मुज बल रन जसवंत !। १ ॥
कं नामयति जु शत्रु के, मुज बल रन जसवंत ॥ १ ॥
शत्रु, संधि अथवा विग्रह दो में से एक करता है। संधि में सिर
नमाता है। विग्रह में धनुप नमाता है। इस विषय के संदेह में यह
प्रश्न हे, कि राजराजेश्वर जसवंतिसंह का मुज बल रन में अरियों के
"कं नामयित" अर्थात् किस को नमन करवाता है ?। इस प्रश्न का
यही उत्तर है "कं नामयित"। कं नाम मस्तक का है। मस्तक को नमन
करवाता है। यहां यह उत्तर प्रश्न से अभिन्न हे अर्थात् जो प्रश्न हे वही
उत्तर हैं॥

॥ दोहा ॥

को मरु भुवि पालत सु ऋव ?, को नित थिर जु रहंत ?॥ यृरप पदवी कवन मुख ?, जानह प्रिय जसवंत ॥ १॥

ट्रम समय में मर भृमि का पालन कीन करना है ? इस प्रश्न का इतर है ''प्रमानेन'' धर्यान् जसबेनासिंह नामक राजा । नित्य स्थिर कीन रहता है? इस प्रश्न का भी वही उत्तर है "जसवंत" अर्थात् जसवाला।
यूरप की पदिवयों में कौनसी पदिवी मुख्य है? इस प्रश्न का भी वही उत्तर
है "जसवंत" जकार, सकारवाली अर्थात् जी, सी, ॥ यहां पहिले
उत्तर से दूसरे उत्तर अभिन्न हैं, अर्थात् दूसरे प्रश्नों का भी वही उत्तर
है। प्रथम उत्तर में श्लेष, और दूसरे उत्तर में श्लेष और दीपक भी
हैं, तथापि उत्तर रूप चमत्कार प्रधान होने से यहां अर्लकार तो उत्तर
है। यहां प्रथम के दो प्रश्नों के उत्तर तो शब्द की अभंगता से हैं।
और तीसरे प्रश्न का उत्तर शब्द की सभंगता से हैं। प्रथम के दो
उत्तरों में जसवंत शब्द का मंग नहीं होता, इसिलये अभंग है। और
तीसरे उत्तर में जकारवाली, सकारवाली ऐसे शब्द का भंग होने से
समंग है।

यथावाः---

॥ चौपाई ॥
प्यावहु वारि विदारहु सृगवर,
सर ढिग नांहिं प्रिया यह श्रवसर ॥
यहां दोनों प्रश्नों का "सर ढिग नहीं"यह एक ही उत्तर है । सर तहाग और बास ।

#### ॥ दोहा ॥

मरण कहा ? जु दरिद्रता, स्वर्ग कहा ? वर नार ॥
क्या त्राभूषन नरन को ? जस जांनहु निरधार ॥ १ ॥
यहां प्रश्न करनेवाले ने जाने हुए मरण इत्यादि से अन्य पूछा
है । तहां उत्तर देनेवाले ने प्राण वियोग रूप मरण आदि के स्वरूप से
मरण आदि के सदृश दरिद्रता आदि कहे हैं। ये ऐसे हैं, कि दुःल आदि
कार्य करने में मरण और दास्चि आदि के सदृश तीसरा कोई भी
नहीं है । ये तीनों उत्तर अनुभव सिद्ध चमत्कारकारी होने से प्राचीनों से
अलंकार माने गये हैं । और भी कोई उत्तर चमत्कारकारी मिल जावे
तो उस को भी अलंकार मान लेना चाहिये । उत्तर के प्रथम दो प्रकारों के विषय में तो कुवलयानंद में पर मत से यह प्राचीन लच्चण

कारिका लिखी हुई है-

## प्रश्नोत्तरान्तराभिन्नमुत्तरं चित्रमुच्यते ॥

अर्थ-प्रश्न से अभिन्न और उत्तरांतर से अभिन्न जो उत्तर उसको चित्र अर्थात् अलंकार कहते हैं। और तीसरे प्रकार के विषय में रुद्रट का यह लच्चा है-

## यत्र ज्ञातादन्यत्पृष्टस्तत्त्वेन वक्ति तत्तुल्यम् ॥ कार्येणानन्यसमख्यातेन तद्वत्तरं ज्ञेयम् ॥ १ ॥

इस कारिका का यह अर्थ है, कि जिस को जानी हुई वस्तु से अन्य वस्तु पूढ़ी गई है, वह उत्तर देनेवाला जहां जानी हुई वस्तु के सदृश अन्य वस्तु को जानी हुई वस्तु के सदृश अन्य वस्तु को जानी हुई वस्तु के सदृश अन्य वस्तु को जानी हुई वस्तु की तुल्यता तो जानी हुई और पूछी हुई अन्य वस्तु में जानी हुई वस्तु की तुल्यता तो जानी हुई और पूछी हुई वस्तु से अतिरिक्त तृतीय स्थल में इन दोनों स्थलों के सदृश प्रसिद्ध नहीं ऐसा कार्य करने से हैं। काव्यप्रकाश में यह लक्षण कारिका है—

## उत्तरश्रुतिमात्रतः। प्रश्नस्योन्नयनं यत्र क्रियते तत्र वा सति। त्र्यसक्रद्यसंभाव्यमुत्तरं स्यात्तद्वत्तरम्॥

ये कारिकार्ये "प्रक्षोत्तरान्तराभिन्नमुत्तरं चित्रमुच्यते" इस अति प्राचीन कारिका के अनुसार है। "उत्तरश्रुतिमात्रतः प्रश्न-स्योन्नयनं यत्र क्रियते तत्र" इस का अर्थ यह है, कि जहां उत्तर के श्रवण मात्र से प्रश्न का उन्नयन किया जावे तहां उत्तर अर्वंकार है। उन्नयन शब्द का अर्थ है ऊपर लेना अर्थात् उटा लेना। कहा है चिंतामिण कोपकार ने "उन्नयनं उन्नये। उन्नयः कृपादेर्जलादेरू व्वनयने"॥ उन्नयन शब्द का अर्थ है उन्नय अर्थात् ऊपर लेना, जैसे कृपादिकों ने जनादि का ऊपर लेना। उत्तर से प्रश्न का उन्नयन करना ऐसा कहने का स्वापस्य यहीं है. कि उत्तर में से ही प्रश्न को निकाल लेना। इस से यही निक्त नेताहै. कि उत्तर और प्रश्न का अभेद। प्रश्न से उत्तर का उन्नयन हो- य. स्था उत्तर का उन्नयन हो- य. स्था उत्तर का उन्नयन हो- य. स्था उत्तर का उन्नयन हो-

त्तर की अभिन्नता का है, इसलिये प्रथम कारिकाकार का सर्व संग्राहक लच्या समीचीन है। किसी ने प्रश्नोत्तर की अभिन्नता होने तहां प्रश्न को ज़ुदा कह करके फिर वही उत्तर के लिये कहना गौरव समभ कर उस का इतना ही उदाहरण दिया है "कं नामयति जुश्तु के भूज वल रन जसवंत ?"। ऐसे उदाहरण के अनुसार किसी ने यह कारिका वनाई है, परंतु इस में भी प्रश्न से अभिन्न उत्तर रूप अलं-कार का स्वरूप उक्त रीति से साचात है। हमारे मत काव्य में प्रश्न कह कर प्रश्न से अभिन्न उत्तर भी काव्य में कह देवे तहां भी प्रश्न से अभिन्न उत्तर रूप चमत्कार में हानि नहीं होती: प्रत्यत स्पष्ट होता है। "वा सति असक्तचदसंभाव्यमुत्तरं स्याचदुत्तरम्" इस का यह अर्थ है, कि वा अथवा सति अर्थात् प्रश्न रहने पर असकृत् अर्थात् वार वार उत्तर वह उत्तर अलंकार होगा ॥ ऐसे उत्तर का असंभाव्य विशेषण इसलिये दिया है, कि ऐसा उत्तर लोकोत्तर अर्थात चमत्कार ज-नक होना चाहिये। इस लच्चण का तात्पर्य यह है, कि अनेक प्रश्न रहने पर उत्तर असकृत् हो जावे, अर्थात् एक ही उत्तर वार वार हो जावे। काव्यप्रकाशकार ने यहां उन्नयन शब्द का अर्थ कल्पना समक्त कर दृत्ति में लिखा है, कि उत्तर के लाभ से ही जहां पूर्व वाक्य की कल्प-ना की जावे वह एक उत्तर । और यह उदाहरण दिया है-

॥ दोहा ॥

व्याघ्र चर्म ऋरु दुरद रद, कहां हमारे गेह?॥ जब लग वसती है यहै, पुत्र वधू जु सुदेह॥ १॥

प्रकाशकार ने यहां बच्चा इस प्रकार से घटाया है, कि हाथी दांत और व्याप्रचर्म हम खरीदना चाहते हैं, सो मूल्य खे कर हमें दें। ऐसे खरीददार के वचन की इस वाक्य से कल्पना कर खी जाती है। और काव्यप्रकाशकार ने खिखा है, कि यहां काव्यिका नहीं है; क्योंकि उत्तर को लिंगरूपता अर्थात् ज्ञापक हेतुता नहीं है। और उत्तर प्रश्न का जनक हेतु भी नहीं। यह अनुमान भी नहीं; क्योंकि एक धर्मी में साध्य साधन भाव से प्रश्न और उत्तर का कथन नहीं, इसालिये उत्तर को अर्खकारांतर मानना ही युक्त है। हमारे मत में इस रीति से उत्तर से प्रश्न जानना तो अलंत लोकिक होने से कुछ भी वमत्कार जनक नहीं, जिस से यह विषय अलंकार होने के योग्य नहीं। पूर्वोक्त रीति से उत्तर में से ही प्रश्न निकाल लेना चमत्कार जनक होने से अलंकार होने के योग्य है, इसलिये इस कारिका का अर्थ जो हम ने किया है वही है। काव्यप्रकाशकार की भूल है। इस से भी हम तो ऐसा जानते हैं, कि काव्यप्रकाश की लच्च कारिकायें मम्मट की वनाई हुई नहीं हैं, किन्तु प्राचीन हैं; क्योंकि ये कारिकायें मम्मट की वनाई हुई नहीं हैं, किन्तु प्राचीन हैं; क्योंकि ये कारिकायें मम्मट की वनाई हुई होतीं तो इस अलंकार के साचात् स्वरूप से उत्तर अर्थ क्यों करता? और दूसरे उत्तर के लच्च का प्रकाशकार ने यह अर्थ किया है, कि प्रश्न के अनंतर "लोका-तिकान्तगोचरतया" अर्थात् अलोकिक वुद्धि का विषय होने से जो असंभाव्य रूप उत्तर वह दूसरा उत्तर। और दृत्ति में लिखा है, कि प्रश्न और उत्तर के एक वार अहण करने में चारुता की प्रतीति नहीं होती, इसलिये वार वार प्रश्न और उत्तर कहा है। और यह उदाहरण दिया है—

॥ दोहा ॥

क्या दुर्लभ?गुण श्राहक जु, सुख जु कहा? सुकलत्र ॥
है जु विषय क्या? देव गित, दुख क्या? खल जन अत्र १॥
हमारे मत में यहां भी श्राचीन कारिका के अभिश्राय को मम्मट
नहीं समका है। इस रीति से अनेक प्रश्न और उन के अनेक उत्तर भी
अखंत जोकिक होने से कुछ भी चमत्कार जनक नहीं, जिस से यह
भी विषय अलंकार होने के योग्य नहीं। अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर
चमत्कार जनक होने से अलंकार होने के योग्य है। और इस लच्या
कारिका में "असंभाव्य" यह विशेषण इसलिये दिया है, कि

॥ दोहा ॥

कीन जु खंडन आपदा ? मंडन कीन ग्रहीन? ॥
वेश्या कीं वश करत की ? धन जांनिये प्रवीन ॥ १ ॥
यह वार वार उत्तर अर्थात् अनेक प्रश्न का एक उत्तर भी लोक
विज्ञाण न होने से अखंकार नहीं। सर्वस्वकार भी प्रकाशकार का
अनुसारी है। सर्वस्व का यह जन्नण है—

## उत्तरात्प्रश्नोन्नयनमसऋदसंभाव्यमुत्तरम् ॥

अर्थ-उत्तर से प्रश्न का उज्ञयन और वार वार असंभाव्यमान उत्तर वह उत्तर अलंकार है। इन्हों ने भी इन बच्चण शब्दों का अर्थ प्रकाशकार के जैसा ही रख कर प्रकाशकार के अनुसार ही उदाहरण दिये हैं। साहित्यदर्पण इत्यादि भी काव्यप्रकाश के अनुसारी हैं। सर्वस्व की टीका विमर्शनी में बिखा है, कि अंथकार ने प्राचीन मतानुसार उदाहरण दिये हैं, वास्तव में इन उदाहरणों में अबंकार नहीं है, परंतु बच्चण में दोष नहीं है। उदाहरणांतर में बच्चण घट जाता है। हमारे मत में भी विमर्शनीकार का यह कहना समीचीन है। यह बच्चण परंपरा से चला आया है, और युक्त है। इस का अर्थ समम्भने में प्राचीनों की भूख है। परंतु विमर्शनीकार ने भी इस का अर्थ साचात् नहीं समभा है। विमर्शनीकार ने पहिले उत्तर का ऐसा उदाहरण दिया है—

॥ छंद वैताल ॥

उपवीत क्यों पित अरुन ? सफरा सिलल कीन्ह सिनांन, क्यों सिलल सफरा अरुन भो जो स्वेत गंग समांन ?॥ जसवंत न्यित रठोर औरँगजेब सों कर कुड, किय आज सफरा सिरत तीरिह महा दारुण जुड ॥ १॥ जुध कीन्ह क्यों जसवंत न्य ? यह जात है अवरंग, शिर अत्र दिख्लिय को धरन कर पिता शासन भंग ॥

यहां उन्नयन शब्द का स्वारस्य तो हम प्रथम लिख आये वही है। विमर्शनीकार ने भूल से उत्तर से फिर प्रश्न का उठना समका है, सो उन के उदाहरण से स्पष्ट है। ऐसे स्थल में भी प्रश्न और उत्तर अलंकार नहीं। इस विषय में अलंकार तो शृंखलामास है। दूसरे उत्तर का विमर्शनीकार ने ऐसा उदाहरण दिया है—

॥ चौपाई ॥ संत छुब्ध चित विरत रु ब्राह्मन, कृषी राज्य अधिकार लब्ध जन ॥

## क्या वांत्रत ? निहें वांत्रत क्या ? कह, माधव दाघ यान जानहु यह ॥ ९ ॥

यहां प्रथम तो संत इत्यादि क्या वांछते हैं ? श्रोर क्या नहीं वांछते हैं ? ये श्रनेक प्रश्न हैं। फिर वांछने के विषय में संत क्या वांछते हैं ? लुड्ध क्या वांछते हैं ? इत्यादि अनेक प्रश्न हैं। तहां इन अनेक प्रश्नों का "माधव दाघ यान" यह एक ही उत्तर वाक्य है। सो यहां संत इत्यादि क्या नहीं वांछते हैं ? इस का तो शब्द की अभंगता से यह उत्तर है, कि माधव अर्थात् वैशाख मास के दाघ अर्थात् घांम में यान अर्थात् चलना। और संत इत्यादि क्या वांछते हैं ? इन के उत्तर, अंत के नकार के साथ "मा" इत्यादि अच्चर कम से जोडने से शब्द की समंगता से ये होते हैं – संत मान। लुब्ध धन। विरक्त चिंच वन। ब्राह्मण दान। कृषी घन। राज्य अधिकार लब्ध जन यान अर्थात् वत्याहन। हमारे मत भी विमर्शनीकार का यह उदाहरण लच्चण के अनुसार है। चंद्रालोक के अनुगामी कुवलयानंदकार ने प्रश्न से अभिन्न उत्तर और उत्तरांतर से अभिन्न उत्तर ऐसे दो उत्तर माने सो तो समीचीन हैं; परंतु

## किंचिदाकृतसहितं स्याद्गृढोत्तरमुत्तरम् ॥

अर्थ- किसी अभिप्राय सहित गृढ उत्तर होवे वह उत्तर अर्लकार॥
यह जन्म कह कर यह उदाहरस विया है-

पथिक ! सरित सुतरा वहां जहां वेत को कुंज ॥

यहां नदी से पार उत्तरने का मार्ग पृक्षते हुए पथिक प्रति कीड़ा चाहती हुई नायिका का यह उत्तर है, कि है पथिक ! जहां वेत्र खता का कुंज है तहां सिरत् सुख से तरी जाती है। हमारे मत यहां उत्तर का कुछ भी चमत्कार नहीं है। साभिप्रायांश में चमत्कार है वह तो प्राचीन मत का गृढ़ोक्ति अलंकार, और हमारे मत का वन्त्यमाय सृद्म अलंकार है। और उत्तर से प्रश्न का अनुमान होने में कुछ भी चमत्कार नहीं, यह प्रथम कह आये हैं। और कुवल्यानंदकार कहता है, कि यह नो उन्नेय प्रश्न का अर्थात् उत्तर से अनुमान किये हुए प्र-

रन का उदाहरण है। "निबद्धप्रश्नोत्तर" अर्थात् कहे हुए प्रश्न और उत्तर का यह उदाहरण है—

## कुशल प्रिया जीवत अजहुं॥

यहां प्रिया के कुश्ल का प्रश्न करने पर "अब तक जीती है"। यह उत्तर इस अभिप्राय से हैं, कि विरिहिणी जीती है जबतक उस के कुश्ल कहां हैं ? सो साभिप्रायांश में तो वच्यमाण सूच्म अलंकार है। यह प्रथम कह दिया है। और प्रश्न उत्तर दोनों का कथन यह अंश असंततर लौकिक होने से अलंकारता के योग्य नहीं

## इति उत्तर प्रकरणम् ॥ १६ ॥

## ॥ उत्प्रेचा ॥

उत्प्रेचा, यहां "उद् "उपसर्ग का अर्थ है प्रधानता। कहा है चिन्ता-मिश्यकोषकार ने " उद् प्राधान्ये "। "प्र" उपसर्ग का यहां अर्थ है बल। कहा है चिन्तामिश्यकोषकार ने "प्र शक्तो "। शिक्त तो बल है। "ईच्च "धातु दर्शन और चिन्ह करण अर्थ में है। "ईच्च र्शनाङ्कनयोः। " ईच्च धातु दर्शन और अंक अर्थात् चिन्ह करण अर्थ में है। यहां दर्शन अर्थ विविचत है। स्त्रींलंग के लिये आकार किया है। ईचा देखना। उत्प्रेचा यहां व्याकरण रीति से उद् उपसर्ग के दकार को तकार हुआ है। उत्प्रेचा इस शब्द समुदाय का अर्थ है बल से प्रधानता करके देखना। यहां ईचा इस शब्द से देखना, उहराना, मानना, जानना इला-दि का संग्रह विवचित है। जहां जो वस्तु प्रधान है उस वस्तु को वहां प्रधानता करके देखने में बल की आवश्यकता नहीं। बल की आवश्यकता तो जहां जो वस्तु प्रधान नहीं है, इसलिये यह अर्थिस है, कि जहां जो नहीं है वहां उस को प्रधानता करके देखने में है, इसलिये यह अर्थिस है, कि जहां जो नहीं है वहां उस को प्रधानता करके देखने में है, इसलिये यह अर्थिस है, कि जहां जो नहीं है

#### ॥ दोहा ॥

बल सों जहां प्रधानता, कर ईखत किव लोक ॥ उत्प्रेचा भूषन वहें, हे नृप त्रानँद त्र्रोक ॥ १ ॥ वस्तु हेतु फल भेद सों, उत्प्रेचा त्रय रूप ॥ उदाहरन कम तें कहों, इन के जसवँत भूप ॥ १ ॥

यथा---

#### ॥ दोहा ॥

हरिन लार जसवंत हय, धाय रह्यों तज धीर ॥

मनहुं नाभि स्रगमद हु के, परिमल लुब्ध समीर ॥ १॥

यहां दोंड्ना हय का है, इसिबये इस दोंड्ने में प्रधानता हय
की ही है। समीर की प्रधानता नहीं है। तहां उस समीर को नाभि

स्रगमद परिमल लोभ स्वभाव रूप बल से किव प्रधानता करके देखता है। स्रग की नाभी में कस्तूरी होती है। खोर पवन सुगंध का

शाहक प्रसिद्ध है। गंधवाह पवन का नाम ही है।

यथावाः—

॥ सवैया ॥
अत्र धस्यो जसवंत जवें,
दत लच दयो निज नेम निभायो ।
यों लखिके निज वंश उद्योत,
भयो अति ही रिव को मन भायो ॥
ता करिके अनुराग अपार,
वक्षो इन के उर में न समायो ।
सो निरधार मुरार मनों,

अरुनोद्य के मिस बाहिर आयो॥ १॥ अरुणोदय समय राजराजेश्वर जसवंतिसंह का राज्याभिषेक हुआ, जिस का यह वर्णन है। अरुणोदय शब्द से उदय समय के राग की विवचा है। उदय समय सूर्य में स्वाभाविक अरुणता है, अ

नुराग नहीं, परंतु पुत्र पौत्रादि का वैभव और दान आदि देख कर पिता पितामह को अखंत अनुराग होता है। राजराजेश्वर सूर्यवंशी हैं, इस वल से किव ने उदय होते हुए रिव की अरुगता की जगह रिव का अनुराग ठहराया है। उक्त उदाहरणों में हय और अरुग़िद्य रूप वस्तु की जगह पवन और अनुराग रूप वस्तु की उत्प्रेचा है, इसिलिये यह वस्तृत्येचा है। आंति में तो अति साटृश्य निमित्त से वस्तु के साचात् स्वरूप का ज्ञान न रहते अन्य जानना है। यहां तो वास्तव वस्तु का ज्ञान रहते उस की जगह वल से अन्य ठहराना है। सो तो "मन्ये" अर्थात् मानता हूं इलादि उत्प्रेचा व्यंजक शब्दों से भी स्पष्ट है। ज्ञापक हेतु में भी अज्ञात का ज्ञापन है। धोरी ने उत्प्रेचा व्यंजक शब्दों की यह गणना करी है।

मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायो नृतमित्येवमादिभिः॥
उत्प्रेचा व्यज्यते शब्देरिवशब्दोपि तादृशः॥ १॥
अर्थ-मन्ये-मानता हूं। शङ्के-शङ्का करता हूं। ध्रुवं-निश्चय।
प्रायः-बहुधा। नृतम्-निश्चय। इत्यादि शब्दों से उत्प्रेचा व्यंजित होती
है। इव शब्द भी वैसा ही उत्प्रेचा व्यंजक है॥ किसी ने उत्प्रेचा स्थल
में तर्क शब्द का भी प्रयोग किया है।

॥ दोहा ॥

उभय उदर के भरन भय, उमा श्ररध वपु धार ॥ न तरक कत इक ही तनय, रहते श्रजों कुमार ॥ १ ॥ इति कस्यचित्कवेः ॥

महादेव के पुत्र स्वामिकार्तिक का नाम कुमार भी है। इस नाम के वस से किन ने यह उत्पेचा की है। यहां फलोत्प्रेचा है। वस्तूत्प्रेचा को स्वरूपोद्या भी कहते हैं। वस्तु की उत्प्रेचा वस्तूत्प्रेचा, जैसे हेतु और फल की उत्प्रेचा हेत्त्प्रेचा और फलोत्प्रेचा हैं। हेतृत्प्रेचा यथाः—

॥ दोहा ॥ किन्सी सीने स्ट धन सं

तुव खोजत नूपुर मिल्यो, सीते यह थल सूंन ॥

तेरे चरण वियोग की, व्यथा गही जनु मूंन ॥ १ ॥

यहां नूपुर की मीन में हेतु नूपुर की स्थिरता है, इसिंबये मीन
में प्रधानता स्थिरता की है, वियोग व्यथा की प्रधानता नहीं; क्योंकि
जड में वियोग व्यथा की योग्यता नहीं। तहां उस विरह व्यथा को
विरह दशा में भी मौन होती है, इस बल से कि प्रधानता करके
हेतुता से देखता है।

यथावा:—

॥ दोहा ॥

॥ दाहा ॥

मनहुं मराल वियोग को, सह नहिं सकत कलेश ॥

वरषा रितु निलनी करत, सरवर सिलल प्रवेश ॥ ९ ॥

यहां निलनी के सिलल प्रवेश में हेतु जल दृष्टि है। मराल के

वियोग का असहा दुःख नहीं, परंतु प्रिय वियोग के असहा दुःख में

श्री जल में दूब कर मर भी जाती है, इस बल से किव ने जल
दृष्टि हेतु की जगह मराल वियोग जन्य असहा दुःख को हेतु ठहराया है ॥

फलोत्प्रेचा यथाः---

॥ दोहा ॥

त्रीष्म मध्य दिन तप्त करि, धसत सरोवर धाय ॥ मनहुं मित्र मार्त्तेड के, पद्म पीड़नोपाय ॥ १ ॥

यहां करी के सरोवर में प्रवेश करने का फल ताप निवारए हैं, मार्चंड मित्र समक्त कर पद्म पीड़न नहीं, परंतु प्रीष्म के मध्यान्ह में सूर्य करी को अलंत तपाता है, और पद्म सूर्य का संबंधी है, शत्रु के संबंधी को वाधा करना लोक में रीति है, इस बल से स्नान पानादि फल की जगह किव ने पद्म पीड़न फल ठहराया है। वस्तूत्प्रेचा के उक्तविपया और अनुक्तविपया ऐसे दो प्रकार प्राचीन कहते हैं। " इत्र घरगे जसवंत जवें" इति। यहां सूर्य की स्वाभाविक अक्रियमा विषय हे, वह उक्त है, इसलिये यह उक्तविपया है॥ अनुक्तविपया यथा:—

#### ॥ संवैया ॥

किव केज कहें निशि नार की श्रंजन, लाग्यों समें रित केल बुधा के। निज सेना की नायक है यह हेत, सिंगार लग्यों उर भाखें मुधा के॥ किवराज मुरार हु के मत ती, सुनियें जसवंत पती वसुधा के। रजताचल जांन के श्रांन लगे, धुरवा विक्रुंरें निहं स्वाद सुधा के॥ १॥

यहां चंद्र का कलंक विषय है, वह अनुक्त है, इसलिये यह अनुक्तविषया है। हमारे मत में इन विभागों में लुत्तोपमा की नांई चमत्कार की विलच्चलता नहीं। ऐसे प्रकार मानें तो उक्तवला अनुक्तवला भी प्रकार मानना होगा। "छत्र घत्यौ जसवंत जवें" इति। यहां राजराजेश्वर ने राज्याभिषेक समय कवि दरिद्र दूर किया, इलादि बल उक्त है।

अनुक्तवला यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

उयो <sup>†</sup>शरद राका शशी, क्यों न करत चित चेत ॥ मनहुं मदन महिपाल कों, झांहगीर झिब देत ॥ १ ॥

इति विहारी सप्तश्रत्याम्॥

यहां चंद्र को काम का छत्र ठहराने में बल तो जगत जेता काम राजा का संचार समय है, वह अनुक्त है, इसलिये यह अनुक्तवला है। श्रीर प्राचीन हेतूत्प्रेचा फलोत्प्रेचा के सिद्धास्पद और असिद्धास्पद ऐसे प्रकार कहते हैं। यहां श्रास्पद राब्द का अर्थ आश्रय है।। 
कम से यथाः—

<sup>&</sup>quot; मढ

<sup>ि</sup> उदय हुआ

#### ॥ दोहा ॥

मनहुं कठिन श्रांगन चली, यातें राते पाय॥ मुख दुति इच्छक शाशि कमल, मजत वेर दहुं प्राय॥१॥

यहां नायिका के चरण अरुणता का हेतु स्वभाव है, कठिन आंग-न में चलना हेतु नहीं है। स्वभाव की जगह कठिन आंगन में चलना हेतु ठहराया है। यहां अन्य हेतु ठहराने में कठिन आंगन में चलने का आश्रय किया है, वह आश्रय सिद्ध है; क्योंकि नायिका कठिन आंगन में चलती ही है, इसलिये यह सिद्धास्पद हेनूत्प्रेचा है। यहां आश्रयता इस रीति से है, कि जैसे स्तंभ वनाने के लिये काठ का आश्रय करना; क्योंकि उस काठ का ही स्तंभ वनाया जाता है; ऐसे यहां कि सी को आश्रय करके हेतु वनाया जाता है। यहां वल तौ कोमल अंग के कठिन वस्तु का संयोग होने से श्रम जनित अक्षिमा होने का संभव है। ऋोर "मुख दुति" इति। यहां शिश के उदय में कमज का कुम्हलाना और कमल के विकास समय शशि का गुति हीन होना, यही वैर भाव है। इस वैर भाव का हेतु तो स्वभाव है। नायिका के मुख ग्रुति रूप एकार्थ इच्छा हेतु नहीं। स्वभाव की जगह एकार्थ इच्छा हेतु ठहराया है। यहां अन्य हेतु ठहराने में एकार्थ इच्छा का आश्रय किया है, वह आश्रय असिख है; क्योंकि चंद्र और कम-ल अचेतन में इच्छा है नहीं, इसिलये यह असिद्धास्पदा हेत्छोचा है। यहां बज तो एकार्थिलिप्सावाजों का वैर भाव प्रसिद्धि है।।

#### ॥ दोहा ॥

तिय कुच भर धारन लिये, रशना कसी जु प्राय ॥ चरन एकता कीं कमल, जल सेवत इक पाय ॥ १ ॥

"तिय कुच भर" इति।यहां नायिका के कटिमेखला धारण करने का फल तो शोभा है। कुच भार धारण नहीं।शोभा की जगह कुच भार धारण फल ठहराया है।यहां अन्य फल ठहराने में कुच भार धारण का आ-श्रय किया है सो सिद्ध हैं; क्योंकि नायिका कुच भार धारण करती ही हैं, इसलिये यह सिद्धास्पदा फलोत्प्रेचा है।यहां वल तो फल भारवा- ला वृत्त न नमने के लिये रज्जु से बांधने की लोंक रीति है। "चरनं एकता" इति। यहां कमलों के जल सेवन का फल तो निज जीवन है। चरन एकता प्राप्ति फल नहीं। निज जीवन की जगह चरण एकता प्राप्ति फल ठहराया है। यहां अन्य फल ठहराने में चरण एकता प्राप्ति फल ठहराया है। यहां अन्य फल ठहराने में चरण एकता प्राप्ति का आश्रय किया है। सो असिद्ध है; क्योंकि नायिका के चरण एकता प्राप्ति की इच्छा जड़ कमलों में है नहीं, इसलिये यह असिद्धास्पदा फलोत्प्रेचा है, यहां बल तो वांछितार्थ प्राप्ति के लिये जल में तपस्या करने की प्रसिद्धि है। हमारे मत में यह तो उदाहरणांतर है। चमत्कार वैलच्चय साधक न होने से प्रकारान्तर नहीं। और प्राचीनों ने इव्य, गुण, किया, जाति से भी प्रकारांतर कहे हैं। कम से यथा:—

॥ चौषाई॥ स्थित गिरि सुता ईस के तन में, वह प्रतिबिंब लस्त्यो दरपन में, शेष शरीरन सौं प्रकटायों, मनहुं श्रर्दनारीश्वर श्रायों॥ १॥

दर्पण में विंव का वाम भाग प्रतिविंव का दिख्य भाग दीखता है, स्रीर विंव का दिख्या भाग प्रतिविंव का वाम भाग दीखता है, इसिं पार्वती ने दर्पण में अर्द्धनारीश्वर प्रतिविंव को देख कर दंपति के वचे हुए अर्द्धांगों से वने हुए दूसरे अर्द्धनारीश्वर की उत्प्रेचा की है। जगत में अर्द्धनारीश्वर एक ही होने से द्रव्य है, इसिं यह द्रव्योत्प्रेचा है। "छत्र धरखों जसवंत जर्ने" इति। यहां अनुराग गुण की उत्प्रेचा होने से गुणोत्प्रेचा है।

॥ दोहा ॥

मद मिस लें कर लेखनी, सेना गज जसवंत ॥

मनहुं ताड़ तरु पत्र पर, लिखत विजय स्तुति पंत १॥

यहां लिखने रूप किया की उत्येचा होने से कियोत्येचा है। यहां
वल तो यह है, कि हाथी सेना का अंग होता है। और यह हय, रथ

और पैदल से ऊंचा होता है। और इस वर्धनीय गज की ताड़ पत्र स्पर्श करने से अत्यंत उंचाई प्रतीयमान है, इसिलये इस हाथी ने गुड़ का चिरत्र बहुत देखा है। और हाथी सब जानवरों में चतुर होता है। और ताड़पत्र में लिखने की रीति है। "मृगन लार जसवंत हय" इति। यहां पवन प्राण, उदानिद भेद से अनेक प्रकार का होने से पवन जाति है, इसिलये जाति की उत्प्रेचा होने से यह जात्युत्प्रेचा है। प्राचीनों ने चेतन अचेतन के वर्ताव से भी उत्प्रेचा के प्रकार कहे हैं "मद मित्त लें" इति। यहां चेतन हाथी के वर्तन की उत्प्रेचा है, इसिलये चेतन ब्रत्युत्प्रेचा है। अचेतनवृत्युत्प्रेचा है। अचेतनवृत्युत्प्रेचा यथाः—

॥ छप्पय ॥

हर जु सुमन शर दहन परम पातिक भ्रुगु नंदन, घात ब्रह्म अरु मात अपर छित छित निकंदन । तिँह कर संगम पाप भीत प्रायिश्वत सिज्जिय, मनु रघुनाथ जु हाथ तीर्थ मध धनु तन तिज्जिय । रघु वंस वीर अवतंस नृप दसरथ सुन यह कथ श्रवन, आनंद सिंधु गाहत भयउ सो किहिवे समरथ कवन॥ १॥ यहां धनुष अवेतन के तनु लाग रूप वर्तन की उत्प्रेचा होने से यह अवेतनहरुखेचा है। कहीं तो उत्प्रेचा धर्मी का आश्रय करके होती है। कहीं धर्म का आश्रय करके होती है।

कम से यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

शरन ऋरिन दीन्हीं इन्हें, मनु उर घर यह रीस ॥ जरें जंजीरन गिरि वड़े, गज गन छल मरु ईश ॥ १ ॥ यहां गज धर्मी का आश्रय करके गिरि की उत्येचा की गई है।

॥ मनहर्॥

वारिधि मथन काल मंथाचल सिल हू के,

घसवे सों येन त्रण झाये सुल कंद में। मनत मुरार जिन जानो सिघ श्रंजन है, यह निश जोगनी के खपर श्रमंद में॥ नांहीं जसवंत तुव कीर्ति ईषों से झाया, द्विजराज वांक्षित वड़ाई द्विज टंद में। पीड़त हैं कंज मधु कोसन कों जा के रोस, चिमटे हैं जाय चंचरीक जनु चंद में॥ १॥

यहां चंद्र धर्मी के कलङ्क रूप धर्म का आश्रय करके मन्थन वर्ण आदि की उत्प्रेचा की गई है। और मंथाचल वर्ण आदि के निषेष पूर्वक श्रमरों की उत्प्रेचा होने से प्राचीन यहां सापन्हवोत्प्रेचा भी कहते हैं॥
यथावाः—

#### ॥ मनहर ॥

संघारे सकल सिंघ रांन फतेसिंह तासों, हर गिरिजा सों एक यान सुख पावे है। कलानिधि कीन कला किहयेब कोऊ जन, भाग्य भी उदय सोऊ सब कों दिखावें है॥ बेल के विलंब वेग दुचिती हैं सती श्रति, परम पुनीत पति उर लपटावें है। हालाहल है न जय कर्न कंठ नाली वीच, काली को निसासा मुंडमाली के लखावें है॥ १॥

ऊजल फतेकरणस्य ॥

निषेध अपन्हव नहीं, यह अपन्हुति प्रकरण में कह आये हैं। और उत्प्रेचा व्यंजक "मन्ये" इत्यादि शब्द न होवें वहां प्राचीन ग-म्योत्प्रेचा नामक प्रकार मानते हैं। हमारे मत में थे सब उदाहरणां-तर हैं। न कि प्रकारांतर। वस्तृत्प्रेचा, हेतृत्प्रेचा और फलोत्प्रेचा में से कहीं एक दूसरी की साधक भी होती है। यथाः—

॥ चौपाई॥
सुत मयनाक नीरानिधि मांहीं,
ढूबि रखो तिँह सोधन तांई॥
मानहुं भुज हिम श्रचल पसाखो,
भागीरथी प्रवाह निहाखो॥ १॥

गंगा रूप विषय में श्वेतता, शीतलता, पसरना और समुद्र में प्रवेश ये चार धर्म हैं, सो यहां ये चारों धर्म विषयी भुज में भी चाहिये। सो शीतलता, श्वेतता, ये दो धर्म ती हिमगिरि संबंध से सिख हो जाते हैं, परंतु दूसरे दो धर्म सिख होने के लिये मैनाक ढूंढ़ने के फल की उत्प्रेचा है, परंतु यहां फलोत्प्रेक्षा प्रधान नहीं है, किंतु भुज रूप वस्तृत्प्रेचा प्रधान है। प्रधान वस्तु का ही नाम होता है। यहां फलोत्प्रेचा तो वस्तृत्प्रेचा की साधक है। "इव" शब्द भी उत्प्रेचा व्यंजक कहा गया है॥
यथा:—

॥ दोहा ॥

श्ररुत वक श्रविकास जुत, किंसुक कुसुम नवीन ॥
सय वसंत समागमिहें, नख छत इव सु वनीन ॥ १
यहां "वनी" शब्द में ग्रेष भी हैं। वन स्थली और दुलहन। यहां
उपमा की शंका न करनी चाहिये; क्योंकि साधर्म्य मात्र से उपमा
सिख होते रहते वसंत वन स्थली नायक नायिका समागम रूप
वल का अनुसरण व्यर्थ होता है, इसलिये यहां उत्प्रेचा ही की विवचा
है। वास्तव वस्तु की जगह अन्य ठहराने में अन्य का बल साधक होता
है। वेसे ही वास्तव की निर्वलता भी अन्य के ठहराने में साधक हम
ने देखी है। वास्तव की निर्वलता भी यहां अन्य के लिये एक प्रकार

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

पुष्पाकर किधुं पुष्पशर, रची तोहि सत कत्थ ॥

रुद्ध रु वेदाभ्यास जड़, विधि निहें रचन समत्थ ॥ १ ॥

यहां उत्सेचा व्यंजक "धुवं" का पर्याय "सत कत्थ " है। यहां
वर्णनीय नायिका की रचना में हेतु ब्रह्मा ही है। वसंत अथवा कामदेव हेतु नहीं। ब्रह्मा की जगह वसंत अथवा कामदेव हेतु ठहराये हैं।
सो ये अन्य हेतु ठहराने में स्त्री की सुंदर रचना करने में ब्रह्मा की
वृद्धावस्था और वेदाभ्यास जड़ता रूप निर्वकता वसंत और कामदेव के
रचना की साधक होने से वसंत और कामदेव के किये एक प्रकार
का वज्ज है। धोरी के दिये हुए उत्सेचा नाम के अवयवार्थ का विचार
नहीं करते हुए प्राचीन बच्च कहते हैं॥ वेदव्यास मगवान् का यह
जच्च है—

## श्रन्यथोपस्थिता दृत्तिश्चेतनस्येतरस्य च ॥ श्रन्यथा मन्यते यत्र तामुत्प्रेज्ञां प्रचन्नते ॥ १ ॥

अर्थ-जहां चेतन की और इतर की अर्थात् अचेतन की अन्यथा जानी हुई दृत्ति अन्यथा मानी जावे उस को उत्प्रेचा कहते हैं ॥ इस जच्या से उत्प्रेचा का साचात् स्वरूप सिद्ध नहीं होता । दंडी का यह जच्या है---

## श्रन्यथैव स्थिता रृतिश्चेतनस्येतरस्य वा ॥ श्रन्यथोत्प्रेच्यते यत्र तामुत्प्रेचां विदुर्यथा॥ १ ॥

श्रर्थ—जहां चेतन का अथवा अचेतन का अन्यथा ही रहता हुआ वर्ताव अन्यथा उत्प्रेचा का विषय किया जावे उस को उत्प्रेचा कहते हैं ॥ आचार्य दंडी ने व्यास भगवान् का ही खच्या रक्खा है। "अन्यथोपस्थिता" की जगह "अन्यथेव स्थिता" और "प्रच-चते" की जगह "विदुर्यथा" कहा है। सो इस में तो कुछ विलच्च्याता नहीं। "मन्यते" की जगह "उत्प्रेच्यते" यह कहा है, सो यह शब्द संभावना वाचक है। इन्हों ने इस अखंकार का स्वरूप संभावना सम- भा है। महाराजा भोज दंडी के अनुसारी हैं। काव्यप्रकाश गतकारिका-कार का यह बच्चण है—

## संभावनमथोत्प्रेचा प्रकृतस्य समेन यत्।

अर्थ-जो प्रकृतस्य अर्थात् उपमेय का समेन अर्थात् उपमान क-रके संभावन सो उद्येचा । सर्वस्व, रखाकर, साहिस्यदर्पणकार आदि सब काव्यप्रकाश के अनुसारी हैं। ये सब उत्येचा का स्वरूप उपमेय की उपमानता से संभावना कहते हैं, सो इस अर्लकार का स्वरूप संभावना नहीं। और हेत्त्येचा और फलोत्येचा में उपमेय उपमान भाव भी नहीं। इनकी अपेचा चंद्रालोक का लच्चण इतना समीचीन है, कि उस ने उपमानोपमेय का नियम नहीं किया। उस का यह लच्चण हैं:—

## संभावना स्यादुत्प्रेचा वस्तुहेतुफ्तलात्मना ॥

अर्थ-वस्तु रूप से, हेतु रूप से और फल रूप से संभावना उत्प्रेचा होवेगी ॥ संभावना का स्वरूप कई तो " उत्कट एकतरकोटिक-संशयः संभावना " अर्थ-एकतर अर्थात दोनों में से एक उत्कट अर्थात् प्रवल कोटिवाला संशय सो संभावना, ऐसा कहते हैं। संदेह में तौ दोनों कोटी समकच होती हैं। यहां एक कोटि उत्कट अर्थात् प्रवत होती है। संदेह तो अनियत अर्थात नियम रहित उभय पच्च का अव-लंबन करता है। और तर्क अर्थात संभावना एक पत्त का अवलंबन करती है। और कईएक कहते हैं, कि संभावना ज्ञान तो संदेह और निश्चय का मध्यवर्ती है। संभाव्यमान विषयी की बृहता होने से संदेह से विलत्त्रणता है। विषय की शिथिलता होने से निश्चय से भी भेद है। प्राचीनों ने उत्प्रेचा अलंकार का स्वरूप संभावना समका है, इस-जिये इस को संदेह अलंकार से टलाने का उक्त यल किया है सो भ्ज हैं; क्योंकि संभावना की उक्त विजवणता संदेह के ही प्रकारांतर ता की साधक होगी। न कि अर्लकारांतरता की साधक। और यदि इन प्राचीनों का यह तात्पर्य होने कि जिस को उत्प्रेचा कहते हैं, वह ज्ञान संशय रूप है ? अथवा निश्चय रूप है ?। इस शंका पर उत्प्रेचा ज्ञान को संदेह और निश्चय का मध्यवर्ती ठहराया होवे सो भी नहीं

वनता: क्योंकि उत्प्रेचा ज्ञान संशय रूप भी होता है और निश्चय रूप भी होता है। धोरी ने उत्प्रेचा व्यंजक शब्द "शंके" भी कहा है। क्योर "ध्रवं" भी कहा है। संभावना शब्द का अर्थ योग्यता भी है। कहा है चिन्तामणिकोशकार ने "संभावना योग्यतायाम्"। सो यहां संभावना का अर्थ योग्यता करके इस प्रकार घटावें, कि अन्य ठहराने में बल रूप योग्यता है, सो योग्यता भी उत्प्रेचा का स्वरूप नहीं। योग्यता तो अनेक अलंकारों में होती हैं। "इंदु सो आनन"। यहां उपमान इंदु का उपमेय बनाने के लिये मुख में आनंद दायकतादि योग्यता है इत्यादि। और जो "सम्यक् भावना संभावना" इस प्रकार संभावना शब्द के जुदे जुदे अवयव करके अर्थ करें तब भावना शब्द का अर्थ है कल्पना । कहा है चिंतामिएकोषकार ने "भावना कल्पनायाम्"। और इस प्रकार, घटावें कि " हरिन खार जसवंत हय " इति। यहां हय में पवन की कल्पना की गई है, सो कल्पना तो कल्पितोपमा आदि अनेक अलंकारों में होती है। कल्पना भी उत्प्रेचा अलंकार का स्वरूप नहीं। भावना शब्द का अर्थ पुट देना भी है। कहा है चिं-तामगिकोषकार ने "भावना अधिवासने"। सो यह अर्थ करें तो वच्य-मार्ग रूपक का विषय है। रूपक में उपमान के रूप से उपमेय को रंग देना है। सोही कहा है रूपक के खच्च में चंद्रालोककार ने-

> विषय्यभेदताद्रूप्यरञ्जनं विषयस्य यत् । रूपकम् ॥

अर्थ — विषयी के साथ अभेव और तादृष्य से जो विषय का रंजन वह रूपक ॥ हमारे मत में किसी प्रकार से उत्प्रेचा का स्वरूप संभावना नहीं हो सकता । सूत्रकार वामन यह बच्च कहता है—

अतद्रूपस्यान्यथाऽध्यवसानमतिशयार्थमुत्त्रेचा ॥

अर्थ— अतिशय के लिये जो उस रूपवाला नहीं उस का अ-न्यथा अर्थात् उस रूपवाला करके अध्यवसान सो उत्प्रेचा ॥ अध्यव-सान का स्वरूप अतिश्योक्ति प्रकरण में लिख आये हैं। अध्यवसान तो केवल उपमान के कथन में होता है। यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

## कनक लता पर चंद्रमा, धरें धनुष है बांन ॥

सो इस स्थल में तो दृढ अभेद अलंकार है। और यहां उछेचा अलंकार में तो उपमान उपमेय दोनों का कथन है, इसलिये यहां अध्यवसान नहीं। और जो सर्वस्वकार ऐसा कहता है, कि अध्यवसाय की सिद्ध दशा में अतिश्योक्ति अलंकार, और साध्य दशा में उछेचा अलंकार है। सो इस अलंकार में निगरण है नहीं। निगरण का स्वरूप भी अतिश्योक्ति प्रकरण में लिख आये। और उस रूपवाला नहीं उस को उस रूपवाला करना यह तो रूपक का विषय है। अलंकारतिलक में भानुदत्त ने यह लक्षण कहा है:—

## उपमैवान्यथाभानरूपोत्प्रेचा ॥

अर्थ- अन्यथा भान रूप उपमा ही उत्त्रेचा है। तात्पर्य यह है, कि यहां भी श्रांत्यादि की नांई साधर्म्य में पर्यवसान है। वृत्ति में भी जिला है " अन्यथा भान रूप जो उपमा सो ही उत्प्रेचा है, तथापि संप्रदाय के अनुसार पृथक् कहता हूं " इन्होंने भी उत्प्रेचा के स्वरूप को नहीं समका, इसिवये ऐसा कहा है। सो वस्तूत्प्रेचा में तो कदाचित ऐसे श्रम को अवकाश है, परंतु हेतृत्येचा, फलोत्येचा में तो ऐसा श्रम भी नहीं हो सकता। साहित्यसुधासिंधु में लिखा है, कि यहां व्यंग्योपमा ही अलंकार है। उत्प्रेचा तो उस की ज्ञापक है, इस हेतु से उत्प्रेचा में भी अलं-कार ट्यवहार है। श्रीर संशय, श्रांति, रूपकादिकों में भी ट्यंग्योपमा ही श्र-लंकार है। वाच्य की अपेद्धा ब्यंग्य चमत्कारकारी होता है, इसलिये उत्प्रेची बाज्य है। उस को होड़ कर ब्यंग्य जो उपमा वह ऋलंकार माना गया है। इन्होंने भी उत्प्रेचादिकों का साचात स्वरूप नहीं समक्रा है तब ऐसा कहा है। विरोध व्याटि मुलक व्यनेक व्यलंकार हैं। जैसे साधर्म्य मुलक भी भनेक अलंकार हैं. परंतु इन के स्वरूप अत्यंत विलक्षण हैं। उन उन रप्रत्यों में वमन्कार का पर्यवसान है। हठ से संश्यादिकों का पर्यवसान माधर्म में मानो तो माधर्म्य का पर्यवसान उत्कर्षादि में होता है, सो उनीं हो क्रमंहार मानना होगा। क्रीर उत्प्रेचा स्थल में उपमा में

तात्पर्य होवे तो वह साधर्म्य मात्र से सिद्ध होते रहते बल का अनुस-सरण क्यों है ? उत्प्रेचा का साचात् स्वरूप तो धोरी के नामार्थ को हम ने स्पष्ट किया वही है॥

## इति उत्प्रेचा प्रकरणम् ॥ २० ॥

<del>---</del>80#080

## ॥ उदात्त ॥

उदात्त, यहां "उद् " उपसर्ग प्रकटता अर्थ में है। कहा है चिं-तामियाकोषकार ने "उद् प्राकट्ये"। प्रकटता तौ निःसंदेह ज्ञान है। कहा है चिंतामियाकोषकार ने "प्रकटः निःसंदिग्धं भातीतिञ्चवहारगोचरे"। निःसंदेह भासता है पेसे ञ्चवहार के गोचर अर्थात् विषय में प्रकट शुद्ध वरतता है॥ "आङ्" उपसर्ग पूर्वक "दा" धातु से "आत्तः" यह शब्द बना है। "आतः" इस शब्द का अर्थ है प्रहण किया हुआ। कहा है चिंतामियाकोषकार ने "आतः पहीते"। उदात्त इस शब्द समुदाय का अर्थ है प्रकटता के लिये ग्रहण किया हुआ, अर्थात् प्रकटता के लिये कहा हुआ अर्थ। यहां संदेहोत्पत्ति न होने के लिये वस्तु की भली भांति पिक्षान करा देने में उदात्त शब्द की रूबि है॥

॥ दोहा ॥

निस्संदेह ज ज्ञान कों, कहाी अर्थ मरुनाथ ॥ है उदात्त भूषन भलों, तुव दरवार दिखात ॥ १ ॥

मरुषराषीश के यहां यह रीति है, कि सुभट प्रणाम करते हैं, उस समय उस को प्रकट करने के लिये अर्थात् निस्संदेह ज्ञान कराने के लिये उस के पिता के नाम के साथ उस का नाम द्वारपाल पुकारता है; क्योंकि सुभट समाज में एक नाम के अनेक होते हैं। यह अर्लकार का उदाहरण नहीं हैं; किंतु लोक उदात्त का उदाहरण है। ऐसा अन्यत्र भी जान लेना।

#### ॥ दोहा ॥

रावन रंक, रु रंक कों, कीन्हे राव कहंत ॥

निर्जल भुवि कीन्ही सजल, सो यह नृप जसवंत ॥ १ ॥

यहां मरुधराधीश राजराजेश्वर जसवंतिसंह को प्रकट करने
के लिये उक्त कुल कहे गये हैं। यह जसवंतिसंह राजा है, ऐसा कहने
से इतना मात्र ज्ञान होता है, कि जसवंतिसंह नामवाला यह राजा है।
सो जसवंतिसंह नामवाला तो यह दोहा कहते समय में भरतपुर का
राजा भी था, जिस की जाति जाट थी, इसिल्ये निःसंदेह ज्ञान नहीं
होता, कि यह कौनसा जसवंतिसंह राजा है। परंतु उक्त कुल के कथन
से मारवाड़ देश के राजा जसवंतिसंह को प्रकट कर दिया है। गुणादि
कहीं तो विशेषण रूप होते हैं, और कहीं उपलच्चण रूप होते हैं।
सर्वदा रहे वह विशेषण है। कभी रहे वह उपलच्चण है। यहां "राजराजेश्वर के लीजे सों राव कों रंक करना, रीभे सों रंक कों राव करना"
ये स्वभाव रूप गुण सर्वदा रहनेवाले हैं, इसिल्ये विशेषण रूप हैं।
यथावा:—

#### ॥ दोहा ॥

को यह देखत त्रापने, पुलकित बाहु विसाल ॥ सुरभि स्वयंवर जनु कस्बो, मुकुलित साखि रसाल १॥ ॥ दोहा सोरठा ॥

जिँह जस परिमल मत्त, चंचरीक चारन फिरत ॥ दिश विदिशन अनुरत्त, यहे मिक्ककापीड़ रूप ॥ १ ॥

ये दोहे प्रसन्नराघव नाटक के अनुसार केशव मिश्र कृत रामचंद्रिः का नामक भाषा ग्रंथ के हैं। सीता के स्वयंवर में अनेक राजा आये, उन को नूपुरक, मंजीरक प्रति पृक्षता है। और मंजीरक उत्तर देता है। "को यह"? इति। यह नूपुरक का प्रश्न है। नृप मंडली में स्थित जिस राजा को इस चाए में नूपुरक ने लच्य किया है उस को स्वयंवर वसंत ने मुकुलित किया है रसाल इच को मानों, ऐसी अपनी रोमांचित भुजाओं को देखता है, इस चेषा से प्रकट किया है। यहां रोमांच गुए

उपलच्या है; क्योंिक रोमांच सात्विक भाव का सर्वदा संबंध नहीं, किसी समय में होता है। "जिंह जस" इति। यह मंजीरक का उत्तर है। इस ने मिल्लकापीड़ राजा को "जिंह जस परिमल मत्त, चंचरीक चारन फिरत। दिस विदिसन अनुरत्त"। इस ऋाधा से प्रकट किया है; क्योंिक उस सभा में मिल्लकापीड़ नामक और भी राजा थे। मिल्लकापीड़ राजा का यह गुग्रा भी विशेषण रूप है॥

उदात्तमाला यथाः---

#### ॥ ऋष्पय ॥

ज्यां हाथां भांजिया त्राठ सोबा पतशाही, ज्यां हाथां साभित्या शाख शाखरा शिपाही। ज्यां हाथां बहलोल भीम शिरखा खळ भंजे, ज्यां हाथां जूजुवा गाढ गढपितयां गंजे। ज्यां हथां मेघमाळा सहित पुष्पदंत बगशावियो, त्यां हथां हूंत राजा गजन पातां त्राशव पावियो १

इति कस्यचित्कवेः॥

यहां अपने हाथ से चारणों को आसव का प्याला पिलानेवाले गर्जासेंह राजा के विषय में कालांतर में संदेह हो जायगा, कि यह को नसा गर्जासेंह राजा था? जिस की निवृत्ति के लिये वक्ता ने "ज्यां हाथां मांजिया आठ सोवा पतशाही" इत्यादि कृत्यों से मरुधराधीश गज-सिंह महाराजा को प्रकट कर दिया है। उक्त कृत्य शुभ गुण रूप है। दोष से भी प्रकट किया जाता है।

यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

विष दीन्हों जारे बहुरि, लाखाग्रह के वीच ॥ हरे वसन पुन द्रोपदी, वह दुर्योधन नीच ॥ १ ॥

रण में दुर्योधन का हनन करते हुए भीम का लोकों प्रति यह कथन ऋपराधों से दुर्योधन को प्रकट करने के लिये है। उदात्त में प्रकट करना है। अज्ञात ज्ञापन नहीं। धोरी के नामार्थानुसार उदाच अर्जकार का स्वरूप तौ हम ने स्पष्ट किया सो ही है। उदाहरखों से अम करके प्राचीनों ने और स्वरूप समक्ता है। धोरी के ये उदाह-रख हैं—

### ॥ दोहा ॥

दशशिर शिर बेंदन समय, भी न विकल वह रांम ॥ भी असमर्थ पिता हि के, शासन लंघन कांम ॥ १ ॥

राम यह नाम तौ अनेकों का है, इसलिये कवि ने "दशशिर शिर छेदन समय भौ न विकल" इस गुण से दाशरिथ राम को प्रकट किया है।

### ॥ दोहा ॥

रत्न भित्ति प्रतिबिंब शत, घेखों लंका कंत ॥
ता कॅंह अपने बुद्धि बल, नीठ लक्यों हनुमंत ॥ १ ॥
खंकेश्वर तो अनेक हुए हैं। किन ने "रत्न भित्ति प्रतिबिंब शत
घेखों"। इस निभूति से वर्णनीय रावण को प्रकट किया है। स्वर्णादिक जूटने से ऐसी विभूतिवाला खंकेश्वरों में रावण ही हुआ है।
"दशशिर" इति। इस उदाहरण में रामचंद्र के आश्य का महत्त्व और
"रत्न भित्ति" इति। इस उदाहरण में लंकेश्वर की विभूति का महत्त्व
समम कर इस के अनुसार उद् उपसर्ग का ऊर्ध्व अर्थ करते हुए आचार्य दंडी ने उदाच अलंकार का यह बन्चण कहा है—

## श्रारायस्य विभृतेवां यन्महत्त्वमनुत्तमम् ॥ उदात्तं नाम तं प्राहुरत्नंकारं मनीषिणः॥ १॥

अर्थ — जो आश्य अर्थात् मनोवृत्ति का अथवा विभूति का अनुत्तम अर्थात् अतिश्रेष्ट महत्त्व उस को विद्वान् लोक उदात्त नाम अर्लकार कहते हैं ॥ उद् उपसर्ग का अर्थ ऊर्ध्व भी है। कहा है विन्तामिकोपकार ने "उद् ऊर्ध्व"। रमणीयता के लिये लच्चण में अनुत्तम यह विशेषण दिया है। हमारे मत आश्य और विभूति का महत्त्व अर्लकारांतर होने के योग्य नहीं। महत्त्व में पर्यवसान मानें तब अर्

धिक ञ्रलंकार में अंतर्भाव हो जायगा। इस रीति से उदात्त को ञ्रलंकारांतर मानें तौ उदात्त के विपरीत भाव में ञ्रनुदात्त ञ्रलंकार भी मानना चाहिये।

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

कर तें कोडी ढरत निहं, धरत न रन में धीर ॥ उदर भरन कहने परे, उन कों दाता वीर ॥ १ ॥ यहां आशय का अमहत्त्व है ।

॥ मनहर ॥

दमरी की सेहरा बनायों सिर दुलहा के, दमरी की नौबत बजाई खास खांने में। दमरी की रोसनी करी है चारु च्यारूं श्रोर, दमरी की हुलक उडाई श्रासमांने में॥ कीने हैं श्रधेला मांभ्र पांच पकवान श्रोर, पैसा एक खरचा है नेगी नफरांने में। खरची की तंगी पर सरम खुदानें रक्खी, कोटरे के सइयद की सादी एक श्रांने में॥ १॥

इति कस्याचित्कवेः।

यहां विभूति का अमहत्त्व है। हमारे मत इन उदाहरखों का अल्प अर्लकार में अंतर्भाव होवेगा। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्च है:---

"उदात्तं वस्तुनः संपत्" ॥

अर्थ — वस्तु की संपदा का वर्णन उदात्त अलंकार है।। यह लच्या दंडी के अनुसार है। इत्ति में लिखा है "संपत् समृद्धि का योग"। प्रकाशकार ने यह उदाहरण दिया है—

॥ सवैया ॥

केलि समें निस नारन हार के,

तूट परे मुकता गन मारियें।
प्रात बुहारत श्रंगन श्रंघ्रि के,
रंग सों लालिमा कों वह धारियें॥
जानिके दाड़िम बीज सु चंचुन,
चूंथत हैं गृह के सुक सारियें।
भोनन भीतर भिच्छुक के नृप,
भोज के दांन की लीला निहारियें॥ १॥

यहां भी धन के आधिक्य में पर्यवसान करें तो अधिक अलंकार है। परंतु यहां प्रधान भूत अलंकार तो तहुए। और श्रांति हैं। काव्य-प्रकाश में दूसरे उदात्त का यह बच्चण है—

महतां चोपलचाणम् ॥

अर्थ- च पुनः वडों का उपलच्या अर्थात् अंग भाव सो उदात्त अर्लकार ॥ काव्यप्रकाश में इस का यह उदाहरण है-

॥ दोहा ॥

यह वह वन दशरथ वचन, पालन व्यसनी रांम ॥ वस्यो सु केवल बाहु बल, राचस हने तमांम ॥ १ ॥

यहां महत् पुरुष रामचंद्र, वर्गानीय जो अंगी दंडक वन उसका अंग है। हमारे मत महापुरुष का अंग भाव अर्जंकारांतर होने को योग्य नहीं। अंगांगी भाव तो रसादिकों का ही चमत्कारकारी होता है। हठ से ऐसे अंगांगी भाव में भी अर्जंकार मानें तो इसका भी वहां अंतभाव हो जायगा। इस धोरी के उदाच उदाहरण में संगति इस रीति से है, कि उक्त गुण से वर्ण्नीय वन को प्रकट किया है। इस साचात् स्वरूप को नहीं समक्षने से प्राचीनों ने यहां महत्पुरुष का अंग भाव उदाच अर्जंकार का स्वरूप जान कर, ऐसा जच्ण निर्माण किया है। सवस्वकार ने प्रथम उदाच का यह जच्ण कहा है—

संभान्यमानविमृतियुक्तस्य वस्तुनो वर्णनं कविप्रतिमोत्थापितमैश्वर्यज्ञज्ञणमुदात्तम्॥ अर्थ-संभवती हुई विभूति युक्त वस्तु का किव प्रतिभा से उठा-या हुआ ऐश्वर्य विषयक वर्णन वह उदात्त अलंकार है ॥ रम्यता के लिये किवप्रतिभोत्थापित यह विशेषण दिया है। और अतिश्योक्ति वारण के लिये संभाव्यमान यह विशेषण दिया है। सर्वस्वकार ने भी "नृप भोज के दान की लीला निहारियें" यही उदाहरण दिया है। विमर्शनीकार कहता है, कि सर्वस्व के ल्लाण में "असंभाव्यमानिव-भृतियुक्तस्य" ऐसा पाठ है; क्योंकि संभाव्यमान विभूति युक्त का वर्णन इस अलंकार का विषय नहीं॥

यथाः---

॥ चौपाई॥
रत्न प्रसून फूस सँग डारे,
भगवत पुर वीथीन निहारे॥
प्रात समय रवि रस्मिन मारे,
मांनहुं श्रांन परे धर तारे॥ १॥

यहां भगवत् नगरी में रक्ष समूह विखरने का वास्तव संभव है। असंभाव्यमान विभृति वर्णन में ही यह अलंकार है, इसीलिये लच्च में कविप्रतिमोस्थापित कहा है। ऐसा सिद्ध होने पर इस का उदात्त नाम भी सार्थक है। और अलंकारसारकार ने भी इस को अतिश्योिक का प्रकार कहा है। हमारे मत असंभाव्यमान वर्णन में तो अतिश्योिक अलंकार ही होवेगा। विमर्शनीकार का यह कहना भृत है। और सर्वस्व का लच्च काव्यप्रकाश के लच्च के संउन से ही संडित है। वुसरे उदान का सर्वस्वकार ने यह जच्च कहा है—

## अङ्गभूतमहापुरुषचरितं चोदात्तम् ॥

अर्थ-अंग भूत महा पुरुष का चरित भी उदाच अलंकार है। सर्वस्वकार ने भी काञ्यप्रकाश का ही उदाहरण दिया है। सर्वस्वकार ने वित्त में लिखा है, कि महापुरुष के चरित्र को उदाच कहते हैं। सो महापुरुष का चरित्र तो यहां वर्णनीय नहीं है, किंतु दंडकारण्य वर्णनीय है, तथापि उदाच रूप संवंध

होने से इस को भी उदात्त नाम की प्राप्ति है। इन्हों ने भी उदात्त अलंकार का स्वरूप नहीं समका। साहित्यदर्पण में प्रथम उदात्त का विमर्शनीकार के मतानुसार यह लच्चण कहा है—

## लोकातिशयसंपत्तिवर्णनोदात्तमुच्यते ॥

अर्थ-अलोकिक संपत्ति का वर्णन उदाच कहा जाता है। सो यह तो अतिश्योक्ति का विषय है। और दर्पण में दूसरा लच्चण सर्वस्व के अनुसार कहा है। चंद्रालोकादि काज्यप्रकाश के अनुसारी हैं। उदाच अलंकार के विषय में समस्त प्राचीनों की भूल है।

# इति उदात्त प्रकरणम् ॥ २१ ॥

## ॥ उदाहरगा ॥

उदाहरण, यहां "उद् " उपसर्ग का अर्थ है प्रकाश। कहा है चिंताम-णिकोपकार ने "उद् प्रकाशे"। "आङ् " उपसर्ग का अर्थ है ईषत्। कहा है चिंतामणिकोपकार ने "आङ् ईषदथें "। "हरण्" का अर्थ है ले लेना। "उदाहरण्" इस शब्द समुदाय का अर्थ है प्रकाश के लिये ईपत् का प्रह्म करना। चच्या और उदाहरण् तो प्रसिद्ध हैं। लोक में वस्तु के स्वरूप के प्रकाशन के लिये उस में से थोड़ीसी वस्तु दिखाई जाती है जिस को वानगी अथवा नमूना कहते हैं। इस लोक ब्यवहारानुसार धोरी ने उदाहरण् अलंकार का अंगीकार किया है॥

॥ दोहा ॥

होवत जहां प्रकाश हित, ईपत हरन निहार ॥ उदाहरन भूपन वहै, नृप जसवंत उदार ॥ १ ॥

यथाः---

॥ दोहा ॥ वडे न करन घमंड सो, सोभा लहुत सिवाय ॥ देखों भव भूषन भयों, जसवँत सरल सुभाय ॥ १ ॥ यहां पूर्वार्द्ध में कहे हुए का प्रकाश करने के लिये उतरार्द्ध में ईषत् का यहत्त्व है। अलंकाररत्नाकरकार ने उदाहरण अलंकार का यह लच्चण कहा है—

सामान्योदिष्टानामेकस्य निदर्शनमुदाहरणम् ॥ अर्थ-सामान्य से कहे हुओं में से एक का दिखाना वह उदाह-रण अलंकार है ॥ यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

एक दोष गुरा पुंज में, होत निमन्न मुरार ॥ जैसे चंद मयूख में, श्रंक कलंक निहार ॥ १ ॥

यहां उपमा नहीं; क्योंकि उपमा में तो उपमेयोपमान का भेव होता है। यहां तो पूर्व उदाहरण में वड़ों का और राजराजेश्वर का भेद नहीं, किंतु सामान्य विशेष भाव है। उत्तर उदाहरण में दोष कलंक का, और गुण किरण का भेद नहीं है; किंतु सामान्य विशेष भाव है। और यहां सावृश्य विविचत नहीं, इसिलिये उपमा नहीं। यहां पेसी शंका न करनी चाहिये, कि दार्शत के अनेक दृष्टांत रहते एक दृष्टांत का विखलाना भी उक्त रीति से उदाहरण ही है। और भानुवन्त ने दृष्टांत का खन्चण भी यह कहा है—

## उदाहरणमुखोऽर्थनिश्चयो दृष्टान्तः ॥

अर्थ-उदाहरण द्वारा अर्थात् विशेष दिखा कर अर्थ का निश्चय वह दृष्टांत ॥ सो उदाहरण अर्खकार को वच्यमाण दृष्टांत अर्लकार से जुदा कैसे मानते हो ? क्योंकि यद्यपि वहां वर्णनीय दार्धांत का विशेष नहीं है, किंतु अवर्णनीय दृष्टांतों का विशेष है, परंतु विशेष दिखाने को उस का कथन नहीं है, किंतु निश्चय स्थल दिखाने की विवचा से उस का कथन है, इसलिये वह उदाहरण अर्लकार नहीं, किंतु दृष्टांत अर्लकार है। यहां तो सामान्यार्थ हृद्यंगम होने के लिये विशेष का दिखाना है, इसलिये चमत्कार का पर्यवसान उदाहरण ही में है। उ-

४ गाकृति

दात्त अलंकार में तौ प्रकटता का तात्पर्य है। यहां तौ श्रंश मात्र से संपूर्ण का ज्ञान कराना है, इसिलये इन दोनों अलंकारों में भी महान् विलक्षणता है।

यथावाः---

#### ॥ दोहा सोरठा ॥

जिन कों श्रनुभव ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तिनकों कहा ॥ चेष्टा स्वतह स्त्रियान, कवि श्रम सों वर्शन करत ॥ १ ॥ इति मरुधराधीश राजराजेश्वर मानसिंहस्य ॥

# इति उदाहरण प्रकरणम् ॥ २२ ॥

## ॥ उल्लेख ॥

उल्लेख, यहां "उद् उत्कर्षे"। "लिख" धातु से लेखं शब्द बना मिश्यकोपकार ने "उद् उत्कर्षे"। "लिख" धातु से लेखं शब्द बना है। "लिख अच्तरिवन्यासे"। लिख धातु अच्तर विन्यास अर्थ में हैं। अच्तर विन्यास तो लिपि हे। कहा है चिंतामिश्यकोपकार ने "अच्तर विन्यासः लिपों"। उल्लेख इस शब्द समुदाय का अर्थ है उत्कर्ष लिपि, अर्था त् श्रेष्ट जिपि। दीपक न्याय से अलंकार होता है, उस का नाम दीपक रक्का गया है। वसे ही उल्लेख न्याय से यह अलंकार होने से धोरी ने इस का नाम उल्लेख रक्का है। लेख की यह रीति है, कि एक भी प्रकारादि अच्चर अनेक लिखनवालों से लिखा हुआ अनेकधा होता है, एकसा नहीं होना, यह प्रत्यच्च है। खोर लोक में कहावत भी है—

#### ॥ दोहा ॥

पान. भाग, वार्गी, प्रकृत, अचर. उक्ति, विवेक ॥ इते न देखे एकसे, देखे मुलक अनेक ॥ १ ॥ इति कस्यचिक्तवेः॥ यथाः---

एक ही अचर की लिपि अनेकधा होने में निमित्त तो लिखने-वालों की हस्तिक्रिया का भेद है। यहां नाम में उत्कर्षार्थक उद् उपस-गें इसलिये जोड़ा गया हैं, िक अभ्यास समय में एक भी लिखनेवाले की अचर लिपि अनेकधा होती हैं, परंतु उस में चमत्कार नहीं, इस-लिये उस का निवारण किया है। अश्रेष्ट लिपि कहने से अभ्यास समय की लिपि का बोध होता हैं; क्योंकि अभ्यास समय की लिपि श्रेष्ट नहीं होती, लिपि सिद्ध हो जावे तब श्रेष्ट होती है। इस अलंकार में उल्लेख न्याय तो यह हैं, िक अनेकों करके एक वस्तु अने-कथा समभी जावे, हो जावे, इत्यादि॥

॥ दोहा ॥

भूप श्रनेकन तें जहां, व्हे श्रनेकघा एक ॥ श्रेष्ट लेख के न्याय सीं, लख भूषन उक्लेख ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

रेल जलाशय करन प्रज, लख दानी किव पंत ॥ वागी विध्वंसन ऋरी, जानत तुव जसवंत ॥ १ ॥ यहां एक ही राजराजेश्वर जसवंतिसंह को प्रजा तो पालन रुचि से रेल और सरोवरों का करानेवाला है ऐसा जानती है। किव पंकि खाभ इच्छा से लाखंपसावों का देनेवाला है ऐसा जानती है। ऋरि, भय से वागियों का विध्वंसन करनेवाला ऐसा जानते हैं॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

वारन तारन दृद्ध तिय, रमा रमन युवतीन ॥

त्वस्यों यथास्थित कन्यकन, प्रविशत कृष्ण पुरीन ॥ १॥

यहां पुरियों में प्रवेश करते हुए एक ही कृष्ण को मोच में
कविवाली वृद्धाओं ने तौ यह वारण तारण है ऐसा करके देखा। काम
कीड़ा में कविवाली तरुण क्षियों ने यह रमारमण है ऐसा करके

देखा । निष्कामनावती कन्यांओं ने कौतुक रुचि से यथास्थित अर्थात् ग्वाल करके देखा ॥ यथावाः---

॥ दोहा ॥

जांनत सौत अनीत है, जांनत सखी सुनीत ॥
गुरु जन जांनत लाज है, प्रीतम जांनत प्रीत ॥ १॥
इति रसराज भाषा यंथे।

यहां एक ही नायिका को सपक्षी तो स्वामी को अपने ही आधीन कर खेने से अनीति रूप जानती है। सिखयां यथायोग्य वर्तने से सुनीति रूप जानती हैं। गुरुजन, कुखीन आचरण से लाज रूप जानते हैं। प्रीतम, प्रिय कार्य करने से प्रीति रूप जानता है। उक्त उदाहरणों में प्रहण करनेवालों की अनेकता से एक वस्तु की अनेकता है। इस अर्लकार का चमस्कार तो अनेकों करके एक की अनेकता में है। जैसे प्रहीताओं के भेद से एक की अनेकता है। वैसे ही आश्रय भेद से अर्थात् अनेक आश्रय होने से और विषय भेद से अर्थात् अनेक ता की अनेकता भी उद्धेख अर्थकार है।

ऋम से यथाः--

॥ छप्पय ॥

धातु राग गिरि सिखर दृज्ञ सिर पर नव किसलय,
सिंधु तरंगन श्रय जोति जायत विद्रुम चय।
दिग्गज सिरन सिँदूर गगन सुरगिरि प्रकास धर,
सुरत सिथिल तिय कुचन मांग रागिह विथुरन वर।
झिंबि घरत प्रात रिंदि रिस्म सुभ भन मुरार मरु भूमिपिति,
जसवंत देहु नित श्राप कों जस श्रारोग्य श्रनंद श्रिति॥ १॥
यहां एक ही रिंब रिस्म प्रसरण, गिरि शिखर श्रादि श्रनेक
आश्रय भेद से धातु राग इत्यदि श्रनेकधा दिखाया गया है॥

॥ खप्पय ॥

त्रिय मुख सत्रीड़ाहि दुरद चरमांवर सकरुन,

यथावाः---

मुजगराज भय सहित भाल सिस कीं अचर्ज पुन।
किस्नोलत सुर सिरत सीस ईसी जुत ता कँह,
कर मध लसत कपाल सिहत अतिसय जु सीक तँह।
देखत जु प्रथम संगम समय सयल सुता की दृष्टि वह,
नित देहु नृपित जसवंत तुव मन वांश्चित सुख संपदह १॥
यहां एक ही पार्वती की कृष्टि का विषय भेद से अनेकधाल है।
बुद्धि में जो भासता है उस का नाम विषय है।

॥ सर्वेया ॥

दीन विषे जु द्यालु घनी,
पुन दुष्टन में श्रद्यालु सु जांनी,
द्रव्य विषे जु श्रद्धुब्ध महा,
श्रह कीरति में बहु लुड्ध पिक्षांनी॥
है रन में भय हीन सदा,
पर लोक विषे भय लीन जु मांनी।
श्रीजसवंत नरेश्वर की मित,
यों जग में श्रति श्रेष्ट वेखांनी॥ १॥

यहां राजराजेश्वर की एक ही मित का विषय भेद से अनेकधात्व हैं। सर्वस्व का यह जच्च हैं:—

एकस्यापिनिमित्तवशादनेकधाग्रहण्युद्धेखः ॥

अर्थ-एक का भी निमित्त वश से अनेकथा ग्रहण वह उन्नेख ॥ चंद्रालोक का यह बच्चण है:—

बहुभिर्बहुधोल्लोखादेकस्योल्लोख इष्यते ॥ अर्थ-एक का वहुतों करके वहुषा उल्लेखात् अर्थात् प्रहण से उल्लेख अलंकार की वांछा की जाती है॥

एकेन बहुधोल्लेखेप्यसौ विषयभेदतः॥

अर्थ-विषय भेद से एक करके बहुधा उल्लेख में अर्थात् धहण में भी असी अर्थात् उल्लेख अर्लकार है ॥ दीचित ने चित्रमीमांसा में ये बच्चण कहे हैं:---

निमित्तभेदादेकस्य वस्तुनो यदनेकथा ॥ उल्लेखनमनेकेन तदुल्लेखं प्रचत्तते ॥ १ ॥ अर्थ-जो निमित्त भेद से एक वस्तु का अनेकों करके अनेकथा उन्नेखन उस को उन्नेख कहते हैं ॥

ग्रहीतुभेदाभावेपि विषयाश्रयभेदतः ॥ एकस्यानेकघोल्लेखमप्युल्लेखं प्रचत्तते ॥ ५ ॥

अर्थ-ग्रहण करनेवालों के भेद के अभाव में भी विषय और आश्रय भेद से एक के अनेकथा उल्लेख को भी उल्लेख कहते हैं॥ प्रा-चीनों ने इस अलंकार के साचात स्वरूप को और स्वारस्य को नहीं जाना, इसलिये अवयवार्थ का विचार किये विना उद्घेख इस संपूर्णे शब्द का अर्थ कथन समका है। संपूर्ण उक्केख शब्द का अर्थ कथन है। कहा है चिंतामिएकोषकार ने "उन्नेखः कथने"। और एक के अनेकधा कथन में रूढि मानी है; परंतु यहां एक का अनेकधा कथन मात्र ही नहीं; किंतु एक का अनेकधा जानना इत्यादि है। और इस प्रकार एक का अनेकथा कथन माजोपमा इंत्यादि में भी होता है,इस-लिये यहां कथन की विवचा प्रहण में करके लच्चण में प्रहण शब्द रक्ला है, सो भूल है। इस अलंकार में श्रेष्ट लेख न्याय जानने में जो रोचकता होती हैं, और इस अलंकार का स्वरूप स्पष्ट होता है, सो अन्य-था नहीं। यहां सहृदयों का हृदय साची है। और प्राचीनों ने इस अलंकार का साचात् स्वरूप और स्वारस्य नहीं समका, तब ही उन को ग्र-हीताओं के, श्रीर आश्रय विषय के भेद से एक के अनेकधा शहए के लिये भिन्न भिन्न लच्चण वनाने पड़े हैं। इस अलंकार का साम्रात् स्वर रूप और स्वारस्य घोरी के नाम रूप लच्चण का अवयवार्थ हम ने स्पष्ट किया वही अनुभव सिद्ध है। प्राचीनों ने उल्लेख शब्द का अर्थ कथन सममा है, तब चंद्रालोक में श्रीर चित्रमीमांसा में विषय भेद का ऐसा उटाहरण दिया है-

#### ॥ दोहा ॥

वचन मांभ गुरु कीर्ति में, त्रार्जुन कहत कवेस ॥ धनु विद्या में भीष्म ही, तुम जसवंत नरेस ॥ १ ॥

यह तो श्लेष संकीर्ण है। गुरु वृहस्पति और उपदेशक। अर्जुन पांडुपुत्र विशेष और श्वेत। भीष्म पांडवों का पितामह और भयानक। श्लेष रहित शुद्ध का यह उदाहरख दिया है—

#### ॥ दोहा ॥

कृरा कटि श्रकृश कुच युगल, विपुल नितंब रु नैंन ॥ श्रधर श्ररुणिमा चित चपल, गति सु मंद सुख दैन १॥

हमारे मत में इस अलंकार का स्वरूपती लेख न्याय से अनेकों करके एक की अनेकता का चमरकार है, सो "वचन मांक गुरु" इति। यहां एक राजराजेश्वर में वचन चातुरी इत्यादि अनेक गुण हैं, उन को वचन में गुरु इत्यादि अनेक प्रकार से कहा है। सो यहां अनेकों से एक की अनेकता का चमरकार अनुभव सिद्ध नहीं। जैसा कि "प्रिय मुख सबीड़ाहि" इति। वहां अनेकों से एक दृष्टि की अनेकता का चमरकार है इत्यादि। अन्यथा बहुपमा इत्यादि स्थल में भी उल्लेख हो जाना चाहिये। चित्रमीमांसाकार ने ही कहा है—

#### ॥ चौपाई ॥

उदयाचल प्रताप रवि जाको, हेमाचल कीरित गंगा को, मंथाचल जसवंत नरेश्वर, ऋरि सेना समुद्र मंथन पर ॥ १॥

ऐसे मालारूपक में एक ही राजा के प्रताप आदि धर्म योग रूप अनेक निमित्तों से उदयाचल आदि अनेक प्रकार से उल्लेखन है, इसिलये अतिन्याप्ति है, जिस के वारण के लिये लच्चण में यहीताओं की अनेकता कही गई है। सो इन के मत से भी इस रूपकमाला में उल्लेख अर्जंकार नहीं। तब "वचन मांफ गुरु" इति। यहां उल्लेख कैसे होवेगा ? यहां भी मालारूपक ही है। और "क्रश किट"।यहां एक नायिका में वास्तव क्रशता आदि की अनेकता है, सो भी अनेकों से एक की अनेकतावत् चमत्कार का चोतन नहीं करती। इस में अलंकार मानें तो स्वभावोक्ति है। ऐसे स्थलों में उन्नेख अलंकार मानें तौ समुच्चय में भी उन्नेख अलंकार होना चाहिये; क्योंकि वहां भी कहीं एक की अनेकता का कथन होता है। यथा:—

#### ॥ मनहर ॥

पेट को निपट शुद्ध आंखन लजीलों वीर, उर को गँभीर होय मीठों महा मुख को । बांह को पगार पुन पाय को अडग होय, बोलन को साचों देवीदास सूची रुख को ॥ मन को उदार ढीलों हाथ को अकेलों एक, काछ ही को काठों है सहेया मुख दुख को । पच के पिनामह नें ऐसो जो सँवाखों तब, यांतें कछ और हू सिँगार है पुरुष को ॥ १॥

इति देवीदास क्रुत राजनीतो । अगेर चित्रमीमांसाकार कहता है—

॥ दोहा ॥

तुव जस कों जसवंत नृष, दुग्ध मृनाल विचार ॥ नाग उभय विधि के करत, कर रसना संचार ॥ १ ॥

इस श्रांति उदाहरण में एक ही कीर्ति का अनेक गज भुजंगम महीताओं करके मृणाल और दुग्ध रूपता से अनेकधा उल्लेख है, इसलिये अतिव्याति है, जिस के वारण के लिये लच्चण में निमित्त भेद कहा है। यहां दोनों उल्लेखों में यश की एक ही धवलता निमित्त है। यद्यि गज भुजंगम को अपने इष्ट आहार की आित रूप निमित्त भेद भी है। गज को मृणाल रूप इष्ट आहार की आित, भुजंगम को दुग्ध रूप इष्ट आहार की प्राप्ति; तथापि खन्नुण में निमित्त भेद कहने से एक निमित्त न होना यह विवित्तित हैं, इसिलये यहां उल्लेख नहीं॥

॥ दोहा ॥

सकुचित होत सरोज सिख, हरिषत होत चकोर॥
तरिलत होत जु तोयिनिधि, समुभ शशी मुख तोर॥ १॥
यहां प्रहण करनेवाले अनेक हैं, तथापि एक का अनेकधा
अहण नहीं, इसिलये उल्लेख अलंकार नहीं। हमारे मत में "तुव जस
कों" इति। इस काव्य में उल्लेख अलंकार है। जैसा कि—

सची जांनी गजन भवानी जांनी केहरिन, रोहिनी हरिन जांनी जांनी कपि जांनकी॥

इस वच्यमाण उदाहरण में उल्लेख अलंकार है। यहां भी एक शत्रु स्त्री को अनेकधा जानने में उस स्त्री का सुंदरता रूप एक ही निमित्त है। और "सकुचित होत" इति। यहां नामार्थानुसार उल्लेख की शंका को अवकाश ही नहीं। इन प्राचीनों ने नामार्थ विचार विहीन षच्या वनाये, और उन में निमित्त भेद इत्यादि विशेषण लभ्य उदाहरणानुसार लगाये, सो तो भूख है। आचार्य दंडी, महाराजा भोज और मम्मट ने उल्लेख अलंकार नहीं कहा है। अन्य अलंकारों की संकीर्णता से भी उल्लेख अलंकार होता है।

॥ छप्पय ॥

किघों भानु किघुं चित्रभानु यह वैरि विचारत,
चिंतामिन किघुं कल्यरुच्छ अर्थि जु उर धारत।
पुष्पाकर किघुं पुष्प विशिख वनिता जिय जानत,
परशुराम किघुं राम धीर धन्वी मन मानत।
हे जनक किघों शुकदेव यह कहत सुज्ञानी पुरुष भल,
जग विदित न्यति जसवंत कों समुभत है यह विध सकल॥ १॥
यहां एक ही राजराजेश्वर का यहीताओं के भेद से अनेकधाल
है, सो संदेह संकीखें है॥

॥ दोहा ॥

शीश छितीशन छत्र व्हें, कामिनि कुच पर हार ॥
रिसक मुकुट अवतंस व्हें, जस जसवंत मुरार ॥ १ ॥
यहां एक ही राजराजेश्वर का जस आश्रय भेद से अनेक
प्रकार का होता है, सो परिखाम संकीर्थ है ॥
यथावाः—

॥ संवैया ॥
वेदन वीच वखानी भवानी कौं,
तीन हू लोक की रानी जो वाजत ।
सो तखतेस नरेस सदा सुभ,
बुद्दि व्हे तोहि हृदासन साजत ॥
लाज व्हे के कविराज भनें जु,
निरंतर नेंनन श्रंतर झाजत ।
भांन जिंहांन के मांन के नंदन,
रूप कृपांन के पांन में राजत ॥ १ ॥

यह भी परिखाम संकीर्ग है।

यथानाः---

॥ मनहर ॥

नवल नावाब खांनखांना जू तिहारे डर,
वैरी विखराने धुन सुन के निसांन की ।
तिन हू की रांनी फिरें थकी विलखांनी वन,
छूटी रजधांनी सुध खांन की न पांन की ॥
कहूं मिली हाथिन हरन वाघ वानरन,
उन ही तैं रच्छा भई उन ही के प्रांन की ।
सची जांनी गजन भवांनी जांनी केहरिन,
रोहिनी हरिन जांनी जांनी किप जांनकी ॥ १॥
इति कस्यविलवेः ॥

यहां एक ही .नव्वाब नवस्रखां खांनखांना की शत्रु स्त्रियों को गजादि अनेकों ने निज निज संबंधानुसार श्वी इत्यादि अनेकधा जानी है। यह भ्रांति संकीर्ण है ॥

व्यंग्योल्लेख यथाः—

#### ॥ छप्पय ॥

वज विभव साची जु शक्ति ऋति उग्र तेज वित,
दंड जु कृत ऋपराध खडग चाहत रिपुता चित।
चक्र ध्वजा ऋरु पास पोस बल सर कृत जानक,
पुष्प धनुष तिय धीर हरन चेष्टा पहचानक।
भन किव मुरार तिरसूल कँह जग स्वबंद वांच्छत जिते,
ऋायुध विचित्र जसवंत के चित्र मांम्स लिखत जु हते॥ १॥
राजराजेश्वर के विभव साची अर्थात् विभव को जाननेवाले
इलादि, राजराजेश्वर का चित्र वनाने में वजादि आयुध धारण कराते
हैं। इंद्र के वज्ज, आग्नि के शिक्त, यम के इंड, निर्मात के खड़, विष्णु
के चक्र, वायु के ध्वजा, वरुण के पाश, काम के पुष्प धनु, महादेव के
त्रिश्चल आयुध हैं। यहां एक ही राजराजेश्वर का इंद्रादि स्वरूपता से

## इति उल्लेख प्रकरणम् ॥ २३ ॥

## ॥ काव्यार्थापत्ति ॥

आपित शब्द का अर्थ है आपड़ना। अर्थापित अर्थात् अर्थ का आपड़ना। मीमांसा आदि शाखों में अर्थापित प्रमास माना है। वहां अर्थ का आपड़ना अनुपपित ज्ञान से विवित्तित है। अनुपपित शब्द का अज्ञरार्थ है न वनना। सो एक अर्थ के विना दूसरे अर्थ के न वनने में वह अर्थ आपड़ता है। अर्थापित प्रमास का यह उदाहरस है:—

## "पीनो देवदत्तो दिवा न गुङ्के"

अर्थ-पृष्ट देवदत्त दिन को भोजन नहीं करता है ॥ यहां दिन में भोजन नहीं करनेवाले देवदत्त की रात्रि में भोजन के विना पृष्टता नहीं वनती, इस अनुपपित ज्ञान से रात्रि मोजन आपड़ता है। सो शास्त्रकारों ने ही ऐसे अर्थापित प्रमाण का अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव किया है। और अनुमान प्रमाण का ज्ञापकहेतु अलंकार में अंतर्भाव हो जाता है। यह अंतर्भावाकृति में स्पष्ट किया जायगा। इसलिये शास्त्रीय अर्थापित प्रमाण से टलाने के लिये धोरी ने "काव्य" यह विशेषण नाम में जोड़ दिया है, कि काव्य रीति से अर्थात् जिस तिस प्रकार रमणीयता मात्र से अर्थ का आपड़ना इस शास्त्र में अलंकार है। जैसा कि प्रवत्त कार्य करण सामर्थ्य में निर्वत्त कार्य करण रूप अर्थ आपड़ता है।

#### ॥ दोहा ॥

न्प त्रापतन जु ऋर्थ को, काव्य रीति से होय। काव्यार्थापत्ती बहै, कहत सु कवि सब कोय॥ १॥

यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

भोज भूप के सुजस कीं, जीत्यी जस जसवंत ॥
श्रन नृप जस की क्या कथा?विश्व समस्त वदंत १॥
यहां राजराजेश्वर जसवंतिसिंह के जस ने महाराजा भोज के
जस का जय कर बिया, इस कथन से अन्य राजाओं के जस का जय
करना आपड़ा है।

यथाना---

तुव मुख जीत्यों चंद कोंं, कहा कमल की वात? । यहां नायिका के मुख ने चंद्र का जय कर बिया, इस कथन से कमलों का जय करना ऋापड़ा हैं। सर्वस्व का यह बच्च्या हैंः---

दएडापुपिकयार्थापतनमर्थापत्तिः॥

अर्थ-दगडापूप न्याय से अर्थ का आपड़ना अर्थापत्ति अलंकार है। दगडापूप न्याय यह है, कि चूहा दंड ला गया, इस कथन से दगड़ में लगा हुआ अपूप जो पकाझिनशेष (पृआ) उस का भन्नण आप ही से आपड़ता है; क्योंकि दंड भन्नण कर लिया, जब उस दंड में लगा हुआ अपूप शेष कैसे रहेगा १। अलंकाररलाकरकारादि सर्वस्व के अनुसारी हैं। चंद्रालोक का यह लन्नण हैं:—

कैमुत्येनार्थसंसिद्धिः काव्यार्थापत्तिरिष्यते ॥

अर्थ-कैमुत्य न्याय से अर्थ की सिद्धि में काव्यार्थापत्ति अलंकार की वांछा की जाती है। "किस्" शब्द का अर्थ है निषेध। "उत" शब्द का अर्थ है प्रश्न । कहा है चिंतामिए कोषकार ने "किस निषेधे। उत प्रश्ने"। "किसूत" इस शब्द समुदाय का अर्थ है प्रश्न निषेध। किसुत शब्द से कैसुत्य शब्द बना है। किसुत शब्द का अर्थ है वही कैमुल शब्दका अर्थ है। कैमुल्य का जो न्याय वह कैमुल्य न्याय। कै-मुस्य न्याय तो सामान्य है। द्रहापृपिका न्याय कैमृत्य न्याय का विशेष है। चुहा दरह ला गया, ऐसा कहने से दंड में लगा हुआ अपूप ला गया के नहीं ? ऐसे प्रश्न का निवेध है; क्योंकि दंड ला गया, तहां दंड में लगे हुए अपूप का लाना आप ही आपड्ता है। हमारे मत एक वस्तु अनेकों की प्रकाशक होने में दीपक न्याय का, और अनेकों करके एक के अनेकथा होने में उल्लेख न्याय का चमत्कार है: वैसा अर्थ के भापड़ने में उक्त न्याय का चमत्कार नहीं; यह अनुभव सिद्ध है। यदि वैसा चमत्कार होता तौ इस अबंकार का नाम भी उसी भांति "दंडा-पृपिका" अथवा "कैमुत्य" ही घोरी क्यों नहीं रखता ? नवीनों का यह गौरव करना भूल है। समस्त शास्त्रों में लाघव का अंगीकार है। कहावत है-

अर्धमात्रालाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवं मन्यन्ते ॥ अर्थ— आधी मात्रा के लाघव से वैयाकरण लोक पुत्रोत्पीत के सदृश उत्सव मानते हैं ॥ काव्यप्रकाश में यह अलंकार नहीं कहा है ॥

इति काव्यार्थापत्ति प्रकरणम् ॥ २४ ॥

#### 

<del>~</del>0%₩%00~

कम तो अनुकम है। कहा है चिंतामिशकोषकार ने "कमः अनुकमे"। जैसा इच में मूल, पेड़, डाल, दल, फूल, फल इलादि का कम है।

#### ॥ दोहा ॥

क्रम से शब्दन को कथन, वा अर्थन की होय ॥ क्रम नामक भूषन वहै, कहत चपति सब कोय ॥ १ ॥ महाराजा भोज का यह जज्ज है—

शब्दस्य यदिवार्थस्य द्योरप्यनयोर्थ॥
भणनं परिपाट्या यत्क्रमः स परिकीर्तितः॥१॥
अर्थ- शब्द का, अथवा अर्थ का, अथवा इन दोनों का
परिपाटी से जो कथन वह क्रम कहा गया है॥
शब्द परिपाटी वधाः—

॥ चौपाई ॥

नूतन घन हिम कनक कांति धर, खगपति रुष मराल वाहन वर । सरितपती गिरि सरसिज त्रालय, हरि हर विधि जसवँत प्रतिपालय॥ १॥

यहां हरि, हर, विधि का वर्ण, वाहन और स्थान कम से कहा गया है, इसिवये यहां शब्दों की परिपाटी है ॥ अर्थ परिपाटी दो अकार की है। काल से और देश से ॥

कम से यथाः---

#### ॥ वैताल ॥

कर कमल अलक जु कुंद लोध्र सु सुमन रजिह लगाय, श्रीवदन पांडु जु करत अति आनंद उर उपजाय॥ वेणी जु कुरवक श्रवण मांम शिरीष कुसुमुहि धार,

#### सीमंत वीच कदंब पुष्प जुरमन रिभवत नार॥१॥

• लोध के पुष्प की रज लगा कर वदन श्री को पांडु करने की किसी देश में प्रथा है। उस के अनुसार यह वर्णन है। यहां कमल शरद में होता है, इत्यादि ऋतु की परिपाटी गम्य है॥ यह अर्थों का कम है। और यह अर्थ काल रूप है।

#### ॥ ञ्रप्यय ॥

सिर परसत सिर रत्न सूर्य मंडल सोभा लिय,
श्रवन स्पर्श ताटंक मिन जु कौस्तुम परसत हिय।
जब स्पर्सिय नाभी प्रदेश जग जनक कमल भय,
श्रक्त श्रायें किट निकट खड़ मुष्टी सु कनक मय।
वपु कों जु बढ़ावत वेर यह चारु त्रिविक्रम को चिरित,
मरुधराधीस जसवंत के पग पग होड़ सहाय नित ॥ १॥

यहां वामन भगवान् के श्रीर इिंद्ध समय में कम से शिर, श्र-वर्ण, वचःस्थल, नामि, किट इन श्रीर के प्रदेशों में सूर्य मंडल का शिर रत्न, ताटंक, कौस्तुम, नामि कमल, खड़मुष्टि के साथ खोंपम्य लाभ है। यहां शिला से प्रारंभ वर्णन में देश परिपाटी रूप अथों का कम है। उभय परिपाटी अर्थात् शब्द अर्थ दोनों की मिश्रित परिपाटी। वह दो प्रकार की है। शब्दप्रधान और अर्थप्रधान॥ कम से यथा—

#### ॥ वैताख ॥

पंकज रु कुवलय बिंब फल शशि नांहि उपमा जोग, लिय जीत कर चल अधर मुल इन कों जु जांनत लोग॥ यह पंक सर तरु गगन में फेंके गये यह हेत, कब्रु करहु और न कल्पना कवि चित्त निज कर चेत॥ १॥

यहां जिस कम से जीती हुई वस्तुओं की शब्द परिपाटी है, उसी कम से जीतनेवाली वस्तुओं की शब्द परिपाटी है। इस शब्द परिपाटी से पंकज पंक में, कुवलय सर में, विंव दुच में, चंद्र आकाश

में फेंका गया, इन अर्थों के आधार की उपरि उपरि परिपाटी आव्छा-दित है, इसिलये यहां शब्द अधान उभय परिपाटी है। वस्तु समुदाय हाथ में ले कर, हाथ को हिंडा कर, फेंकी जाने, तन कोई वस्तु नीची पृथ्वी में, कोई ऊंची पृथ्वी में, कोई अंतरिच में, कोई आकाश में, इसी कस से गिरती है॥

॥ चौपाई॥ हे गंगे!जमुने!प्रयागवट! मो अवंतिपति परसावहु ऋट। हार खडग, तन अवयव के सह, तुम ही से भो पुरुष रूप वह ॥ १॥

अवंति नाम उज्जीन शहर का है। उज्जीन में जो महादेव हैं उन का नाम महाकालेश्वर है। वे निरंजन निरकार हैं। उन की पुरुष रूपता गंगा आदि से हुई है। हे गंगे! तू उनका हार रूप है। हे यमुने! तू खड़ रूप है। हे प्रयागवट! तू श्रीर अवयव रूप है। हे प्रयागवट! तू श्रीर अवयव रूप है। यहां गंगा, यमुना, प्रयाग, महाकालेश्वर यह तीर्थयात्रा करने की परंपरा रीति अर्थ परिपाटी है। और गंगा, यमुना, प्रयागवट, हार, खड़, श्रीर अवयव, यह शब्द परिपाटी है, सो उक्त अर्थ परिपाटी से आब्छा हित है, इसलिये यहां अर्थ प्रधान उभय परिपाटी है। आचार्य दंडी, रुद्र, वाग्भट इत्यादि एक शब्द कम को ही क्रम अलंकार मानते हैं। दंडी का यह खक्ष है—

उदिष्टानां पदार्थानामनृदेशो यथाक्रमम् ॥ यथासंख्यमिति प्रोक्तं संख्यानं कम इत्यपि॥ १॥

अर्थ-उदिष्ट अर्थात् पहिले कहे हुए पदार्थों के साथ अनृहेश अर्थात् पीछे कहे हुए पदार्थों का यथाक्रम संबंध, उस को यथा संख्य ऐसा कहते हैं। और इस को संख्यान और क्रम ऐसा भी कहते हैं। काज्यप्रकाश में भी लच्च इसी के अनुसार है। अलंकाररलाकरकार एक अर्थ क्रम को ही क्रम अलंकार मानता हुआ यह लच्च कहता है—

क्रमेणारोहावरोहादि क्रमः॥

अर्थ-कम से आरोह अवरोह आदि कम अलंकार है ॥ आरोह चढ़ना, अवरोह उतरना ॥ यथाः—

॥ दोहा ॥

सिंधु इदय हर कंठ में, खल रसना हि निहार ॥ विष उतरोत्तर वास किय, ऊरध थांन मुरार ॥ १ ॥

यहां कालकूट की हृदयादि उत्तरोत्तर उत्त स्थान प्राप्ति आरोह क्रम है। यद्यपि यहां एक कालकूट का अनेक स्थल में क्रम से वर्तन होने से पर्याय हैं; तथापि उत्तरोत्तर उत्त स्थान प्राप्ति रूप क्रम भी है। यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

तोर राज्य श्रिभिषेक के, होम धूम जसवंत ॥ प्रथम स्पर्श सोधाय किय, पुन रिव मुरधर कंत ॥ ९ ॥ यहां धूम सोधाय के परिलाग विना रिव मंडब को प्राप्त हुआ, इसिबिये यहां पर्याय की छाया भी नहीं है।

#### ॥ दोहा ॥

सुरपुर सों शिव शिर रु गिरि, धरानि सिंधु किय थांन ॥ स्थानभ्रष्ठ भे जात जड़ाँ, अध अध ही कों जांन ॥ ९ ॥

यहां गंगा की शिव शिर आदि उत्तरोत्तर अधःस्थान प्राप्ति अवरोह कम है। जच्या में आदि पद धरने से यह सूचित होता है, कि आरोहानरोह के अतिरिक्त भी कम होता है॥

#### यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

प्रथमहि चंचल दृष्टि से, पुनि नासा से जांन ॥ फिर रसना से करत है, मृग नयनी मद पांन ॥ १ ॥

जल और मुर्ख । इन्तार खनार सवर्षा होने से जह राज्य का भी हो जाता है !
 सो ही कहा है— "रलयोर्ड जयोरनैव रासयोर्व वयोस्ताया । वदन्येषां च सावर्ष्यमर्थकारियरो जनाः" श्रर्थ— अलंकार राख्न जाननेवाले लोग रकार लकार, डकार बकार, राकार सकार और वकार वकार इन का सावर्ष्य कहते है !!

मद पान करते समय मद की तेजी से शिर कंपनादि चेष्टा हो-ती हैं, वैसे खियों के स्वभाव से असहनता सूचक मद का प्याबा भरते देखने से और वह समीप खाते गंध आने से भी तादृश चेष्टा होती हैं, इसिंखिये दृष्टि से और नासिका से भी खियों का मय पान करना कहा गया है। खोक में खाने पीने की वस्तु को प्रथम देख करके दृष्टि से, फिर उस को सूंघ करके नासिका से परीचा करके, फिर उस को खाते पीते हैं। वह क्रम यहां आजाने से क्रमाखंकार है। यथावा:—

॥ कवित्त ॥

तों लों मद मत्त भये कुंजर कलोल करी, जो लों वनराज गाज सबद सुनाये नां। तो लों दिन हैक लग लूवें की लपट चली, जो लों नम उमँड घुमंड घन काये नां॥ भनत मुरार तो लों हिम के पहार थिर, जो लों मारतंड चंड किरन सताये नां। तो लों दिल हिल मिल मुगल मिजाज करों, जो लों चढ़ जंग कों फिरंग दल श्राये नां॥ १॥

विक्रमी संवत् उन्नीस सी चौदह १६१४ में अंगरेजी सरकार की नीं कर हिन्दुस्थानी फीजों ने वदल कर गदर कर दिया, और दिल्ली में अगले सुगल बादशाह थे उन को तख्त पर बिठा दिया, उस समय में यह किवत्त हमारे से निर्माण किया गया है। फिरंगियों की फीजें न आंत्रे, तब तक मुगलों के धमंड की स्थिति है। इस दाष्टांत के लिये दृष्टांत माला कही गई; जिस में पहिले वाक्य, पीछे फीज की चढ़ाई, उस के अनंतर लड़ाई होती है। इस युद्ध क्रम की स्फूर्ति क्रमालंकार है॥ यथावाः—

॥ संवैषा ॥ गुरु जोवन के सिख त्रासिख लें, द्रग दीहता पद्मन पत्रिका दीनी। कुच पूरब पच्छ कस्त्रों इम कुंम सौं, उन्नति पाय मुरार नवीनी ॥ भ्रुव विभ्रम नें अनुवाद कस्त्रों, कथ जो अतनू धनु ही के अधीनी। मुख के सुखमा भर नें सुख सौं, निस मंडन की द्युति खंडन कीनी॥ १॥

यहां प्राचीन मत का प्रतीप और हमारे मत का आर्थ आचेप अलंकार है। तहां शास्त्रार्थ में प्रथम पत्रिका दी जाती है, फिर पूर्वप-च होता है, फिर अनुवाद होता है, फिर खंडन होता है। इस क्रम की स्फूर्ति होने से क्रमाखंकार है॥

यथावाः---

॥ गीत ॥

हुवो धने सूं दादू वधतो, दादू सूं करमां दुरस ॥
करमां सिरे कबीर नांमदे, सारां सूं मीरां सरस ॥ १ ॥
इति कस्यचित्कवेः ॥

यहां किव ने प्रसिद्ध हिर भक्तों का तारतम्य कहा। तहां धना जाति का जाट, दादू पिनारा, करमां जाटनी, कवीर जुलाहा, नांमदे हींग और मीरां राजपुत्री होने से इस कम की स्फूर्ति प्रधानता से अलंकार होती है, कि धने ने भक्ति रूप कार्णस का वीज वोया, दादू ने पीन कर पूनियां वनाई, करमां ने कात कर सूत किया, कवीर ने चीर बुना, नांमदे ने रंगा और मीरां ने ओढ़ा। यहां चीर चुनांत व्यंग्य है। उस व्यंग्यार्थ में रहा हुआ कम उक्त व्यंग्यार्थ का अलंकार है। शब्द परिपाटी को कम अलंकार नहीं माननेवालों का यह सिद्धांत है, कि उदेर्य और विधेय को कम से न कहने में अकम दोष है, इसलिये कम से कहना तो दोष निवृत्ति मात्र है। न कि अलंकार। और शब्द परिपाटी को कम अलंकार माननेवालों का यह सिद्धांत है, कि उदेर्यों के कम उलंकार माननेवालों का यह सिद्धांत है, कि उदेर्यों के साथ उन उन के विधेयों को कह सकते हैं, परंतु उदेश्यों को इकटा

कह करके उन के क्रमानुसार विधेयों को इकट्टा कह ने में चमत्कार **अनुभव सिद्ध है। यहां सहृदयों का हृदय ही साची है।** ऋर्थ परिपा-टी में क्रम अलंकार नहीं माननेवालों का यह सिद्धांत है, कि वस्तुओं की वास्तव परिपाटी के कथन में कुछ भी चमत्कार नहीं, जैसे मनुष्य के बाल, युवा, वृद्ध अवस्था की परीपाटी इत्यादि में ॥ श्रीर अर्थ परि-पाटी में क्रम अलंकार माननेवालों का यह सिद्धांत है, कि कहीं स्वतः परिपाटी आ जावे वह चमत्कारकारी हो करके अलंकार हो जाता है। यहां सहृदयों का हृदय ही साची है। "कर कमल " इति। यहां स्त्रियों के सुमन भी शृंगार होते हैं। उन का समुचय करने में शरद से लेकर ऋतुओं की परिपाटी का स्वतः आ जाना क्रम अलंकार है। कमल का पुष्प शरद ऋतु में, कुंद का पुष्प हेमंत ऋतु में, लोध का पुष्प शिशिर ऋतु में, कुरवक का पुष्प वसंत ऋतु में, शिरीष का पुष्प ग्रीष्म ऋतु में और कदंब का पुष्प वर्षा ऋतु में होता है। इस प्रकार से पद् ही ऋतुओं में सुमन खियों के शंगार होते हैं। "शिर परसत" इति । यहां वामन भगवान के शरीर के बढ़ने के समय में शरीर का उपरि उपरि जाना आरोह कम, और रवि ने उन का प्रथम शिर स्पर्श किया, फिर श्रवण श्रादि का, यह सूर्य का नीचे नीचे आना अवरोह कम है। सो तौ अ-सौिकिक न होने से अलंकार नहीं। परंतु शिर इत्यादि के संबंध से सूर्य शिरो रत्न इत्यादि मुख्या रूप परिग्णामता पाने से शिखारंभ वर्णन का क्रम आ जाना क्रम अलंकार है। "सुर पुर से "इति। यहां सुर सरिता स्वर्ग से मनुष्य बोक में त्राती हुई जान करके सोपान क्रम से नहीं उतरी है। हिमाचल निवासी हर ने भगीरथ की प्रार्थना से सुरसरिता का वेग सहने के लिये उस को अपने शिर पर प्रथम धारण किया, इत्यादि वर्णन में सोपान कम का स्फुरण कमालंकार है। "पंकज रु कुवलय" इति । इस में शब्द परिपाटी की अखंकारता होना तौ प्रथम कह आये। श्रीर इन वस्तुओं का वास्तव उपरि तपरि होने का क्रम तो अलंकार नहीं, किंतु धान्यकणादि अनेक वस्तु मुष्टि में लेकर हाथ को हिंडा कर फेंकी जावे तो उन के पड़ने में आरोह क्रम होता है। सो यहां उस कम की स्फूर्ति कमालंकार है। ऐसे और भी जान लेना। ऐसा मत कहो, कि यहां क्रम व्यंग्य है, इस को अलंकार कैसे कहते हो?क्योंकि यहां केवल व्यंग्य रूप चमत्कार नहीं है, किंतु व्यंग्यार्थ में रहा हुआ चित्र रूप से क्रम प्रधान चमत्कारकारी होने से अलंकार है। हमारे मत में शब्द परिपाटी अर्थ परिपाटी दोनों अलंकार होने को योग्य हैं। इसलिये ये दोनों क्रम के प्रकार हैं। और सब उदाहरणांतर हैं॥

## इति कम प्रकरणम् ॥ २५ ॥

# ॥ तद्गुगा ॥

"तस्य गुणः अस्मिन् अस्तीति तहुणः"। उस का गुण इस में है। यहां तात्पर्य यह है, कि अन्य के गुण का संबंध ॥ बहुतसे अंथकारों ने वर्ष की तहुणता के ही उदाहरण दिखाये हैं, इसिंवये जाना जाता है, कि जम्य उदाहरणानुसार वर्ण ही की तहुणता में उन्हों ने तहुण माना है। परंतु यहां गुण शब्द धर्म मात्र पर है। कहा है चिंतामणिकोषकार ने "गुणः शुक्कादौ शौर्यादौ"। वर्ण ही में नियम करें तो आकृति आ-दि का संग्रह न होवेगा। और गुण दोष का भी संग्रह न होवेगा। इसिंविये रक्षाकरकार का—

## श्रन्यधर्मस्वीकारस्तद्<u>ध</u>णः ॥

अर्थ- अन्य धर्म का स्वीकार सो तहुण अलंकार ॥ यह लच्च सर्व संग्राहक है। परंतु रलाकरकार ने स्वीकार कहा सो समीचीन नहीं; क्योंकि स्वीकार अर्थात् अंगीकार तो इच्छा पूर्वक ग्रहण है, सो उदाहरणों में सर्वत्र नहीं॥

#### ॥ दोहा ॥

पर ग्रन को संबंध वह, तहुण चपति निहार ॥ वर्णाऽऽकृति शीलादि सों, उदाहरन विन पार ॥ १ ॥

यथाः--

॥ दोहा ॥

इभ सव ऐरावत भये, सर्प जु शेष समांन ॥

जस संगत जसवंत किय, सबन उच्च पदवांन ॥ १ ॥ यहां खेत रंग न्याय शास्त्र मत का गुण है। उच्चता समस्त शास्त्र मत का गुण है।

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

पंक पत्थों ले दिग धत्थों, कत्थों जु आप समांन ॥ कीट कहां लों विसर हैं, अलि कुल को आसांन ॥ १ ॥ इति कस्यचित्कवेः ॥

यहां वर्ण, शील श्रीर आकृति इन तीनों का संबंध है। यहां परिणाम श्रीर श्रप्रस्तुतप्रशंसा की संकीर्णता है। श्रमर, कीट को श्र-मर बनाता है। श्रमर कीट न्याय वेदांत शास्त्र में प्रसिद्ध है॥ पथावाः—

### ॥ दोहा ॥

पिय के घ्यांन गही गही, रही वही व्हे नार ॥ श्राप श्राप ही श्रारसी, लख रीअत रिअवार ॥ १ ॥

इति विहारी सप्तश्रत्याम्।

यहां शील मात्र का संबंध ध्यान रूप पिय के संसर्ग से हुआ है। यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

त्राहि मुख पस्त्रों सु विष मयौ, कदली भयौ कपूर ॥ सीप पस्त्रों मोती भयौ, संगत के फल सूर ॥ १ ॥

इति महाकवि स्रदासस्य ॥
स्वाति नचत्र में गिरी हुई मेघ की जल बूंद ऐसे होती है, यह
प्रसिद्ध है। यहां स्वाति विंहु को ऋहि की संगति से दोष रूप दुर्गुण
का,ऋोर कदली तथा सीप की संगति से गुण का संबंध हुआ है। यहां
परिणाम और उद्धेस की संकीर्णता है॥
परावा:—

#### ॥ दोहा ॥

संगत दोष लगे सबन, कहियत साचे वेंन।। कुटिल भौंह के संग तें भये, कुटिल गत नेंन॥ १॥

इति विहारी सप्तशत्याम्।

यहां आकृति का संबंध है। काव्यप्रकाशानुसारी सर्वस्व का यह जन्तग है-

### स्वग्रणत्यागादत्युत्ऋष्टगुणस्वीकारस्तद्वणः॥

अर्थ- अपना गुण लाग करके अति उत्कृष्ट गुण का स्वीकार वह तहुए।। इस लच्या में स्वगुण लाग और अति उत्कृष्ट गुण का स्वीकार ये दो अंश मिलाये सो भूल है; क्योंकि "इभ सब" इति । यहां राजराजेश्वर के जस से इस इत्यादि श्वेत हुए हैं, तहां इन्हों ने अपने श्याम गुर्ण इत्यादि का त्याग नहीं किया है। जैसा कि "पंक पत्यों " इति । यहां कीट कीटत्व को छोड़ कर श्रमर होता है, किंतु राजराजेश्वर के जस की श्वेतता से श्यामादि वर्ण का आच्छादन हो गया है। यहां तहुए की प्रधानता होने से पिहित अलंकार नहीं, किंतु पिहित की संकीर्णता है। और उत्कृष्ट शब्द का तात्पर्य अपकृष्टाभाव में होवे तो "कुटिल भौंह के संग तें, भये कुटिल गत नैंन." इत्यादि अपक्रष्ट धर्म संबंध में अन्याप्ति होवेगी। और उत्क्रष्ट का तालर्प प्रवल-ता रक्खें तो---

> ॥ चौपाई ॥ शेष श्याम भी लगिकै हर गल, जस जसवंत कस्यो फिर उज्ज्वल ॥ १ ॥

ऐसे स्थल में तो गुण की प्रवलता से तहुण होता है; क्योंकि हर गल में रहे हुए गरल की असितता प्रवल होने से उस ने शेप की श्वेतता को दबा करके शेष को असित किया है। शेष की श्वेतता प्रवल होती तो हर गल के गरल को श्वेत कर देती। ऐसे ही गरल जानित शेप की असितता अथवा गरल की असितता राजराजेश्वर के जस की श्वेतता से प्रवल होती तो जस को असित कर देती। परंतु राजराजेश्वर के जस की

श्वेतता प्रवल होने से तादृश् शेष को शिव गल गरल का संबंध रहते पीछा श्वेत कर दिया है। परंतु "कुटिल मोंह के संग तें, भये कुटिल गति नेंन"॥ यहां ज्ञातजोबना से सखी के परिहास रूप उत्प्रेचा में भोंह की कुटिलता ने अपनी प्रवलता से सरल नेत्रों को कुटिल नहीं किया है, किंतु उन के संसर्ग मात्र से नेत्रों ने भी कुटिलता धारण करी है, ऐसे स्थल में अन्याप्ति होवेगी। चंद्रालोक का यह लच्चण हैं—

# तहुणः स्वग्रणत्यागादन्यदीयग्रणप्रहः ॥

अर्थ- निज गुग स्थाग से पर गुग का अहग करना तहुण अ-बंकार है ॥ काञ्यप्रकाश में यह बच्चण है---

स्वमुत्मृज्य ग्रणं योगादत्युज्ज्वलगुण्स्य यत् ॥ वस्तु तहुण्तामेति भण्यते स तु तहुणः॥ १॥

अर्थ-निज गुण को लाग कर अति उज्जवल गुण के योग से जो वस्तु तहुणता को प्राप्त होने वह तहुण अलंकार कहा जाता है ॥ प्रहण शब्द की अनावश्यकता प्रथम कह आये। और यहां उज्जवलता का अर्थ श्वेत करें तो—

पाय तिया कर को परस, मुकता मानक होत ॥

यहां अन्याप्ति हो जायगी। और उज्ज्वलता का अर्थ उत्कृष्ट करें तो अपकृष्ट स्थल में अन्याप्ति होवेगी। लभ्य उदाहरणानुसार प्राचीनों ने भ्रम कर घोरी के तहुण नामार्थ में ये विशेषण लगाये हैं, सो भूल है। स्वगुण त्याग इत्यादि तो उदाहरणांतर मात्र हैं। तहुण में वस्त्वं-तर का संवंध हेतु है, तथापि यहां पर गुण संवंध, प्रधानता से चमत्कार-कारी होने से तहुण अलंकार है। हेतु अलंकार नहीं ॥

इति तद्ग्रण प्रकरणम् ॥ २६ ॥

# ॥ तुल्ययोगिता ॥

तुल्ययोग शब्द का अर्थ है तुल्यों का योग । वह तो वच्यमाण

सम अलंकार का विषय है, इसलिये तुल्य धर्म के योग में यहां तुल्य-योगिता शब्द की रूढि है। तुल्ययोग और तुल्योगिता शब्द का एक ही अर्थ है। सर्वदा और सर्वत्र तुल्य धर्म के योग में अलंकारता नहीं, किंतु कभी अथवा कहीं तुल्य धर्म का योग हो जाने में अलंकारता है; क्योंकि वही लोकोत्तर होता है, इसीलिये यहां उक्त स्थल में तुल्ययो-गिता शब्द की रूढि है॥

॥ दोहा ॥

कभी कहीं व्हें जात जब, तुल्य धर्म को योग ॥ तुल्ययोगिता तिँह न्रपति, कहत पुराने लोग ॥ १ ॥ यथाः—

॥ दोहा ॥

जांनी घन रँग रंग के, भूषन तड़ित विराज ॥ मरु नरेंद्र सुर इंद्र द्हुं, त्राये हैं वन त्राज ॥ ९ ॥

विवाह समय में राजराजेश्वर रंग रंग के वस्त्रोंवाले और आभू-षणों से शोभायमान वरातियों से वन कर आये हैं। उसी समय इंद्र विद्युत से शोभायमान रंग रंग के मेघों से वन कर आया है। राजरा-जेश्वर का और इंद्र का ऐसा तुल्ययोग कदाचित् ईंआं हैं, इसलिये यहां तुल्ययोगिता अलंकार है। तुल्ययोगिता तो तुल्ययोगिपन ॥ यथावाः—

### ॥ दोहा ॥

सुमन सेज उड गन गगन, निद्रा वस मम नैंन ॥ कुमलावन लागे अली, नाये हरि सुख देंन ॥ १ ॥

प्रभात समय में तारों का कुम्हलाना तो नियम से हैं; परंतु सुमन और नयनों का तो प्रत्युत प्रभात समय में प्रफुलित होना प्र-सिद्ध हैं। तहां सुमनों का दृच वेली से जुदा हो करके श्रय्या में रहने से, और नयनों का उत्कंटा करके जागरन करने से, प्रभात समय में तारों के साथ कुम्हलाने का कदाचित् तुल्ययोग होने से यहां तुल्ययोगिता अलंकार है।

यथावाः---

॥ संवैया ॥

धुरवांन की घावन सोई अनंग की,
तुंग धजा फहरान लगी,
नम मंडल व्हें ब्रित मंडल ब्हें,
ब्रिन जोत बटा बहरान लगी ॥
मतिराम समीर लगें लितका,
विरही वनिता थहरान लगी ।
परदेश में पीव संदेश न पायों,
पयोद घटा गहरान लगी ॥ १॥

इति रसराज भाषा प्रंथे।

खता का खाषव से समीर करके कांपना नियम से है। विनता में इस रीति से समीर से कांपना सर्वदा है नहीं, परंतु वियोग दशा में ताइश समीर की उद्दीपनता करके विनता का खता के साथ कांपने का तुल्ययोग कदाचित हो जाने से तुल्ययोगिता अलंकार है। इस अलंकार के साचात् स्वरूप को नहीं समकते हुए खभ्य उदाहरणों से अम करके, प्राचीनों ने भिन्न भिन्न जच्च वनाये हैं॥ धोरी का यह उदा- हरण है—

॥ दोहा ॥

इंद्र ईश मारुत प्रभृति, अरु तुम भी जसवंत ॥ लोकपाल पद धरत हो, जो पद अन न लहंत ॥ १ ॥ यहां तुल्ययोगिता की संगति इस रीति से है, कि लोकपाल पद इंद्रादि अष्ट देवताओं को ही शास्त्र प्रसिद्ध है। सो ही क-हा है—

इन्द्रो वन्हिः पितृपतिनिर्ऋतिर्वरुणोऽनिलः॥ धनदः शंकरश्चेव लोकपालाः पुरातनाः॥ १॥ अर्थ-इंद्रः अप्नि, यस, निर्ऋति (नैर्ऋत दिशा का पालक राचस), वहण, पवन, कुवेर और महादेव ये पुराने लोकपाल हैं॥ वह लोकपाल पद अन्य को प्राप्त नहीं होता। सो वैभव, महत्त्व, पराक्रम और बहुत द्रव्य व्यय करके प्रजा पालन हित रेख, तार, तढ़ागादि निर्माण करने से राजराजिश्वर जसवंतिसह को भी प्राप्त होने से इंद्रादिकों के साथ लोकपालता रूप तुल्य धर्म का योग हुआ है, सो नरनाथों में कहीं हुआ है, इसिलिये रोचक हो करके अलंकार है। ऐसे उदाहरण से अम करके आचार्य दंडी ने यह लच्चण निर्माण किया है—

विवित्ततगुणोत्क्रष्टेर्यत्समीकृत्य कस्याचित् ॥ कीर्तनं स्तुतिनिन्दार्थं सा मता तुल्ययोगिता ॥ १ ॥

अर्थ- कहने को चाहे हुए गुणों से जो उत्कृष्ट हैं उन के साथ समान करके जो किसी का स्तुति अथवा निंदा के लिये कथन सो तुल्ययोगिता मानी गई है ॥ और आचार्य दंढी ने "इंद्र ईश मास्त" इति । यही उदाहरण स्तुति के लिये दिया है । महाराजा भोज ने भी येही लच्चण उदाहरण धरे हैं । चंद्रालोककार इस विषय को तुल्ययोगि-ता का तीसरा प्रकार मानता हुआ यह लच्चण कहता है—

गुणोत्कृष्टैः समीकृत्य वचोन्या तुल्ययोगिता ॥

अर्थ – उत्कृष्ट गुग्रवालों के साथ सम वना करके जो वचन, सो अपर तुल्ययोगिता ॥ इस खच्या का तात्पर्य यह है, कि उत्कृष्ट गुग्रवालों के साथ समान वना करके किसी की गण्ना करना। धोरी का यह उदाहरण है —

### ॥ दोहा ॥

श्रामंत्रिय श्रभिषेक कों वनिह विसर्जन कीन्ह ॥ लस्यो जु में वह रामनें, भिन्नाकार न लीन्ह ॥ १ ॥

यहां तुल्ययोगिता की संगति इस रीति से है, कि रामचन्द्र के राज्याभिषेक उत्साह से वदन विकासादि जो अनुभाव हुए, वे ही अनुभाव वनवास रूप पिता की आज्ञा परिपालन करने के उत्साह के हो गये। सुख के अनुभावों के साथ दुःख के अनुभावों का तुल्ययोग कहीं और कभी होता है, सो यहां रोचक होने से अलंकार है। धोरी का दूसरा उदाहरण यह है—

#### ॥ दोहा ॥

कोऊ काटो क्रोघ कर, को सींचों घर नेह ॥ को पूजों तरु निंब कों, सब ही कों कटु एह ॥ १ ॥

यहां तुल्ययोगिता की संगति इस रीति से है, कि इस अप्रस्तु-तप्रशंसा में मनुष्यों में शत्रु मित्र में सम भाव रूप ऐसा तुल्ययोग कहीं होता है, सो यहां रोचक होने से अलंकार है। इन उदाहरणों से अम कर किसी प्राचीन ने लच्चण बनाया, उस को महाराजा भोज, पर मत से लिखते हैं—

## अन्ये सुस्तिमित्ते च दुःस्तहेतौ च वस्तुनि ॥ स्तुतिनिन्दार्थमेवाहुस्तुल्यत्वे तुल्ययोगिताम् ॥ १ ॥

श्र्षं—दूसरे तो स्तृति निन्दा के लिये सुख निमित्त वस्तु श्रीर दृःख निमित्त वस्तु दोनों विषयों में तुल्यता होने में तुल्ययोगिता कहते हैं ॥ प्रथम उदाहरण में इस जन्नण को इस प्रकार घटाया है, कि यहां राज्याभिषेक के लिये बुलाना सुख निमित्त वस्तु है । श्रीर वनवास के लिये विसर्जन करना दुःख निमित्त वस्तु है । इन दोनों में रामचंद्र की श्राष्ट्रति तुल्य रहने से तुल्ययोगिता है । यह तुल्ययोगिता स्तुति के लिये हे । दूसरे उदाहरण में लच्नण को इस प्रकार घटाया है, कि यहां काटना तो दुःख निमित्त वस्तु है । सींचना श्रीर पृजना सुल निमित्त वस्तु है । सींचना श्रीर पृजना सुल निमित्त वस्तु है । सन्द्रालोककार इस को नृज्ययोगिता का दूसरा प्रकार मानता हुश्रा यह लच्चण कहता है—

# हिताहित द्विताल्यमपरा तुल्ययोगिता ॥

पर्ध-हित और अहित में तुल्य बरताव वह दूसरी तुल्ययोगिता॥
हमारे मत धोरी का नाम रूप सर्वेद्यापी लक्षण रहते उदाहरण उदाहरा के प्रनुमार लक्षण बनाना प्राचीनों की भूल है। इस प्रकार प्रति
उपहरण तथाण बनाये जांय ना अलंकारों का दथर्थ अनंत विस्तार
होरेगा। धोरी का यह उदाहरण है—

॥ चौपाई ॥

होत अस्त दिनमिन तप धामा, जहत समस्त विश्व विश्रामा । करत प्रकाश चन्द्र अरु उडगन, सकुचित कमल स्वैरिशी आनन ॥ १ ॥

यहां तुल्ययोगिता की संगति इस रीति से है, कि प्रिय समाग-म समीप होने से संध्या समय में स्त्रियों के मुख विकास युक्त होते हैं; परंतु परकीया नायिका के आभिसार में चंद्रोदय बाधक होने से संध्या समय में कमलों के साथ स्वैरिखी बदन को भी संकोच की तुल्यता हुई है। इस उदाहरण से अम कर काव्यप्रकाश गत कारिकाकार यह ल-चण कहता है—

नियतानां सञ्चर्धः सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥

इस का अर्थ काव्यप्रकाशकार ने वृत्ति में इस प्रकार जिखा है, कि "नियतानां" अर्थात् प्राकरिएकों का ही अथवा अप्राकरिएकों का ही एक वार कहा हुआ धर्म वह फिर तुल्ययोगिता है ॥ इस कारिका-कार ने—

सक्रवृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् ॥

अर्थ- "प्रकृत और अप्रकृत के धर्म का एक वार वर्तन " यह दीपक अलंकार का लच्या कह कर, उस के अनंतर तुल्ययोगिता का उक्त लच्या कहा है। जिस की विलच्चायता वताने के लिये "पुनः" शब्द है ॥ इस कारिकाकार का यह सिद्धांत है, कि प्रकृतों का अथवा अप्रकृतों का एक वार कहा हुआ धर्म तुल्ययोगिता है; क्योंकि प्रकृत प्रकृत, और अप्रकृत अप्रकृत परस्पर तुल्य हैं। प्रकृत और अप्रकृत परस्पर तुल्य हैं। प्रकृत और ज्यक्त परस्पर तुल्य न होने से इन का एक वार कहा हुआ धर्म तुल्ययोगिता नहीं, किंतु दीपक अलंकार है। काव्यप्रकाशकार ने ये उदाहरया दिये हैं—

॥ दोहा ॥

पांडु ज्ञाम मुख सरस हिय, तन त्रालस को जोग ॥ बोध करावत है यहै, सब कों जेत्रिय रोग ॥ ९ ॥ यहां पांडु और कुश मुख इत्यादि विरह दशा में और रोग दशा में वर्णनीय होने से प्रकृत हैं, जिन का चेत्रिय रोग बोध कराना धर्म एक वार कहा गया है। यहां चेत्रिय शब्द में श्लेष है। रोग विशेष और जार। कहा है चिंतामणिकोषकार ने "चेत्रियः परदाररते"॥

॥ चौपाई ॥

कुमुद कमल श्ररु नीरज नीला, तुच्छ करत तुव हग की लीला॥

यहां वर्णनीय नेत्र हैं, इसलिये कुमुदादि अप्रकृतों के धर्म का एक वार कथन है। चंद्रालोककार इस को तुल्ययोगिता का प्रथम प्र-कार मानता हुआ यह लच्च कहता है—

### वर्ण्यानामितरेषां वा धंमैक्यं तुल्ययोगिता॥

अर्थ- प्रकृतों का अथवा अप्रकृतों का एक धर्म वह तुल्ययोगि-ता ॥ चन्द्रालोक के अनुयायी कुवलयानंदकार ने यही उदाहरण दिया है। "होत अस्त दिनमनि तप धामा" इति । यहां काञ्यप्रकाश गत कारिकाकार के अञ्चर्णानुसार तुल्ययोगिता इस रीति से है, कि यहां चंद्र और उड गन इन प्राकरशिकों का प्रकाश करगा रूप धर्म, श्रीर कमल और परकीया मुख इन प्राकरियाकों का संकोच रूप धर्म एक वार कहा गया है। श्रीर यहां चंद्राखोककार के लच्च गानुसार तुल्ययोगिता इस शीत से है, कि यहां चंद्र और उड गन इन प्राकरिएकों का प्रकाश रूप एक धर्म है। और कमल और परकीया मुख इन प्राकरिएकों का संकोच रूप एक धर्म है। सो हमारे मत एक के लिये धरा हुआ धर्म दूसरे को भी प्रकाशित करे, तहां तो दीपक ही अलंकार है। प्रकृतों को, अथना अप्रकृतों को, अथना प्रकृताप्रकृतों को प्रकाशित करें, इस में अलंकारांतरता होने की क्या, प्रकारांतरता होने की भी योग्यता नहीं। त्रोर सर्वदा रहनेवाले प्रकृतों इत्यादि के एक धर्म में भी अ-लंकार होने के योग्य चमत्कार नहीं । ऐसी विवस्ना में तौ यहां समुख्य अलंकार होवेगा, कि संघ्या समय में प्रकाश पानेवाली और संकोच पानेवाली वस्तुओं का समुचय किया गया है। और सर्वस्वकार ने इस धोरी के उदाहरए में सरोज की नांई स्वैरिशी का मुख संकोच पाता है, ऐसा गम्य श्रोपम्य समभ करके यह बच्च वनाया है—

श्रोपम्यगम्यत्वे पदार्थगतत्वेन प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा समानधर्माभिसंबन्धे तुल्ययोगिता ॥

अर्थ-प्रस्तुतों के अथवा अप्रस्तुतों के पदार्थ गतता से अर्थात् सक्टहू-त्ति से समान धर्म संबंध में औपम्य की गम्यता होवे वहां तुल्ययो-गिता ॥ यथा:--

॥ चौपाई ॥
फल रसाल मधु सम मधु रावा,
जग जीवन जल ब्रांह सुहावा ॥
श्राति विकसत रवि रश्मि प्रभावा,
दिन सरसिज न दृद्धि केंह पावा ॥ १॥

यहां इन के लच्च की संगति इस रीति से है, कि यहां प्रीष्म ऋतु के वर्षन में दिन और कमल प्रस्तुतों का वृद्धि रूप समान धर्म संबंध कहा गया है। और उन का औपम्य गम्य है, कि कमलों ने दिन के समान वृद्धि पाई। और उन का औपम्य गम्य है, कि कमलों ने दिन के समान वृद्धि पाई। और वृद्धि रूप धर्म एक वार कहा गया है। हमारे मत में धर्म को एक वार कहने से, और दोनों प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत होने से, और औपम्य गम्य होने से उपमा से विलच्च जता नहीं, इसिलिये अलंकारांतर नहीं हो सकता । हमारे मत तौ उक्त उदाहरण में उपमा की सर्वथा विवचा नहीं। यहां तौ समुच्चय है। प्रीष्म ऋतु में वृद्धि पानेवालों का संग्रह किया गया है। और प्राचीनों ने फिर् प्रकृतों की औपम्य गम्यता का यह उदाहरण दिया है—

॥ दोहा ॥

गंजन ऋरि रंजन प्रजिह, भंजन द्रिद किंदि ॥ मंजन सुरसरि विन तृथा, जानत दिन मरु इंद ॥ १ ॥ यहां इन की बच्चण संगति इस भांति से है, कि गंगा स्नान विना मरुनाथ दिन को द्या जानते हैं. जैसा ही ऋरि जय करन ऋदि विना दिन को वृथा जानते हैं। इस प्रकार श्रोपम्य की गम्यता है। धर्म का एक वार कथन इत्यादि पूर्ववत् जान लेना। हमारे मत यहां भी राजरा- जेश्वर जिन जिन कामों विना दिन को वृथा जानते हैं उन कामों का समुख्य करने से समुख्य श्रबंकार है। प्राचीनों ने अप्रकृतों की श्री- पस्य गम्यता का यह उदाहरण दिया है—

॥ दोहा सोरठा ॥

जसवँत नृप पद लेत, कीरति अरु अरि अंगना ॥
परत जात नित श्वेत, धरत परस्पर आंति वह ॥ १ ॥
सो यहां तो आंति अलंकार है । और यहां ऐसी विवचा होवे,
कि आरि श्वियों के राजराजेश्वर के भय से स्वेत हो जाने से कीर्ति के
साथ कदाचित् तुल्ययोग हुआ है तो तुल्ययोगिता है । और अरि
अंगना कीर्ति के जैसी स्वेत होती जाती है, ऐसे गम्य औपम्य की विवचा
होवे तो गम्योपमा है ॥

इति तुल्ययोगिता प्रकरणम् ॥ २७ ॥

# ॥ दीपक ॥

दीपक शब्द का यह अचरार्थ है। "दीपयतीति दीपकम्"। दीपन अर्थात् प्रकाश करे वह दीपक। सो जहां दीपक न्याय चमत्कारकारी होवे वहां दीपक अर्बकार॥

दरसत दीपक न्याय सो, है दीपक मरु भूप ॥ भिन्न भिन्न देखे गये, या के बहुते रूप ॥ १ ॥ भरत भगवान का यह बच्चण है— नानाधिकरणार्थानां शब्दानां संप्रकीतर्नम् ॥ एकवाक्येन संयोगात्तदीपकमिहोच्यते ॥ १ ॥ अर्थ-नानाधिकरणक अर्थोंवाले शब्दों का एक वाक्य से संयोग करके जो कहना वह यहां दीपक कहलाता है ॥ भरत भगवान् ने यह उदाहरण दिया है—

### ॥ दोहा ॥

हंसन सों सर कुसुम सों, तरु द्विरेफ सों कंज ॥ गोष्टी उपवन शून्य नहिं, है यह पुर मनरंज ॥ ९ ॥

कितनेक प्राचीन लभ्य उदाहरणानुसार एक वस्तु दिखाने के जिये किया हुआ दीपक अन्य वस्तु को भी दिखाता है। इस दी-पक न्याय को दीपक अलंकार मानते हैं। काज्यप्रकाश में यह जन्या है—

### सक्रवृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्॥

अर्थ- प्रकृत और अप्रकृतों के धर्म के एक वार वर्तन में दीपक अलंकार है।। ये प्राचीन प्रकृतों के ही अथवा अप्रकृतों के ही एक धर्म में तुल्ययोगिता अलंकार मानते हुए प्रकृताप्रकृतों के एक धर्म में दीपक अलंकार इस अभिप्राय से मानते हैं, कि जहां दोनों प्रकृत होवें. अथवा दोनों अप्रकृत होवें वहां वे प्रकृतता से अथवा अप्रकृतता से तुल्य हैं। ऋौर जहां एक प्रकृत भीर दूसरा अप्रकृत है, वहां तुल्य योग नहीं। सर्वस्वकार ने वृत्ति में लिखा है, कि प्राकरिएक अप्राकर-शिकों में से एकत्र कहा हुआ समान धर्म प्रसंग से अन्यत्र भी उपकार करने से अर्थात दीपन करने से दीपक सदृश हो करके, दीपक अर्ल-कार है। कुवलयानंदकार ने कहा है, कि यहां धर्म का अनेकों में एक संग अन्वय होवे तो भी एक प्रधान और इसरे प्रासंगिक होवेंगे ही। वास्तव में प्रस्तुत के लिये घरे हुए धर्म का अप्रस्तुत में भी अ-न्वय होता है। जैसे जामाता के लिये किया हुआ भोजन प्रथम अतिथि को दिया जावे तौ भी जमाई की प्रधानता और अतिथि की प्रासंगिक-ता ही है। हमारे मत प्रकृत और अप्रकृत के धर्म के एक वार कथन में दीपक अलंकार, और प्रकृतों के ही, अथवा अप्रकृतों के ही धर्म के एक वार कथन में तुल्ययोगिता अलंकार। यह किंचिद्विलच्च एता अलं-

कारांतर होने के योग्य नहीं; किंतु सर्वत्र दीपक अलंकार का ही होना योग्य है। कुवलयानन्द का यह उदाहरख है—

### ॥ दोहा ॥

सुर सरिता सों सिंधु त्ररु, चंद्रिकाहि सों चंद ॥ कीरति सों जसवँत कमँध, महिमा धरत त्र्रमंद ॥ १ ॥ यहां प्रस्तुत तो किर्ति से अमंद महिमा धरता हुत्रा जसवंतर्सिह

यहा प्रस्तुत ता किति स अमद महिमा घरता हुआ जसनतासह राजराजेश्वर है। जिस के लिये "सुरसरिता सों सिंधु" इत्यादि अप्र-इतों का भी वर्णन किया गया है। इस में "महिमा घरत अमंद" यह धर्म भी प्रधानता से राजराजेश्वर के लिये ही घरा गया है, सो वह प्रसंग प्राप्त अप्रकृतों को भी प्रकाश्चित करता है, अर्थात् अप्रकृतों में भी लगता है, इसलिये यहां एक वस्तु दिखाने को किये हुए दीपक करके अन्य वस्तु भी दिखाने का न्याय है। प्रकाशकार का यह उदा-हरण है—

### ॥ दोहा ॥

त्रहि फन मिन सिंह सु सटा, कुल कलत्र कुच जांन ॥ कृपन जनन को धन कहो, को परसिंह छत प्रांन ॥ ९ ॥

यहां प्रकृत कृपण धन के लिये धरा हुआ "को परसिंह छत प्रांन" यह धर्म अप्रकृत "अहि फन मिन" इत्यादि को भी प्रकाशित करता है। सर्वस्वकार ने इत्ति में लिखा है, कि दीपक के इस लच्चण में श्रोपम्य की गम्यता, पीछे कहे हुए तुल्ययोगिता के लच्चण में से ले लेना। सो हमारे मत तुल्ययोगिता और दीपक में उपमा गम्यता की आवश्यकता नहीं। यह विवचा करें तौ यहां भी उपमा अलंकार हो जायगा। विमर्शनीकार ने भी दीपक प्रकरण में कहा है, कि दीपक में प्रकृत ओर अप्रकृत इतने ही से तुल्ययोगिता से पृथक्त नहीं; क्यों-कि श्रांपम्य गर्भ समान धर्म तो दोनों स्थलों में समान है। इस रीति ने तो उपमा के भेटों को भी मिन्न अलंकारता चाहिये, परंतु श्रंथकार न प्राचीन मत का अनुसरण किया है। सो तुल्ययोगिता और दीपक में औपम्य गर्भता का अंगीकार विमर्शनीकार की भी भूल है। कितने-क प्राचीन लभ्य उदाहरणानुसार एक ही दीपक अनेक वस्तुओं को दिखाता है, इस दीपक न्याय को दीपक अलंकार मानते हैं। भानुदत्त का यह लच्चण है---

## अर्थोपकारको दीपकम्॥

अर्थ-अर्थों का उपकार करे वह दीपक अलंकार है ॥

यथाः---

### ॥ दोहा ॥

गंजन अरि रंजन प्रजिह, मंजन दिरद् कविंद् ॥

मंजन सुरसरि विन तृथा, जानत दिन मरु इंद् ॥ १ ॥

यहां विना और वृथा जानना यह एक एक धर्म "गंजन अरि"

इत्यादि अनेकों को प्रकाशित करता है। यहां वर्धनीय राजराजेश्वर में अरि
गंजन इत्यादि सब धर्म प्रकृत हैं। पूर्ववत् इन में एक प्रधान, दूसरा
अप्रधान ऐसा नहीं; इसिबये विना और वृथा धर्म भी प्रधानता से
एक के बिये नहीं, सब के बिये समान है। भानुदत्त का यह उदाहरख है-

#### ॥ संवैया ॥

श्रस रावरे जे जसवंत बली, रस रागन वागन में छवि छाके। नर नार निहारत हारत नैंन, विचारत ही उपमा कवि थाके॥ रय चंड मुरार रचे जब मंडल, मेखला होत मही महिला के। कंकन होत श्रखंडल सृष्टि के, कुंडल होवत है ककुभा के॥ १॥

यहां एक ही हय, मेखला होना आदि अनेक कियाओं में जुड़ता

है। कितनेक प्राचीन बभ्य उदाहरखानुसार एक जगह धरा हुआ दीपक भवन गत समस्त वस्तुओं को दिखाता है, इस दीपक न्याय से दीपक अलंकार मानते हैं। महाराजा भोज का यह बच्चख है—

### जातिकियाग्रणद्रव्यवाचिनैकत्र वर्तिना ॥ सर्ववाक्योपकारश्चेद्दीपकं तन्निगद्यते ॥ १ ॥

अर्थ-यदि एक जगह रहता हुआ जाति, किया, गुग अथवा द्रव्य वाची शब्द समस्त वाक्य का उपकार करता होवे उस को दीपक कहते हैं॥ महाराजा भोज का ऐसा उदाहरण हैं-

#### ॥ दोहा ॥

दिगपालन के सित दुरद, जस तेरो जसवंत ॥ श्रष्ट हु दिग के श्रंत में, शुभ संचार करंत ॥ १ ॥

यहां एक ठौर भरा हुआ किया वाची संचार शब्द समस्त वाक्य का उपकार करता है। यद्यपि "गंजन ऋरि रंजन प्रज्ञहिं " इति । इस एक करके अनेकों का प्रकाश करने के उदाहरण में भी एक ठौर कि-या पद घरा हुआ है, परंतु एक दीपक अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। क्योर भवन के एक कोने में धरा हुआ दीपक समस्त भवन को प्रकाशित करता है। ये दोनों वार्ते अनुभव सिद्ध जुदी जुदी हैं। इसीिबये महाराजा भोज ने "सर्वनाक्योपकारक" ऐसा कहा है। यथ-पि भानुदत्त का सम्राय दीपक के नामार्थानुसार हो सक्ता है, परंतु उन के उवाहरण से यही सिखांत स्पष्ट है, कि एक से अनेकों का प्रकाशित होना ॥ काव्यप्रकाश में स्वरूप लच्चण नहीं है, किंतु तटस्थ लच्चण है, इसलिये श्रमोत्पादक है। हमारे मत उक्त स्थलों में अनेकों के लिये एक किया का धरना लाघन इच्छा से है। वह रोचक होने से अलंकार हो जाता है। जैसे किसी कार्य के लिये धारण की हुई क-नक मृत्ति कामिनी के भूषण हो जाती है। हमारे मत इन तीनों स्थलों में दीपक श्रलंकार है। परंनु इन प्राचीनों के लभ्य उदाहरखानुसार लक्तमा निर्माण करने से एक का लच्चमा दूसरे के उदाहरस में अञ्याप्त होता है। क्रीर इन से इतर दीपक न्यायों में भी अञ्चास होते हैं। उक्त

दीपक न्यायों से इतर दीपक न्याय हम दिखाते हैं। अत्येक वस्तु को स्पष्ट दिखाने के लिये प्रत्येक वस्तु के समीप दीपक लेजा लेजा कर दिखाने की भी लोक में रीति है। इस दीपक न्याय का यह उदाहरण है—

#### ॥ मनहर ॥

पंचमी वसंत रितु श्रागम जनायों जोर, श्रंकुर जनाये जल ऊपर सरोज नैं। श्रंबन में मीरन के ढेर डहरान लागे, भीरन की भावना सुगंधन की जोजनें॥ गंगाधर एहो लाल ऐसे में विदेश जात, श्राप हू तो पूछिये बुलाय पिय दो जनें। तार मांजे गुनिन सिंगार मांजे कामनीन, कंठ मांजे कोकिलान कैंवर मनोज नें॥ १॥

इति गंगाधर कवेः॥

यहां मांजे इस एक ही किया को तार इत्यादि प्रलेक के समीप कर करके उन को प्रकाशित किया है। यद्यपि यहां भी एक करके अनेक का प्रकाशन है, तथापि प्रलेक प्रति संबंध करके प्रकाशन, यह चमत्कार का अंश अनुभव सिद्ध जुदा है। एक से अनेक का प्रकाशन तो एक ठौर किया पद धरने में भी विवचा वश से हो सक्ता है। यहां पुनरुक्ति दोष की शंका न करनी चाहिय; क्योंकि सहदयों के हृदय को नहीं दूखे वहां दोष नहीं होता। महाकवि ऐसा प्रयोग करते आये हैं॥

श्रमत्रमत्तरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् ॥ त्रयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्ह्मभः॥ १ ॥ इति शुक्रनीतौ ॥

### ॥ दोहा ॥

एक हु अखर अमंत्र निहं, नहीं अनौषधि मूल ॥ कोऊ पुरुष अयोग्य निहं, जो निहं योजक भूल ॥ १॥

#### ॥ मनहर ॥

तीज दिन तरिण तनूजा के तमार तेरें,
तीज की तयारी ताकि आई तिखयन में।
कहें पदमाकर त्यों उमग उमंग ऊठे,
महदी सुरंग की तरंग निखयन में॥
सोरे ही सिंगार सभी सची की न शोमा वची,
तारन में शिश ज्यों सुहाई सिखयन में।
कांम भूलें उर में उरोजन में दांम भूलें,
श्यांम भूलें प्यारी की अन्यारी अखियन में॥ १॥
इति जयनगराधीश अतापिसहाश्रित

पद्माकर कवेः॥

"पंचमी" इति । "तीर पर" इति । यहां समुच्चय अलंकार की संकीर्णता है; तथापि प्रधान भूत चकरकार तो दीपक का है । उदाह-रणों में बहुधा अलंकारांतरों की संकीर्णता होती है, तथापि प्रधान का नाम होता है । यह बहुत वेर कह आये । यहां प्रत्येक पदार्थों प्रति किया का पुनः पुनः घरना सुगमता की इच्छा से भी है; क्योंकि एक किया को अनेक पदार्थों में लगाने की अपेचा, पदार्थ पदार्थ प्रति किया का धरना अर्थ विधि में सुगम है । ऐसा मत कही, कि तुम ने ही एक किया के धरने में लाघव अंगीकार किया है, तो यहां गौरव दोष क्यों न होगा ? क्योंकि ऐसे स्थल में सुगमता गुख से गौरव दोष क्या ना होगा ? क्योंकि ऐसे स्थल में सुगमता गुख से गौरव दोष क्या ना होगा है । जिस किया आदि धरता है । कहावत है, "क्योरिच्छा वर्लायसी"। भवन को अल्यंत प्रकाशित करने के लिये अनेक दीपक करने की भी लोक रीति है । यह दीपक न्याय भी अलंकार होने को योग्य है ।

यथाः---

गण में माना को नत्तिन कहते हैं, जिस का अपश्रंश तुकात के लिये किया है।

यथाः---

### ॥ दोहा ॥

सीतकार सिखवत श्ररू, त्रण जुन श्रधर करंत ॥
रोम उठावत त्रिय जु सिख, निहें निहें पवन हिमंत ॥ १ ॥
यहां त्रिय के अभाव को अलंत प्रकाशित करने के लिये "नहीं"
शब्द अनेक वार धरा है—
यथावाः—

### ॥ दोहा ॥

नीठ नीठ उठ बेठि हैं, पिय प्यारी परभात ॥
दोऊ नींद भरे खरे, गरे लाग गिर जात ॥ १॥
इति विहारी सप्तरासाम ।

यहां दंपित के रात्रि जागरण जिनत आलस्य को अलंत प्रका-शित करने के लिये "नीठ" शब्द अनेक वार धरा है। भवन की देहली पर धरा हुआ दीपक अवन में और आंगन में दोनों ठौर प्रकाश करता है। यह शास्त्र प्रसिद्ध दीपक न्याय भी दीपक अलंकार का प्रकार होने को योग्य है—

#### ॥ दोहा ॥

लिह जसवंत नरेश पद, कविन निहाल सु कीन ॥ अभय प्रजा मरु देश अरु, सभय जु अखिल अरीन ॥ १॥ यहां "कीन" यह एक ही किया पूर्वार्क्ड उत्तरार्क्ड की संधि में धरी हुई पूर्वार्क्ड उत्तरार्क्ड दोनों में प्रकाश करती है। यथावाः—

### ॥ दोहा ॥

त्राति कोमल तन तीय की, कहां काम की लाय? । यहां दो चरणों की संधि में घरा हुआ "कहां" शब्द प्रथम चरण और दूसरे चरण दोनों में प्रकाश करता है। तियं का कोमल तन कहां ? और काम की लाय कहां ? यद्यपि यहां देहली दीप में भी एक ही अनेक का प्रकाशक है, परंतु देहली दीपवत् संधि में रहने का चमत्कारांश अनुभव सिद्ध मिन्न है। रुद्रट का यह लच्चण है—

## यत्रैकमनेकेषां वाक्यार्थानां क्रियापदं भवति ॥ श्रादौ मध्ये चान्तेवाक्ये तत्संस्थितं च दीपयति॥१॥

अर्थ-जहां वाक्य के आदि, मध्य और अंत में स्थित भया हुआ किया पद अनेक वाक्यार्थों को दीपन करे तहां दीपक अलंकार होता है। हमारे मत में एक कोने में धरा हुआ दीपक समस्त भवन में प्रकाश करता है। देहली का दीपक बाहर भीतर दोनों ठीर प्रकाश कर ता है। वेसा चमस्कार वाक्य के आदि, मध्य और अंत में नहीं। जैसा कि दृष्टांत अलंकार में दृष्टांत टार्षांत के पूर्वापर भाव में चमस्कार नहीं। महाराजा भोज आदि बहुतसे प्राचीन पदावृत्ति, अर्थावृत्ति और उभयावृत्ति ऐसे टीपक अलंकार के प्रकार मानते हैं।

कम से यथाः---

वर्हि करत उतकंठ घन, युवा मदन उतकंठ ॥

यहां वर्षा चातु वर्षन में "उत्कंठ" पद की आवृत्ति है, अर्थात् वार वार आना है। मय्र पच में मेघ, मय्रों को उत् अर्थात् ऊपर की तर्फ कंठ अर्थात् शीवायुक्त करता है। तरुख पच में उत्कंठा अर्थात् इष्ट नाभ में कालकुष का असहन ॥

### ॥ दोहा ॥

कामी मोदित मरुत सों, श्राम हि हार्षत होय॥ श्रामंदित कोकिल रविह, ऋतु वसंत में जोय॥१॥ यहां "मोदिन हार्षिन, श्रामंदित" शब्द जुदे जुदे हैं, परंतु अर्थ एक है, टमनिय अर्थ की श्रावृत्ति से दीपक अलंकार है। वसंत में रामी मन्त द्वादि ने श्रामंदिन होता है। "तार मांजे गुनिन" इति। यहां उभयागृति है। हमार्थ मन ऐसी पदावृत्ति में दीपक न्याय नहीं प्रमुद्राम प्रतिकार है। ऐसी श्रश्यागृति अर्थ जान में श्रमोत्यादक होने से द्यार है। भूषण नहीं। जीर उभयागृति में जो दीपक न्याय है, सो हम ने पहिले दिखाया वह है। भरत भगवान् का लच्चा अनेक वस्तु दि-खाने के लिये किये हुए दीपक का एक वस्तु के साथ संबंध, इस दी-पक न्याय पर हैं; सो विलच्चा होने से अन्यत्र अञ्यास है॥

### इति दीपक प्रकरणम् ॥ २८ ॥

॥ दृष्टांत ॥

दृष्टांत शब्द की यह ब्युत्पत्ति है। "दृष्टः अन्तः निश्चयो यत्र स दृष्टान्तः"। देखा गया है अंत अर्थात् निश्चय जहां वह दृष्टांत। यहां वच्चमाण स्थल में दृष्टांत शब्द की रूढि है। यहां दो वाक्यार्थ होते हैं। एक तो दृष्टांत वाक्यार्थ। दूसरा दृष्टांत की अपेचा करनेवाला अ-निश्चित वाक्यार्थ, उस को दार्षात कहते हैं। दृष्टान्त का निबंधन तो दार्षात का निश्चय करने के लिये है। और चमत्कार का पर्यवसान प्रधानता से दृष्टांत ही में हैं, इसालिये दृष्टांत ही को अलंकारता है।

॥ दोहा ॥

दीखत है निश्चय जहां, वह भूषन दृष्टांत ॥ हैं या के जसवँत नृपति, उदाहरन यह भांत ॥ १ ॥

यथाः---

॥ सर्वेया ॥
या किल काल के राजन की,
थिति कों किवराज मुरार वतावत ।
श्रापने श्रापने थांन में श्रांन,
गुमांन भरे सब ही खिव खावत ॥
तो पर राजा इसी जसवंत सों,
भूमि जु राजवती पद पावत ।
धारत है यह तारका तोम पे,
चंद तें चांदनी रेंन कहावत ॥ १ ॥

प्र श्राकृति

यहां अन्य राजा रहते भी राजा जसवंत्रसिंह से ही भाम राज-वती अर्थात राजावाली कैसे हैं ? ऐसी शंका होती है । जिस दार्धात का नि-श्चय तारों में भी चांदना है. तथापि रात्री चंद्रमा से ही "चांदनी रात" कहताती है. इस स्थल में देखा गया है ॥ यथावाः---

> ॥ चौपाई ॥ तो परे न जसवँत नृप कोई. धू परे न ज्यों लोक जु होई ॥ नो परे न कहुँ श्रंक जु देखा, सौ परे न जग भीतर लेखा ॥ १ ॥

लेखा अर्थात गणना । नव से परे अंक नहीं है । आगे इन्हीं श्रंकों से गणना खिली जाती है। और सौ से परे गणना नहीं है। आगे सो से ही गणना की जाती है। दश सो का सहस्र, सो सहस्र का लच, इलादि ॥ जगत् में एक से एक परे है, इसलिये "तो परे न ज-सवँत नृप कोई" ऐसा कहने में शंका होती है, कि यह कैसे वनेगा? जिल का निश्चय "धू परै बोक नहीं है" इत्यादि स्थल में देखा गया है। यह दृष्टांतमाला है। कितनेएक प्राचीन मालोपमा का खंडन करते हैं, कि सादृश्य की सिद्धि एक उपमा से हो जाने पर फिर उपमा दि-खाना ज्यर्थ है। सो हमारे मत वैसा यहां नहीं; क्योंकि अधिक दृष्टांत दिखाने से दार्शत के निश्चय की दृढ्ता होती है। महाराजा भोज ने दार्धांत पहिले और दृष्टांत पीछे, दृष्टांत पहिले और दार्धांत पीछे, ऐसे भेद वताये हैं, सो इस में कुछ भी चमत्कार नहीं। यथावाः---

> ॥ दोहा ॥ रस की रिस की रसिक कौं, तेरी सबें सुहात ॥ ताते सीरे नीर तें, जैसे त्राग सिरात ॥ १ ॥ इति कस्यचित्कवेः।

लोक में रस के वचन ऋोर किया आदि तौ सुहाते हैं। परंतु रिस के सुहाने में शंका होती है, जिस का निश्चय उक्त स्थल में देखा गया है॥

यथावाः---

#### ॥ मनहर ॥

बावन वरन तें सरस्वती को सरवस्व, वेद जा को वस्त्र ज्यों दुसासन के कर तें। इंद इप्पई तें ज्यों प्रपंचित प्रसर पुंज, बीज वसुधा तें वारि बुंदें वारिधर तें॥ वारिध तें वीचि मारतंड तें मरीचि मित, तरज तरंगा श्रोत गंगा गिरवर तें। गोतम तें न्याय राजराज तें ज्यों राय ऐसे, कूरम कटक कढ्यो जैपुर नगर तें॥ १॥

> इति महाकवि मिश्रण चारण सूर्यमञ्ज कृत वंशभास्कर ग्रंथे॥

यहां एक जयपुर नगर से अपार कटक निकलने का निश्चय उन्क स्थलों में देखा गया है ॥ यथा शब्द, दृष्टांत का वाचक है । भाषा में यथा शब्द के पर्याय "जैसे, ज्यों" इत्यादि हैं । दृष्टांत में भी वाचक का प्रयोग कहीं होता है, कहीं नहीं होता है । ओर कहीं दृष्टांत उदाहरखों में "इव" शब्द का प्रयोग होवे तो वह दृष्टांत वाचक "यथा" शब्द का पर्याय है । यद्यपि दृष्टांत स्थल में भी ओपम्य है, तथापि यहां औपम्य में पर्यवसान नहीं, किन्तु ओपम्य से परे दृष्टांत ही में पर्यवसान हों, किन्तु ओपम्य से परे दृष्टांत ही में पर्यवसान हैं, इसिलये यहां दृष्टांत ही प्रधान हो करके अलंकार है ॥ महाराजा भोज कहते हैं, कि इव शब्द के अप्रयोग में दृष्टांत है । सो यहां इव शब्द के अप्रयोग कथन का अभिप्राय वाचक लोप में नहीं है, किन्तु ओपम्य विवचा के अभाव में है ॥

अनेर † धन

### ॥ दोहा ॥

मेवारे दल भजत सन, मुरे तुरग तिन नौ न ॥ ज्यों भचक पच्छिम चलत, ग्रह गन पूरव गौन ॥ १ ॥ इति महाकवि मिश्रण चारण सूर्यमञ्ज

कृत वंशभास्कर ग्रंथे।

यहां पूर्वार्स्ड गत वस्तु स्थिति में शंका न होने से उत्तरार्स्ड वा-क्यार्थ दृष्टांत नहीं, किंतु यहां उपमा अलंकार है।

> ॥ चौपाई ॥ वंच्यो उड प्रतिबिंब स्वच्छ सर, हंस चुगत निहं मुक्ताफल वर । जो नर दुर्जन सौं जु ठगावे, सुजन हु को विश्वास न लावे ॥ १ ॥

यहां इंस के मुक्ताफल प्रत्यच हैं, तो भी उन के नहीं चुगने में तारों के प्रतिविंव से प्रथम ठगाया जाना हेतु धरने से यह शंका नहीं होती, कि मोती प्रत्यच हैं, तो भी क्यों नहीं चुगता ? इसलिये यहां उत्तर वाक्यार्थ दृष्टांत नहीं, किंतु यहां भी उपमा अलंकार है ॥ काव्य-प्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्छा है—

### दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम् ॥

उपमेयोपमान भाव मुलक अलंकारों के प्रस्ताव में प्रतिवस्त्पमा के अनंतर दृष्टान्त अलंकार को कहते हुए काञ्यप्रकाश गत कारिकाकार ने उक्त बच्या कहा है। यहां पुनः शब्द का अर्थ है, तो ॥ एतेषां सर्वे-पां अर्थात् उपमेय, उपमान और धर्म इन सब का विंवप्रतिविंवभाव तो दृष्टांत अलंकार है। तात्पर्य यह है, कि उपमा में "इंदु सो आनन" इत्यादि धर्म भिन्न न होने से धर्म का विंवप्रतिविंवभाव नहीं। और दृष्टांत अलंकार में उपमान, उपमेय और धर्म इन सब का विंवप्रति-विंवभाव होता है। और प्रतिवस्त्पमा में एक ही धर्म का दो बार उच्चारण है, इसलिये उपमा से ओर प्रति वस्त्पमा से टलाने के लिये लच्या में "सर्वेपां" यह पद दिया है। लौकिक विंबप्रतिविंबभाव न्याय से उपमान उपमेय दोनों परस्पर स-इश होने से उन में विंबप्रतिविंबभाव व्यवहार है। सो प्रतिवस्तूपमा में उपमान उपमेय का तौ विंबप्रतिविंबभाव है, परंतु धर्म एक होने से धर्म का विंबप्रतिविंबभाव नहीं॥

यथाः---

### ॥ दोहा ॥

शोभत सूर प्रताप सौं, लसत चाप सौं शुर ॥

यहां शोभन धर्म उपमान उपमेय दोनों का एक है। उस को पुनरुक्ति निवारण के लिये "शोभत लसत" ऐसे जुदे जुदे शब्दों से कहा है। वृष्टांत में धर्म भिन्न भिन्न होने से धर्म का भी बिंबप्रतिबिंबभाव है। यथा "या किल काल के राजन की" इति। यहां उपमान रात्रि और उपमेय भूमि है। उपमान पन्न में "चंद्र से चांदनी" और उपमेय पन्न में "राजराजेश्वर जसवंतिसिंह से राजवती" ये धर्म हैं। ये धर्म परस्पर भिन्न होने से इन का भी बिंबप्रतिबिंबभाव है। सर्वस्वकारादि सब काव्य-प्रकाश के अनुसारी हैं। हमारे मत हष्टांत में सब का प्रतिबिंबन अर्थात् धर्म का भी बिंबप्रतिबिंबभाव, यह कहने से उपमा से बिहर्भाव सिद्ध नहीं होता; क्योंकि उपमा में भी बिंबप्रतिबिंबभावापन्न धर्म प्राचीनों ने दिखाया है। सो उपमा प्रकरण में कह आये हैं। और उपमा से टलाने के लिये रबाकरकार ने—

### वाक्यद्वये प्रतिबिम्बनं दृष्टान्तः॥

अर्थ-दोनों वाक्यों में प्रतिबिंबित होना हृष्टांत अलंकार है। यह खच्ण कहा है। क्योंकि उपमा में एक वाक्य होता है, और हृष्टांत में दो वाक्य होते हैं, सो यह किंचिद्धिखच्णता भी अलंकारांतर की सा-धक नहीं। और हृष्टांत स्थल में धर्म का बिंबप्रतिबिंबमाव होने का नियम भी नहीं। "तो परे न जसवंत नृप कोई"। यहां परे यह धर्म एक ही है। परे अर्थात् उन्नंघ करके वरतना॥ लोक हृष्टांत के अनुसार धोरी ने हृष्टांत अन्नंकार माना है। लोक हृष्टांत का भरत भगवान् यह लच्ण कहते हैं—

सिद्धं पूर्वोपलब्धौ यः समत्वम्रुपपादयेत् ।

निद्र्शनकृतस्तज्ज्ञेः स दृष्टान्त इति स्सृतः ॥ १ ॥ अर्थ-पृवीपलब्धो अर्थात् प्रथम से ज्ञान में सिद्ध जो समत्व उस को निदर्शनकृतः अर्थात् दृष्टांत रूप किया हुआ जो कोई प्रतिपादन करे वह विद्वानों करके दृष्टान्त ऐसा स्मरण किया गया॥ निदर्शन शब्द का अर्थ दृष्टांत भी है। कहा है चिन्तामिशकोषकार ने "निदर्शनं दृष्टान्ते"। "या किल काल के राजन की" इति । यहां अन्य राजा रहते राजराजेश्वर जसवंतिसंह से ही भूमि राजावाली है। इस की, तारा गण रहते रात्रि चन्द से चांदनी है, यह समता किव के ज्ञान में प्रथम से सिद्ध है, जिस का दृष्टांत रूप से अर्थात् निश्चय दिखाने रूप से प्रतिपादन किया है, सो रमणीय होने से अलंकार है। उपमा में तौ सामान्य ज्ञान है, तहां विशेष ज्ञान करना है। दृष्टांत में साध्य को सिद्ध करना है। इस विख्याता से थोरी ने दृष्टांत को उपमा से जुदा अलंकार माना है।

# इति दृष्टान्त प्रकरणम् ॥ २६ ॥

# ॥ निदर्शना ॥

निवर्शना, यहां नि उपसर्ग का अर्थ है विन्यास। कहा है चिंतामि शिकोषकार ने "नि विन्यासे"। विन्यास तो रचना है। कहा है चिंतामिश कोपकार ने "विन्यासः रचने"। दर्शन शब्द का अर्थ है विखाना। निदर्शना
यहां आकार, शब्द की खीर्षिणता जतलाने के लिये है। निदर्शना इस शब्द
समुदाय का अर्थ है रचिदखाना अर्थात् कर दिखाना। अपने कहे हुए की
सत्यता वताना, अपने किये हुए को भलीमांति इद्यंगम कराना इलादि
प्रयोजन से स्वयं कर दिखाने की लोक में रीति है। जैसा कि व्याकरखा
शाख पढ़ानेवाला गुरु "अकुहिवसर्जनीयानां कर्युः" अर्थ- अर्थान्य,
कु- कवर्ग, ह- हकार, विसंजनीय अर्थात् विसर्ग, इन का उचार्या कंठ
स्थान से होता है। ऐसा वर्षोचारय स्थान का उक्त सूत्र से उपदेश करके
शिष्य के भलीभांति इद्यंगम कराने के लिये गुरु आप वैसे ही उन
वर्षों का कंठ स्थान से उचारया करके दिखाता है। इस विषय में

ज्ञापक हेतुका अंश भी है, परंतु आप कर दिखाना यह चमत्कार उद्धर कंधर होने से अलंकारांतर होने के योग्य है। यहां सहृदयों का हृदय ही साची है॥

॥ दोहा ॥

भूषन होत निदर्शना, कर दिखावनों भूप ॥ लोक प्रथा सों लख लयों, घोरी घर्म अनूप ॥ १ ॥ धर्म कहने से यहां काव्य शोभाकर धर्म विवक्तित है ॥

यथाः—

॥ चौपाई॥

राजितलक धरतिह कमधज पत, चारनवर कों देत लच्च दत ॥ नर तन लाभ नांम थिर रहनी, कर दिखात निज कुल को कहनी॥ १॥

जोधपुर के राठोड़ राजाओं की परंपरा से यह रीति है, कि राज्या-भिषेक समय में सिंहासन पर बैठते ही योग्य चारण को लाखपसान अर्थात् लच्च दान देते हैं। इस विषय में किन का यह वर्णन है, कि राठोड़ों का, वंद्य परंपरा से यह कहना है, कि नर देह का लाभ नाम स्थिर रखना है। सो जोधपुर के महाराजा इस अपने कुल के कहने की सखता दि-साने के लिये राजसिंहासन पर बैठते ही लच्चना दे कर नाम का स्थिर रखना आप कर दिखाते हैं॥

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

चल सित पुच्छ अयाल मिस, उभय चमर कहँ धार ॥ वोधत निज हयराजता, तुव जसवंत तुखार ॥ १ ॥ एक चामर तौ सामंत सचिव आदिकों के भी होता हैं, परंतु हो चामर राजा के ही होते हैं, सो यहां राजराजेश्वर जसवंतर्सिह के सवारी का हय अपनी हयराजता, उभय चामर रूप राज चिन्ह आप धारण करके कर दिखाता है।

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

सिंधुर सजान रांन को, करत लरत किलकार ॥ बोधत पथ जुध वेर को, रांख घोष संचार ॥ १ ॥ यहां चित्तोड़ गढ़ के महारांना सज्जनसिंघ का हाथी अर्जुन की सुनी हुई युद्ध किया को अपनी वीरता जतलाने के लिये आप कर दिखाता है—

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

जात चंद्रिका चंद्र सह, विद्युत घन सह जाय ॥ पिय सह गमन जु तियन की, जड़ हू देत दिखाय ॥ १ ॥ यहां चंद्रिका और विद्युत स्त्रियों के पिय सहगमन धर्म की आप कर दिखाती हैं। यथावा:—

#### ॥ दोहा ॥

यों मास्यो चानूर कों, गिह गल जुद मभार ॥
यह कह राधे गर लगे, हिर निरस्तत अन नार ॥ १ ॥
यहां कृष्ण निज इष्ट साधन के लिये अपने किये हुए को आप
लाते हैं। यहां मिष अलंकार की संस्थिति है । कियोग से

कर दिखाते हैं। यहां मिष अलंकार की संकीर्याता है। निदर्शना में कर दिखाते हैं। यहां मिष अलंकार की संकीर्याता है। निदर्शना में कथनीय अर्थ का पर्याय तात्पर्य से किया करके सममाना नहीं; किंतु किसी प्रयोजन के लिये कर दिखाना है। इसलिये निदर्शना का और पर्यायोक्ति का अलंत अंतर है।

### ॥ मनहर ॥

नागर विदेश में विताय बहु द्यौस आयी, नागरि के हिय में हुलासन की खांन की। किव मितरांम श्रंक भरत मयंकमुखी, नेह सरसाय मोहै मत सुख दांन की । सुवरन बोलके वतावत है सुवरन कों, रजत जतावत है ब्रवि मुसक्यांन की । श्रांखन में श्रानँद के श्रांसू उमगाय प्यारी, प्यारे कों दिवावत सुरत मुकतांन की ॥

इति रसराज भाषा यंथे।

यहां सुवर्ण का, रूपे का और मोतियों का साचात् कहना विरस होने से वचन किया, हसन किया और अश्रुपात किया से बोध कराना पर्यायोक्ति अलंकार है। यह आगतपतिका गिशका का वर्णन है। धोरी का यह उदाहरण है—

॥ चौपाई॥ उद्य होत ही ततिश्चन दिन पति, ऋपेत श्री सु पद्म पंकति प्रति। है वैभव फल सुद्द अनुग्रह,

अनुभव यहै करावत जग कँह ॥ १ ॥

यहां घोरी की यह विवचा है, कि वैभव का फल मित्रों पर अनुप्रह करना है। इस उपदेश को सूर्य भगवान उदय होते ही अपने मित्र कमलों को श्री अर्थात शोभा देने द्वारा आप कर दिखाते हैं। इस उदाहरण में उदय होते ही कमलों में श्री अर्पण करने रूप अर्थातर में प्रवृत्त भये हुए सूर्य भगवान ने वैभव का फल मित्रों प्रति अनुप्रह करना है, ऐसा अर्थातर दिखाया है। ऐसा समक्ष कर आचार्य दंदी ने निदर्शना का यह खच्ण कहा है—

श्रर्थान्तरप्रवृत्तेन किंचित्तत्सदृशं फलम् ॥ सदसद्दा निदर्श्येत यदि तत्स्यान्निदर्शनम् ॥ १ ॥ अर्थ-अर्थातर में प्रवृत्त भये हुए कर्त्ता करके जो सत् अर्थात् भला, अथवा असत् अर्थात् बुरा कुछ भी उस अर्थांतर के सदृश् फल निदः रथेंत अर्थात् दिखायां जावे वह निदर्शन अर्लकार होता है ॥ अर्चार्य दंडी ने ऐसा समस्ता तव "नि" उपसर्ग का जुदा अर्थ नहीं किया। जो अर्थ दर्शन शब्द का है वही निदर्शन शब्द का अर्थ रक्ता है। और अन्य दिखाने में रूढि मानी है। और निदर्शना स्त्रीलिंग है। निशर्दनं नपुंसकर्लिंग है। यह लिंग मात्र भेद है। इस से अर्थ भेद नहीं होता। उक्त उदाहरण तो सत् अर्थात् भले अर्थ में है। असदर्थ विषयक यथा:—

### ॥ दोहा ॥

शशि कर परसत विनसतों, तम वोधत यह वत्त । राज विरोधी नष्ट व्हें, तुरतिह यदिप समस्य ॥ १ ॥

धोरी के इस उदाहरण में नामार्थ संगति पूर्व उदाहरणवत् जान जेना । यहां राज शब्द का अर्थ है नरेश्वर और चंद्र । हमारे मत यहां कमलों को श्री समर्पण करते हुए सूर्य ने संपदा का फल सुदृद अनुप्रह भी दिखा दिया, ऐसी विवचा में तो---

### किचिदारम्मतोऽशक्यवस्त्वन्तरकृतिश्च सः ॥

अर्थ-किसी के आरंभ से अशक्य अन्य वस्तु का करना सो फिर विशेष अलंकार है।। ऐसा प्राचीनों का माना हुआ विशेष अलंकार का तीसरा प्रकार होवेगा। हम ने इस विशेष के तीसरे प्रकार का अन्धिक अलंकार में अंतर्भाव किया है। सो वच्चमाण अंतर्भावाकृति में कहा जायगा। विमर्शनीकार कहता है, कि विशेष अलंकार का लच्च य तो "अशक्यवस्तंतरकरणा है"।

यथाः---

जसवँत देख्यों कलपतरु, तो की देखत नैंन ॥ सो—

### ॥ दोहा ॥

त्राते दिनकर कों यहै, उदया गिरि सिर धार ॥ वोध करत गृरुथीन कों, जन त्रातिथ्य मक्तार ॥ १॥ यहां सलुक्षों के बिये अतिथि प्जन रूप विशेष ज्ञान अशक्य नहीं। इसलिये यहां विशेष अलंकार नहीं । सो हमारे मत विमर्शनीकार का यह समाधान लच्चानुसार है, तो भी समीचीन नहीं; क्योंकि विशेष अलंकार का जीवन तो नामार्थानुसार वस्त्वन्तर का करना है, वह शक्य हो, अथवा अशक्य हो, विशेष अलंकार में कुछ हानि नहीं । प्राचीनों ने "अशक्य" यह विशेषण वढ़ाया सो व्यर्थ है । अशक्यांश तो वृद्धमाण विचित्र अलंकार है । और शक्य अशक्य इस किंचित् विलच्चणता से अलंकारांतर नहीं होता । प्रकारांतर अथवा उदाहरणांतर होगा । कदाचित् शक्य अर्थांतर को लोकिक जान कर इस में अलंकारता न मानी होवे तो यहां भी अलंकारता केसे होगी? और आचार्य दंडी ने सत् असत् ऐसे प्रकार कहे, सो भी उदाहरणांतर मात्र हैं । और महाराजा भोज ने "उदय होत ही ततिछन दिन पति" इस धोरी के उदाहरण में "है वैभव फल सुद्धद अनुअह" इस अर्थ की सिद्धि के लिये "उदय होत ही ततिछन दिन पति, अर्थत श्री सु पद्म पंकित प्रति" इस सिद्ध अर्थ में हियां है, अर्थात् निश्चय दर्शन है, ऐसा समक्ष कर निदर्शना का यह लच्चण किया है—

### दृष्टान्तः प्रोक्तसिद्धयै यः सिद्धेर्थे तन्निदर्शनम् ॥ पूर्वोत्तरसमत्वे तद्दज्ज वक्रं च कथ्यते ॥ १ ॥

अर्थ-कहे हुए अर्थ की सिद्धि के लिये सिद्ध अर्थ में जो दृष्टांत अर्थात् निश्चय दर्शन सो निदर्शन अलंकार । पूर्वोत्तर अर्थात् साध्य अर्थ पहिले, सिद्ध अर्थ दोनों समकालता से वर्णित होनें, तत् अर्थात् वह निदर्शन, ऋजु अर्थात् सरल और वक कहा जाता है ॥ ऐसा मानते हुए महाराजा ने निदर्शन शब्द का यह अर्थ समका है, कि "नि" उपसर्ग का अर्थ है निश्चय । कहा है चिंतामिणिकोषकार ने "नि निश्चये"। "दर्शन" शब्द का अर्थ है दीखना । "निदर्शन" इस शब्द समुदाय का अर्थ है निश्चय जिस में दीखे वह निदर्शन । कोष में निदर्शन शब्द का पर्याय दृष्टान्त लिखा भी हे । "निदर्शन दृष्टान्ते" इति चिन्तामिणि कोपे । महाराजा ने दृष्टांत पहिले और दार्शत पीछे का यही उदाहरण दिया है। "उदय होत ही" इति ।

यहां सूर्य का दृष्टान्त पहिले है। वैभव का फल अपने हितुओं पर कृपा करना यह सर्व जन अंगीकृत न होने से सिद्ध करने की अपेचा रखता है। उदय होता ही सूर्य कमलों को श्री देता है, यह अर्थ सिद्ध है, जिस में उक्त साध्य अर्थ के निश्चय का दर्शन है। और यहां वक्त अर्थात् टेढ़ेपन से नहीं कहा है, इसलिये ऋजु अर्थात् सरल है। सरल अर्थात् सीधा। दार्धांत पहिले दृष्टान्त पिन्ने का महाराजा ने यह उदाहरण दिया है—

### ॥ दोहा ॥

दूर त्रिया छाये जु घन, ऋाहि पड़ा क्या ऋाय ॥ दिन्य श्रोषधी हिम ऋचल,सिर पर ऋहि समुदाय॥ १॥

यहां दार्धात पहिले है, दृष्टांत पीछे है। पूर्वार्द्ध गत अर्थ, सिद्धि की अपेका रखता है, जिस को उतराई से सिद्ध किया है। यहां प्रि-या पास नहीं, दिव्य श्रोषधी पास नहीं, यह निषेध कथनीय है, जिस को विधि वचन से कहा है, इसिंबिये वक्रोक्ति है । और दुसह दुख आया, यह कथनीय है, जिस को क्या आ पड़ा ? इस तरह कहा, यह भी व-क्रोक्ति है। महाराजा ने सम काल का यह उदाहरए दिया है। "शशि कर पर-सत विनसतो "इति। यहां तम दिखाता है, इस कथन से दृष्टांत में वर्त-मान काल का लाभ है। तुरत शब्द से दार्धांत में भी वर्तमान काल का ही जाभ है, इस रीति से वृष्टांत दार्धांत दोनों में समकालता है। महाराजा ने भी निदर्शना अलंकार के विषय में घोरी के आशय को नहीं समका। महाराजा ने जो समका है उस विषय में धोरी ने हष्टांत अर्जकार कहा है, सो दृष्टांत के प्रकरण में स्पष्ट किया है। निदर्शना अलंकार में और हप्टांत अलंकार में अलंत विलच्चिता है; क्योंकि हप्टांत में प्रस्तुतार्थं की सिद्धि के लिये स्थलांतर में निश्चय दिखाना है, यहां तो कर दिखाना है। और दृष्टांत में सिद्ध करने की अपेचा है। निदर्शना में सिद्ध करने की अपेचा नहीं। कर दिखाना यह चमत्कार सर्वथा विलच्च है। और पूर्वोत्तर और सरल, वक उदाहरखांतर हैं। न कि प्रकारान्तर । घोरी का यह उदाहरण है--

### ॥ दोहा ॥

कहां सूर्य को वंश श्ररु, कहां मोर मित मंद?॥ में डूंडे सों मोह वस, चाहत तस्त्री समंद॥१॥

इस में घोरी के निदर्शना अलंकार की संगति इस रीति से है, कि इस किन ने मोह वश से ढूंढे से समुद्र तरण की अपनी इच्छा को अपनी अलप मित से सूर्य वंश के वर्णन की इच्छा करके कर दिखाया है। सो यहां घोरी के आश्रय को नहीं सममते हुए काव्य-प्रकाश गत कारिकाकार ने यह सममा है, कि यहां पूर्वार्छ वाक्यार्थ और उत्तरार्छ वाक्यार्थ रूप वस्तुओं की एकता का वर्णन है, सो यह संबंध न वनता हुआ उपमा की कल्पना करता है, कि मुम अल्प मित की सूर्य वंश वर्णन करने की इच्छा मोह वश से ढूंढे से समुद्र तरण की इच्छा के सदृश है, इसिवये निदर्शना का यह बच्चण निर्माण किया है—

### श्रभवन्वस्तुसंबन्ध उपमापरिकल्पकः ॥

अर्थ – न होता हुआ वस्तु का संबन्ध उपमा की कल्पना करें वह निदर्शना अलंकार ॥ ऐसा समका तब इन्हों ने भी निदर्शना शब्द समुदाय का अर्थ दिखाना जान कर उक्त स्थल में उपमा दिखाने में रूढि मानी है। धोरी का यह उदाहरण है—

### ॥ दोहा ॥

् लघु उन्नत पद प्राप्त व्हें, तुरत हि लहत निपात॥ कंकर गिरि तें वात वस, गिरत कहत यह वात॥ १॥

चहां घोरी के नामार्थ की संगति इस रीति से हैं, कि लघु उन्न-तं पद को पाकर तुरत गिरता है। इस को वात वश से गिरि शिखर से गिरता हुआ कंकर आप कर दिखता है। सो यहां भी घोरी के आश्य को नहीं सममते हुए काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने यह सममा है, कि यहां कंकर की पतन रूप किया ने ही कंकर के लघु हो कर गिरि शिखर पर चढ़ने रूप पतन के हेतु को जतलाया है, इसलिये इस को दूसरी निदर्शना मान कर यह खच्या निर्माण किया है—

### स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च सा परा ॥

अर्थ-च पुनः क्रिया से ही अपने और अपने हेतु के संबंध की उक्ति अर्थात् ख्यापन (जतलाना) वह दूसरी निदर्शना है। प्रथम प्र-कार में वस्तु का संबंध न होने से उपमा के दिखाने में रूढि, श्रीर दूसरे प्रकार में कार्य से कारण के दिखाने में रूढि मानी है। हमारे . मत में इन की प्रथम निदर्शना उपमा में अंतर्भृत है। वाच्यार्थ का . वाध होने से और उपमा की गम्यता होने से अलंकारांतर नहीं हो सक-ता । जन्यार्थ में जन्योपमा और व्यंग्यार्थ में गम्योपमा प्राचीनों ने उपमा के प्रकार माने हैं। और दूसरी निदर्शना में ज्ञापक हेतु अलंकार है। कार्य से कारण का ज्ञान होना यह विखन्नणता उदाहरणांतर मात्र है। न कि अन्नंकारांतर। इसिलये हम ने जो धोरी के आश्रय को स्पष्ट किया है वही विषय अलंकार और अलंकारांतर होने को योग्य है। अर्खनाररत्नाकरकार काव्यप्रकाश का अनुसारी है। सर्वस्वकार भी काव्यप्रकाश का अनुसारी है; परंतु काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने तो असंभवते हुए वस्तु के संबंध में ही निदर्शना अलंकार माना है। सवर्स्वकार "आते दिन कर को यहै" इति। इस घोरी के निदर्शना उदाहर-ण में निदर्शना के साचात् स्वरूप को नहीं समकता हुआ यहां संभवद्व-स्तुसंवंधा निदर्शना मान कर प्रथम निदर्शना के वो प्रकार कहता है। काव्यप्रकाश के अनुसार तो असंभवद्वस्तुसंवंधा, और अपनी ओर से संभवद्रस्तुसंवंधा। यहां आते हुए सूर्य को शिर पर धारण करते हुए उदय गिरि को देखनेवाले सत्पुरुषों को बोध हो जाता है, कि उदय गिरि के जेसा अपने को भी अतिथि का सत्कार करना चाहिये। इस-क्षिये उक्त प्रकार का वोध करने के सामर्थ्य का संबंध उदय गिरि में संभवता है; क्योंकि तादृश उदय गिरि को देख करके उक्त वोध होता है। सो सर्व-स्वकार की भी यह भूख है। ऐसी विवचा में तो यहां भी उपमा ही ऋलं-कार होगा। सर्वस्त्रकारादि ने प्रथम निदर्शना के दो भेद ये भी माने हैं। पटार्थवृत्ति और वाक्यार्थवृत्ति ।

क्रम से यथाः---

॥ चौपाई ॥ जटा बद्द श्रिह मनी मरीचि सु, विलसत लगि दुहुं झोरन वीच सु ॥ ज्या जुत स्मर धनु लीला परसत, शिव ललाट शशि जन मन करसत ॥ १ ॥

यहां स्मर चाप बीला स्मर चाप का धर्म है, इसालिये श्रपर वस्तु होने से चंद्र में नहीं संभवती हुई उस की बीला सदृश जीला का बोध कराती है। यहां जीला इस एक ही पद के अर्थ का अन्यत्र संबंध कहा गया है, इसालिये पदार्थवृत्ति है।

### ॥ दोहा ॥

रंजन जावक सों करन, तुव पद नख को नार ॥
सो सित करनों है राशी, कर लेपन घनसार ॥ ९ ॥
यहां पूर्वार्छ रूप वाक्यार्थ का और उत्तरार्ड रूप वाक्यार्थ का संबंध कहा है। और यहां दोनों वाक्यार्थों का अभेद संबंध नहीं संभवता हुआ सादृश्य की अतीति कराता है। और कहा है असंभवद्गस्तुसंबंधा, उपमेय द्वांत का उपमान में असंभव होने से भी होती है;
क्योंकि दोनों जगह संबंध के विघटन की विद्यमानता है"॥
यथा:—

### ॥ दोहा ॥

तिय कपोल में पांडुता, हुती जु वीच वियोग ॥
सो खजूर मंजिर रजन, वसी विलोकत लोग ॥ १ ॥
यहां उपमेय नायिका कपोल गत पांडुता का खर्जूर मंजिरी में
साचात् वसना नहीं है, इसिलिये उपमेय उपमान भाव की प्रतीति होती
है। और कहीं निषेध के सामर्थ्य से आचेप प्राप्त संबंध के न वनने
से भी होती है ॥

यथाः---

॥ मनहर ॥ भानु कुल भानु जसवंत रूप तो सों भिर, कौन फिर कुशल गयों लें प्रान रन तें।
भनत मुरार उर कोप के विकार हू तें,
रावरे जु होत भ्रुव मंग वही छन तें॥
केवल न त्यागी श्रिर मूपन ही मूमि उन,
संग श्रंगनान हू नें दीन्ही तिज पन तें।
पायन तें हंस गित श्रानन तें इंदु दुति,
वन इम कुंमन की संपित कुचन तें॥ १॥

यहां पांव आदि में हंस की गति आदि न होवे तो निषेध नहीं वनता, इसिंखे पायन आदि में हंस गित आदि का आदेप हैं। और पायन आदि में साचात् हंस गित आदि का संबंध है नहीं, इसिंखेये औपम्य की प्रतीति होती है॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

सार सार संग्रह करन, तुव मुख पांडित नार ॥
कांति इंदु सीं लेत लिय, सृग सीं नयन मुरार ॥ १ ॥
यहां इंदु आदि संबंधि कांति आदि के लेने का असंभव होने
से इंदु आदि की कांति सदृश कांति आदि की प्रतीति होती हैं । हमारे
मत पदार्थदृत्ति निदर्शना में तो उपमा अलंकार ही है ॥ जयदेव कि
ने भी ऐसे स्थल में लिलतोपमा नामक उपमा का प्रकार ही कहा है ॥
और वाक्यार्थदृत्ति निदर्शना स्थल में प्राचीन मत का वच्चमाण रूपक,
और हमारे मत का अभेद अलंकार है। रखाकरकार ने भी कहा है, कि
"रंजन जावक सों करन" इति । यहां तो वाक्यार्थ रूपक है। अन्यथा
"मुखं चन्द्रः" इत्यादि पदार्थ रूपक में भी निदर्शना होनी चाहिये। और
कुवलयानंदकार वाक्यार्थदृत्ति निदर्शना से रूपक का यह भेद वताता
है, कि सदृश विशेषणों सहित विशेष्यों की एकता के आरोप में तो
ज्याराप में विशिष्ट रूपक है।
यथाः—

### ॥ दोहा ॥

जो दाता में सौम्यता, पूरब पुन अनुसार ॥ सो ही पूरण चंद्र में, अकलंकता मुरार ॥ १ ॥

्यहां दाता पुरुष की सोम्यता रूप उपमेय वाक्यार्थ की, और पूर्ण चंद्र अकलंकता रूप उपमान वाक्यार्थ की "जो सो "शब्दों से एकता का आरोप है, सो सदृश विशेषणों सहित विशेष्यों की एकता का आरोप होने से निदर्शना है । उक्त उदाहरण में सोम्यता और अकलंकता विशेष्य हैं, दाता और पूर्णेंदु विशेषण हैं, इन विशेषणों का भी परस्पर सादृश्य होने से सदृश विशेषण सहित विशेष्यों का आरोप हैं। और—

### ॥ चौपाई ॥

मरुपति मुख राका शशि शोभत, ललना दग चकोर मन लोभत॥

यहां मुख और शाश विशेष्य हैं। मरुपति और राका विशेषण है; परंतु यहां इन विशेषणों का परस्पर सादृश्य न होने से यह विशिष्ट रूपक है। सो हमारे मत में यह किचिंत विख्याणता प्रकारांतर अथवा उदाहरणांतर होने का हेतु है। न कि अलंकारांतर होने का हेतु। उपमेय उपमान के विशेषणों के सादृश्य को विंवप्रतिविंवभाव संज्ञा है। सो विमर्शनीकार ने भी विंवप्रतिविंवभाव से रूपक मान करके यह उदा- हरण दिया है—

#### ॥ मनहर ॥

श्रंकित कलंक पंक पूरन शशांक बिंब, उदे उदे गिरि के शिखर पर कीनों है। पारिजात पुष्पन को गुच्छ सित स्वच्छ तामें, चिमट्यों है चंचरीक चय चारु चीनों है॥ भनत मुरार ज्योम वारन विराजमांन, पीतवांन वाकों दांन वार हू तैं भीनों है। श्रति श्रभिरांम कांम वांम को उसीसा गोल, श्रंजन श्रतोल लागवे तें फेंक दीनों है॥ १॥

यहां पूर्णेंदु की विद्यमानता में ज्योम की श्वेतता वांछित है, इस-लिये ज्योम का श्वेत हाथी करके रूपक है। श्वेत हस्ती में ही चंद्र रूप श्वेत पीतवांन संभवता है। और रसगंगाधरकार निदर्शना और रूपक का यह भेद वताता है, कि कर्ताओं का अभेद वाच्य होवे, और कियाओं का अभेद आर्थ होवे, वह निदर्शना। और कर्ताओं का अभेद आर्थ होवे, कियाओं का अभेद शाब्द होवे, तहां रूपक है।। पथा:—

## ॥ दोहा ॥

जो करत जु तुव चरन नख, जावक मार्जन नार ॥ चंदन लेपन चंद कों, उज्जल करत निहार ॥ १ ॥

यहां कर्ताओं के साथ "यत् तत्" शब्द का संबंध होने से क-तीओं का अभेद तो शब्द से भासता है। और नख में अलक्तक मा-र्जन किया का, और चंद्र में चंदन लेपन किया का अभेद आर्थ हैं; क्यों-कि इन कियाओं के साथ "यत् तत्" शब्द का संबंध नहीं है।

## ॥ दोहा ॥

रंजन जावक सों करन, तुव पद नख को नार ॥ सो सित करनी है शशी, कर लेपन घनसार ॥ १ ॥

यहां जावक से रंजन करना, घनसार से सित करना, इन किया वाचक पदों के साथ "यत तत्" शब्द का संबंध होने से कियाओं का अभेद शाब्द है। और कर्ताओं के साथ "जो सो" शब्द का संबंध न होने से कर्ताओं का अभेद आर्थ है, इसिंखिये यहां रूपक है। भाषा में "यत् " का पर्याय "जो", और "तत्" का पर्याय "सो" है। "जो करत जु इति। इस उदाहरण में केवल "जो" का कथन है, "सो" का नहीं। और "रंजन" इति। इस उदाहरण में केवल "सो" का कथन है, "जो कथन है, "जो का नहीं। जोर "रंजन" इति। इस उदाहरण में केवल "सो"

संवन्धः"। अर्थ-"यत्" और "तत्" शब्द का निल संबंध है। इस-लिये एक से दूसरे का लाभ हो जाता है। इसारे मत में यह भी तुच्छ विलच्च यता है। पूर्व उदाहरण में कियाओं का अभेद आर्थ है, उत्तर उदाहरण में कर्ताओं का अभेद आर्थ है। तहां एक में निदर्शना और दूसरे में रूपक मानने में क्या युक्ति है?। और रसगंगाधरकार फिर इसरीति से इन का भेद वताता है, कि निदर्शना में तौ अभेद तुला दंड न्याय से दोनों जगह विश्वाम युक्त होता है। और "मुखं च-न्द्रः" इत्यादि रूपक में अभेद मुख मात्र में विश्वाम युक्त होता है। सो इसारे मत यह भी किंचित् विलच्च एता अलंकारांतर की साधक नहीं। चंद्रालोककार ने प्रथम निदर्शना का यह लच्च कहा है—

वाक्यार्थयोः सदृशयोरेक्यारोपो निदर्शना ॥ बर्थ— सदृश वाक्यार्थों के एकता का ब्रारोप सो निदर्शना ॥

यथाः---

## ॥ दोहा ॥

जो दाता में सौम्यता, पूरब पुन अनुसार ॥ सो ही पूरण चंद्र में, अकलंकता मुरार ॥ १ ॥

यहां दाता की सौम्यता रूप उपमेय वाक्यार्थ की, और पूर्णेंदु अकलंकता रूप उपमान वाक्यार्थ की "जो सो" शब्दों करके एकता का आरोप है। इसारे मत चंद्राजोक के ऐसे जच्च उदाहरण से इस विषय में अभेद अलंकार ही सिद्ध होता है। इस ने भी प्रकाशकारादिकों के प्रथम निदर्शना के उदाहरणों से अम करके यह जच्या वनाया है। इन्हों ने प्रकाशकारादि के प्रथम निदर्शना के उदाहरणों में आरोप सममा है। और आरोप दिखाने में निदर्शना नाम की रूढि मानी है। और काज्यप्रकाशकारादि के दूसरी निदर्शना के उदाहरणों से अम करके तीसरी निदर्शना का चंद्राजोककार ने यह जच्या करहा है—

अपरां बोधनं प्राहुः क्रिययाऽसत्सदर्थयोः ॥ भर्य- क्रिया करके भले दुरे अर्थ का वोध कराने को अन्य निदर्शना कृहते हैं ॥ चंद्रालोक पथ गामी कुवलयानंदकार ने इस लज्ज्ण का ब्याख्यान यह किया है। "कोई किसी कियावाला अपनी क्रिया से दूसरों प्रति असत् अथवा सत् अर्थ का चोधन करे उस के निवंधन को अन्य निदर्शना कहते हैं"। और असत् अर्थ वोधन का यही, उदाहरण दि-था है। "शशि कर परसत विनसती " इति । और सत् अर्थ वोधन का भी यही उदाहरण दिया है "उदय होत ही ततछिन" इति । इन उदाहरणों में इन के जचण की संगति इस रीति से है, कि सूर्य कम-ल विकाश क्रियावाला है। और तम चंद्र किरणों से विनाश किया-वाला है। सो ये अपनी अपनी इन क्रियाओं द्वारा ही उक्त भले घुरे अर्थ का बोध कराते हैं। इन्हों ने प्रकाशकारादि की दूसरी निदर्शना में किया से बोधन कराना समका है। ख्रौर किया से दिखाने में निदर्शना नाम की रूढि मानी है। कुवलयानंदकार ने उदाहरण में लच्या को इस भांति घटाया है, कि चंद्र राजा के साथ विरोध करके आप नाश कियावाला तम दृष्टांत भूत अपनी नाश किया से, दूसरा भी यदि राजा से विरोध करें तो ऐसे नष्ट हो जावे, इस अनिष्ट पर्य-वसानवाले अर्थ को बोधित करता हुआ ही नष्ट हुआ, इस का नि-वंधन होने से यह असदर्थ निदर्शना है।। हमारे मत में इस प्रकार किया से बोध कराना तो वस्पमाण मृस्म अलंकार का विषय है। निदर्शना के विषय में समस्त प्राचीनों की भूल है।

# ॥ इति निदर्शना प्रकरणम् ॥ ३० ॥

## ॥ नियम ॥

यहां नियम शब्द का अर्थ है रोकना।कहा है चिंतामिणकोषकार ने "नियमः यन्त्रणे। यन्त्रणं बन्धने "। एकत्र नियम करने से अन्यत्र नि-पेथ होता है; परंतु यहां नियम में पर्यवसान होने से प्रधान हो कर नियम अलंकार है ॥

॥ दोहा ॥

नरपित निरखहु नियम कौं, मूषण नियम कहंत ॥ यथा:-- हों तुम ही किल काल में, जस गाहक जसवंत ॥
यहां जस गाहकता का राजराजेश्वर में नियम किया है। उक्त
उदाहरण में अन्यत्र निषेष आर्थ है॥
वाच्य से यथाः—

## ॥ दोहा ॥

है धन संचय सुजन कों, निहं सोत्रन की पंत ॥ है भूषन जस रत्न निहं, जंपत नृप जसवंत ॥ १ ॥

यहां सुजन और सुवर्ण दोनों में धनता रहते सुवर्ण में धनता का निषेध करके सुजनों में धनता का नियम किया है। जस और रक्ष दोनों में भूष्याता रहते रक्षों में भूष्याता का निषेध करके जस में भूष्याता की नियम किया है। यह उदाहरणांतर है। रक्षाकरकार ने इस के दो प्रकार कहे हैं। प्रश्न पूर्वक और अप्रक्षपूर्वक। उक्त उदाहरण अ-प्रस्तपूर्वक का है।

को भूषण ? जस; रत्न निहं, जंपत नृप जसवंत ॥

यहां प्रश्नपूर्वक है। हमारे मत ऐसे प्रकारों में विलक्षणता नहीं, उदाहरणांतर हैं। ऐसे प्रकारांतर माने जावें तो अन्यत्र संबंध रहते अन्यत्र निषेध करके एकत्र नियम, और अन्यत्र संबंध न रहते अन्यत्र निषेध करके एकत्र नियम, ऐसे भी प्रकार मानने होंगे। अन्यत्र संबंध रहते एकत्र नियम के तो पूर्व उदाहरण हैं॥
दितीय यथा:—

## ॥ दोहा ॥

सिंधु सरित सर नरपती, है जग मांभ हजार ॥
जाचत घन जसवंत ही, चातक सुकवि मुरार ॥ ९ ॥
यहां चातक और मुरार कविराज के अन्यत्र जाचना का संबंध
न रहते भी एकत्र नियम है।

॥ इति नियम प्रकरणम् ॥ ३१ ॥

# ॥ निरुक्ति ॥

"निर्" शब्द "नृ" घातु से बना है। "नृ नये"। नृ घातु नय अर्थ में है। यहां नय शब्द का अर्थ है युक्ति । युक्ति तौ योजना है। कहा है चिंतामिषकोषकार ने "नयः युक्ती। युक्तिः योजना-याम्"। योजना अर्थात् जोड़ देना। इस में महाकवियों का प्रयोग भी प्रमाण है—

श्रमन्त्रमत्तरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् ॥ श्रयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः॥ १ ॥ इति शुक्रनीतौ ।

उक्ति वचन को कहते हैं। निरुक्ति इस शब्द समुदाय का अर्थ है वचन को जोड़ देना,अर्थात् लगा देना। सो वचनों का जोड़ देना तो सब रचनाओं में है। यहां अपनी इच्छानुसार जोड़ देने में रूढि है— ॥ दोहा ॥

ं जोड़ देत जब वचन कीं, निज इच्छा श्रवसार ॥ है निरुक्ति भूषन वहै, रूप जसवंत निहार ॥ १ ॥

यथाः---

## ॥ दोहा ॥

वहीं किनिष्ठिकाधिष्ठ तब, नृप गनना जसवंत ॥
सार्थक होत अनामिका, अपर अभाव रहंत ॥ १ ॥
सव से छोटी अंगुली का नाम किनिष्ठिका है। उस के समीपवचीं अंगुली का नाम अनामिका रूढि से है। सो यहां अनामिका इस
वचन को किन ने अपनी इच्छा के अनुसार इस अर्थ में जोड़ दिया
है, कि अंगुलियों से गण्यना करने में किनिष्ठिका से प्रारंभ होता है, सो
अति उदार नृपों की गण्यना में किनिष्ठिका के उत्पर राजराजेश्वर का
नाम आता है, फिर आगे गण्यना थक जाती है। वर्चमान काल में राजराजेश्वर जसवंतसिंह के समान अति उदार अन्य राजा न होने से

किनष्टिका से अगली अंगुली पर किसी नृप का नाम नहीं आता हैं, इसलिये यह अंगुली अनामिका है ॥

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

राजराजेश्वर का मानिसंघ नाम इस अभिप्राय से रक्खा गया था, कि मानियों में सिंघ। जिस को निज इच्छानुसार राजराजेश्वर की अर्खत उदारता प्रसंग में लगा दिया है॥

यथावाः---

## ॥ दोहा ॥

विरह दुखित श्रबलान दो, विन श्रपराघ सँताप ॥ हो दोषाकर सत्य शशि, इन चरितन कर श्राप ॥ १ ॥

दोषा नाम रात्रि का है, चंद्रमा रात्रि को करता है, इसिलये चंद्रमा का नाम दोषाकर है। सो यहां दोषाकर इस वचन को किन ने अपनी इच्छानुसार इस अर्थ में लगा दिया है, कि विन अपराध वियोगिनी अवलाओं को दुःख देने से तुम दोष अर्थात् अवगुणों की आकर अर्थात् खान हो॥

यथावाः---

## ॥ दोहा ॥

रूप श्रादि गुन सोंं भरी, तजि के वज वनितांन॥ उद्धव कुबजा वश भये, निर्गुन वहें निदांन॥१॥

सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से रहित होने से ईश्वर का नाम गुणातीत अर्थात् निर्गुण है। सो यहां निर्गुण इस वचन को गोपियों ने अपनी इच्छा के अनुसार इस अर्थ में जोड़ दिया है, कि रूप आदि गुणों की खान राधिका आदि बज वनिताओं को लाग करके कुबरी और दासी ऐसी कुब्जा के वश होने से श्रीकृष्ण गुण शाहकता रहितहें॥ "विरह दुखित " इति । ऐसा उदाहरण मिलने से चंद्रालोककार ने यह लक्षण कहा है—

निरुक्तियोंगतो नाम्नामन्यार्थत्वप्रकल्पनम् ॥

अर्थ-योग से नाम की अन्यार्थ कल्पना सो निरुक्ति अलंकार ॥ इस लच्च की अव्याप्ति बहुतसे उदाहरखों में होती है। यथा:—

॥ मनहर ॥

गंगा की चिरित्र देख भाखें जमराज ऐसे,
एरे चित्रगुप्त मेरे हुकम में कांन दें।
कहें पदमाकर ये नरकन मूंद कर,
बूंद दरवाजन कों तज यह थांन दें॥
देखों इन देवनदी कीने सव देव ऋब,
दूतन बुलायके विदा के वेग पांन दें।
फार डार फरद न राख रोजनामचे को,
खाता खत जान दें रु, वही वहजांन दें॥ ९ ॥

इति पद्माकर कवेः।

हिसान जिलाने की पुस्तक विशेष का नाम नहीं रूढी से हैं।
तहां नहीं शब्द का कोई भी योगार्थ नहीं, सो पद्माकर किन ने
यहां उसी पुस्तक निशेष के निषय में पानी में नहजाने के योग्य है,
पेसा योगार्थ जगा दिया है। सो जहां जिस शब्द का योगार्थ नहीं,
वहीं उस शब्द का योगार्थ जगा देना हमारे मत अन्यार्थ नहीं।
अन्यार्थ तौ नह है, कि एक अर्थ रहते दूसरा अर्थ जगा देना। ऐसे
ही कुनलयानन्द के "वहीं किनिष्ठिकाधिष्ठ" इति। इस उदाहरण में
जान लेना॥
यथानः

॥ मनहर ॥ परम पवित्र हो प्रसिद्ध सर्व प्रथिवी में, कोउन चिरत्र तहां देखिये दिठोनों सो । भनत मुरार हो स्वरूप विश्वपूषन को, े भूषन जिहांन हू को दारद को खोनों सो ॥ वार वार सुकवि सुनार देख्यों ताव दे दे, एक सो स्वभाव सदा दूसरों न होनों सो, दायक अनंद रूप मांनसिंघ जू के नंद, सोनसिंघ तो सों सब न्याय कहें सोनों सो ॥ १ ॥

ज्योतिष शास्त्र की रीति है, कि पूर्वाभाद्रपद नचन्न के दूसरे पाये में जन्म होवे उस बाजक का नाम "सो " अर्थात् ओकार विशिष्ट स-कार आदि में आवे ऐसा होना चाहिये। सो इस प्रथा के अनुसार राव-राजा सोनसिंघ का यह नाम रक्खा गया है। जिस को हम ने साचात् सोने के इत्तांत में जोड़ दिया है। यहां सोना सोने ही के इत्तांत में जोड़ा गया है, इसिबये अन्यार्थ नहीं। चंद्राकोक के अनुगामी कुव-जयानंद आदि भी इस खंडन से खंडित हैं।

इति निरुक्ति प्रकरणम् ॥ ३२ ॥

# ॥ परिकर ॥

यहां परिकर शब्द का अर्थ है उपकरण । लोक में प्रसिद्धि है, कि अमुक का वड़ा परिकर है । कहा है चिंतामिण कोपकार ने "परि करः परिवारे । परिवारः शोभाजनके उपकरणे, छत्रचामराहों"। अर्थ-परिकर परिवार अर्थ में है, परिवार शोभा जनक उपकरण अर्थ में है, जैसे कि राजा के छत्र चामर आदि उपकरण हैं।सो जहां परिकर में चमत्कार का पर्यवसान होवे तहां परिकर अलंकार है।

॥ तोहा ॥ होवत है परिकर जहां, परिकर भूषन भूप ॥

# तुम नींकें निज की दशा, जांनत या की रूप ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

मुरधरपत सत री समँद, भुवि त्राशीष भयांत ॥
किया नरेश कवेशरां, जगपाळक जसवंत ॥ १ ॥
यहां किव कृत वर्णन में किविशें को राजा वनाते हुए राजराजेश्वर के मरुधराधीशत्व आदि उपकरण हैं, जैसे कि राजा के छत्र
चामरादिक लोक उपकरण हैं, सो रोचक होने से अलंकार है ॥
यथाषाः—

#### ॥ दोहा ॥

विसिंह सहोदर इंदु यह, जम की दिस की पांन ॥
पुष्प जु दुच्छ पलास के, हरिह वियोगिनि प्रांन ॥ १ ॥
चंद्र और विष दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, इसिंजये ये सहोदर हैं। मलय मारुत दिख्य दिशा से आता है, दिख्य दिशा जम
की दिशा है। पलाश इच्च विशेष का रूढ नाम है। तहां "पलमश्नातीति पलाशः" पल अर्थात् मांस को खावे वह पलाश; इस व्युप्ति
से मांस मचक का भी खाम होता है, यह योगार्थ लगाया है, इसिंजिये यहां निरुक्ति की संकीर्याता है। उदीपनता से वियोगिनियों के प्राय्य
हर्या दशा में चंद्र के विष सहोदरता, पवन के जम दिशा निवास, पलाश के उक्त अर्थता उपकरख हैं। यहां पेसी शंका न करनी चाहिये, कि
कोप में परिकर शब्द का अर्थ शोभा जनक उपकरख कहा है, सो विष
सहोदरता आदि तो शोभा जनक नहीं; क्योंकि उपलच्चाता से सब
का संग्रह हो जाता है॥ धोरी का यह उदाहरख है—

॥ संवैया ॥

धनु हाथ लियें नृप मान घनी, अवलोकत हो पे कब्रू न कियो । कुरु जीवन कर्ण के त्रागे मुरार, वकार के आपनो वेर लियों ॥ कच द्रोपदी ऐंचनहार दुसासन, को नखतें जु विदार हियो । कत जात कह्यों अत आनँद आज में, जीवत को रत उष्ण पियों ॥ १ ॥

यहां युद्ध में धनुष और सेना दुर्योधन का परिकर है, नृप पद से यहां सेना सहित होना विविचत है। यहां "मानधनी" यह विशेष्य वाचक भी परिकरता अभिप्राय से है। महाराजा भोज से प्रथम के अंथों में परिकर अलंकार नहीं कहा है। धोरी के इस उदाहरण में धनुष सेना आदि का कथन उपकरण विवचा से हैं; न कि उपस्कारक विवचा से। तहां महाराजा भोज ने यह समका, कि यहां "धनुष धा-री, मानधनी और नृप" ये विशेषण रचा करने की योग्यता रूप प्र-तीयमान अर्थ को गर्भ में रखते हैं, सो भीम के पराक्रम का पोषण करते हैं। इस के अनुसार महाराजा ने यह लच्या आज्ञा किया है—

## कियाकारकसंबन्धिसाध्यदृष्टान्तवस्तुषु ॥ कियापदाचुपस्कारमाडुः परिकरं बुधाः ॥ १ ॥

अर्थ-क्रिया कारक संबंधि साध्य और दृष्टान्त वस्तुओं में क्रिया पद आदि उपस्कारक अर्थात् पोषक होवें वहां पंडित लोक परिकर कहते हैं ॥ यहां दृष्टान्त कहने से सिद्ध वस्तु इष्ट है । महाराजा ने अपने सिद्धांतानुसार परिकर नाम का अर्थ किया है, "परितः करोतीति परिकरः"। चारों ओर से अर्थात् भलीभांति से करें । और पोषण करने में रूडि मानी हैं । हमारे मत उपस्कारक वस्तु तो कारण रूप होने से कारण का प्रकार है । जैसे कि घट वनाने में कुलाल, चक, दंड आदि । सो इस का तो हेतु अलंकार में अंतर्भाव है । अलंकारांतर होने को योग्य नहीं । कोषकार ने उपकरण का उदाहरण अत्र चामरादि वताया है, सो राजा के छत्र चामरादि किसी प्रकार से राजापन के कारण नहीं । रसगंगाधरकार कहता है, कि हेतु अलंकार में ज्यंग्य की आव-रयकता नहीं, और यहां है । सो ज्यंग्य अठ्यंग्य से अलंकारांतर नहीं

होता। "मुरधरपत" इति । इस उक्त उदाहरण में मरुधराधीशत उक्त उदारता का हेतु नहीं । मरुधराधीश तो अन्य जाति के च्रित्री भी हुए हैं, उन की ऐसी उदारता कब प्रसिद्ध है ? ऐसे ही दूसरे विशेषण भी उपकरण रूप हैं । न कि उपस्कारक रूप । "विषहि सहोदर" इति । इस उक्त उदाहरण में वियोगिनी के उदीपनता में चंद्र की विष सहोदरता, पवन का जम दिशा निवास और उक्त रीति से पजाश इच की मांस भचकता हेतु रूप नहीं हैं। काज्यप्रकाश गत कारिकाकार भी महाराजा का अनुसारी है । इन्हों ने, इस विषय में विशेषण की सा-भिप्रायता और घोरी के उक्त उदाहरण में उपकरण समुदाय है, जिस से अम कर इस अलंकार में अनेक विशेषणों के होने की आवश्यकता समभ कर यह जच्चण कहा है—

## विशेषणैर्यत्साकृतैरुक्तिः परिकरस्तु सः ॥

अर्थ-जो अभिप्राय सहित विशेषगों करके उक्ति सो परिकर।। यहां अनेक विशेषणों की आवश्यकता वताने के लिये कारिकाकार ने जचण में " विशेषणैः" ऐसा बहुवचन कहा है। सर्वस्वकारादि काव्य-प्रकाश के अनुसारी हैं। सर्वस्वकार कहता है, कि विशेषग्रों की साभि-प्रायता तो यह है, कि प्रतीयमान अर्थ को गर्भ में रखना। इसीलिये प्रसाद गुखवाला गंभीर पद होने से यह ध्वनि का विषय नहीं। इस कथन से सर्वस्वकार का अभिप्राय यह है, कि यहां ठ्यंग्य गूढ न होने से गुर्गाभृत है, प्रधान नहीं। झोर सर्वस्वकार कहता है, कि ऐसी स्थि-ति होने पर प्रतीयमान अंश वाच्य के मुख की ओर देखने से परिकर नाम की सार्थकता है, अर्थात् व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का पोषक है। इन्हों ने भी "परितः करोतीति परिकरः" चारों तर्फ से करे वह परिकर । ऐसा श्चर्थ करके नाम की संगति की है, कि यह **ज्यंग्यार्थ वाच्यार्थका पोष**-ण करता है। इस अखंकार में अनेक विशेषणों की आवश्यकता अंगी-कार करनेवालों के लिये चारों ज्ञोर से पोषण करना, यह नामार्थ स्पष्ट होता है। त्रोर सर्वस्वकार ने यही उदाहरसा दिया है "धनु हाथ लियें नृप मान धनी" इति । यहां इन के लच्चण की संगति इस रीति से है, कि यहां "घनु धारण, मान धनी और नृप" ये विशेषण रचा करने की यो-

ग्यता रूप प्रतीयमान अर्थ को गर्भ में रखते हैं। भीम की इस उक्ति में वाच्यार्थ ती यह है, कि ऐसे दुर्योधन के साम्हने में ने जीते हुए दुःशासन का रुधिर पिया। सो उक्त अतीयमान अर्थ का इस वाच्यार्थ के मख की ओर देखना तौ यह है, कि भीम के पराक्रम रूप वाच्यार्थ का वह पोषण करता है। और सर्वस्वकार कहता है, कि साहित्य शास्त्र में अपुष्टार्थदोष माना गया है, उस की निवृत्ति के लिये अर्थ को पुष्ट क-रने का अंगीकार किया गया है। सो तो एक विशेषण से भी हो जा-ता है, तथापि वहां बहुत विशेषग्रों का धरना चमत्कार है, इसलिये उस की अलंकारों में गणना की गई है। काव्यप्रदीपकार कहता है. कि हम तौ ऐसा विचार कर सकते हैं, कि साभित्राय एक विशेषण के होने में भी अलंकारता उचित है; क्योंकि व्यर्थ विशेषण होवे तहां अपुटार्थदोष होता है, इसलिये अपुटार्थता विरह की तौ निर्विशेषग्राता में भी सिद्धि है, इस रीति से साभिप्राय विशेषण अलंकार है। और रसगंगाधरकार भी कहता है, कि एक विशेषण हो, अथवा अनेक विशेषण हों, विशेषण मृलक चमस्कार विलचण नहीं; सुंदर हो करके उपस्कारक होवे वह अलंकार है। और चमत्कार के अपकर्ष का अभाव दोषाभाव है. ये दोनों धर्म भिन्न भिन्न हैं. सो कहीं दोषाभावता और अलंकारता एक विषय में वन जावें तौ क्या हानि है ? सो काव्यप्र-दीप और रसगंगाधरकार का यह कहना तो समीचीन है; परंतु परिकर अलंकार का स्वरूप साभिप्राय विशेषण नहीं। इस अलंकार का साचात स्वरूप समभने में समस्त प्राचीनों की भूल है। श्रीर प्राचीनों ने विशेषण का नियम किया सो भी समीचीन नहीं: क्योंकि परिकर रूप विशेष्य से भी परिकर अलंकार होने में कुछ बाध नहीं। सो प्राचीनों के माने हुए परिकरांकुर अलंकार के प्रसंग में अंतर्भावाकृति में स्पष्ट हो जायगा ॥ और विशेषण की साभित्रायता तौ व्यंग्य का विषय है ॥

इति परिकर प्रकरणम् ॥ ३३ ॥

# ॥ परिगाम ॥

——※——

निज स्थिति का अन्यथा भाव परिणाम है। कहा है चिंतामि एकोषकार ने "परिणामः प्रकृतेरन्यथाभावे" प्रकृति का अन्यथा भाव
अर्थात् वदल जाना उस को परिणाम कहते हैं। प्रकृति तो स्वभाव है।
कहा है चिंतामाि कोषकार ने "स्वभावः प्रकृतो "। यहां स्वभाव शब्द का
अर्थ है निज स्थित । जैसा मृत्तिका का परिणाम घट होता है। मृत्तिका
अपना आकार त्याग कर कंबुधीवादि आकार को पाती है, और अपनी
मृत्तिका जाित को कोड़ कर घट जाित को पाती है इत्यादि । ऐसे
अवस्थांतर को सांख्य शास्त्र में परिणाम माना है। उस की छाया से
धोरी ने परिणाम अलंकार का अंगीकार किया है ॥

## ॥ दोहा ॥

परिणाम सु परिणाम है, भूपति प्रसिध प्रमाव ॥ <sub>यथाः—</sub>

रीक्त करे जसवंत तुम, रंकन हू कीं राव ॥ रंक का राव होना अवस्थांतर है ॥ यथावाः—

## ॥ दोहा ॥

तुव ऋरि नारिन के लिये, सुन जसवंत महीप ॥ धुरवा होवत जवनिका, वन ऋोषधियां दीप ॥ ९ ॥

यहां धुरवा का जवनिका होना, वन औषधी का दीप होना अन् वस्थांतर है। यहां ऐसी शंका न करनी चाहिये, कि शास्त्रीय परिगाम का उदाहरण तो यह है, कि मृत्तिका से घट होना। सो वहां तो प्रथम मृत्तिका का स्वरूप और था, घट का स्वरूप और हुआ; प्रथम मृत्तिका में जलादि धारण कार्य नहीं था, घट होने से हुआ; यह अवस्थांतर हुआ है। यहां तो धुरवा पहिले भी आच्छादन करते थे, वन औपधी पहिले भी प्रकाश करती थी। वैसे ही राजराजेश्वर के शत्रु स्त्रियों की वनवास दशा में धुरवा और वन औषधी उक्त कार्य करती हैं। यहां अवस्थांतर कैसे ? क्योंकि जवनिका का कार्य पर्दे योग्य का पर्दा करना है। दीपक का कार्य वस्तु देखने की अपेचावाले को वस्तु का दिखाना है। सो प्रथम निर्जन स्थान में धुरवा, गिरि शृंग इचात्र को आच्छादन करते थे, परंतु किसी पर्दे योग्य का पर्दा न करने से जवनिका न थे। वन औषधी गिरि इचादिकों को प्रकाशित करती थी, परंतु किसी देखने की अपेचावाले को न दिखाने से दीपक न थी। उक्त समय में ऐसा होने से जवनिका और दीपक हुई हैं। इस रीति से पहिले इन की जवनिका और दीपक दशा न थी, किंतु धुरवा और औषधी दशा थी। इस रीति से यहां अवस्थांतर अनुभव सिद्ध है॥ यथावाः—

#### ॥ मनहर ॥

श्रायो प्रांन पित रात श्रनठां विताय बैठी, भौंहन चढ़ाय रंगी सुंदर सुहाग की। बातन बनाय पख़ी प्यारी के चरन श्राय, बल सों बिपाय बैल बिब रात दाग की। बूट गयो मांन लागी श्राप ही सँवारन कों, खिरकी सुकवि मितराम पिय पाग की॥ रिस ही के श्रांसू भये श्रांखन में श्रानँद के, रोस की ललाई सो ललाई श्रनुराग की॥ १॥

इति रसराज यंथे॥

. यहां आंसू और आनन की अरुखिमा रीस रोप के अनुभाव थे, सो ही आनंद और अनुराग के अनुभाव हो गये॥ यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

पंक पत्यों लें ढिंग धत्यों, कत्यों जु त्राप समांन ॥ कीट कहां लों विसरि है, त्रलि कुल को त्रासांन ॥ ९ ॥ लोक प्रसिद्ध है, कि भ्रमर कीट को श्रमर वना लेता है। यहां भ्रप्रस्तुतप्रशंसा की संकीर्णता है॥ यथावाः—

#### ॥ मनहर ॥

नवल नवाब खानखाना तुव शत्रु वधू, भाजि चढ़ी ऐसे गिरि ऊंची ऊंची डांग के। इंदु आरसी कों गिह आनन विलोकत है, तोरत है तामरस गगन की गांग के।। परसत पोंन वे विमांन चारु चामर के, अभ्र अन्हवैया उन्ह सुकुमार आंग के। कबहूक कांनन कों तरिन तरोंना होत, कबहूक तारा गन मोती होत मांग के॥ १॥

इस उदाहरख में अतिश्योक्ति की संकीर्खता है। यथावाः—

## ॥ दोहा ॥

चपल जती मूरख विबुध, भये असंत हु संत ॥ हिंसक भये दयालु तुव, राज करत जसवंत ॥ 9 ॥ यहां मन की द्वित का परिणाम है। पूर्व उदाहरण में साधर्म्य परिणाम है। यहां वैधर्म्य परिणाम है। यथावाः—

#### ॥ संवैया ॥

घन घोर तें मोर ज्यों मोद हुतों जु, सुतौंऽव जवासे की रीत लई । चित चंद चकोर ज्यों चाहत हों, तित कोंंलन त्यों कुम्हलाय गई॥

<sup>•</sup> गंगा। † अग। ‡ कुस्डच।

लिख फूलन फूलती देह मुरार, उठें त्रब सूलसी हूल दई। वह ठोर किशोर तिहारे विना, सिगरी विघ त्रीर की त्रीर भई॥ १॥

श्राचार्य दंडी, महाराजा भोज, प्रकाशकारादिकों ने तो परिणाम श्रवंकार जुदा नहीं कहा है। सर्वस्वकारादि ने परिणाम श्रवंकार भी कहा है। सर्वस्वकार का यह सिखांत है, कि अप्रकृत प्रकृत का रंजन मात्र करे तहां तो रूपक श्रवंकार है। और अप्रकृत प्रकृत का उपयो-गी होवें तहां परिणाम श्रवंकार है। इस व्यवस्थानुसार सर्वस्वकार ने परिणाम का यह बच्चण कहा है—

## आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः ॥

अर्थ- आरोप्यमास की प्रकृतोपयोगिता में परिसाम असंकार है। विमर्शनीकार स्पष्ट करता है, कि एक वस्तु तौ उचित होती है, और एक वस्तु उपयोगी होती है। उचित तो वह है, कि सिद्ध भये हुए की पोषक होवे। श्रीर उपयोगी वह है, कि प्रकृत अर्थ की सिद्धि में साधक होवें। जैसे अनन्व-य असंकार में "इन्दु इन्दु इव" यहां "इन्दु चन्द्र इव" ऐसा कहने में भी अनन्वय सिद्ध हो जाता है, इसलिये अनन्वय की सिद्धि में शब्द एकता की उपयोगिता नहीं; तथापि अनन्वय में भी अर्थ की एकता है। जैसे "इन्दु इन्दु इव" ऐसी शब्द की एकता होने में अर्थ की सगमता होती है, यहां यही पोषकता है, इसलिये यहां शब्द की एकता उचित रूप है ॥ और लाटानुप्रास में शब्द की एकता उपयोगी है: क्योंकि शब्द की एकता विना बाटानुप्रास सिद्ध नहीं होता। जैसे परंपरित रूपक में दूसरा रूपक न करें, तो भी प्रथम रूपक की असि-द्धि नहीं; परंतु दूसरा रूपक प्रथम रूपक का पोषक होता है, इसलिये वह उचित रूप है। सो किया करने में आरोप्यमाण की उचितता होने वहां रूपक है. और उपयोगिता होने नहां परिणाम है ॥ ऋम से यथाः—

मुख शशि देत अनंद।

यहां आनंद दान किया में आरोप्यमाय शशि के विना भी मुख स्वयं समर्थ है, तहां मुख में शशि का आरोप करने में उचितता मात्र है।

## मुख शशि हरत ऋँधार ॥

यहां अंधकार हरण किया में शिश के आरोप विना मुख स्वयं समर्थ नहीं, इसलिये शिश उपयोगी है। हमारे मत घोरी के नामार्थीनुसार रूपक और परिणाम का स्वरूप अखंत विज्ञचला है, उक्त विज्ञचलात वताना तो प्राचीनों की भूल है। और चित्रमीमांसाकार कहता है, कि रूपक में प्रकृत अप्रकृत रूपवाला होता है। परिणाम में अप्रकृत प्रकृत रूपवाला होता है। परिणाम में अप्रकृत प्रकृत रूपवाला होता है। सो हमारे मत यह किंचिद्धिलच्चला भी अलंकारांतर की साधक नहीं; किंतु प्रकारांतर की साधक है। जैसे कि विपरीतापमा उपमा का प्रकार है। सर्वस्वकार का यह सिद्धांत है, कि प्रकृत अप्रकृत होने पर अप्रकृत का कार्य करता है। यह उन के लच्च से भी स्पष्ट है। यहां आरोप्यमाण की प्रकृतोपयोगिता यही है, कि प्रकृत को आरोप्यमाण सिद्ध करें। और प्रकृत का आरोप्यमाण होना जब ही सिद्ध होता है, कि प्रकृत आरोप्यमाण का कार्य करें॥ यथा:—

## ॥ चौपाई ॥

रघुवर जब सुरसिर तट त्राया, गृह नाविक निज नाव तराया। तहां सुमित्रा सुत मित्राई, त्रातर किय उपकार महाई॥ १॥

नाव के किराये को आतर कहते हैं। सर्वस्वकार ने इस उदाहर रण में अपने सिखांत को इस रीति से घटाया है, कि यहां प्रकृत अर्थात् प्रकरण स्थित तो गुह के साथ लक्ष्मण की मित्रता है, सो अप्रकृत आतर हो गई, अर्थात् लक्ष्मण की मित्रता नाव का किराया हो गई। लक्ष्मण की मित्रता से ही गुह ने राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा के पार कर दिया। यहां तिराना आतर का कार्य है, सो लक्ष्मण

की मित्रता आतर होने पर उस ने आतर का कार्य किया है। और चंद्रालोककार का यह सिद्धांत है, कि प्रकृत अप्रकृत होने पर अप्रकृत प्रकृत का कार्य करता है। इस व्यवस्थानुसार चंद्रालोक का यह लच्चण है—

## परिणामः कियार्थश्चेदिषयी विषयात्मना ॥

अर्थ-जो विषयी अर्थात् अप्रकृत विषयात्मना अर्थात् प्रकृत आ-रमता से कियार्थ अर्थात् किया करनेवाला होवे वह परिणाम ॥ तात्पर्थ यह है, कि अप्रकृत प्रकृत का कार्य करें। सो चंद्राबोक पथ गाभी कु-वलयानंदकार ने उक्त उदाहरण में अपना सिद्धांत इस रीति से घटाया है. कि लच्मग़ की मित्रता का आतर अवस्थांतर है. सो वह आतर गृह को मोचादि देने रूप कार्य में समर्थ हुआ; यह कार्य तो पूर्वावस्था रूप प्रकृत लच्मण की मित्रता का है। हमारे मत ये नियम भी समी-चीन नहीं; क्योंकि वस्तु अवस्थांतर पाने पर कहीं अवस्थांतर का कार्य करती है, और कहीं अपनी पूर्वावस्था का भी कार्य करती है। जैसे सुवर्षा भस्म सुवर्षा का अवस्थांतर है, सो उस को कोई पूजन में म-हादेव के जगावें तो वह भस्म रूप अवस्थांतर का कार्य करती है। और वह भस्म किसी रोगी को खिलाई जाय तौ वल वीर्य वढ़ाना इत्यादि सुवर्ण रूप पूर्वावस्था का कार्य करती है। "धुरवा होवत जवनि-का, वन ओषधियां दीप "। इस उक्त उदाहरण में धुरवा और श्रीपधी आच्छादन और प्रकाश ती अपनी पूर्वावस्था का ही कार्य करती हैं॥ यथावाः---

## ॥ दोहा ॥

कहूं जाहु नांहीं मिटें, जो विधि लिख्यों खलार ॥ श्रंकुश मय करि कुंभ कुच, भणे तहीं नख मार ॥ १ ॥ इति इंद सहश्रत्याम् ॥

यहां च्रत पाने रूपें धर्म दोनों अवस्थाओं में एक है। ओर प्रा-चीनों ने परिएाम में प्रकृत अप्रकृत होने का नियम किया सो भी समी-चीन नहीं; क्योंकि "अंकुश् भय करि कुंभ कुच भये" यहां वर्णनीयता से प्रकृत कुच हैं, करि कुंभ अप्रकृत हैं, इसिंबेये यहां अप्रकृत का प्रकृत होना है। "घन घोर तें मोर ज्यों मोद हुतों" इति। यहां नायक प्रति नायिका के विरह निवेदन में पूर्वावस्था और उत्तरावस्था दोनों वर्णनीय होने से प्रकृत हैं, इसिंबेये प्रकृत का अवस्थांतर भी प्रकृत है।

#### ॥ मनहर ॥

जम कहें घाता सों न राचे जम लोक कोज, ऐसो अधिकार भूठों केंसे लीजियत हैं। पापिन कों नरक रचे ते सब सूने होत, तिनहीं कों पुन्य लोक वास दीजियत हैं। अधम विकारी नर कूकर औं सूकर से, जिनहीं के अंग नैंक वार मीजियत हैं। सुर कीजियत एक हिर कीजियत एक, हर कीजियत एक हिर कीजियत है।। १॥

इति त्रिवेखी कवेः।

यहां प्रकृत तो गंगा है, पातकी और देवता आदि दोनों अप्रकृत हैं, इसिलये यहां अप्रकृतों का अप्रकृत होना है। यह प्राचीनों का
परिश्रम परिणाम को रूपक से टलाने के लिये है सो भूल हैं; क्योंकि
परिणाम का स्वरूप अवस्थांतर है। और वच्यमाण रूपक का स्वरूप किसी
के रूप जैसा रूप वनाना है, सो तो अलंत विलच्चण ही है। प्राचीनों
ने इन अलंकारों का साचात् स्वरूप समका नहीं। और प्राचीनों
ने परिणाम में विषय विषयी भाव, अर्थात् आरोप्य का स्थान और
आरोप्यमाण कहा, सो भी मूल है; क्योंकि अवस्थांतर में विषय विषयी
भाव है नहीं। विषय विषयी भाव के अम विना भी अवस्थांतर होता
है। "धन घोर तें मोर ज्यों मोद हुतों" इति। यहां विषय विषयी भाव
नहीं है। अलंकारोदाहरणकार का यह लच्चण उटाहरण है—

उपमानोपमेययोरन्यतरत्वेन परिणतौ परिणामः॥ अर्थ-उपमान और उपमेय का अन्यतरत्वेन अर्थात् एक का दूसरे के रूप से परिखाम होवे तहां परिखाम अलंकार है। कम से यथा--

॥ छप्पय ॥

है तरंग भ्रुव मंग शब्द मीषण उत्तरंती,
तुरा सिथिल वसन जु समांन फेन सु करसंती।
पग पग प्रति वस वेग गिरत उठत जु अवि आवत,
अभित विहग अवली विसाल कांची रव राजत।
पति सह सपिल संगम हु को कर अनुभव कवि वर किह्य,
संभोग अन्यदुखिता जु तिय सिरत रूप परिणित लिह्य १॥
वहां उपमेय नायिका का उपमान नदी रूप से अवस्थांतर है।

॥ दोहा ॥

पंकज परिणाति कर चरण, मुख सुधांशु परिणाम ॥
यहां उपमान पंकज और सुधांशु का उपमेय कर चरण और
मुख रूप से अवस्थांतर है ॥
यथावाः—

दोहा ॥ राहु त्रास भय सों ससी, भी तुव त्रानन नार । यातें भये चकोर चख, पिय के कहत मुरार ॥ १ ॥

इन्हों ने प्रकृत श्रीर अप्रकृत दोनों का अवस्थांतर होना कहा, सो तो समीचीन है, परंतु उपमेयोपमान भाव का नियम करना भूल है; क्योंकि रंक का राव होना, चपल का जती होना इत्यादि में साधर्म्य न होने से उपमेयोपमान भाव नहीं, प्रत्युत वैधर्म्य है। ऐसे उदाहरणों में इन के लच्चण की अव्याप्ति होती है। इन्हों ने लभ्य उदाहरणों से अम कर उक्त लच्चण निर्माण किया है। साहित्यदर्भण की रामचरण कृत प्रकाशिका विवृति में कहा है, कि परिणाम दें बहुधा "भवति करोति" अर्थ-वाले धातुओं का प्रयोग होता है, तो समीचीन है। उत्येचा के योतक "मनु" इत्यादि, उपमा के वाचक "इव" इत्यादि, संदेह के वाचक "किम्" इत्यादि, विकल्प के वाचक "वा" इत्यादि हैं। जैसे परिणाम के वाचक थे हैं॥ यथा:-

#### ॥ मनहर ॥

जंग जुस्तों साह श्रवरंग सों उजीनी जाय,
भूष जसवंत जू उमंग धार मन में ।
कर करवार तें उचार मार मार राज्द,
डार दीन्हे तुरत तुखार श्रिर गन में ।
भनत मुरार धूलि जाल श्रंधकार ततें,
नेंन श्रावरन भी श्रपार वही कन में ।
नर हय हाथिन के शोखित की स्रोत तिन्हें,
होत मयी श्रम्न उदोत महारन में ॥ १ ॥

यहां "धूलि जाल अधकार " इस जगह परिखाम वाचक शब्द न होने से रूपक बुद्धि होती है। और शोखित के खोत के लिये परिखा-म वाचक " होत भयो " यह शब्द होने से परिखाम बुद्धि होती है।

इति परिणाम प्रकरणम् ॥ ३४ ॥

# परिसंख्या ॥

तंख्या गराना को कहते हैं। गराना का यह स्वभाव प्रतिस्त्र है, कि जिस विषय में जिन की गराना की जाती है, उन में उस विषय का नियम हो जाता है। जैसे युधिष्ठिर खादि पांच पांडव हैं। यहां युधिष्ठिर खादि पांच पांडव हैं। यहां युधिष्ठिर खादि पांच करके गिनने से पांडुपुत्रता का युधिष्ठिर खादि पांचों में नियम हो जाता है, तब खन्यत्र वर्जन अर्थ सिन्ध है, कि छठे में पांडुपुत्रता नहीं। "पिर" उपसर्ग का यहां अर्थ हैं वर्जन। कहा है चिंतामिश्री के कार ने "पिर वर्जने"। पिरसंख्या इस युव्द ससुवाय का अर्थ है वर्जनवाली संस्था। यहां अपने खाक्षय में वर्जन करने में रूढि है। लोक संख्या तो विषय का अन्यत्र वर्जन करके अपने आश्रय में नियम करती हैं। और यह संख्या अपने आश्रय य में भी उस विषय का वर्जन करती है।

## ॥ दोहां ॥

संख्या त्राश्रय मांभ भी, वर्जित व्हें वह वात । परिसंख्या भूषन वहां, मांनत मरुधर नाथ ॥ १ ॥

यथाः---

#### ॥ मनहर ॥

छीन तन वारे हैं मतंग मद मत्त जहां, मांगत निहारी है पपीहन की पंत को । कुटिल मयंक वार श्रंगना में व्याज वस्यों, दोष श्रंगीकार काव्य रासक श्रतंत को । धूजन ध्यजा में मुंह मिलन तिया के कुच, श्रंग छेद श्रंगना दिखावें गज दंत को । चोरी मन की है नांहीं नवल किशोरी मुख, श्राज श्रवनी में राज राजे जसवंत को ॥ १ ॥

यहां मद मत मतंगों में चीएता कहने से ह्यादि अन्य जातियों में और मद रहित हाथियों में चीएता का वर्जन है। परंतु वर्जनीय चीएता दृष्ण रूप विवचित है, उस का तौ मद मत मतंगों में भी
वर्जन है; क्योंकि मद मत मतंगों में चुधा दोष रूप चीएता नहीं है,
किंतु मद स्वभाव जन्य चीएता है। जैसे कि नायिका के उदर और
किट में यौवन जनित चीएता होती है। इस रीति से अन्यत्र वर्जन
की हुई चीएता का, संख्या के आश्रय मतंगों में भी वर्जन है। ऐसे ही
चातक पिंचों में मांगना कहने से मनुष्यादि अन्य जातियों में मांगने
का वर्जन है, परंतु वर्जनीय मांगना दृष्ण रूप विविचत है, उस का
तो चातकों में भी वर्जन है; क्योंकि चातकों में भी दरिद्र दोप रूप
मांगना नहीं है, किंतु एक बत निमित्तक गुए रूप है। इस रीति से
अन्यत्र वर्जन किये हुए मांगने का संख्या के आश्रय चातकों में भी
वर्जन है। इस प्रकार अन्यत्र भी घटा खीजियो।

॥ दोहा ॥

देखे दंड जतीन के, हरिनन कों वनवास ॥
न्य जसवँत के राज कों, प्रथिवी प्रसिध प्रकास ॥ १ ॥
यहां दंड और वनवास हैं, वे दोष रूप नहीं। यहां दंड शब्द में
स्ठेप हैं। अपराध के वदले में दिया जाय वह दंड, और हात में रखने
की खकड़ी।

यथावाः---

॥ चौपाई॥ सँन्यासी गन कनक विहीना, ऋहि में रसना भोग न चीना॥ तसी नांहिं काव्य रचना में, धन्य राज्य जसवंत धरा में॥ १॥

यहां संन्यासी में कनक हीनता दोष रूप नहीं है, अत्युत गुरा रूप है। सपों में रसना भोग हीनता दरिद्र दोष रूप नहीं है; क्योंकि वे स्वभाव से पवनाहारी असिद्ध हैं। काव्य रचना में अनुप्ति दोष रूप नहीं है। यथावा:—

॥ बोहा ॥

भय परलोक हि को भजत, तृष्णा मोत्त हि काज ॥

मेघ मदन ही घरत घनु, नृप जसवँत के राज ॥ १ ॥

यहां परलोक संबंधी मय और मोच संबंधी तृष्णा दोष रूप
नहीं हैं, और ऐसे ही मेघ और मदन का धनुष धारण दोष रूप नहीं
है, अत्युत गुण रूप है। यहां उत्तरार्थ में परिसंख्या माला है। परि-संख्या में अन्यत्र निषेष होने से आचेप का अंश, और प्रतिपादित वा-स्तत्र में न होने से आभास का अंश ये दोनों हैं, परंतु इस अलंकार का स्वरूप तो स्वाश्रय में भी वर्जन करती हुई संख्या है, सो यह च-परेती का ऐसा उदाहरण है—

## ॥ दोहा ॥

## स्नेह हानि दीपक हि में, नृप जसवँत के राज।

यहां नामार्थ की संगति इस रीति से हैं, कि एक दीपक जाति में केह हानि कहने से अन्यत्र केह हानि वर्जन करती हुई संख्या ने अपने आश्रय दीप जाति में भी दोष रूप अनुराग हानि का वर्जन किया है; क्योंकि दीपक में भी तेल हानि है, अनुराग हानि नहीं। क्लेह शब्द के दो अर्थ हैं, तेल और अनुराग। इस अर्लकार के साचात् स्वरूप को प्राचीनों ने नहीं सममा है। तब "कही हुई वस्तु, वैसी अन्य वस्तु के वर्जन के लिये हो जावे वह परिसंख्या अर्लकार" ऐसा समभते हुए काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने यह लच्च कहा है—

## किंचित्पृष्टमपृष्टं वा कथितं यत्प्रकल्पते। तादृगन्यन्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता॥ १॥

अर्थ-जो कुछ पूछने से कही हुई, अथवा विना पूछने से कही हुई वस्तु, वैसी अन्य वस्तु के वजने के लिये प्रकल्पते अर्थात् हो जावे वह परिसंख्या स्मरण की गई ॥ उक्त उदाहरण में इन के लच्चा की संगति इस रीति से है, कि यहां दीपक में कही हुई स्नेह हानि अन्य वस्तु में स्नेह हानि वर्जन के लिये हो गई है, सो यह विषय तो आर्थ आचेप अलंकार का है। और पूछने से, विना पूछने से, यह विभाग अस्यंत अरमणीय है ॥ "एक वस्नु का एक स्थल में निषेध करके अन्य स्थल में निषमन करना वह परिसंख्या अलंकार" ऐसा सममते हुए चन्द्रालोककार ने यह लच्चण कहा है—

## परिसंख्या निषिध्येकमेकस्मिन्वस्तुयन्त्रणम् ॥

अर्थ-एक का निषेध करके एक में वस्तु का यन्त्रण अर्थात् नि-यमन करना परिसंख्या अर्लकार है ॥ चन्द्रालोककार ने यही उदाहरण दिया है—

## ॥ दोहा ॥

दीप मांहिं चय नेह को, मन सगनोनिन नांहिं॥ इस उदाइरख में इन के चचल की संगति इस रीति से है, कि यहां नायिकाओं के मनों में स्नेह चय का निषेध करके दीपकों में नियमन किया है, सो यह विषय तौ नियम अखंकार का है। इन प्राचीनों से अपने अपने बच्चानुसार परिसंख्या नाम का कुछ भी अर्थ नहीं हुआ है; इस से यह सिद्ध है, कि महाराजा भोज के मतानुसार प्राचीनों ने यहां परिसंख्या नाम रूढ समका है। महाराजा ने अर्वाकारों में रूढ नाम होने का भी अंगीकार किया है। इस का प्रमाण प्रथम बिख आये हैं। इस दिशा दर्शन से अन्यत्र भी ऐसा जान बीजियो।

## इति परिसंख्या प्रकरणम् ॥ ३५ ॥

# ॥ पर्याय ॥

पर्याय शब्द का अर्थ है अनुक्रम अर्थात् वारी। कहा है चिंता-मिण्यकोषकार ने "पर्यायः अनुक्रमे, वारीति भाषायाम् "। पर्याय के दो स्व रूप हैं। वारी से एक वस्तु अनेक का संबंध करे, और अनेक एक का संबंध करे।

॥ दोहा ॥

एक अनेकन मांभ वा, एकहि मांभ अनेक ॥ संवंधित पर्याय तैं, पर्याय ज्ञ रूप पेख ॥ १ ॥ संवंधित अर्थात् संवंधवाला होवे।

कम से यथाः—

॥ मनहर ॥

वाजे लू मुरार जवें बाजे बाजे द्योस नर, प्यासे मर जाते ऋतु ग्रीषम की लाय में। ऐसो मरु देश ता के मध्य जोधनय तहां, वीते वर्ष च्यार सौ दुमार हाय त्राय में॥ जग सब जानी प्रजा पालन की परावधी, भूप जसवंत इस ऋाप के उपाय में। पांनी काज ऋातों नैंन पांनी पनिहारिन के, पखों रहें पांनी पनिहारिन के पाय में॥ १॥

यहां पनिहारियों के पैरों में पानी पड़ा रहता है, इस कथन का तात्पर्य यह है, कि पहिले कूपों से खींच कर ख्रियां पानी लाती थीं। अब राजराजेश्वर जसवंतिसंह ने जहां तहां सरोवर वना दिये हैं, इस-लिये पानी में पैर रख कर पानी भर लाती हैं। यहां एक ही पानी का पहिले जोधनगर की पनिहारियों के नेत्रों में संबंध था, सो छोड़ कर अब उन पनिहारियों के पैरों में संबंध हुआ, सो एक पानी का वारी से अनेकों के साथ संबंध हैं॥

॥ सवेगा ॥
ठांन अजा के हुते तिंह ठौर,
बँघे गज लाग रह्यों मद की भर।
मूसल को रव होतों तहां धुनि,
नोवत कांनन आनंद को भर॥
मूषक मूषिका दौरत थे तित,
दास औ दासिका शासन कों घर,
और तें और दशा बहु गेह की,
रीभ करी जसवंत नरेश्वर॥ १॥

यहां अजा और गजादि अनेकों ने वारी से एक भवन का संबंध किया है। यहां परिखाम की संकीर्याता है। कम अलंकार में तो सोपान परंपरा न्याय से कम का अंगीकार है। यहां तो कम वारी रूप विवक्तित है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का पहिले पर्याय का यह लच्चा है:—

एकं क्रमेणानेकस्मिन्पर्यायः॥ अर्थ-कम से एक अनेक में वह पर्याय॥ दूसरे का यह ल-चण हैं—

## श्रन्यस्ततोऽन्यथा ॥

अर्थ-द्सरा उस से अन्यथा अर्थात् उलटा है, अर्थात् क्रम से अनेक एक में ॥ काव्यप्रकाशकार दोनों के दो दो प्रकार मानता हुआ इति में लिखता है, कि एक वस्तु क्रम से अनेक में होवे, अथवा की जावे वह पर्याय ॥ पर्याय के हो जाने में तो काव्यप्रकाशकार ने "सिंधु हृदय हर कंठ में " इति । ऐसे ही उदाहरण दिये हैं । और किया जाने का यह उदाहरण दिया है—

॥ दोहा ॥

कोस्तुम भूषण में हुतों, एक रस जु मन जांन ॥
प्रिया अधर में एक रस, कस्बों काम बलवांन ॥ १ ॥
हमारे मत हो जावे, किया जावे, ये तो उदाहरणांतर हैं। इन को
प्रकारांतर मानना, भूख है। सर्वस्वकारादि काव्यप्रकाश के अनुसारी हैं।

इति पर्याय प्रकरणम् ॥ ३६ ॥

# ॥ पर्यायोक्ति ॥

पर्याय शब्द का अर्थ है प्रकार । कहा है चिंतामिशकोषकार ने "पर्यायः प्रकारे"। पर्यायोक्ति इस शब्द समुदाय का अर्थ है पर्याय से कह-ना।पर्याय शब्द के स्वारस्य से यह अनुभवसिद्ध है, कि दूसरे प्रकार से कह-ना।सो ही स्पष्ट करते हुए वेदव्यास भगवान् ने यह सच्चा आज्ञा किया है-

पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते ॥ अर्थ-जो अन्य प्रकार से कहा जाता है सो पर्यायोक्त ॥ ॥ होहा ॥

है उक्ती पर्याय की, पर्यायोक्ति सु भूप ॥ वेदव्यास भगवान किय, या की स्पष्ट स्वरूप ॥ १ ॥ यथाः—

## ॥ दोहा ॥

जसवँत सेना के सँमुख, जे होये गहि खग्ग ॥ ते सोये सुर मंदिरन, सुर सुंदरि उर लग्ग ॥ १ ॥ यहां शत्रुओं के मरण को उक्त प्रकारांतर से कहा है, सो रम्य होने से अलंकार है।

यथावाः-

॥ दोहा ॥ रही नहीं रहिहों नहीं, तेरों यही स्वभाव ॥ मेरे कर पे पेर धर, जित भावे तित जाव ॥ १ ॥ इति कस्यचित्कवेः।

यहां लच्मी प्रति यह कहना है, कि मेरे हाथ से खर्च हो कर नष्ट हो । जिस को मेरे कर पै पैर धरके पधारो, ऐसे प्रकारांतर से कहा है। यथावाः

#### ॥ सर्वेया ॥

जो धन काज तिहारे न लागत. सो धन है प्रभु तेरो ही चंदन। ं आश्रय जा मध तो अरचा नहिं, तेरी विहार थली समुभें जन॥ वंक कहें गिरिजा वर ज़ तुव, ध्यांन धरे तब धन्य वहें तन । तो चरचा न सभा जिंह मध्य तौ, तेरी सभा है वहै सुखमासन! ॥ १ ॥ इति पितामह कविराज वांकीदासस्य।

यहां छार, श्मशानभूमि श्रीर प्रेतसभा को हरचंदन, हरविहार-स्थली और हरसमा ऐसे प्रकारांतर से कहा है, सो चमत्कारकारी होने से अलंकार है। हमारे मत-

॥ चौपाई ॥

को अपरिह लावण्य सिंघु यह, तरत कमल युग सीतरिस्म सह। कदली कांड मृनाल दंड तहँ, मिजत दुरद कुंभ सोभत जहँ॥ १॥

यहां भी पर्याय से कथन की विवचा करे तो पर्यायोक्ति अलं-कार है ॥ यथावा:-

॥ मनहर ॥

भीम कों दयों हो विष ता दिन वयों हो बीज, लाखा यह भयें ताकों अंकुर लखायों है। चूत क्रीड़ा आदि विसतार पाय वड़ो भयों, द्रोपदी हरन भयें मंजिर सों बायों है॥ मत्स्य गाय घेरी जब पुष्प फल भार मखों, तेंनें ही कुमंत्र जल सींच के वढ़ायों है। विदुर के वचन कुठार तें न कट्यों बच्छ, वाकों फल पाकों भूप तेरी मेट आयों है॥ १॥

इति चारण कुलोज्जव स्वरूपदास साधु छत पांडवयशेंट्रचन्द्रिका अंथे।

यहां धृतराष्ट्र प्रति संजय ने दुर्योधन के मर्रेष को उक्त प्रकारां-तर से कहा है। हमारे मत कथनीय अर्थ को किया से जतलाने का भी उपलच्चिता से पर्यायोक्ति में संग्रह कर लेना उचित है; क्योंकि इस विवचा में तो पर्यायता ही है। और सूच्सता में पर्यवसान होवे वहां सूच्स अलंकार होगा॥

यथाः---

॥ दोहा ॥

कहत नटत रीमत खिजत, हिजत मिजत जीजयात।

भरे भोंन में करत है, नैंनन ही सीं वात ॥ १ ॥ इति विहारीसप्तश्र्याम् ॥

वेदव्यास भगवान् ने अग्निपुराण में बचण मात्र कहे हैं, उदाह-रण नहीं दिखाये हैं, सो मिष अंबकार से अज्ञात आचार्य दंडी ने—

॥ दोहा ॥

मंजु रसाल सु मंजरी, दसत परभ्रत पंत। वारहुं में तुम ह्यां रही, निज इच्छा तिय कंत ॥ १ ॥ इस मिष के उदाहरण में प्रकारांतर से कहना समक्त, इस वि-षय को पर्यायोक्ति जान कर, इस विषय के अनुसार फिर अपनी और से पर्यायोक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह जच्चण निर्माण किया है-

> ऋर्थमिष्टमनाख्याय साचात्तस्येव सिद्धये । यत्प्रकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं तदिष्यते ॥ १ ॥

अर्थ-जो वांछितार्थ को साचात न कह करके उस की ही सि-**द्धि के जिये प्रकारांतर कहना उस को पर्यायोक्त वांछते हैं ॥ दर्ग्डी ने** " मंज़ रसाल सु मंजरी " इति। यही उदाहरख पर्यायोक्ति का दिया है। इस उदाहरण में दगडी के लच्चण की संगति इस रीति से है, कि इस वक्ता सखी का इष्टार्थ तो नायक नायिका का रतोत्सव सिद्ध कराना है, उस को साचातुन कह कर उस की सिद्धि के लिये परमृत रसाल मंजरी खाता है, उस के निवारण के लिये जाती हूं, तुम दोनों यहां स्वे-च्छा से रहो, यह प्रकारांतर कहा है, सो आचार्य की भूल है। पर्यायो-क्ति में इष्ट अर्थ का साचात न कहना नहीं। " जसवँत सेना के सँमुख" इति । यहां श्रारियों का मरण कहना इष्ट है, सो ही "सुर मंदिर सोये" इस पर्याय से कहा है। मरण को सुर मंदिर सोये, कहना असाचात न. हीं। और पर्यायोक्ति में किसी की सिद्धि करना भी नहीं। और इस मिप के उदाहरण में पर्याय से कहना नहीं; क्योंकि दंपति के रतोत्सव सिद्धि कराने का पर्याय "परमृत रसाल मंजरी खाता है, उस के निवारण के लिये में जाती हूं" यह कथन नहीं । घोरी के नामार्थानुसार पर्यायोक्ति और मिष ये दोनों अलंकार अत्यंत विलच्या हैं। महाराजा भोज ने

पर मत से मिष, उक्तिभंगी और अवसर इन तीनों अर्लकारों की पर्या-य नाम से कहा है ॥

> मिषं यदुक्तिमङ्गिर्यावसरो यः स सूरिभिः, निराकाङ्कोऽथ साकाङ्कः पर्याय इति गीयते ॥१॥

अर्थ—जो मिष, जो उक्तिमिङ्ग, जो अवसर सो परिडतों करके पर्याय कहा जाता है। वह निराकाङ्क और साकाङ्क दो प्रकार का है।। मिष का पर्याय है ज्याज। कहा है चिन्तामिश कोषकार ने "मिषं ज्याजे"। और उक्तिमिङ्ग का अर्थ है पर्यायोक्ति। मिङ्ग शब्द का अर्थ है विभाग। कहा है चिन्तामिश कोषकार ने "मिङ्गः भक्ती। मिकः विभागे"। विभाग तो प्रकारांतर है। महाराजा ने "मंजु रसाल सु " इति। यही उदाहरश मिष अलंकार का दिया है। और उक्तिमिङ्ग अर्थात् पर्याप्योक्ति का यह उदाहरश दिया है—

॥चौपाई ॥

हे राजन निहं बोलत रांनी, राजसुता न पढ़ावत वांनी, पथिक मुक्त सुक ऋरिन ऋटारी, लीला करत चित्र प्रति भारी॥ १॥

यहां राजा के आरि नगर की श्न्यता प्रकारांतर से कही गई है। आचार्य दगड़ी ने "मंजु रसाल सु " इति । इस विषय में पर्यायोक्ति आंकार कहा। और महाराजा ने पर्याय नाम से मिष और उक्तिमङ्गि को कह कर "मंजु रसाल सु " इति । यह मिष का और "हे राजन" इति । यह उक्तिमङ्गि का उदाहरण दिया, जिस से इन दोनों को पर्यायोक्ति के प्रकार मानता हुआ चंद्रालोककार ज्याज से इष्ट साधन को पर्यायोक्ति का प्रकार कह कर यह लक्षण कहता है—

पर्यायोक्तं तदप्याहुर्यद्याजेनेष्टसाधनम् ।

अर्थ- जो ज्याज करके इष्ट साधन उस को भी पर्यायोक्त कहते हैं ॥श्रोर चंद्रालोक पथ गामी कुवलयानंदकार ने इस का स्वीकार करके यही उदाहरण दिया है-

#### ॥ दोहा ॥

में देखन कों जात हों, मंजिर रम्य रसाल।
रिहियें इस शुचि कुंज में, तुम दोऊ कक्षु काल॥ १॥
यहां बच्च को इस रीति सेघटाया है, कि नायिका को नायक
के साथ मिला कर रसाल मंजिरी देखने के ज्याज से जाती हुई सखीने
दंपति का स्वेच्छाचार कराने रूप इष्ट साधन किया है, इसलिये पर्या-

योक्ति है। कुवलयानंदकार ने दूसरा यह उदाहरण दिया है-

॥ दोहा ॥

वस्त्र ब्रिपाई गैंद मम, दे त्रखभानु कुमार । यों नीवी मोचत वसहु, मम मन मांभ मुरार ॥ १ ॥

भोज महाराजा से प्राचीन किसी किन ने पर्याय नाम अनेकार्थ वाची होने से मिन, उक्तिभिक्त और अवसर इन तीनों जुदे जुदे
अर्जकारों को एक पर्याय नाम से कहा है, ये पर्यायोक्ति के प्रकार नहीं
हैं। हठ से मिन में पर्याय से कहना ठहरावें तो भी अवसर अर्जकार
में तो इस हठ का प्रवेश भी नहीं होता। प्राचीनों ने इन में पर्यायता होने के
तास्पर्य से इन तीनों अर्जकारों को पर्याय नाम से कहा होने, तब तो अवसर में भी पर्यायता चाहिये, सो सर्वथा है नहीं। आचार्य दराडी की
सहायता से श्रम कर मिन को पर्यायोक्ति का प्रकार मानने में चंद्राखोककार की भी भूख है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह
खचरा है—

## ₹-

## पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्दचः।

श्रर्थ—वाच्य वाचक भाव संबंध विना जो वचन अर्थात् कथन सो पर्यायोक्त । काव्यप्रकाशकार ने इस को वृत्ति में स्पष्ट किया है, कि वाच्य वाचक भाव से अतिरिक्त अवगमन व्यापार से जो प्रतिपादन सो पर्याय करके कहने से पर्यायोक्ति है । अवगमन व्यापार अर्थात् व्यं-जना व्यापार ॥ ॥ दोहा ॥

ऐरावत मुख इंद्र उर, चिर निवास की श्रीत । तज दीनी मद मांन ने, हयशीव जख मीत ॥ १ ॥

यहां काव्यप्रकाश गत लच्च की संगति इस रीति से होती है. कि ऐरावत और इंद्र मद मान रहित हुए, इस अर्थ को अभिधा वृत्ति से न कह करके उक्त कथन द्वारा व्यंजना वृत्ति से कहा है। वेदव्यास भगवान ने तौ धोरी के मतानुसार पर्यायता धर्म की मानी है। प्रकारांतर से कहना तो धर्मांतर से कहना है। "जसवंत सेना के" इति । यहां मरख पाये हुए भटों को उक्त स्वर्ग वास रूप धर्मांतर से कहा है। "जो धन" इति। यहां भस्म आदि को हरचंदनता आदि धर्मांतर से कहा है। "भीम कूं दयो हो विष" इति। यहां दुयोंधन के मरण को फलत्व रूप धर्मांतर से कहा है। और काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने पर्यायता वृत्ति की मानी है, कि अभिधा से न कहना, व्यंजना से कहना । व्वनि और गुणीभूत व्यंग्य से टलाने के लिये प्रकाशकार वृत्ति में कहता है, कि ष्विन में और गुणीमत व्यंग्य स्थल में तौ व्यंग्यार्थ और होता है, वाच्यार्थ और होता है। पर्यायोक्ति में तो जो वाच्यार्थ है वही व्यंग्यार्थ है; क्योंकि यहां व्यंग्य भी शब्द से कहा जाता है। यहां व्यंग्य दशा और वाच्य दशा में यह अंतर है, कि जैसा व्यंग्य है, वैसा वाच्य नहीं है। "ऐरावत मुख इंद्र मन" इति । यहां ब्यंग्य तौ यह है, कि पेरावत और इंद्र मद मान रहित हुए। और वांच्य यह हैं, कि मद मान ने पेरावत के मुख में और इंद्र के मन में चिर नि-वास की प्रीति बोड़ी। यहां जो वाच्य है वही व्यंग्य इस प्रकार से हैं, कि पेरावत इंद्र, मुख मन, मद और मान,ये सब जो वाच्य में हैं वे ही व्यंग्य में हैं, इसीलिये यहां व्यंग्य भी शब्द से कहा गया है, परंतु व्यंग्य हैं जैसा वाच्य इस रीति से नहीं है, कि वाच्य तौ इस प्रकार से है, कि मद मान ने ऐरावत और इंद्र के मुख और मन में चिर निवास की प्रीति छोड़ी। ज्यंग्यार्थ इस प्रकार से है, कि षेरावत और इंद्र मद और मान रहित हुए। यहां काव्यप्रकाशकार ने यह दृष्टांत वताया है, कि जैसे चलती हुई रवेत गाय को देखने पर यह चलती है, रवेत है, गाय है, ऐसा विकल्प होता है, सो जो देखा गया है उसी का विकल्प किया जाता है, सो विकल्प के समय पहिले निर्विकल्प समय में जैसा देखा वैसा नहीं देखा जाता है; क्योंकि प्रथम तो अभिन्नता करके संसर्ग के विना देखा है, अब भेद करके संसर्ग से विकल्प करता है ॥ ध्विन का यह उदाहरण है—

॥ दोहा ॥

श्रनिमिष श्रचल जु बक बकी, निलनी पत्र निहार ॥ मरकत भाजन में धरे, संख सीप उनिहार ॥ १ ॥

यहां स्थान की निर्जनता ज्यंग्य है, सो तौ वाच्यार्थ से सर्वथा भिन्न हैं। यहां वाच्यार्थ तौ उक्त बक बकी का वृत्तांत है। ज्यंग्यार्थ निर्जन स्थान है। गुणीभृत ज्यंग्य का यह उदाहरण है:—

॥ दोहा ॥

डाल रसाल जु लखत ही, पक्षव जुत कर लाल ॥ कुमलानी उर साल धर, फूल माल ज्यों बाल ॥ १ ॥ इति रसराजभाषा ग्रंथे ।

यहां वाच्यार्थ तो तुरंत की तोड़ी हुई रसाल की डाल कृष्य के कर में देख कर नायिका का मंद द्युति होना है। क्रोर व्यंग्यार्थ, किये हुए संकेत में न पहुंचने का दुःख है, सो वाच्यार्थ से सर्वथा भिक्त है। क्रोर—

॥ चौपाई ॥

को श्रपरिह लावएय सिंधु यह, तरत कमल युग शीतरिश्म सह। कदली कांड मृनाल दंड तहुँ, मिजत दुरद कुंम शोमत जहुँ॥ १॥

यहां भी वाच्यार्थ तो यह और ही लावरय का समुद्र है, जिस में कमलों के साथ चंद्रमा इत्यादि तैरते हैं यह है। श्रोर व्यंग्यार्थ, नायिका का शरीर और नेत्रादि अवयव हैं, सो वाच्यार्थ से सर्वथा भिन्न है॥ इस को पर्यायोक्ति का प्रकार मानता हुआ चंद्रालोककार यह लच्च कहता है—

## पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्गयन्तराश्रयम् ॥

अर्थ-गम्य को रचनांतर का आश्रय करता हुआ जो वचन सो पर्यायोक्त ॥ हमारे मत में ज्यंग्य को ले कर पर्यायोक्ति का लच्च क-हना भूल है। प्रकारांतर से कहने में वाच्यार्थ का ज्यंग्यार्थ से कहना तो है, परंतु यहां धर्मांतर कथन मूलक चमत्कार में पर्यवसान होता है, न कि ज्यंग्यार्थ के चमत्कार में, इसिबये वेदज्यास भगवान का मत समीचीन है।

गम्यस्यापि पर्यायान्तरेणामिधानं पर्यायोक्तम्॥

अर्थ-गस्य का भी पर्यायान्तर से कथन वह पर्यायोक्त ॥ सर्वस्व-कार अपने अंथ में इस प्राचीन खच्या को घर कर कहता है, कि यहां केवल पर्यायान्तर में चमत्कार न होने से कारण को कार्य से कहै, अथवा कार्य को कारण से कहे वहां पर्यायोक्ति अलंकार होता है ॥ यथाः—

> ॥ चौपाई ॥ लालित सुर सुंदरि गन केसन, पारिजात मंजिर नंदन वन । स्पर्श करिय तिंह श्रतिहि श्रनाद्र, हयग्रीव भूपति सेना नर ॥ १ ॥

यहां हयमीन राजा का स्वर्ग जय रूप कारण उक्त नंदन वन विध्वंतन कार्य द्वारा कहा गया है। सर्वस्वकार के इस आश्चय को स्पष्ट करना हुआ विभर्शनीकार कहता है, कि पर्यायान्तर कथन मात्र अर्लं कार नहीं; क्योंकि वस्तु का पर्यायान्तर से कथन तो काव्य स्वरूप सिद्धि के लिये हैं।

॥ चोंगाई॥ मरुपति वीर वैरि विनिता गन, किय स्वप्नावशेष प्रिय दुरसन ॥ यहां शुत्रुकों को मार टाला, ऐसा कहें तो कवि कर्म के श्रभाव से काव्य न होवेगा, इसिलये ऐसा पर्याय कथन तो अकाव्य दोष निवारण के लिये है। और दोषाभाव मात्र को अलंकारता युक्त नहीं, इसिलये कार्य द्वारा कारण अथवा कारण द्वारा कार्य कहने में पर्यायो-क्ति अलंकार है॥

यथावाः---

## ॥ दोहा ॥

श्रिर बंदिन जंजीर रव, जगवत नृप जसवंत । कोलाहल वंदी बिरद, तिंह रव दुब्यो रहंत ॥ ९ ॥

वंदी शब्द का अर्थ बंदीवान अर्थात् कैदी है। और वंदी शब्द का अर्थ स्तुति पाठक है। बकार वकार का भेद है। यहां बंदी जनों के जंजीर रव से निद्रा मंग होता है, इतना ही अभिप्राय नहीं, किंतु इतने शत्रु राजराजेश्वर के कारायह में हैं, कि स्तुति पाठकों का रव जिन के जंजीर रव से दब करके राजराजेश्वर का निद्रा भंग होता है। इस प्रकार बहुत शत्रु जय कर बिये, इस कारण को उक्त कार्य द्वारा कहा है। और कार्यनिवंधना, कारणनिवंधना अप्रस्तुतप्रशंसा से इन का यह भेद है, कि अप्रस्तुतप्रशंसा में तो एक अप्रस्तुत, दूसरा प्रस्तुत होता है। यहां तो कार्य कारण दोनों प्रस्तुत होते हैं। यहां उसी का कथन होने से अन्य का कथन नहीं। "बाबित " इति। यहां हयप्रीव के स्वर्ग जय में पारिजात मंजरी का अनादर से स्पर्श, और "अरिवंदी" इति। यहां अनंत शत्रु पकड़ बेने के वर्शन में उक्त कार्य मी प्रस्तुत ही है। सो हमारे मत सर्वस्वकार सहित विमर्शनीकार की यह भूव है; क्योंकि—

## ॥ दोहा ॥

जसवँत सेना के सँमुख, जे होये गहि खग्ग ।
ते ऋरिवर मारे गये, जाहिर यह कथ जग्ग ॥ १ ॥
यहां ऐसा कहना भी राजराजेश्वर की सेना के सामर्थ्य का सा
धक हो करके 'रमणीय होने से काव्य है। तहां मारे गये को " ते
सोये सुर मंदिरन, सुर सुंदरि उर लग्ग" इस पर्याय से कहना रमणीय

को रमग्रीय करने से पर्यायोक्ति अलंकार है। और " जो घन काज ति-हारे न लागत" इति । यहां छार, श्मशानस्थली और प्रेतसभा कहने में भी मनरंजन हो करके काव्य हो जाता है। जैसा कि---

#### ॥ मनहर ॥

घूल जैसो धन जा के सूल सों सँसार सुख, भूल जैसो भाग देखें श्रंत जैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई श्राप जैसो सनमान, वड़ाई ह् बीछनी सी नागनी सी नारी है।। श्राम जैसो इन्द्र लोक विन्न जैसो विधि लोक, कीरति कलंक जैसी सिद्दी सो ठगारी है। वासना न कोई बाकी ऐसी मित सदा जाकी, सुंदर कहत ताहि वंदना हमारी है।। १॥

इति साधु सुंदरदासस्य ॥

यहां अनुमव सिद्ध काव्यता है। "जो घन" इति। वहां अभेद अलंकार हैं, यहां उपमा है। परंतु वहां हरचंदन, हरविहारस्थली, हरसमा इन्स पर्यायांतर से कहना रमणीय को रमणीय करने से पर्यायोक्ति अलंकार है। अलंकार शोभायमान अर्थ को शोभा करता है। सो ही कहा है अर्थालंकार के लच्चण में महाराजा भोज ने "अलमर्थमलंकंतुः" इति। शोभायमान अर्थ को शोमा करें। और "हयभीव वीरन कर्त्यों, नंदन वन विष्वंस ' ऐसे कहने में भी अश्वस्य कार्यकारिता होने से रमणीय हो करके काव्य है। तहां उस को "लाबित सुर सुंदरि" इति। इस पर्याय से कहना रमणीय को रमणीय करने से पर्यायोक्ति अलंकार है। और "सुरध्य इंश अनंत अरि, जरे जंजीरन विच"। ऐसा कहना भी सामर्थ्य साध्य हो करके रमणीय होने से काव्य है। उस को उक्त पर्याय से कहना रमणीय को रमणीय करने से पर्यायोक्ति अलंकार है इत्यादि। सो इस रिति से पर्याय मात्र से पर्यायोक्ति अलंकार की सिद्धि होते रहते व्यंय और कार्य कारण भाव पर्यत अनुधावन आवश्यक नहीं। और 'लाबित सुर सुंदरि गन" इति। यह नंदन वन विष्वंसन का पर्याय है।

न कि स्वर्ग जय रूप अर्थ का पर्याय, यह अनुभव सिद्ध है, इसिल-ये कारण के कथन से कार्य जाना जावे, अथवा कार्य के कथन से कारण जाना जावे, तहां कार्य कारण दोनों जुदे जुदे होने से उन में एक दूसरे का पर्याय नहीं। पर्यायोक्ति तो धर्मातर से कथन में होती हैं, यह प्रथम कह आये हैं। और कार्य कारण निवंधना अप्रस्तुतप्र-शंसा के प्रकारों का खंडन अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकरण में लिख आये हैं। अलंकाररत्नाकरकार पर्यायोक्ति के दो प्रकार मानता हुआ यह लच्चण कहता है—

### सापेचत्वादुपादाने नान्यप्रतीतिर्भङ्गयन्तरेण वाऽभिधानं पर्यायोक्तम् ॥

अर्थ-सापेचता से उपादान जचणा करके अन्य की प्रतीति अथवा रचनान्तर से कथन सो पर्यायोक्त ॥ निरपेचता से अन्य की प्रतीति में तौ ध्वनि है, सापेचता से अन्य की प्रतीति में जचणा है, तहां भी अप्रस्तुतप्रशंसा में जचणजचणा होती है, और पर्या-योक्ति में उपादानजचणा होती है ॥

क्रम से यथाः—

॥ चौपाई ॥ श्रश्रु स्नात हृद्य शोकानल, निकट वाँत्त मुक्ताहार जु भल । वन विचरत निस दिवस निहारी, वत इव श्राचरत जु श्रिर नारी ॥ १ ॥

यहां उक्त पर्याय से राजराजेश्वर की अरि नारियों के पति वध का उपादानलचाणा से अहण है। यहां किव का तात्पर्य पित वध पर्यत है, न कि अरि ख्रियों की उक्त अवस्था मात्र में, सो उक्त अरि ख्रियों की अवस्था मात्र में पर्यवसान करें तो किव के तात्पर्य का बाध होता है, इसिंखिये उपादानलचाणा से पित वध का अहण है। पित वध कारण है। उक्त अवस्था कार्य है।

### ॥ चौपाई ॥ मरुपति वीर वैरि वनिता गन, किय स्वप्नावशेष प्रिय दरसन ॥

यहां प्रिय दर्शन का अभाव स्वप्तावशेष इस पर्याय से कहा है। हमारे मत इस उदाहरण में तो पर्यायोक्ति है; क्योंकि स्वप्तावशेष प्रिप्तर्शन तो पित वध का पर्याय है। और "अश्रु झात" इति। इस उदाहरण में पर्यायोक्ति नहीं; क्योंकि अरि ख्रियों की ताहरा अवस्था प्रिय वध का पर्याय नहीं, किंतु ज्ञापक हेतु है। इन प्राचीनों के मत में कार्यकारणभाव न होवे, उपादानलचणा न होवे, वहां पर्यायोक्ति अलंकार नहीं। सो हमारे मत में इन की यह भूल है। इस अलंकार का स्वारस्य तो पर्याय से कथन है। इतने मात्र में चमत्कार अनुभव सिद्ध है। जैसा कि "जो धन काज तिहारे न लागत" इत्यादि।

इति पर्यायोक्ति प्रकरणम् ॥ ३७ ॥

# ॥ पिहित ॥

पिहित शब्द का अर्थ है आच्छादन। कहा है चिंतामिएकोषकार ने "पिहितं आच्छादिते"।

॥ दोहा ॥

पिहित हि को वर्णन चपित, पिहित अलंकत जांन ॥

ढक दीन्हे सब जगत के, जस जसवँत जसवांन ॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

सूर भीरु कों मूढ कों, चतुर कहत जग आय ॥ रीभत रूप जसवंत जब, सब औगन ढक जाय ॥ १ ॥ यथात्राः—

> ॥ दोहा ॥ मरुपति नृप जसवंत की, एक उघारी खम्म ।

ढके छिद्र अन नृपन के, अवरँग शाह जु अग्ग ॥ १॥ मिलित अलंकार में तो नीर चीर न्याय से मिल जाना है। वहां तो ढक जाना है। जैसा कि घन पटल से चंद्र उहु गन आदि का आच्छादन। मिल जाने की और ढक जाने की विलच्च एता है। रुद्रट का यह लच्च है—

यत्रातिप्रवलतया ग्रणः समानाधिकरणमसमानम् । ऋर्थान्तरं पिदध्यादाविर्भृतमपि तत्पिहितम् ॥ १ ॥

अर्थ-एक अधिकरण में रहता हुआ गुण अति प्रवसता से जहां प्रकट भये हुए भी असमान अर्थान्तर को पिदघ्यात् अर्थात् आ-च्छादन कर सेवे सो पिहित असंकार ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

पूरित कांति कलाप सों, सिख शरीर तुव मांहिं॥
कृशता कृष्ण वियोग की, क्यों हू लखी न जांहिं॥ १॥
यहां नायिका रूप एक अधिकरण में रहते हुए और प्रकट
भये हुए भी कांति कलाप के असमान कृशता रूप अर्थातर का, अति
प्रवल होने से कांति कलाप रूप गुण ने आच्छादन किया है।
हमारे मत इस उदाहरण में पिहित अलंकार की संगति इतने मात्र से
सिद्ध है, कि कृष्ण वियोग जन्य राधिका की कृशता को कांति कलाप
ने ढक दिया है, कृशता नज़र नहीं आती। रुद्धट ने लच्च में मिलित अलंकार से टलाने के लिये "असमान" यह विशेषण दिया है सो भूल है;
क्योंकि मिल जाने का और ढक जाने का स्वरूप जुदा जुदा है। समान
गुणा में भी मिल जाने में पर्यवसान होने वहां मिलित अलंकार होनेगा।
और ढक जाने में पर्यवसान होगा वहां पिहित अलंकार होगा॥
यथा:—-

#### ॥ दोहा ॥

हर निज गिरि लख सकत निहं, जसवँत के जस मांहिं॥ यहां तो मिलित अलंकार है॥ ढक्यों सुजस अन नृपन कों, जस तेरे जसवंत ॥

यहां समान गुख के सिनाय जाति से भी समानता है, तथापि
यहां मिल जाने की निवचा नहीं; किंतु राजराजेश्वर के जस ने अन्यराजाओं के जस समुदाय को ढक दिया है, कि वह दृष्टि में नहीं आता।
और "एक अधिकरख" यह भी कदट का निशेषण लभ्य उदाहरखामुसार है सो भूल है; क्योंकि "मरुपति नृष जसवंत की, एक उधारी
खगा" इति। यहां अधिकरख मिन्न है। खद्ग वहे महाराजा जसवंतसिंह के हस्त में है, छिद्र अन्य राजाओं में हैं। और "अतिप्रवितत्या" यह निशेषण भी आवश्यक नहीं; क्योंकि यह अर्थ सिद्ध है।
प्रवित्त होता है वही दूसरे को ढक देता है, अथवा दूसरे को अपने में
मिला लेता है। चंद्रालोक का यह लच्च है—

पिहितं परवृत्तान्तज्ञातुः साकृतचेष्टितम् ॥

श्रर्थ-पर इत्तांत को जाननेवाले की साभिप्राय चेष्टा वह पिहित
अलंकार ॥
वयाः---

#### ॥ दोहा ॥

पिय त्राये गृह प्रात में, तिय त्यारी किय तलप ॥

यहां पित ने रात्री में जागरण किया है, ऐसा इत्तांत जाननेवाजी नायिका की प्रात में तल्प तैयारी करने रूप चेष्टा इस अभिप्राय
सिहत है, कि सपत्नी के साथ सब निशा जागे हो श्यन करो ।

यथावा:—

॥ चौपाई ॥
स्वेद विंदु ढर त्राननकेरा,
खंडित कुंकुम कंठिह हेरा ॥
सूचन कों पुंमाव जु बालिहें,
सांखे तिंह कर लिखदी करवालिहें ॥ ९ ॥
वहां नायिका का विपरीत रति रूप इत्तांत जाननेवाली सखी

की, उस नायिंका के हस्त में तलवार का चित्र लिखने रूप, चेष्टा इस श्रभिप्राय सहित है, कि तुम पुरुष का कार्य करती हो। हमारे मत में इन के लच्च में दो अंश हैं। एक तौ पर वृत्तांत को जानना। दूसरा साभिप्राय चेष्टा। सो ये दोनों ही अंश पिहित शब्द के अर्थ नहीं, ऐसा पर वृत्तांत का जानना तौ अनुमान है। और उस का अभिप्राय चेष्टा से जतलाना सूचम अलंकार अथवा पर्यायोक्ति अलंकार है; क्यों-कि सूच्मता से कहने की विवचा होवे तब तो सूच्म अलंकार है।श्रोर पर्यायता से कहने की विवक्ता होने तो पर्यायोक्ति अलंकार है। चेष्टा से कहना भी रचना से कहने का पर्याय है। जैसे कि अन्तरों के पर्याय करपञ्जवी तार इत्यादि हैं। हम ऐसा अनुमान करते हैं, कि यहां आ-च्छादित पर बतांत को जान खेने से अथवा उस जाने हुए बतांत को आच्छादित करके जतलाने से चंद्रालोककार ने पिहित नाम की संगति की है सो भूल है। इन के लच्चण के पूर्वांश में तौ अनुमान प्रधान है। श्रीर उत्तरांश में सूच्म प्रधान है। दोनों श्रंशों में पिहित ती गीख है, और अलंकार व्यवहार प्रधान को होता है, इसलिये ऐसे विषय में पिहित अलंकार होने को योग्य नहीं । किसी उदाहरख से भ्रम करके उस के अनुसार यह लच्चण वनाया है। और अपन्हाति में तौ छूपाना है। पिहित में ढकना है। छुपाना अन्य का ज्ञान निरोध है। ढकना वस्तु स्वभाव से श्राच्छादन है। इस रीति से इन में महान् विलचणता है। और इन के लच्या में पर वृत्तांत को जाननेवाले की साभिप्राय चेष्टा इन दोनों अंशों में खुपाना है, दकना है भी नहीं।

इति पिहित प्रकरणम् ॥ ३८ ॥

# ॥ पूर्वरूप ॥

रूप शब्द के अनेक अर्थ हैं । कहा है चिंतामिशकोपकार ने "रूपं स्वभावे आकारे शुक्कादों "। पूर्वरूप अर्थात् पहिला रूप। यहां पूर्व रूप की प्राक्षिविविचित है । पूर्व रूप की, पूर्व स्वभाव की, पूर्व आ-

कार की, और पूर्व शुक्कादि वर्धा आदि की आप्ति में पूर्वरूप अलंकार है। स्वभाव अर्थात् निज स्थिति।

॥ दोहा ॥

पूर्व रूप की प्राप्ति में, पूर्व रूप है सूप ॥

यथाः—

नृप मंडल रच में जु तुम, पुन जयचंद स्वरूप॥

महाराजा जयचंद के राजाओं का मंडल होता था, तभी उन्हों ने राजसूय यज्ञ किया था। उन के पीछे इस वंश में यह अवस्था नहीं रही। राजराजेरवर जसवंतिसंह को राज्य कुमार सरदारिसंह के विवाहोत्सव में अनेक राजाओं के आमंत्रण करने से उस पूर्व अवस्था की प्राप्ति हुई है। परिणाम में अवस्थांतर की प्राप्ति है, यहां पूर्व अवस्था की प्राप्ति है, यहां पूर्व अवस्था की प्राप्ति है, यह अलंत विलक्षणता है॥

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

कंठ किरन तें श्रासित भी, हर की हार जु सेस॥
पुन तुव जस सीं होत सित, सुन जसवंत नरेस॥ १॥
शेष स्वभाव से श्वेत है, सो हार करने से हर कंठ की कांति
से श्याम हो गया था, सो राजराजेश्वर के जस के संबंध से पीछा
श्वेत होने से पूर्वरूप हो गया। यहां तहुख की संकीर्णता है। धोरी
का यह उदाहरख है—

#### ॥ दोहा ॥

श्ररुन होत जो श्ररुन सों, रिव स्थ हय समुदाय॥ हरित होत पुन हरित मिन, जुत रेवत सिर श्राय १॥ यहां तहुणता को ही मान कर पूर्वरूप श्रवंकार को जुदा नहीं कहते हुए काव्यप्रकाशकार ने तहुण में यह उदाहरण दिया है। सर्व-स्वकारादि इन के अनुसारी हैं॥ श्रीर इन का अनुसारी रसगंगाधर कार तहुण में— अरुन होत रद अधर सों, पुन स्मित सों सित होत। १॥

यह उदाहरण दे कर कहता है, कि यहां पूर्वार्ड में स्पष्ट तहुण है, परंतु उत्तरार्ड गत स्मित करके धक्का पाने से मंगुर है; और जो स्मित करके अधर को श्वेत करने द्वारा दंत गत अरुणता का बाध हो जावे तो वहां भी दूसरा तहुण है, इस को कोई लोग पूर्वरूप कहते हैं। हमारे मत ऐसे स्थल में अन्य गुण प्रहण करने से जुदे जुदे दोनों तहुण हैं, परंतु उत्तर तहुण होने पर पूर्वावस्था प्राप्ति का चमत्कार हो जाता है, वही उद्धर कंधरा से प्रधान हो करके अलंकार हो जाता है। तहुण तो यहां अंगभूत है। इन प्राचीनों की दृष्टि में तहुणता के अंश विना पूर्वरूप का उदाहरणां नहीं आया, तब इन्हों ने रूप शब्द का अर्थ शुक्कादि वर्ण मात्र ही सममा, इसलिये ऐसे उदाहरणों का तहुण में अंतर्भाव करके पूर्वरूप अलंकार जुदा नहीं माना है, सो इन की मृल है। तहुणता के अंश विना भी पूर्वरूप होता है॥ यथा:—

॥ दोहा ॥

व्हें चूरन तुव हय खुरन, श्रवनी यहै श्रसेस । पुन सेना गज मद हि सों, होत जु पिंड नरेस ॥ १ ॥ यह श्रतिश्योक्ति संकीर्ण है ॥

यथावाः---

॥ दोहा ॥

न्दप ऋरि निस्वासानलिह, सूके सर सरिता सु।
पुनि नैंनन के नीर तें, मे परिपूरण ऋासु॥ १॥
यह भी ऋतिश्योक्ति संकीर्थ है॥

यथावाः---

॥ दोहा ॥

मिल मंगल गायो पिकन, पत्रन छायो पंथ । भयो सुहायो वन पिया, त्रायो बहुरि वसंत ॥ १ ॥ ॥ दोहा ॥ कहूं जाहु नांहीं मिटें, जो विधि लिख्यों लिलार । श्रॅंकुश भय करि कुंन कुच, भये तहां नख मार ॥ ९ ॥ इति बुंद सवशती भाषा ग्रंथे ॥

यथावाः---

॥ दोहा ॥

श्ररी खरी सटपट परी, विधु श्राधे मग हेर ॥ संग लगे मधुपन लई, भागन गली श्रॅंधेर ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तशस्याम् ॥ चंद्रालोककर्ता तो पुर्वरूप मान कर यह सच्या कहता है—

<sup>चद्रालाककता दो प्**रेरूप मान कर यह लच्**रण कहता है— पुनः स्वग्रणसंप्राप्तिः पुर्वरूपसुदाहृतम् ॥ पूर्वावस्थातुद्दात्तिश्च विकृते सति वस्तुनि ॥ १ ॥</sup>

अर्थ--फिर अपने गुस की प्राप्ति होना पूर्वरूप कहा गया है। और वस्तु के विकार पाने पर पूर्वावस्था की फिर प्राप्ति सो पूर्वरूप ॥ पिहले पूर्वरूप का यह उदाहरसा दिया है। "अरुन होत जो अरुन सौं" इति। यहां सूर्य के हयों को अपने हरित गुस की पुनः प्राप्ति है। दूसरे पूर्व-रूप का यह उदाहरसा दिया है--

दीप मिटाये हू कियो, कांची रत्न प्रकाश ॥

यहां विकार पाई हुई प्रकाश वस्तु के पूर्वावस्था की पुनः प्राप्ति है। हमारे मत यहां रूप शब्द अनेकार्थ वाची होने से घोरी के नाम रूप तज्या में सब का यहणा है। भिन्न भिन्न बच्चणा बनाना प्राचीनों की भूत है॥

इति पूर्वरूप प्रकर्णम् ॥ ३६ ॥

### प्रतिमा ॥

प्रतिनिधि का पर्याय प्रतिमा है। कहा है चिंतामग्रिकोषकार ने "प्रतिनिधिः प्रतिमायाम्"।मुख्य के अभाव में मुख्य के सदृश् नो प्रह्ण किया जाता है उस को प्रतिनिधि कहते हैं। कहा है चिंतामाि कोष-कार ने "मुख्यस्याभावे तत्सदृशो य उपादीयते स प्रतिनिधिरित्युच्यते"। जैसे देवताओं के अभाव में देवताओं की मूर्ति रक्खी जाती है, उस को प्रतिमा कहते हैं। इस खोक व्यवहार छाया से धोरी ने इस अखंकार का अंगीकार किया है—

#### ॥ दोहा ॥

प्रतिमा कर वर्नत जहां, है प्रतिमा मरुमूप। यों उपमादिक तैं जु श्रति, याको भिन्न स्वरूप॥१॥

यथाः-

#### ॥ दोहा ॥

विद्या वर्द्धन कवि कदर, संचय सुजस सम्राज। भोज भूप की ठौर हो, तुम जसवँत नृप त्राज॥ १॥

विद्या वर्धनादि कार्यों में मुख्य भोज महाराजा थे। उन के अभाव में विद्या वर्धनादि कार्यों में भोज के सदृश होने से राजराजेश्वर जसवंतिसिंह को कवियों ने उन के स्थानापन्न किया है। सम्राट् ऐसे राजा-श्रों को कहते हैं—

> येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः। शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राडिति कथ्यते॥१॥

> > इत्यमरः ॥

अर्थ- जिस ने राजसूय यज्ञ किया होने, मंडलेश्वर होने और अन्य राजाओं पर जिस की आज्ञा चले वह सम्राट् कहलाता है। हमारे महारा-जा जसवंतिसंह में ये तीनों वातें हैं। इन के पुरला महाराजा जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया है, और इन्हों ने भी महाराज कुमार सरदारिसंह के विवाहोत्सव में अनेक राजाओं को इकटा किया, इस समय में यह राजसूय यज्ञ सदृश ही है। इस विषय में हम ने यह काव्य कहा है-

॥ मनहर ॥

पुत्र के विवाह में उछाह के जसूंतर्सिह,

सब हिंद भूपन बुलावो मेल दीनों तें। श्राये श्रवनीश एते गने हून जात जेते, सब कों प्रसन्न राख जग जस लीनों तें॥ करतों जो श्रोर कोऊ श्रवरज होत महा, पर यो रठोर ईश कुल मग चीनों तें। श्रत ही श्रनंद जुत नंद तखतेश जू के, राजमृय यज्ञ जयचंद सम कीनों तें॥ १॥

ये मरुमंडल के ईश्वर हैं ही । और राजराजेश्वर पद धारण करते ही हैं, इसिलये इन को "सम्राज्" कहना सत्य है॥ यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

हों जीवत हों जगत में, ऋिल याही आधार।
प्रांन प्रिया उन्हिहार यह, ननदी वदन निहार॥ १॥
यहां विदेशस्थ पित के अभाव में पित के सदृशाकार होने से
ननदी को नायिका ने पित के स्थानापन्न किया है। रत्नाकरकार इस
का यह जच्च कहता है—

# अन्यर्धमयोगादार्थमीपम्यं प्रतिमा ॥

श्रर्थ—श्रन्य के धर्म के योग से आर्थ श्रोपम्य वह प्रतिमा श्रंत-कार ॥ इति में बिखा है, कि प्रिसिद्ध गुण्याबा जो दूसरा पदार्थ उस संवंधी कार्यकारितादि धर्म निबंधन के सामर्थ्य से बम्य प्रकृत का श्रो-पम्य । यहां प्रकृत वस्तु दूसरे पदार्थ की प्रतिमा अर्थात् प्रतिनिधि हो-ने से प्रतिमा नामक श्रबंकार है। यहां इवादिकों का उपादान न होने से उपमा नहीं है। श्रोर रत्नाकरकार ने थे उदाहरण, दिथे हैं—

#### ॥ दोहा ॥

अधर जत सीत्कार अरु, पुलकोद्गम सु विथार । जो कारज त्रिय तमहु के, करत जु शिशिर निहार ॥ १॥ यथावाः—

यहां प्रियतम का कार्य शिशिर ने किया, इसिलये शिशिर में प्रियतम के तुल्यता की प्रतीति होने से आर्थ औपम्य है, इसिलये प्रतिमा है॥
पथावाः—

॥ चौपाई ॥

दीठ ढकत हठ केलिकार विन, ज्ञान लेत हर है मूर्का जिन । परसत मर्म पिशुन निहं कोई, हेलि तरुन श्रद्धत गत होई ॥ १ ॥

यहां तरु अवस्था को केलिकारितादि कारणों के अभाव में भी वृष्टिडकण आदि कार्यकारिता के संबंध के निबंधन से प्रतिमात्व है, यह विभावना संकीर्ण है॥

॥ दोहा ॥

श्ररुण वदन टेंद्रे नयन, भ्रुकुटि कुटिल कर नित्त ।
पिय पग परसत हू करत, मांन कार्य मद मित्त ॥ १ ॥
हमारे मत यहां आर्थ औपम्य में पर्यवसान करें तो उपमा में अंतर्भाव हो जायगा। और जो रलाकरकार कहता है, कि यहां इवादिकों
का उपादान न होने से उपमा नहीं, सो इवादिकों के लोप में भी उपमा
का प्रकार कहा गया है। यहां चमत्कार तो प्रतिनिधिता मूलक है, सो ही
अलंकारांतर होने को योग्य है, इसालिये धोरी का नाम रूप जच्च ही समीचीन है ॥ यहां ऐसी शंका न करनी चाहिये, कि

अकारणात्कार्यजन्म चतुर्थी स्यादिभावना ॥ इस में प्रतिमा का अंतर्भाव क्यों नहीं होता ? क्योंकि यहां प्र-तिमा में प्रतिनिधि बुद्धि हैं, अकारण बुद्धि नहीं हैं। अलंकार विवचा वश होते हैं, यह बहुत वेर कह आये॥

इति प्रतिमा प्रकरणम् ॥ ४० ॥

## ॥ प्रत्यनीक ॥

चनोक शब्द का सेना मात्रभी अर्थ है, ज्रोर सेना में मिला हुआ थह अर्थ भी है। कहा है चिंतामाग्रीकोपकार ने "अनीकं सेन्ये, सेनामात्रे। सैन्यं सेनासमवेते"। अनीक शब्द सैन्य अर्थ में और सेना मात्र अर्थ में है। और सेना में मिले हुए को सेन्य कहते हैं। समवेत शब्द का अर्थ है मिला हुआ। कहा है चिंतामणि कोपकार ने "समवेतः मिलिते "। प्रति शब्द का यहां अर्थ है सन्सुखता। कहा है चिंतामिएकोपकार ने "प्रति आभिमुख्ये। खोक में जिस के सन्मुख होकर कहते हैं, देते हैं इत्यादि, तहां प्रति शब्द का प्रयोग होता है। अमुक प्रति कहा, अमुक प्रति दिया इत्यादि। प्रत्यनीक इस शब्द समुदाय का अर्थ "अनीकं प्रति इति प्रत्यनीकम् " इस व्युत्यत्ति सेयह है, कि अनीक प्रति। साचात् करनेवाले प्रति करना तो अन्योन्य अजंकार का विषय है। और उस के संबंधी प्रति करना प्रत्यनीक अर्ल-कार का विषय है। ऐसे दोनों का स्वरूप विलक्त्या है। यद्यपि शृत्रु की सेना भी शत्रु के संबंधवाली है, तथापि शत्रु की सेना शत्रुवत् अपने से जुद्र करती है, इसलिये शत्रु सेना प्रति पराक्रम करना ती अन्यो-न्य ऋलंकार का ही विषय है। हाथी, हय, रथ और पेंदल इन के समुदाय का नाम सेना है, जोद्धार पैदल भी युद्ध करता है; हाथी, घोड़े, रथ पर आरूढ हो करके भी जुद्ध करता है, इसलिये ये सब जुद्ध करनेवाले हैं। श्रीर सेना में मिले हुए तो सामान लानेवाले वोका उठानेवाले इत्यादि हैं, सो ये सेना के संबंधी मात्र हैं, सो शत्रु सेना के इन संबंधवालों को भी लोक में मारते हैं। इस प्रत्यनीक न्याय से धो-री ने प्रत्यनीक अलंकार माना है। जैसा कि दीपक न्याय से दीपक श्रजंकार। धोरी का तात्पर्य तो संबंधी के संबंधी विषयक है, इसजिये शत्रु मित्र आदि अनेकों के संबंध का उपलच्च गता से संग्रह है। ऋौर इस अलकार के निमित्त भी साचात् वस्तु में करने की अशक्तता आदि अनेक होते हैं। और करना भी अपकार, उपकार, आदि अनेक प्रकार का होता है। इस अलंकार का स्वरूप संबंधी के संबंधी विषयक है, इस- लिये कोई संबंधी के संबंधी प्रति करें, अयवा संबंधी का संबंधी किसी प्रति करें. अथवा संबंधी के लिये कोई किसी प्रति करें इत्यादि का उपलुच्चाता से यहां संग्रह हो जाता है। इन सब के उदाहरण हम दि-खावेंग्रे ॥

# ॥ दोहा ॥ प्रत्यनीक न्याय स चपति, प्रत्यनीक विख्यात ॥

दृष्टि न कर पीडत प्रजा, इंद्र अकस मरुनाथ ॥ १ ॥ वैभव, दान आदि से बराबरी करने से राजराजेश्वर से इंद्र को ईर्षो है। राजा और प्रजा के पाल्य पालक भाव संबंध है। सो साचात मरुनरेश्वर प्रति अपकार करने को अशक भया हुआ इंद्र चातुर्मास में दृष्टि न करके मरुनरेश्वर की प्रजा को पीडा देता है। मारवाड देश में बहुधा वृष्टि कम होती है, इस बल से कवि ने उत्प्रेचा की है। परंतु उत्प्रेचा यहां गोस है। प्रधान अंखंकार तो प्रत्यनीक है।

यथावाः---

यथाः-

॥ बोहा ॥ तें जीत्यों निज रूप तें, मदन वेर यह मांन ॥

वेधत तुव अनुरागिनी, इक सँग पांचों बांन ॥ १ ॥

यहां नायक और नायिका के पति पत्नी भाव संबंध है। यहां संबंधिनी नायिका प्रति उक्त पराक्रम करने का निमित्त मदन की सा-चात नायक प्रति रूप के विषय में पराक्रम करने की अशक्ति है। वह तो "तें जीखों " इस से व्यंजित है॥

• यथावाः---

॥ चौपाई ॥ विष्णु वदन सम विधुहिं ऋगाधा, श्रब लों राहु करत है बाधा ॥ यहां सादृश्य संबंध है ॥

॥ दोहा ॥

शत्रु सूर्य की स्नोहिनी, समुक्त सरोजिन पंत ॥ लखहु पयूख मयूख हू, शोभा हीन करंत ॥ ९ ॥ यहां सूर्य का और कमिबनी का विकास्य विकासक भाव सं-

वंध है। यथावाः—

॥ दोहा ॥

मम रिपु शशि को हरहि मद, यह तिय वदन विचार ॥
सरसिज निज सरवस्व श्री, कीन्ही भेट निहार ॥ १ ॥
शत्रु के दो संबंधी होते हैं, एक तो उस शत्रु का मित्र, श्रीरदूसरा उस शत्रु का शत्रु, सो शशि सरसिज का शत्रु है । शिश रूप
साचात् शत्रु का अपकार करने में अशक भया हुआ सरसिज शिशु
के शत्रु भाव संबंधवाले स्त्री के मुख प्रति अपनी बच्मी दे कर उपकार
करता है ॥

यथावाः--

॥ चौपाई॥ त्राज्ञा भंगुर शक्ति विहीना, लक्षमन इव सह गमन न कीना॥ राम पादुका सेव सुहाये, भरत भक्ति वस दिवस विताये॥ १॥

यहां पादुका का और राम का उपकरण उपकरणी भाव संबंध है। श्राज्ञा भंग में अशक्त वन में रामचंद्र के साथ रह करके साचात् रामचंद्र की सेवा न कर सकते हुए भरत ने रामचंद्र की पादुका का सेव- न किया। यहां अशक्तता निमित्त तो शाब्द है, परंतु भक्ति की उत्कटता रूप निमित्त भी अर्थसिद्ध है॥
यथावाः—

॥ दोहा ॥ श्रपने श्रॅंग के जान कर, जोवन नृपत प्रवीन ॥ स्तन मन नैंन नितंब की, वडो इजाफा कीन ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तशस्त्राम् ॥

भाषा में अंग श्रीर को कहते हैं। जोबन नायिका के श्रीर में व्यास हुआ, इसिलये नायिका का श्रीर यौवन का देश हो गया। अंग शब्द का अर्थ देश भी है, और श्रीर भी है। यहां फ्लेष का भी चमत्कार है। अपने अंग के समक्त कर जोबन नृपति ने स्तनादिकों की बढ़ी वृद्धि की। प्रवीण राजा की रीति है, कि अपने देशियों को बढ़ावे। योवन के और नायिका श्रीर के आश्रय आश्रयी भाव संबंध है। नायिका के श्रीर के और स्तनादिकों के अंगांगीभाव संबंध है। यहां जोबन राजा के अपने आश्रय के संबंधियों का उपकार करने में निमित्त राजनीति हैं॥

यथावाः--

॥ संवैया ॥
बोलिबो बोलन को सुनिबो,
अवलोकन कों अवलोकन जो ते।
नाचबो गायबो वेनु वजायबो,
रीम रिमायबो जानत तो ते॥
राग विरागन के परिरंभन,
हास विलासन तैं सुख को ते,
तो मिलती हरि मित्रहि को सखि,
ऐसे चरित्र जो चित्र में होते॥ १॥

इति केशव कृत रसिकप्रियायाम् ।

यहां कृष्ण का और कृष्ण के चित्र का विंवप्रतिविंवभाव संवंध है। प्रतिमा को भी प्रतिविंव संज्ञा है। कहा है चिंतामणिकोषकार ने 'प्रतिविम्बं प्रतिमायाम्"। चित्र भी प्रतिमा ही है। कृष्ण में आसक्त भई हुई राधिका कृष्ण के संबंधी चित्र में आसक्ति करती है। यहां साचात् कृष्ण से मिलना नहीं चाहती हुई राधिका के चित्र रूप

देखने थोग्य का देखना ।

संबंधी में प्रीति करने का निमित्त सुग्धावस्था है। सो तौ नायक के प्रत्यत्त मिलत सुख को न जानने से व्यंजित है।। यथावाः—

॥ दोहा ॥

तें रूपिह जीत्यों मदन, तो पीड़ा दें न्याय ।

पर वह निर अपराधिनी, तो तिय हू दुखदाय ॥ १ ॥

यहां साचात शत्रु में और शत्रु के संबंधी में दोनों में करना है।

इस में निमित्त तो शत्रुता की उत्कटता है। साचात शत्रु में शत्रुता
करण अंश में तो अन्योन्य अलंकार है, इसिक पहां अन्योन्य और
अत्यनीक का संकर है। ये उक्त उदाहरण तो संबंधी के संबंधी प्रति
करने के दिखाये हैं। अब संबंधवालों के संबंधियों के करने के उदाहरण ए दिखाये जाते हैं॥

यथा:—

॥ दोहा ॥

कुसुम गुद्दी वेनी लसत, सोभा कही न जाय। उडु गन पति के वेर मनु, गह्यो राहु कीं धाय॥ १॥ इति कस्यचिक्तवेः॥

चंद्रमा तडुगन का पति है। चंद्रमा के और उडुगन के स्वस्वा-मिभाव संवंध है। यहां चंद्र के संवंधी तारों ने चंद्र के श्त्रु राहु प्रति पराक्रम किया है। इस में निमित्त तो स्वामि भक्ति है॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

कियों जगत सब कांम वस, जीते जिते अजेय । कुसुम सरें सर धनुस कर, अगहन गहन न देय॥१॥ इति विहारी समझसाम ॥

ष्यतु मास इस्रादि उदीपन काम की सेना है। यहां काम के जगत जय आरंभ में काम के संबंधी मार्गशीर्ष मास ने जगत् जीतने में पराक्रम किया है। सेना और सेनापति के शास्य शासक भाव संबंध है। यहां निमित्त अवश्य कर्तव्यता है। कार्त्तिक के अनंतर के महीने का नाम अगहन रूढी से हैं, उस को आप जगजय कर जेने से काम को धनुष बागा महिंगा नहीं करने देता, इस अर्थ में जोड़ लिया है, इसलिये यहां निरुक्ति की संकीर्णता है। यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

निज मधु प्रपा सु पद्मिनि, मीलन करत मयंक । चंचरीक चिमटे कुपित, मांनहुं व्याज कलंक ॥ १ ॥

यहां श्रमर अपने संबंधनाली पद्मिनी के लिये चंद्र प्रति पीड़ा करते हैं। इस घोरी के उदाहरण में प्रत्यनीक की संगति जो हम ने की है वही है। उस तात्पर्य को नहीं समक्षने से साचात् शत्रु प्रति परा-क्रम करने में भी प्रत्यनीक जानता हुआ कुवलयानंदकार कहता है, कि बखवान् शत्रु में प्रतीकार करने को अशक्त करके शत्रु के संबंधी में पराक्रम करना प्रत्यनीक, ऐसी स्थिति सिद्ध होने पर साचात् शत्रु में पराक्रम करना भी प्रत्यनीक, ऐसी केमुतिक न्याय से सिद्ध होता है। और "निज मधु प्रपा सु पद्मिनी" इति। इस घोरी के उदाहरण में उक्त रीति से प्रत्यनीक अलंकार की संगति की है। सो हमारे मत कुवलयानंदकार की यह भूल है; क्योंकि इस अलंकार का चमत्कार तो संवंधी के संवंधी विषयक है। न कि साचात् संवंधी विषयक। और पराक्रम करने अश में इस अलंकार का चमत्कार नहीं है। जोकि संवंधी के संवंधी में पराक्रम करो, अथवा साचात् संवंधी में पराक्रम करो, चमत्कार की एकता हो जायगी। साचात् सित्र शत्रु प्रति उपकार अपकार करना तो अन्योन्यालंकार है॥

यथाः---

#### ॥ मनहर ॥

सकल सिँगार साम्म साथ ले सहेलिन कीं, सुंद्रि मिलन चली आनंद के कंद कीं। कवि मतराम वाल करत मनोरथन, देख्यों परजंक पे सु प्यारे नंद नंद कीं। नेह तें लगी है देह दाहन दहन गेह, वाग के विलोक द्रुम वेलिन के टंद कीं। चंद कीं हसत तब त्रायों मुख चंद त्रब, चंद लाग्यों हसन तिया के मुख चंद कीं॥ १॥

इति रसराज भाषा श्रंथे॥

बहुधा मित्र शत्रु के संबंधी में उपकार अपकार करने का फल मित्र शत्रु तक पहुंच जाता है, परंतु ऐसे वर्णन में चमस्कार का पर्य-वसान तो संबंधी के संबंधी में ही होता है ॥ यथा:—

॥ संवैया ॥

अंग श्रली धिरये श्रंगिया हु न,
श्राज तें नींद न श्रावन दीजे।
जांनत हों जिय नाते सखीन के,
लाज हु तो श्रव साथ न लीजे॥
थोरे ही द्योस तें खेलन टेव,
लगी जिन के जिय सों जिय जीजे।
नाह के नेह के मामले श्रापनी,
अंह हु की परतीत न कीजे॥ १॥

इति रसिकप्रियायाम् ।

यहां अन्यसंभोगदुःखिता नायिका दूती विषयक ईर्षा की उत्क-टता से स्त्रीिखंग रूप दूती के संवंधवाखी अंगिया आदि में भी प्रतीति का लाग करना कहती है। यद्यपि यहां दूती की प्रतीति लाग पूर्वक अंगिया आदि की प्रतीति का लाग है, न कि दूती की प्रतीति के त्या-ग विना केवल अंगियादि की प्रतीति का लाग; तथापि यहां चमत्कार का पर्यवसान तो संवंधी प्रति करने में है। काव्यप्रकाश गत कारिका-कार का यह लच्चण है—

### प्रतिपत्तमशक्तेन प्रतिकर्त्तं तिरिष्क्रया ॥ या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्यनीकं तद्वच्यते ॥ १ ॥ :

अर्थ-प्रतिपची प्रति तिरस्कार किया करने को अशक से प्रति-पची की स्तुति के लिये जो प्रतिपची के संबंधी की तिरस्कार किया उस को प्रत्यनीक कहते हैं ॥ अनीक अर्थात् शत्रु की सेना के सामान लानेवाले बोक्ता उठानेवाले इत्यादि प्रति तो अपकार ही होता है, और ऐसा करनेवाले की साचात् शत्रु प्रति करने की अशकता से उस की निंदा और शत्रु की स्तुति हैं; परंतु इन अंशों में चमस्कार नहीं; चमस्कार तो पच में करने अंश मात्र में है । उसी को लेकर धोरी ने इस न्याय में अलंकार का अंगीकार किया है । इस स्वारस्य को न समक्षते से इस कारिकाकार ने समस्त अंशों को ले कर लच्च ए कहा सो भूल है। और एक प्रतिपची के संबंधी में ही यह अलंकार नहीं होता। मित्र के संबंधी में भी हम ने दिखाया है । संबंधी में करने का निमित्त एक अशकता ही नहीं, हम अनेक निमित्त कह आये हैं । और केवल ति रस्कार करना ही नहीं, सत्कार करना भी हम ने दिखा दिया है इत्यादि। पथावा:—

#### ॥ दोहा ॥

जो त्रासक त्रुख्लाहदा, वही फकीरां यार । जन हरिया हित वींद के, करें जनेत्यां प्यार ॥ १ ॥

इति हरिजनदासस्य।

श्रोर प्रतिपत्ती के संबंधी में तिरस्कार किया करने का फल प्रति-पत्ती की स्तुति कहा, सो भी भूल है; क्योंकि साचात् प्रतिपत्ती प्रति करने की अशक्ति से संबंधी प्रति करना होवे तहां तो प्रतिपत्ती की स्तुति रूप फल होता है; परंतु द्वेष की उत्कटता से प्रतिपत्ती के संबंधी प्रति पराक्रम करें तहां प्रतिपत्ती की स्तुति रूप ्रनहीं होता। यथाः—"श्रंग अली धरिये श्रंगिया हु न" इति। यहां दृती रूप प्रतिपत्ती की स्तुति फल नहीं, प्रत्युत निंदा फल है। काव्यप्रकाशकार ने श्रनीक शब्द का अर्थ सेनामात्र, श्रोर प्रति शब्द का अर्थ प्रतिनिधि जानते हुए प्रत्य-

दल

नीक इस शब्द समुदाय का ऋर्थ किया है सेना का प्रतिनिधि। "अनी कप्रतिनिधितुल्यत्वात्प्रत्यनीकमभिधीयते"। अर्थ- अनीक के प्रतिनिधि तुल्य होने से प्रत्यनीक अलंकार कहा जाता है ॥ ऐसा कह कर, इसी को स्पष्ट किया है, कि जैसे सेना युद्ध करने के योग्य रहते उस के प्रति-निधि रूप किसी दूसरे से मूर्खता से युद्ध किया जाता है। ऐसे यहां विरोधी विजय करने के योग्य रहते उस का संबंधी दूसरा जीता जाता है। सो हमारे मत इन का यह नामार्थ करना भी भृत है; क्योंकि से-ना का सामान लानेवाले बोका उठानेवाले इत्यादि सेना के प्रतिनिधि नहीं हैं। प्रतिनिधि तौ वह है, कि जो अपने वदकों में नियत किया जावे। कहा है चिंतामिषकोषकार ने "मुख्याभावे तत्सदृशो य उपादीयते स प्रतिनिधिरित्युच्यते" । मुख्य के अभाव में उस के सदृश जो प्रहण किया जावे वह प्रतिनिधि कहलाता है। सो सेना का बोका उठानेवाले इत्यदि सेना के प्रतिनिधि नहीं। उन को प्रतिनिधि मानें तो सेना के सदृश होने से उन में पराक्रम करना तो सेना में पराक्रम करना ही हे. सो तौ अन्योन्य अजंकार का विषय है। यहां संबंधी का स्वारस्य तौ केवल संबंधी मात्र में है, इसलिये हम ने जो नामार्थ किया है वह धोरी के अभिप्रायानुसार है। इन्हों ने सर्व संग्राहक प्रत्यनीक न्याय न-हीं समका, इसलिये तिरोधी के संबंध में ही नियम किया है। और मूर्खता निमित्त कहा सो भी सर्वत्र नहीं। सर्वस्वकार इन का अनुसारी है। सर्वस्वकार ने केवल बलवान् शत्रु की स्तुति के लिये इतना ऋंश छोडा है। सर्वस्व का यह लच्च्या है-

### प्रतिपचितरस्काराशकौ तदीयस्य तिरस्कारः प्रत्य-नीकम् ॥

श्रर्थ-प्रतिपत्त का तिरस्कार करने की अशक्ति होवे तव उस के संवंधी का तिरस्कार करना सो प्रत्यनीक ॥ चंद्रालोक आदि सर्वस्व के श्रमुसारी हैं। अलंकाररत्नाकरकार तीन प्रत्यनीक कहता हुआ सामान्य नचाग यह कहता है—

प्रतिपचादिसंवन्धिस्वीकारः प्रत्यनीकम् ॥

अर्थ-प्रतिपचादि अर्थात् शत्रु आदि के जो संबंधी उन का स्वी-कार सो प्रत्यनीक ॥ प्रथम प्रत्यनीक का तो काव्यप्रकाश के अनुसार लच्च कह कर यह उदाहरण देता है—

#### ॥ दोहा ॥

शक स्वर्ग विजयी नृपत, कर न सकत अपकार ।

गर्भ गिरावत वज्र सों, तिंह पुर तियन अपार ॥ १ ॥

स्वर्ग जय करनेवाले हयशीव राजा का अपकार करने को असमर्थ इंद्र विशुत्पात से हयशीव राजा के नगर की स्त्रियों का गर्भस्नाव करता है । दूसरे का यह लच्च कहता है—

प्रतिपत्त्रंसंबन्धिनश्च प्रतिपत्त्रस्य तद्बाधकतया स्वीकारः॥

अर्थ-प्रतिपत्तस्य अर्थात् प्रतिपत्त के जो प्रतिपत्त सबन्धवाला उस का प्रतिपत्त की बाधा के निमित्त स्वीकार ॥ यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

मम रिपु शशि को हरिह मद, यह तिय वदन विचार । सरिसज निज सरवस्व श्री, कीन्ही भेट निहार ॥ १ ॥ यहां अपने प्रतिपच चंद्र का तिरस्कार करने को अशक्त कम-लों करके चंद्र के प्रतिपच संबंधवाले नायिका मुख का चंद्र की बाधा के निमित्त सर्वस्व श्री भेट करने द्वारा स्वीकार है। पहिले प्रत्यनीक में तो शत्रु के मित्र का स्वीकार है। दूसरे में शत्रु के शत्रु का स्वीकार है। सामान्य जच्छा में आदि शब्द है, उस करके प्रहण किया हुआ तीसरे प्रत्यनीक का यह जच्छा कहता है—

प्रतिपचादन्यस्य सदृशादिरूपस्य संबन्धिनोऽभिल-षणीयत्वन परिहरणीयत्वेन वा स्वीकारस्तृतीयस्॥

अर्थ-प्रतिपच से अन्य अर्थात् शत्रुभाव संबंधवाले से इतर जो सदृशादि रूप संबंधवाली वस्तु उस का अभिलषणीयत्वेन अर्थात् श्रीभुलाषा की योग्यता से अथवा परिहरखीयत्वेन अर्थात् लाग करने की योग्यता से स्वीकार सो तीसरा प्रत्यनीक ॥ क्रम से यथा:---

॥ सर्वेद्या ॥

कोकिल के कल भासन की स्तुति, हंसन के हस दोष कहें हैं। है मृग के मद में सद्भाव सु, चंदन लेप कदा न चहे है ॥ चंद की चांदनी निंदत है नित, वंदत रैंन अँधेरी वहें है। कृष्ण के प्रेम पंगी रुषभानुजा,

कृष्ण ही कृष्ण सीं प्रष्ण रहे है ॥ १ ॥

यहां कोकिलादि, श्यामता से कृष्ण के सादृश्य संबंधवाले हैं। श्रीर राधिका के शश्रुभाव संबंध रहित हैं, उन का श्रभिलवर्णीयत्वेन श्रर्थात् अभिलाषा से स्वीकार है ॥

॥ संवैद्या ॥

मग लांबन कीं जु अवांबात काच में, श्रानन देखनौ नां चहती है। चित कोकिल कुजन सौं त्रसती नित, त्रापनी मूंनहु कों सहती है। सुन नंद कुमार विचार सौं बाहर, एक तौ अद्भुतता गहती है। कुसुमायुध सौं अति द्वेषवती. पर रावरे प्रेम पगी रहती है।। १॥

यहां मुख प्रतिविम्त्र आदि चन्द्र आदि के सादृश्य संबंधवाले हैं। श्रोर राधिका के शत्रुमाव संबंध रहित हैं, उनका परिहरर्गीयत्वेन अर्थात् त्याग वृद्धि से स्वीकार है। हमारे मत प्रत्यनीक के इतने ही अकार नहीं हैं, अनेक प्रकार हैं, सो हम ने दिशा मात्र से दिखा दिये हैं। धोरी के नाम रूप लच्च में उपलच्चाता से सब का संग्रह होते रहते यह गौरव करना रत्नाकरकार की मृल है ॥ श्रीर रत्नाकरकार कहता है, कि यहां शृत्रु के पची में पराक्रम करनेवाले की निंदा प्रतीत होती है, और साचात् शत्रु की स्तुति प्रतीत होती है, परंतु व्याजस्तुति में तो एक ही की निंदा आदि से स्तुति आदि हैं, यहां तो दूसरे की निंदा से बलवान की स्तुति है ॥ सो हमारे मत यहां चमत्कार का पर्यवसान तो संबंधी मू-लक है, स्तुति निंदा में कुछ भी विवचा नहीं है, इसलिये ज्याजस्तुति से टलाने का प्रयास भूल है। श्रौर निंदा से स्नुति, स्तुति से निंदा, यह व्या-जनिंदा अलंकार का स्वरूप भी नहीं, सो उस के प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा ॥ रसगंगाधरकार कहता हैं, कि हेतृत्प्रेच्चा से प्रत्यनीक में यह विलच्चाता है, कि यहां प्रतिपची की प्रवलता की प्रतीति और प्रतिपत्ती के संबंधी में पराक्रम करनेवाले की निर्वलता की प्रतीति होती है, परंतु इतने मात्र से हेतृत्येचा से प्रत्यनीक जुदा अलंकार नहीं हो सकता। जैसा कि पृथिवी के अवान्तर भेद घट से पट विलच्च स है, तो भी प्रथिवी से जुदा नहीं। हमारे मत इन की यह भूल है। उत्प्रेचा प्रत्यनीक में गौणता से रहती है, परंतु प्रत्यनीक में साचात् संबंधी के संबंधी प्रति करना आदि विलक्षण चमत्कार, प्रधान हो करके जुदा अलंकार है। और उत्प्रेचा की संकीर्शता विना भी उदाह-रण हैं। "अंग अली धरिये अंगिया हु न " इति । इत्यादि । अलंकारो-वाहरसकार का यह खचस है--

### श्रनिष्टस्य तदीयस्य वा प्रातिकृत्यं प्रत्यनीकम् ॥

ऋर्थ-अनिष्ट की अथवा अनिष्ट के संबंधी की प्रतिकृतता वह प्रत्यनीक अलंकार ॥ इन्हों ने साचात् अनिष्ट प्रति का कहा, सो कुवल-यानंद के खंडन से, और प्रतिकृत्वता का नियम किया, सो काज्यप्रका-श गत कारिका के खंडन से खंडित है। इन की भी यह भूत है।

# इति प्रत्यनीक प्रकरणम् ॥ ४१ ॥

# ॥ प्रहर्षगा ॥

प्रहर्षण, यहां प्र उपसर्ग का अर्थ है प्रकृष्ट । प्रहर्पण इस शब्द ससुदाय का अर्थ है प्रकृष्ट हर्ष । हर्ष और हर्षण एक ही है। लोकोत्तरता के लिये प्रकृष्टता का प्रहण है ।

॥ दोहा ॥

है सु प्रहर्ष प्रहर्षण जु, भूषन भूप विख्यात ॥ भेट भेंयें जसवंत तुव, सब ही के व्हें जात ॥ १ ॥ क्याः—

॥ दोहा ॥
चाहत अन्तरिता जिन्हें, रीभें नृप जसवंत ॥
कीन्हे अन अन्तिण करन, समथ मुरद्धर कंत ॥ ९ ॥
तीन ही स्थलों में प्रहर्षण अलंकार मानते हुए चंद्रालोककार ने
थे बद्धाण कहे हैं—

उत्किरिठतार्थसंसिद्धिर्वना यहं प्रहर्षणम् ॥ वाञ्चितादिषकार्थस्य संसिद्धिश्च प्रहर्षणम् ॥ यत्नादुपायसिद्धयर्थात्साचाञ्चामः फलस्य च ॥

अर्थ-विना यत्न उत्कंठित वस्तु की सिद्धि ॥ वांछित से अधिक अर्थ की सिद्धि ॥ फल के उपाय की सिद्धि के लिये किये हुए यन्न से साचात् फल का लाम प्रहर्षण है ॥

कम से यथाः-

॥ चौषाई॥ छाये घन, श्ररु निशा श्रॅंघारी, वन मग, राधे श्रति भयवारी॥ हरि पहुँचाय देहु लग गेहा, नंद वचन सुख दुहुंन श्रकेहा॥ १॥ यहां दंपित के उत्कंठित अर्थ की यत्न विना सिद्धि है। "चाहत अनृिश्वता जिन्हें" इति । यहां वांबित से अधिक अर्थ की सिद्धि है।

#### ॥ दोहा ॥

निधि श्रंजन श्रोषधि हु कों, मूल खनत हो दीन ॥
भयों लाभ निधि को श्रहो, देव गती जु नवीन ॥ ९ ॥
यहां फल के उपाय की सिद्धि के लिये किये हुए यल से साचात्
फल का लाभ है। हमारे मत इन उक्त तीन स्थलों में ही प्रहर्षण श्रलंकार का नियम करना भूल है; क्योंकि इन तीनों से श्रतिरिक्त स्थलों
में भी हम प्रहर्षण श्रलंकार देखते हैं ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

रण चढ खांनो भोज रज, गया लड़ाफड़ लेह ॥ रांणा मोहकम सिंघरै, दूधे वूठा मेह ॥ १ ॥

इति कस्यचित्कवेः॥

मारवाड़ की देशी भाषा में "लड़ाफड़" परस्पर प्रहार को कहते हैं। मारवाड़ में "गुड़ा" नामक याम "राठौड़" भोमिये का वडा ठिकाना है। वहां के स्वामी को "रांणा" पदवी है। सो "मोहकमिंह रांणा" के समय में "लांनसिंह" नामक "वाघेला" चत्री वडा लुटेरा था। वह गुड़ा याम लूटने को रात्रि के समय में चुपचाप आया। और काकतालीय न्याय से राज्य का हाकम "भोजराज रांणा," मोहकमिंसिंह राज्य का कर नहीं देता था, इसिलये रांणा को सज़ा देने के लिये रात्री में उसी समय चुपचाप आ गया। प्राम के दरवाज़े पर दोंनों मिल गये। जिन के आपस में युद्ध हो जाने से दोनों निर्वल हो करके निवृत्त हो गये। रांणा अपने महल में सोता था, सो जागने पर यह चत्तांत सुनने से उस को प्रकृष्ट हर्ष हुआ। यह भी पूर्वोक्त प्रहर्पण की नांई चमत्कारकारी हो करके अलंकार है। यहां रांणा को न तो इस प्रकार की उत्कंठा थी, और न कोई इस का यल किया था।

॥ संतेषा ॥
प्रान पियारो मिल्यो सुपने में,
भई जब तें सुक नींद निहोंरें ।
कंत को श्रायबो त्यृंहि जगाय,
सखी कह्यो बोल पियूष निचोरें ॥
यों मितरांम बच्चो उर में सुख,
बाल के वालम सीं हम जोरें ।
ज्यों पट में श्रतही चटकीलों,
चहें रंग तीसरी वार के बोरें ॥ १ ॥

इति रसराज भाषा ग्रंथे।

यहां निरंतरता से स्वप्त अवस्त और प्रत्यच वर्शन होने से ना-ियका को अकस्मात् परमानंद हुआ है, इसिलये प्रहर्पस अलंकार है। प्राचीनों के नियम किये हुए तीनों प्रहर्पसों से ये दोनों प्रहर्पस विल-चस हैं। इस प्रकार और भी कोई प्रहर्पस चमत्कारकारी होवे वह भी प्रहर्पस अलंकार हो जायगा॥

इति प्रहर्षेण प्रकरणम् ॥ ४२ ॥

# ॥ भाविक ॥

"सू सत्तायाम्" भू धातु सत्ता अर्थ में है। सत्ता तो स्थिति है।
मू धातु से भाव शब्द हुआ है। भाव शब्द के आगे इक प्रत्यय है, जिस का अर्थ है रचा करनेवाला । भाविक इस शब्द समुदाय का
अर्थ है भाव की रचा करनेवाला, "भावं रचतीति भाविकम्"। स्थिति
की रचा करें सो भाविक। वर्त्तमान स्थिति की रचा तो स्वतः सिद्ध
है, इसिलये उस में चमत्कार नहीं। भूत स्थिति बुद्धि से निकल जाती है, और भविष्यत् स्थिति बुद्धि में आती नहीं, ऐसी स्थिति की
रचा करना, अर्थात् वर्तमानवत् बुद्धि में लाना चमत्कारकारी हो कर-

के अलंकार है, इसलिये यहां भूत भविष्यत् स्थिति की रचा करने में भाविक शब्द की रूढी है॥

॥ दोहा ॥

भूत रु भावी भाव कों, जो प्रत्यत्त करंत ।
कवि भाविक भूषन जु तिंह, त्र्यवनी पति उचरंत॥१॥
बहुतसे प्राचीनों के भी ऐसे ही बच्च हैं। काव्यप्रकाश में
यह बच्च हैं—

प्रत्यचा इव यद्भावाः क्रियन्ते भूतमाविनः । तद्भाविकम् ॥

अर्थ-जो भूत भावी भाव प्रत्यच्च की नांई किये जावें वह भाविक अर्लकार । चंद्रालोक का यह लच्च हैं-

भाविकं भृतभाव्यर्थसाचात्कारस्य वर्णनम् ॥ अर्थ-भूत भावी अर्थ के साचात्कार का वर्णन भाविक अर्लाकार है ॥ कम से यथाः-

॥ दोहा ॥

सफरा तट उज्जीन में, जब रठोरे कोउ जात। जुध जसवँत रूप त्राज लों, तिंह दिल मां क दिखात॥ १॥ यहां भृत स्थिति वर्तमानवत् प्रत्यच होती है॥

यथावाः---

॥ संवैषा ॥
साहस के हस के रस के मिस,
मांगी विदेस विदा मृदु वांन सों ।
सो सुन बाल रही मुरभाय,
दही वरवेली ज्यों धीर दहांन सों ।
नेंन गरो हियरो भर श्रायो पे,

बोल न त्रायो कब्रू वा सुजांन सें। सालें त्रजों उर मांभ गडी वे, वडी त्रिलियें उमड़ी त्रॅंसुवांन सें।॥ १॥

इति धीर कवेः॥

यहां भूत वस्तु स्थिति को वर्तमानवत् प्रत्यच्च विषय किया है। यहां स्मृति नहीं, किंतु प्रत्यच्च करना है। इस अलंकार का स्वरूप तो भूत भविष्यत् स्थिति को मन में वर्तमान इव प्रत्यच्च करना है, परंतु भूत भविष्यत् स्थिति का वर्तमान करके कवि वर्णन करें उस का भी उपलच्चयत् से संग्रह हो जाता है॥

यथाः---

॥ मनहर ॥

महाराजा मानसिंह पूरब पठान मारे,
श्रोनत की सरिता अजों न समटतु है।
सुकवि विहारी अजों ऊठत कबंध कृद,
अजों लग रनतें रनोही नां घटतु है॥
अजों लग चहलें पिशाचन की चैंक चौंक,
सची मघवा की अतियां सों लपटतु है।
अजों लग ओढ़त कपाली आली आली खालों,
अजों लग काली मुख लाली नां मिटतु है॥ ॥
इति विहारी कवेः।

॥ दोहा ॥

व्हेंनेहारो अग्र कीं, न्यपन की गुन भार । जुत सरदार कुमार कीं, निरखत मरु नर नार ॥ १ ॥ यहां महाराज कुमार सरदारसिंह की मिविष्यत् स्थिति मारवाड़ के नर नारियों को वर्त्तमानवत् प्रत्यच होती है । भाव शब्द का अर्थ आश्य करता हुआ आचार्य दंडी भाविक अर्जकार का यह जच्चा कर तद्भाविकमिति प्राहुः प्रवन्धविषयं ग्रण्म् ॥
भावः कवेरिभिप्रायः काञ्येष्वासिद्धि संस्थितः॥ १॥
अर्थ-काञ्यों में आसिद्धि अर्थात् समाप्ति पर्यंत रहता हुआ कवि
का अभिप्राय भाव है॥ "भावं अर्हति इति भाविकम्"। जो भाव के
योग्य है वह भाविक। यहां काञ्य नाटक इत्यादि प्रवंधों में विषय भये
हुए गुग्ग को भाविक कहते हैं॥ काञ्य में भाव के योग्य गुग्ग ये हैं—

परस्परोपकारित्वं सर्वेषां वस्तुपर्वणाम् ॥ विशेषणानां व्यर्थानामिकया स्थानवर्णना ॥ १ ॥ व्यक्तिरुक्तिक्रमवलाद्गम्भीरस्यापि वस्तुनः ॥ भावायत्तमिदं सर्वमिति तद्वाविकं विद्वः ॥ १ ॥

अर्थ-वस्तु अर्थात् मुख्य इत्तांत, पर्व अर्थात् प्रासंगिक इत्तांत, इन सब का परस्पर उपकार करना; व्यर्थ विशेषणों का न धरना; स्थानवर्णना, अर्थात् जिस जगह में जो वर्णन युक्त होवे उस जगह में करना; और गंभीर भी वृत्तांत को उक्ति की चतुराई से व्यक्ति अर्थात् स्पष्ट करना; ये सब भावायत्त अर्थात् उक्त भाव के आधीन हैं, इसिलेये इन को भाविक कहते हैं ॥ हमारे मत में मुख्य इत्तांत और प्रासंगिक इत्तांत परस्पर उपकारी न होवें, विशेषण व्यर्थ होवें, अस्थान में वर्णन होवें, इत्तांत स्पष्ट न होवें, तो सब दूषण हैं; इन का अभाव तो दोषाभाव मात्र है, न कि अलंकार । ऐसे न होवे तो काव्य ही नहीं होता। अलंकार तो काव्य संज्ञा हो जाने के अनंतर होता है । काव्य के शोभा कर धर्म को अलंकार संज्ञा है, और वह शोभायमान को शोभा करता है, सो प्रथम कह आये, इसिलये हमारे मत में आचार्य दंडी का कहना समीचीन नहीं ॥

इति माविक प्रकरणम् ॥ ४३ ॥

### ~∞\*∞०~ ॥ भ्रांति ॥

वह नहीं है, उस को वह जानना आंति है। कहा है चिंतामणि-

कोषकार ने "भ्रान्तिः अतस्मिंस्तज्ज्ञाने" ॥ ॥ दोहा ॥

सुकवि भ्रांति कों कहत हैं, भ्रांति श्रलंकृत भूप ॥ <sub>यथाः</sub>—

कौन मद्दन जानत नहीं, देखि रावरी रूप ॥ यथावाः—

#### ॥ मनहर ॥

भूप जसवंत तुव शत्रु पुर शून्य तहां, राज श्रंगनां में शबरांगना विहारे हैं। सीतातुर विधुरे मुरार पद्मराग तिन्हें, जांन के श्रंगार चुन एक ठौर डारे हैं॥ चंदन कपाट काट इन्धन के तांपें धरि, श्रर्द्ध मीलिताचि व्हेकें फूंक विसतारे हैं। स्वासा पोंन प्रेरित सुगंध फेलें तासीं श्रांन, अमर अमें हैं तामें धूम भ्रम धारे हैं॥ १॥

साइरय मृक्षक ही आंति शोभाकर होने से आलंकार है, ऐसा मानते हुए प्राचीनों ने लच्या में साइरय विशेषण कहा है। काठ्य-प्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्चण है—

### श्रान्तिमानन्यसंवित्तत्तुल्यदर्शने ॥

श्रर्थ-उस के तुल्य को देखने पर उस अन्य का ज्ञान वह भ्रांति-मान् ॥ सर्वस्व काव्यप्रकाश का अनुसारी है। श्रांतिमान् शद्द का अर्थ सर्वस्वकार ने यह किया है "श्रान्तिश्चित्तधर्मों विद्यते यस्मिन्स भ्रान्तिमान्"। अर्थ-भ्रांति रूप चित्त का धर्म रहता है जिस में चह श्रांतिमान् ॥ हमारे मत इस श्रवंकार का चमत्कार तो भ्रांतिमात्र है, सो इस अवंकार का नाम भ्रांति इतना ही समीचीन है। चंद्राबोककारादिकों ने इस का नाम भ्रांति इतना ही कहा है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकारादि श्राचीनों ने भ्रांति- मान नाम कहा सो अनावश्यक है; क्योंकि थोडे ही अचरों में अलंकार का स्वरूप स्पष्ट होते रहते बहुत अचर वढाना गौरव दोष है। चित्रमी-मांसाकार का यह सिद्धांत है, कि स्मृति, श्रांति और संदेह ये तीनों सादृश्यातिरिक्त मूलक अलंकार नहीं होते। काव्यप्रकाश गत कारिका-कार की लच्या कारिकाओं से यह सिद्ध होता है, कि स्मृति, भ्रांति तो सादृश्य मूलक ही अलंकार होते हैं। और संदेह में सादृश्य मूलकता का नियम नहीं । अलंकाररलाकरकार का यह सिद्धांत, है कि सादृश्य मुलक हो, अथवा अन्य मुलक हो, आंति चमत्कारकारी होवे वहां आं-ति अलंकार ही है। हमारे मत स्मृति, भ्रांति और संदेह तीनों सादृश्या-तिरिक्त मुलक भी अलंकार होते हैं, जिन में स्मृति और संदेह के उदा-हरण तो प्राचीनों ने दिखाये हैं, सो उन उन के प्रकरण में बिखेंगे। रता-करकार ने सादृश्यातिरिक्त मुलक भ्रांति के ये उदाहरण दिये हैं-

#### ॥ बैताल ॥

कर वांम श्रंजन दैन चाहत नैन दच्छन मांहिं, कर चहत दच्छन भुजग भुज बँघ घस्यो वांम सुबांहिं। यह ढंग निज निज श्रंग को लख गिरिश गिरिजा दोड, इक संग होत सहास नृप जसवंत रच्छक होउ॥१॥ सो यहां तौ आति है नहीं, किंतु संस्कार अलंकार है, सो उस के

प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा ॥

#### ॥ दोहा ॥

दुर्जन ठग्यो जु सुजन को, करत नहीं इतबार । बाबहु पीवत फूंक दे, दामयौ दुग्ध निहार ॥ १ ॥ यहां चमत्कार तौ दृष्टांत में है। न कि ऐसी भ्रांति में। श्रीर-

#### ॥ दोहा ॥

है वियोग संयोग सोंं, अधिक विचार हु चित्त। वामें दीखत एक ठां, या में जित तित मित्त ॥ १॥ अति अनुराग से नायक को जगत् नायिकामय दीखता है। यह तो वियोग शृंगार रस में श्रंग भूत उन्माद संचारी है। श्रांति का चमत्कार नहीं। सादृश्यातिरिक्त मूलक श्रांति का उदाहरण हम दि-खाते हैं॥

#### ॥ दोहा ॥

श्रालिन के पग श्राहटन, जांन प्रांनपित श्रात, चौंक उठत छिन छिन भयों, सिख शशिमुखी प्रभात ॥ १ ॥ यहां सिखयों के पैरों की श्राहट में श्रोर नायक के पैरों की श्राहट में साइरय नहीं, पैरों की श्राहट तो शरीर श्रोर प्रकृति के श्र-नुसार भिन्न भिन्न होती है। और यहां ज्ञापक हेतु की विवचा नहीं, किंतु श्रांति की ही विवचा है। यहां ज्ञापक हेतु तो तादृश नायिका को प्रभात समय चंद्रमुखी कहने से विरह के ज्ञान में है॥

#### ॥ संवैया ॥

कुच कुंभन कों जुत मंजिर जांन कें, चुंबत भोंर दसों दिस श्रायक। जिन कों जु निवारत ही चिमटे, कर पंकज जांन सुगंध सु भायक। किय शोर मुरार तवें पिक जांन कें, ताड़त चंचुन काक कुकायक। तुमरे श्रिर नायक नारन कों, मह नायक नां वन हू सरनायक॥ १॥

यहां भोंरन को कुचाय में मंजरी की आंति नेत्र निमित्तक है। कर में कमल की आंति नासिका निमित्तक है। काक को पिक की आं-ति श्रवण निमित्तक है॥

#### ॥ दोहा ॥

परत अमर शुक तुंड पर, अम घर कुसुम पलास । शुक ताकों पकस्थौ चहत, जंबू फल की त्रास ॥ १ ॥ यह परस्पर आंति है ॥

#### ॥ दोहा ॥

उच्चो शुष्क वट विटप सों, फल दल सम शुक रंद । हस्त ताल दे दे हसी, वसी हुतीति स्वबंद ॥ १ ॥

यहां शुष्क वट पर स्थित शुक बृंद से स्त्रियों को फल दल युक्त वट का अम होने से स्वचंछदता से उस वट के तले उन्हों ने निवास किया। पीछे शुक बृंद उड़ जाने से फल दल की आंति मिट गई। आंति मिटने का अनुभाव ताली दे दे कर इसना है। यहां आंति की बाधा अर्थात् निवृत्ति है, इसलिये यह बाधित आंति है। उक्त उदाहरण में आंति का कारण शुष्क वट पर शुकों का निवास है, सो नष्ट होने से आंति भी नष्ट हुई॥

॥ संवैया ॥

घट कंचन स्वच्छ उरोजन में, निज श्यांम शरीर हु की दुति भासी। जिंह जानिके नील निचोल को प्रांत, मुरार निवारत वेर विलासी॥ ग्रह केलि हस्यो गयो राधिका सों, जु भयो श्रति ही जुत लाज की हासी, नृपती जसवंत कों देहु सदा, सुख पुंज वहें बज कुंज को वासी॥ १॥

यहां नील निचोल प्रांत रूप थ्रांति का कारण कुच में निज प्र-तिबिंब विद्यमान छते राधिका के हास्य रूप कारण से थ्रांति का वाधः अर्थात् निवृत्ति है ॥

॥ दोहा ॥

हेात राज जसवंत के, बहु विधि जज्ञ विधांन । घन कों चातक तजत हैं, होम धूम जिय जांन ॥ १ ॥ यहां भ्रम चातक के मेघ लाग का हेतु है ॥ ॥ संवैया ॥

पय जांन कटोरन मांभ मँजार,
हजारन चाटत हैं जित ही तित ।
तरु ब्रिद्रन सीं ब्रिटकी जिंह जांन,
मृनाल करी कर डारत हैं इत ॥
सुरतांत सु सेभ में श्रंशुक जांन,
हरें हरनाच्छि धेरें इति कीं नित ।
उपजायत हैं सजनी जग कीं,
अस ये रजनीकर की किरनें सित ॥ १॥

यहां भ्रम प्रहण का हेतु है ॥

॥ दोहा ॥

चित्र कपोतन हित भयो, निश्चलांग मंजार ॥
ताही कों कृत्रिम तहां, समुफ्तत हैं नर नार ॥ १ ॥
यहां साचात् मार्जार में कृत्रिम मार्जार का अम है, परंतु यह
अम नर नारी के त्याग का अथवा भहण का हेतु नहीं, इसिंबये यह
अम उदासीन रूप है ॥

॥ खप्पय ॥

जट जूटिह सों गिरत श्रोत सुर सरित मध्य तस, शशि किलका प्रतिबिंब मिटे व्हें बार श्रमिय वस । समुफ्त मीन मन ताहि कियें मुकुलित फन मंडल, भन मुरार समटत रु पुनर प्रसरत जु पलिह पल ॥ यह विधि विलास जुत वसत उर वासुकि सो हर त्रिपुर जय, नित प्रत जु न्पति जसवंत को करहु अवनि शिर श्राति उदय॥ १॥ यहां एक ही मुम का दिन दिन में अनेकवार होना भ्रम का श्रीतश्य है ॥

> ॥ संबेषा ॥ समुभें तुव नैंनन श्याम सरोज,

मधूक सु गुच्छ कपोलन जांनहिं।
अस बंधुक पुष्पन को अधरें,
अरु पद्मन वृद्धि धरें तुव पांनहिं॥
कवराज सु मांति मली कबरी,
कहँ बंधुन की अवली उर आंनहिं।
दुरवार मधुवत दंद सखी,
रखवारिहों कोनसे कोनसे थांनहिं॥ १॥

यहां मालाकार से उपजायमान भ्रांति है, इसलिये यह भ्रांति-माला है। प्राचीनों ने ये भ्रांति के प्रकार कहे सो हमारे मत में ये स-मस्त उदाहरणांतर हैं, न कि प्रकारांतर। वेदव्यास भगवान् तो भ्रांति को उपमा का प्रकार मानते हुए यह लच्चण कहते हैं—

प्रतियोगिनमारोप्य तदभेदेन कीर्त्तनम् ॥ उपमेयस्य सा मोहोपमासौ भ्रान्तिमद्दचः ॥ १ ॥

अर्थ-प्रतियोगिनं अर्थात् उपमान को आरोपण करके उपमान के अभेद से उपमेय का कथन वह मोहोपमा; "असौ प्रान्तिमद्रचः" अर्थात् इस को भूंतिमान् कहते हैं ॥ आचार्य दंडी ने भी वेदव्यास भगवान् के अनुसार संदेह और भूंतिमान् को उपमा के प्रकार माने हैं सो भूल है; क्योंकि इन में उपमा विविचत नहीं, कितु संदेह और भूंति रूप चमत्कार में ही पर्यवसान है। और वेदव्यास भगवान् से प्राचीनों ने भी इस विषय को भूंतिमान् नामक जुदा अलंकार माना है, सो वेदव्यास भगवान् के लच्या में "असौ भूनितमद्रचः" इस को मूंतिमान् कहते हैं, इस वचन से सिख है ॥

इति भ्रान्ति प्रकरणम् ॥ ४४ ॥

## ॥ मिथ्याध्यवसिति ॥

मिथ्या शब्द का अर्थ है असत्। अध्यवसिति शब्द का अर्थ है नि-

श्चय । मिथ्याच्यवसिति इस शब्द समुदाय का अर्थ है मिथ्यात्व का निश्चय । यहां मिथ्या संबंध से मिथ्यात्व के निश्चय में मिथ्याच्यवसिति शब्द की रूढि है ॥

॥ दोहा ॥

व्हें मिथ्या संबंध सों, मिथ्यापन की भूप ॥ निश्चय मिथ्याध्यवसिति ज्ञ, भूषन को यह रूप॥१॥ वंदालोक का यह बच्चण है—

> किंचिन्मिथ्यात्वसिद्धयर्थं मिथ्यार्थान्तरकल्पनम् । मिथ्याध्यवसितिः॥

अर्थ-किसी के मिथ्यात्व सिद्धि के अर्थ मिथ्या अर्थांतर का करपन वह मिथ्याध्यवसिति अलंकार ॥ यथा:---

॥ वैताल ॥

शश सींग की कर लेखनी, मिस मृग जु तृष्णा नीर, आकाश पत्रिह पर लिस्यों कर हीन कीउ किव वीर । ' जनमांध पंगुर मूक वंध्या का जु सुत ले जाय , जसवंत अपजस बिधर गन कों सुनावत है गाय ॥ १ ॥ यहां शश सींग की लेखनी इत्यादि मिथ्या वस्तुओं के संबंध से राजराजेश्वर के अपयश के मिथ्यात्व का निश्चय किया है। शश का सींग इत्यादि वस्तु जगत में मिथ्या है, उन का संबंध कहने से यह निश्चय होता है, कि राजराजेश्वर का अपयश भी मिथ्या है, अर्थात् नहीं है ॥ यथावा:—

घरें जु माला नम कुसुम, करें नगर त्रिय प्रीत॥

यहां मिथ्या रूप आकाश पुष्पमाला का नगरनायिका के संबंध्य करके नगरनायिका के प्रीति के मिथ्यात्व का निश्चय किया है। रस-गंगाधरकार कहता है, कि एक की मिथ्यात्व की सिद्धि के लिये मि- ध्या भूत वस्त्वंतर के कथन में मिथ्याघ्यवसिति नामक अलंकारांतर जुदा है, ऐसा न कहना चाहिये, क्योंकि यह अलंकार प्रोढोक्ति में ही अंतर्भृत है ॥

जमुना तीर तमाल से, तेरे बार असेत ॥

इस प्राचीन प्रोढोक्ति उदाहरण में तमाल में श्यामता श्रितिशय की सिद्धि के लिये श्याम जो यमुना उस का संबंध प्रतिपादन किया जाता है। वैसा ही "शश सींग" इति। इस उदाहरण में राजराजे-श्वर की अकीर्त्ति के मिथ्यात्व की सिद्धि के लिये दूसरी मिथ्या वस्तु का संबंध कहा है, सो हमारे मत रसगंगाधरकार की यह परम भूल है; क्योंकि अंतर्भावाकृति में प्रोढोक्ति का, और यहां मिथ्याध्यवसिति का नामार्थ रूप साचात् स्वरूप हम ने प्रकाशित किया है, वह अत्यंत वि-चचण है। नामार्थ विचार विना तटस्थ बच्चणों से भूम करके रस-गंगाधरकार ने यह सिद्धांत स्थापित किया है। और रसगंगाधरकार कहता है, कि मिथ्याध्यवसिति अलंकारांतर मानें तो सलाध्यवसिति भी एक जुदा अलंकार मानना होगा ॥

यथाः---

ा दोहा॥ गाये युद्धिष्ठिर जिन्हें, स्तुति कीन्ही हरचंद। वेद गोद खेलत सदा, तुव ग्रुन गंग ऋमंद॥ १॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

सुघा सिंधु मघ सर्करा, सौघ कहत सब खोग । शशि सिंहासन रावरी, वानी रहवे जोग ॥ ९ ॥

मिथ्याध्यवसिति अलंकार माननेवालों को यहां कौनसा अलं. कार मानना होगा। इन के मत यहां सत्याध्यवसिति की संगीत इस री-ति से हैं, कि पूर्व उदाहरण में सत्यवादी ग्रुधिष्ठिर, हरिश्चंद्र और वेद के संवंध करके गंगा के गुणों की सत्यता का निश्चय किया है। श्रीर उ-तर उदाहरण में शर्करा, सुधा इन मधुर वस्तुओं के संवंध करके राजरा- जेश्वर की वाणी की मधुरता का निश्चय किया गया है। हमारे मत में मिथ्याध्यवसिति अलोकिक होने से चमत्कारकारी अनुभव सिद्ध है। और "गाये युद्धिष्ठिर " इति। यहां सत्य संबंध लेकिक हैं, इसलिये ऐसे स्थल में सत्याध्यवसिति का चमत्कार अनुभव सिद्ध नहीं, किंतु यहां तो हेनु अलंकार ही है। और "सुधा सिंधु मध " इति । यहां सम अलंकार है। हम कहते हैं, कि मिथ्याध्यवसिति में लोक सीमातिवर्तन, होने से अतिश्योक्ति अलंकार की शंका न करनी चाहिये; क्योंकि दोनों में मिथ्या वर्णन है, परंतु मिथ्याध्यवसिति में मिथ्या वर्णन सिथ्या क्र से ही होता है, इसलिये यहां लोक सीमातिवर्तन नहीं। और अतिश्योक्ति में मिथ्या वर्णन सत्य रूप से होता है, इसलिये वहां लोक सीमातिवर्तन कर चमत्कार होता है। अतिश्योक्ति यथा:—

॥ सवैया ॥

जो धरनी हरिनाच्छ हरी नहिं, जो न प्रले के समुद्र में मंपी। जो न चढ़ी नृप काहू के कागर, स्रज के रथ चक्र न चंपी॥ जो न लई जुल कर्न सिकंदर, शेष के शीश कबू नहिं कंपी। बावन की डग तें उबरी रही, सो घर मांन महीपति मंपीं॥ १॥

इति कस्यचित्कवेः॥

एक उदाहरण में कही जैसी पृथ्वी का होना मिथ्या है, परंतु जयनगराधीश महाराजा मान ने अकबर वादशाह का सेनापित हो करके आसमुद्र हिंदु स्थान का जय किया । ऐसे महाराजा के वर्णन में उक्त पृथ्वी का मापना अर्थात् वश करना मिथ्या रूप से वांछित नहीं; किंतु

मापी

सत्य करके वांछित है, यह अनुभव सिंख है। ऋौर ऐसा पृथिवी का कोई भाग है नहीं, इसलिये यह लोकसीमातिवर्तन है॥

## इति मिथ्याध्यवसिति प्रकरणम् ॥ ४५ ॥

## 

मिलित शब्द का अर्थ है मिश्रण। कहा है चिंतामिशकोषकार ने, "मिलितं मिश्रणे"।यहां नीर चीर न्याय से मिल जाना विविचित है। ॥ दोहा॥

नीर चीर इन मिलत नह, मिलित ऋलंकृत जांन ॥ लोक न्याय से यह न्रपित, लीनो सुकिन मांन १॥ प्याः—

#### ॥ दोहा ॥

गिरिजा हेरत गिरिस कौं, गिरिस जु गिर कयलास ॥ मिलगे जस जसवंत में, प्रतञ्ज न होत प्रकास ॥ १ ॥ यथानाः—

#### ॥ दोहा ॥

वरन वास सुकुमारता, सब विघ रही समाय ॥ पँखुरी लगी गुलाब की, गात न जांनी जाय ॥ १ ॥

इति विहारीसप्तश्रत्याम्।

यहां ऐसी शंका न करनी चाहिये, िक तुम ने तो नीर चीर न्याय से मिश्रण में मिलित अलंकार माना है, सो इस उदाहरण में तो वैसा मिलना नहीं है, दोनों वस्तु जुदी जुदी ही रहती हैं; क्योंकि यहां मिश्रण से यह विवचा है, िक नीर चीरवत् जुदा नहीं दीखना। समस्त प्राचीन इस का नाम मीलित कहते हैं सो भूल है; क्योंकि मीलित शब्द तो संकुचित अर्थ में है। कहा है चिंतामिणकोषकार ने "मीलितं अप्रकुक्तें,

संकुचिते, निद्राणे, मुद्रिते"। घोरी ने वच्यमाण संकोच अलंकार जुदा कहा है। इन प्राचीनों के मीलित अलंकार के लच्चणों में संकोच तात्पर्य नहीं है; किंतु मिश्रण तात्पर्य है। और उदाहरणों में भी संकोच है नहीं, किंतु मिश्रण ही है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्चण है—

समेन लच्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगृह्यते ॥
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितिमिति स्मृतम् ॥ १ ॥
अर्थ-स्वाभिवक अथवा आगंतुक समान चिन्ह से वस्तु करके जो
वस्तु का निगृहन किया जाता है वह मीजित अर्जकार स्मरण किया
गया है। काव्यप्रकाश में कम से ये उदाहरण दिये हैं—

॥ चौपाई ॥

चल चल गति विलास भर मंथर, मधुर वक्र वानी मुख चुति वर ॥ लीला वय कृत स्वतह तियन मध, लख्यो जात नांहिं न श्रचयो मद ॥ १॥

यहां नेत्रों की चपलता इत्यादि यौवन अवस्था में स्वाभाविक हैं। इन समान चिन्हों से यौवन वस्तु करके मद वस्तु का गोपन है।

॥ दोहा ॥

व्हें सकंप तुव नाम सुनि, हिम गिरि गुहन विपच्छ ॥ नृप जसवँत तिंह तोर भय, लख न सकि श्रि शित दच्छ ॥ १॥ यहां हिम से और भय से उत्पन्न हुआ कंप आगंतुक है। इस कंप रूप समान चिन्ह से हिम वस्तु से भय वस्तु का गोपन है। यहां मद योवन अवस्था में मिल गया है। और भय जनित कंप हिम ज-नित कंप में मिल गया है। रुद्रट इत्यादि का भी लच्चण काव्यप्रकाश गत कारिकाकार के अनुसार है। हमारे मत यहां समान चिन्ह यह हेतु कहना मूल है; क्योंकि यह तो अर्थ सिद्ध है। साधर्म्य से मिल जाने में ही चमत्कार है। न कि वैधर्म्य से मिल जाने में। और यहां गोपनार्थक निगृहन शब्द भी समीचीन नहीं;क्योंकि यहां छुपाना नहीं, मिल जाना है । यहां छुपाना मानें तो अपन्हुति होवेगी । सर्वस्व का ग्रह लच्चण है-—

वस्तुना वस्त्वन्तरनिगृहनं मीलितम् ॥

अर्थ-वस्तु से अन्य वस्तु का निगृहन सो मीलित ॥ इन्हों ने समान चिन्ह हेतु तो नहीं कहा है; परंतु निगृहन कहा, सो तो पूर्वोक्त रीति से भूल ही है। रखाकरकार का यह खचा है—

भर्मसाम्याद्भेदाप्रतीतिमींखितम् ॥

अर्थ-धर्म की समानता से भेद की अप्रतीति सो मीलित ॥ इन्हों ने भी धर्म की समता कही सो पूर्ववत् व्यर्थ है। और अभेद प्रतीति कहीं सो भी भूल है; क्योंकि अभेद प्रतीति में तो अभेद अलंकार होता है। यहां अभेद का स्वारस्य नहीं, किंतु मिश्रण का स्वारस्य है। चंद्रालोक इस्यादि रत्नाकर के अनुसारी हैं। नीर चीर न्याय विना दो वस्तु के मिलने में मिलित अलंकार नहीं॥ यथाः—

॥ दोहा ॥

मिल विहरत विद्युरत मरत, दंपत ऋत रस लीन । नूतन विधि हेमंत ऋतु, जगत जुराफा कीन ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तश्रस्याम् ॥

जुराफा पिन्न विशेष हैं। उस का जोड़ा उड़ता है जब आपस में परों की प्रीध लगा लेता है। सो यहां दंपती को तादृश जुराफा की उपमा से चमत्कार होता है। न कि संयोग रूप मिलने से॥

इति मिलित प्रकरणम् ॥ ४६ ॥

## ॥ मिष ॥

मिष, यहां मिष शब्द का अर्थ व्याज है। व्याज अर्थात् छल। कहा है चिंतामार्शि कोषकार ने " मिषं व्याजे "।

#### ॥ दोहा ॥

त्रतंकार मिष कीं न्यति, लीनी बहुतन मान । तुम याकीं जांनत नहीं, ही जु सरल चितवांन ॥ १ ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

देश निकारे धन हरे, मारे रात्रु समाज ।
ते त्रशक्त सेवत चरन, स्वामि धर्म के व्याज ॥ ९ ॥
यहां अशक्त भये हुए शत्रु, स्वामि धर्म मिष से राजराजरेवर
के चरण सेवन करते हैं। इस वास्तव मिष में भी चमत्कार अनुभव

सिद्ध है ॥ कवि प्रतिभोत्थापितता से यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

जित हैं रिव सरदारसी, तरुन भयौ तप पाय। भूषन रत्नन कांति मिस, परसत किरनें पाय॥ १॥

यहां महाराज कुमार सरदारसिंह के भूषण रत्नों की कांति उन के निज पैरों पर पड़ती है, तहां किन उत्प्रेचा करता है; परंतु यहां प्रधान मिप है। जोक में कापुरुषों की यह रीति है, कि ऐसा जान जेवें, कि हमारे स्वामी की अमुक जीत जेगा तो वे पहले से किसी मिष से उस को प्रसन्न करते हैं। ऐसी दशा में अगले को मिष से प्रसन्न इस-लिये करते हैं, कि अपना स्वामी जान न जावे॥

यथावाः---

॥ चौपाई ॥
तज सरसिज सर सीं भ्रमराविल,
मनु तुव मुख प्यासा त्रावत चिल ।
सुन ग्रीवा फेरी नव बाला,
पति चुंवन कीन्हों चिर काला ॥ १ ॥

यहां नायक ने भ्रमर दंशन कथन मिष से मुग्धा नायिका का

मुख अपनी ओर करा कर चिर काल चुंबन किया। महाराजा भोज नें मिष को पर्याय नाम से कहा है—

मिषं यदुक्तिभिङ्गिर्याऽवसरो यः स सूरिभिः।
निराकाङ्क्षोथ साकाङ्कः पर्याय इति गीयते॥ १॥
प्रर्थ-जो मिष, जो उक्ति रचना, जो अवसर सो विद्वानीं करके
निराकांच साकांच भेद से पर्याय कहा गया है॥

इति मिष प्रकरणम् ॥ ४७ ॥

## मुद्रा ॥

मुद्रा तो निज नामांकित मुंदरी है। जिस को लोक में मोहर कहते हैं। उस का अपने पत्र पर चिन्ह किया जाता है। कहा है चिंता-मियिकोषकार ने " मुद्रा प्रत्यकारिययाम् । आप इति भाषाप्रसिद्धा-याम् "। प्रत्यकारिययां अर्थात् पहचान करानेवाली। मोहर में अपना नाम अथवा चिन्ह होता है, जिस से पत्र पर लगी हुई मोहर देखते ही उस पत्र को पढ़ने के प्रथम परिज्ञान हो जाता है, कि यह पत्र अमुक का है। इस लोक मुद्रा न्याय से धोरी ने इस अलंकार का अंगी-कार किया है।

#### ॥ दोहा ॥

होवत मुद्रा न्याय तित, मुद्रा भूषन जांन ॥ चप तुव त्राज्ञा पत्र ज्यों, तें मुद्रा सौं मांन ॥ १ ॥ व्याः—

#### ॥ दोहा ॥

चरन तोहि दानी जसा, मांन सरोवर नाथ ॥ मन मराल मेरो महा, चाहत है दिन रात ॥ १ ॥ दोहा इंद के प्रस्तार में एक मराल जाति भी है। चोदह गुरु वीस लघु जिस में हों वह मराल । सो सब दोहे के लघु दीर्घ अच्हर गिनें, और गर्लो का विचार करें तब पहिचान होते, कि इस दोहे की जाति मराल है। सो इस दोहे में "मराल" शब्द के श्टेष सामर्थ्य से दोहा सुनते ही छंदवेचा को यह ज्ञान हो जाता है, कि यह "मराल" जाति का दोहा है। जैसे कि पत्र पर लगी हुई मोहर देखने मात्र से पत्र पढ़ने से प्रथम ही यह ज्ञान हो जाता है, कि यह पत्र अमुक का है॥ यथावाः—

॥ चौपाई ॥ जो जन नय पथ विचरन लायक, तिर्यक् हू तिंह होत सहायक । जो जग में अनीत मग भजही, तुरत सहोदर हू तिंह तजही ॥ १ ॥

अनर्घराघव नाम नाटक ग्रंथ का यह पद्य है। रामचरित्र का नाटक करनेवाले सूत्रधार ने सभा में आकर प्रथम यह नीति वचन सुनाया है। सो इस के सुनने मात्र से सभासदों को प्रथम ही यह ज्ञान हो गया, कि रामचंद्र वानरों की सेना वना कर लंका पर गये। और रावण के लघु श्राता विभीषण के मिल जाने से जय पाई, ऐसे राम चिरत का नाटक होगा। चंद्रालोक का यह लच्चण है—

सूच्यार्थसूचनं सुद्रा प्रकृतार्थपरेः पदैः॥

अर्थ-अकृतार्थ तारार्यवाले पदों करके सूचना करने योग्य अर्थ का जो सूचन सो मुद्रा अलंकार। इसारे मत में "चरण तोहि दानी जसा" इति। ऐसा अकृतार्थपर पदनाला उदाहरण मिलने से प्राचीनों ने प्रकृतार्थपर पद का भूल से नियम किया है, सो "जो जन नय पथ विचरन लायक" इति। ऐसे उदाहरणों में इस लच्चण की अध्यासि होती है; क्योंकि यहां मराल इलादिवत् पद मुद्रा रूप नहीं है, किंतु अर्थ मुद्रा रूप है। और "सूच्यार्थसूचनं" इस की सूक्म में अतिव्यासि भी होती है; क्योंकि मुद्रा में सूक्मता की विवन्ना नहीं है॥

इति मुद्रा प्रकरणम् ॥ ४८ ॥

## ॥ रत्नावली ॥

रतावली शब्द का अर्थ है रतों की पंक्ति। हम इस अलंकार के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, कि अनेक वस्तुओं के इकट्टे होने में तीन रीतियां हैं। एक तो धान्य राशिवत् इकड्ठा होना, उस की तौ समुदाय अथवा समुख्य संज्ञा है। दूसरे एक सूत्र में पिरोई हुई वस्तुओं का, अथवा उस की नांई विना पिरोई हुई वस्तुओं का मालावत् इकट्टा हो-ना, उस को माला संज्ञा है। तीसरे रेखावत इकटा होना, उस को पंक्ति संज्ञा है। सो उक्त समुदाय न्याय से तौ समुचय अलंकार माना गया है। उक्त माला न्याय से मालोपमा, कारखमाला, म्रांतिमाला इत्यादि अलंकारों के प्रकार माने गये हैं । माला स्वयं अलंकार होने को इसिंखें समर्थ नहीं है, कि जिस जिस अलंकार की माला होती है, तहां तहां वह वह अलंकार ही चमत्कार में प्रधान रहता है। न कि माला। एक वस्तु में उपमा भ्रांति आदि वस्तु मालावत् पिरोये जाने से उपमा की माला, आंति की माला इत्यादि संज्ञा हैं। सजातीयों की पंक्तिन्यायवाला कोई उदाहरण अलंकार होने के योग्य मिलता नहीं, इसिंबिये रत्न पंक्ति का अंगीकार किया गया है। रत्नता से तो हीरा. माणक, मोती इत्यादि सजातीय हैं, परंतु हीरापन आदि से विजातीय हैं। श्रीर ऐसे रखावली न्याय की वाच्यता होने में अलंकार होने के योग्य चमत्कार नहीं; किंतु स्फ़रगा होने में ही है। जैसा कि उक्त कम श्रलंकार में; इसलिये यहां रत्नावली न्याय के स्फूरण में रत्नावली नाम की रूढी है। जो कहो कि मालोपमा भी विजातीय धर्मों से होती है, वहां भी रतनमाला न्याय मानना चाहिये, सो इस में हमारे कुछ हानि नहीं। वैसी मालोपमा को भलें रत्नमालोपमा कहो॥

॥ दोहा ॥

रत अवित इव वस्तु की, अविती स्फुरन जु होय। रतावित भूषन नृपति, कहत सुकवि सव कोय॥१॥

#### ॥ दोहा ॥

चतुरानन लच्मीपती, सर्वज्ञ सु जसवंत । को तुम सम भूपति ऋपर, जग सब यह जलपंत॥ १॥

चतुरानन अर्थात् चतुर वाखीवाला, लच्मीपति अर्थात् विपुल विभववाला, सर्वज्ञ अर्थात सब वातें जाननेवालाः सो राजराजेश्वर के षेसे गुरा वर्शन में चतुरानन ब्रह्मा, लद्दमीपीत विष्णु, सर्वज्ञ महेश, इन देवताओं की आवली का स्फुरण, रह्नों की आवली इव चमत्कार-कारी होने से रत्नावली अलंकार है। यहां ब्रह्मादि देवतापन से सजा-तीय हैं, परंतु ब्रह्मादिपन से तो विजातीय ही हैं। यद्यपि यहां शिलप्ट शब्द हैं, तथापि एक इंत गत फल इय न्याय से दो अर्थों में पर्यवसा-न नहीं; किंतु प्रकरण वश से चतुराननादि शब्दों की चतुर वाणी-वाला इलादि अर्थों में वाचकता का नियमन होने पर ब्रह्मादि अन्यार्थ की प्रतीति व्यंजना से होती है । इस व्यंजना का स्वरूप द्वितीयाकृति के व्यंजना प्रकरण में कह आये हैं। रह्नों की आवली में भी यथास्थित-ता रूप क्रम होता है, परंतु वहां भी रोचकता आवली में अनुभव सि-ख है, कम में नहीं। जैसे इस अलंकार में भी कम होता है। " चतु-रानन " इति । यहां त्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसा कहने का क्रम है । इस क्रम में हेतु संसार की उत्पत्ति, पालन और संहारकर्तृता है। परंतु यहां कम में पर्यवसान नहीं॥"रत्यासप्रियखांछन" इति । इस वच्यमाया उ-दाहरण में अवतारों के होने का क्रम है। "वंक कहा वार्ते करें "इति। इस वच्यमाण उदाहरण में विद्वता के तारतम्य का क्रम है, परंतु यहां चमत्कार का पर्यवसान आवली में है, क्रम में नहीं। और क्रम अलंका-र के उदाहरणों में चमत्कार का पर्यवसान कम में है, झीर वहां आव-लीरूपता है भी नहीं। सोपानरूपता है॥

यथावा:---

#### ॥ वैताल ॥

रत्याप्त प्रिय लांछन कठिनता सदन प्रसिध सु वात, पुन रसालिंगित है जु प्रल्हादैक रस विरूयात।

क्रम वर्षक सु भूभ्रत श्रशेषन कों पराजय दीन्ह, श्ररु कोकस्पर्दी भोगभाजि सु काम उत्पन कीन्ह। है खलीनोन्मुख एक रसना सौं न वरने जाय, तुव कुचन द्रा अवतार शोभा रही है जु समाय॥ १॥ "रत्यात प्रिय लांछन" कुच पच में सुरत में प्राप्त भये हुए प्रिय के चिन्हवाले, अर्थात् नायक के नख चतवाले । अवतार पच में रित के विश्वासवाले प्रिय का चिन्ह, काम का चिन्ह मकर है, मकरध्वज काम का नाम ही है, अर्थात् मत्स्यावतार ? " कठिनता सदन ' कुच पत्त में कठोरता। अवतार पत्त में कठोरता सदन अर्थात् कच्छप अवतार; कछुआ अत्यंत कठोर होता है २ " रसार्त्तिगित " कुच पच में श्रंगार रस युक्त, श्रंगार रस का वर्ण श्याम है, और कुच का अध भाग श्याम होता है, इस रीति से कुचाय में श्रृंगार रस का आरोप करके रसालिंगित कहा है। अवतार पर्च में पृथ्वी से आलिंगित अर्थात पृथ्वी उद्धार करनेवाला वराह ३ "प्रल्हादैक रस" कुच पच में प्रकर्ष करके एक आल्हाद युक्त, अर्थात् कभी नहीं है विवाद जिन में; तात्पर्य यह है, कि नेत्रादि में कभी विषाद भी आजाता है। अवतार पत्त में एक प्रल्हाद में है प्रीति जिस की अर्थात् नृसिंह; नृसिंह अवतार एक प्र-ल्हाद के लिये ही हुआ है ४ " कम वर्छक " कुच पच में कम से वढ़नेवाले । अवतार पत्त में क्रम से वढ़नेवाला वामन ५ " संपूर्ण भूशतों को पराजय देनेवाला" कुच पच में कुचों के उपमान पर्वतों की पराजय देनेवाले। अवतार पच में संपूर्ण राजाओं को पराजय देने-वाला, अर्थात् निचत्री करनेवाला परशुराम ६ "कोकस्पर्झी " कु-च पच में चक्रवाक से स्पर्द्धा करनेवाले अर्थात् चक्रवाक जैसे; कुचों को आकृति से चक्रवाक की उपमा दी जाती है। अवतार पच में कोकस्प-र्द्धी अर्थीत् कोक सदृश स्त्री वियोग कातर रामावतार ७ "भोग भाजी " कुच पच्च में संभोग भजनेवाले । अवतार पच में संपूर्ण सुख को भजनेवाला बलदेव ८ "काम उत्पन्न कीन "कुच पच में नायक के मन में काम उत्पन्न करनेवाले। अवतार पच में कामरूप प्रयुन्न को उत्पन्न करनेवाला कृष्ण ६ " खलीनोन्मुख"

कुच पच में स आकाश की तर्फ बीन है मुस जिन का, अर्थात् ऊंचे मुखवाबे। अवतार पच में स नाम अरव के मुख के बिख का है, उस में बीन लगाम होती है, उन्मुख का अर्थ है उद्यम युक्त । कहा है चिंता-मिख केषकार ने " उन्मुखः उद्युक्ते" खबीनोन्मुख इस शब्द समुदाय का अर्थ है, लगाम में उद्यम युक्त, अर्थात् कल्कि अवतार, कल्कि किल युग के अंत में हवारू होकर दुष्टों को मारेगा; यह शास्त्र में प्रसिद्ध है १० यहां कुचों के वर्धन में दश अवतारों की आवली का स्फुरख रत्नों की आवली इत रम्य होने से रत्नावली अर्बकार है। यहां ईरवर का अवतार होने से सब सजातीय हैं; परंतु मत्स्यादि रूप से तो विजातीय ही हैं॥ यथावा:—

॥ दोहा ॥

वंक कहा वातें कहें, उत्तम गत चित त्रांन ।
गुर गुमांन जान्यो जगत, मांन कंत सनमांन ॥ १ ॥
इति राजराजेश्वर मांनसिंहस्य ॥

यहां मान मोचन करती हुई सखी का नायिका प्रति वचन है । वंक अर्थात् देवी वार्ते क्या करती है ! चित्त में उत्तम अर्थात् श्रेष्ठ गत अर्थात् वरताव लाओ। तेरे गुरु गुमांन अर्थात् वडे अभिमान को जगत ने जान जि-या, अव कंत के सन्मान को मान जो। मान मोचनोपाय में कंत का सन्मान तो पैरों पड़ना इल्लादि विनय है। अभिमान को गुमांन कहना प्रसिद्ध है। यथा:-

अजरी जो पै करी करतार तो गूजरी एतो गुमांन न कीजे॥

इति कस्यचित् कवेः ॥
यहां राजराजेश्वर मार्नासंह के विद्वान् "वांकीदास, उत्तमचंद्र, गुरु
गुमांन" इन की त्रावली का स्फुरख है। यहां विद्वचा से ये तीनों सजातीय
हैं। परंतु "वांकीदास" हमारा पितामह जाति का चारख, "उत्तमचंद्र मंत्री
जाति का वेश्य, श्रोर " गुरु गुमांन" जाति का बाह्मख है। सो जाति से जुदे
जुदे होने से विज्ञातीय हैं। "गुमांन" वहुत खोगों को पढ़ाता था, इसिक्ये
गुरु गुमान करके वह प्रसिद्ध या।विद्वानों की आवली पच में इस प्रकार अर्थ
है, बांकीदास क्या अद्भुत वातें कहता है। उत्तमचंद्र की भी गति चित्त में

लांत्रो, अर्थात् इस की गति भी वैसी ही है, गुरु गुमांन को भी मांनसिंघ स्वामी के सन्मान से इन के जैसा ही जगत ने जाना है; क्योंकि राजराजेश्वर वड़े परीचक हैं। कहीं सजातीयों की आवली का भी रमसीय उदाहरस मिल जावे तो अलंकारता होने में कुछ बाध नहीं। चंद्रालोककार यह लच्या कहता है—

### क्रमिकं प्रकृतार्थानां न्यासं रत्नावलीं विदुः ॥

अर्थ-प्रकृत अर्थों का कमिक अर्थात् प्रसिद्ध कम के अनुसार धरना उस को रखावली अर्लकार कहते हैं ॥ हमारे मत रखावली अ-लंकार में कम का प्रवेश समीचीन नहीं; क्योंकि अनुक्रम मूलक चम-कार जुदा है। वह तो कम अर्लकार का विषय है। और आवली का चमस्कार जुदा है। और रखावली में प्रसिद्ध कमवालों का ज्युस्क्रम होवे तो भी रखावली अर्लकार हो जाता है, परंतु क्रम की उचितता है।

# इति रत्नावली प्रकरणम् ॥ ४६ ॥

### ॥ रूपक ॥

रूप शब्द का अर्थ है मनोहर आकृति और स्वभाव। कहा है विंतामाणिकोषकार ने "रूपं स्वभावे, मनोहराकृतों"। "रूप" शब्द के आगे को ककार है, वह "कन्" प्रत्यय का है। व्याकरण रीति से रूप शब्द के आगे कन् प्रत्यय आकरके "रूपक" शब्द हुआ है। कन् प्रत्यय के जिये व्याकरण का यह सूत्र है "इवे प्रतिकृतों"। इव शब्द का अर्थ है वैसी। और तृण काष्ठ आदि से वनाई हुई प्रतिमा को प्रतिकृति कहने हैं। कहा है चिंतामणिकोषकार ने "प्रतिकृतिः तृण्यचर्मकाष्ठादिनिर्मिते प्रतिमापर्याये वस्तुनि"। अर्थ-तृण, चर्म, काष्ठ आदि से वनाई हुई प्रतिमा वस्तु का पर्याय प्रतिकृति है। वैसी वनाई हुई प्रतिमा में कन् प्रत्य होता है। "रूपमिव प्रतिकृतिः रूपकम् "। रूप के सदृश तृण का-ष्ठादि की वनाई हुई प्रतिमा, यह रूपक शब्द की व्युत्पत्ति है। जैसे वित्र का अथवा काष्ठादि का वनाया हुआ। अर्थ अर्वक कहा जाता

है। निचोड़ यह है, कि आकृति अथवा स्वभाव के जैसी वनाई हुई मूर्ति। ऐसा मत कहो, कि यहां स्वभाव कहने से वर्ण और शील विविध्ति है, सो आकृति की तौ प्रतिमा अर्थात् मृति वनती है, परंतु वर्ण और शी-ल की मृति कैसे वनेगी ? क्योंकि सामान्यता से मनुष्य और पशु पची की मूर्ति तो आकृति को खेकर वनाई जाती है, परंतु विष्णु और लच्मी को दृष्टि से तौ किसी ने नहीं देखा है, शास्त्र प्रसिद्ध है, कि विष्णु श्याम वर्ण और जन्मी गौर वर्ण है; इसलिये विष्णु की मूर्ति श्याम वर्ण, और जच्मी की मूर्ति गौर वर्ण वनाई जाती है। ऐसे ही उत्सव समय मनुष्य हर्षित होता है, युद्ध समय क्रोधित होता है इत्यादि। सो उत्सव समय की मूर्ति हर्षित, और युद्ध समय की मूर्ति कोधित वनाई जाती है इत्यादि; यह लोक में प्रत्यच है। सो कवि सृष्टि की तौ विचित्र गति है।यहां नाटक न्याय से धोरी ने रूपक अलंकार का अंगी-कार किया है। नाटक में रूपक शब्द का प्रयोग है। कहा है चिं-तामशिकोषकार ने "रूपकं नाटके"। नाटक में नट राम आदि का स्वांग लाता है, वह राम आदि का रूपक है। नाटक में तो आकृति, शील भ्रोर वर्ण इन सब को लेकर रूपक होता है । सतरंज के खिलीनों में गति मात्र शील को लेकर रूपक होता है। "घनश्याम नूतन घन वसहु दिन रजनि मो सन मांहि"। यहां वर्ण मात्र को लेकर रूपक है। यर्कि चित् सादृश्य से उपमा सिद्ध हो जाती है, यह सूचित किया है उपमा में भरतादि ने। उस का अनुवर्तन साधर्म्य मूलक सब अलंकारों में जान लेना चाहिये। नाटक में कायिक रूपक होता है। काव्य में वाचिक रूपक होता है। प्रतिमा श्रक्षंकार में तो मुख्य के वदले में दूसरी वस्तु को स्थानापन्न करना है। वहां स्वांग की विवचा नहीं। चतुर्भुजादि स्वरूपवाले विष्णु के, स्थान में गोलमटोल शालिमाम भी स्थापन किया जाता है ॥

॥ दोहा ॥

जो काहुके रूप इव, रूप वनावे और ॥ सो वह नाटक न्याय सौं, है रूपक रूप मौर ॥ १॥ वयाः—

#### ॥ दोहा ॥

सुधा सिंधु जसवंत चल, भौंर कनिनिका एह॥ नाव निरीत्तक मन जहां, होत निमग्न अबेह॥ १॥

यहां राजराजेश्वर के नेत्रों में सुधा समुद्र का रूपक किया गया है, सो समुद्र की आकृति नेत्रों में है ही। और वहां प्रतीयमान पलक अवयव में सीमा का, और वरुणी अवयव में दृचावली का रूपक आकृति को लेकर है; नेत्रों की श्वेतता में सुधा की श्वेतता का रूपक वर्ण को लेकर है; नेत्रों की रावता में सुधा समुद्र की तरलता का रूपक शील को लेकर है; और नेत्र तारिका में भँवर का रूपक किया है, उस में गोलाकार आकृति है। जल में अमी होती है, तहां वेग वश से श्याम ता दील पड़ती है, और नैन तारकन में श्यामता है ही, यह वर्ण है; और आकर्षण शील है, इसालिये यहां आकृति, वर्ण और शील तीनों को लेकर रूपक है। और निरलनेवालों के मन में नाव का रूपक है, यहां केवल शील को लेकर रूपक है। ऐसा अन्यत्र भी विचार लेना चाहिये। यथावा:—

॥ दोहा ॥
मूल शेष फन मंडली, तन्तु दिग्गजन दंत ॥
सुमन उडग्गन फल शशी, कीर्ति लता जसवंत ॥ ९ ॥
यहां राजराजेश्वर की कीर्ति में बता का रूपक किया गया है ॥
यथावाः—

॥ दोहा ॥ पावक गरल विभूति शशि, सोहत सबै समाज ॥ अरी निरखरी त्रायके, हरी वने हर श्राज ॥ ९ ॥

यहां हिर में हर का रूपक है। जावक, कज्जल, चन्दन और न-स चत ये गम्य हैं। ऐसी शंका न करनी चाहिये, कि रूप शब्द का अर्थ तो मनोहर आकृति है, पावक और गरल तो मनोहराकृति नहीं हैं,यहां रूपक कैसे वनेगा?क्योंकि उपलच्चाता से अमनोहराकृति का भी संग्रह हो जायगा।इस अलंकार का स्वारस्य तो वैसी आकृति वनाने में है॥ यथावाः—

#### ॥ छप्पय ॥

सभे कूर्म सीसोद प्रकट विकट जु तट सम्मुह, वार बंधु विसतरे सुभट देशस्थ सरोरुह । विक्रम पुर पित विषम भयो तहुँ याह भयंकर, पती यवन वेला प्रधान आवर्त अनंतर । पाखंड प्रबल वजत पवन शत्रु सरित निवहन समर, उत्तर्खों मांन देखत अखिल कृपानाथ कैवर्त कर ॥ १॥

इति राजराजेश्वर मानसिंहस्य ॥

यथावाः---

॥ घनाच्चरी ॥

साहित समुद्र को उलंघबो विचार भलें, कीन्ही निज प्रतिभा की नीकी नवका मुरार। भरत जु वेदव्यास महाराजा भोज त्यादि, बढ़े कविराज कैवर्तक करणधार। रांन फतेसिंह पर ब्रह्म त्राप कृपा प्रेखों, सुब्रह्मण्य शास्त्री भयों पोंन सब ही में सार। देत हों ऋसीस मेदपाट ईस वीस विसें, दीसन लग्यों है वा ऋपार हू को पैलों पार॥ १॥

कर्णधार शब्द का अर्थ है कर्ण को धरनेवाला अर्थात् पकड्ने-वाला। यहां कर्ण तो नाव की रुख फेरनेवाला कान के आकारवाला काष्ट है। जो कि नाव के पीछे लगा हुआ होता है। "केनिपात" शब्द का अर्थ करते हुए चिंतामिशकोषकार ने कहा है "अरिन्ने कर्णें, नीकाप्टस्थचालनकाष्टें "। और कैवर्तक शब्द का अच्चरार्थ ती जल जंतुओं को मारनेवाला है, परंतु इस की रूढी नाव के चलानेवालों में है॥

यथावाः---

#### ॥ मनहर्॥

गूंघट यवनिका है कारे कारे केस निस,
भोंह कजाल सु नैंन दीप की उजारी है।
श्वासानिल शब्द सोई मधुर मृदंग धुनि,
श्रोन सूत्रधार लट लकुटि जुधारी है।
श्रालम सुकवि कहैं रित विपरीत समें,
श्रम बिंदु श्रंजुलि पुहुप भर ढारी है।
श्रधर सु रंग भूमि न्यति श्रनंग श्रागे,
नृत्य करें वेसर को मोती नृत्यकारी है॥ १॥

इति आलम कवेः॥

यहां मध्या नायिका की विपरीत रित में मोती को नट वना कर नाटक का रूपक किया गया है। विपरीत रित समय गूंघट होने से मध्या है। रूपक का स्वरूप स्पष्ट समकाने के जिये सावयव और परंपरित रूपक के उदाहरण प्रथम दिये गये हैं। अवयव और परंपरा विना यथाः—

॥ दोहा ॥

दांनी सरल दयालु श्राति,जस जाहर दिग श्रंत । करहु राज कल्पांत लों, धूर्जटि नृप जसवंत ॥ १ ॥ यहां राजराजेश्वर में धूर्जटि का रूपक है ॥

यथावाः---

॥ दोहा ॥

राधा हरि हरि राधिका, विन आये संकेत । दंपति रत विपरीत सुख, सहज सुरत ही लेते ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तश्रत्याम् ॥

पूर्व उदाहरखों में तो किन ने और के जैसा रूप और में बनाया है। यहां राधिका का रूप कृष्ण आप ही ने, और कृष्ण का रूप राधिका आप ही ने बनाया है। किन ने तो उस का वर्णन किया है, सो रोचक होने से अलंकार है। भरत भगवान का यह लच्छा है—

## स्वविकल्पेविंरचितं तुल्यावयवत्तवाणम् । किचित्सादृश्यसंपन्नं यद्गुपं रूपकं तु तत् ॥ १ ॥

अर्थ--अपने विकल्पों से वना हुआ, तुल्य अवयवों के चिन्हवाला भ्रीर किंचित्सादृश्य करके युक्त जो रूप वह रूपक है ॥ हमारे मत इ-स सम्रण गत समस्त विशेषण व्यर्थ हैं। "अपने विकल्पों से विरचित" यह विशेषण कविप्रतिभोत्थापित परायण है, सो रम्यता वोध के लिये है: परंतु रम्यता तो सब ही अलंकारों में इष्ट है, रूपक ही में यह वि-शेषण क्यों ? जो कही कि रम्यता से अलंकार होता है, यह सूचित करने को ही यह विशेषण दिया है, सो यह विवचा होती तो यह वि-शेषण इन को आदि में उपमा में ही देदेना चाहिये था । दूसरा विशे-षण भी इसिलये व्यर्थ है, कि तुल्यता विना रूपक होता ही नहीं है, यह सब जानते हैं। फिर इन्हों ने "तुल्य अवयवों के चिन्हवाला" कहा, सो अवयव तो आक्रतिवाले के ही होना प्रसिद्ध है, और रूपक एक श्राकृति को ही लेकर नहीं होता,शील इत्यादि को लेकर भी होता है, वहां अव्याप्ति हो जायगी। और निरवयव रूपक में भी अव्याप्ति होती है। और तीलरा विशेषण है, " किंचित्सादृश्य करके युक्त, " सो इस का यह तात्पर्य तौ संभवता ही नहीं, कि सादृश्य के वाहुल्य में रूपक नहीं होता; किंतु इस कथन का तारपर्य यह है, कि यश्किचित् सावृश्य से भी रूपक हो जाता है, सो तौ इन्हों ने प्रथम उपमा में यह कह दि-या है, उस का अनुवर्तन साधर्म्यमृतक समस्त अलंकारों में हो जाता है, इसिलये यह पुनरुक्ति भी ब्यर्थ है। और " ऐसा जो रूप वह रूपक है " यह कहने से स्पष्ट है, कि धोरी के रक्खे हुए रूपक नाम के अवयवार्थ को भी भरत भगवान् नहीं समक्षे हैं। इन्हों ने "रूपक" नाम में ककार स्वार्थ में, अर्थात अपने अर्थ में, "क" प्रत्यय का समका है। व्यक्तिरण में वचन है " स्वार्येकः"। अपने अर्थ में कहीं "क" प्रलय हो जाता है। जैसे "देवदत्त" का देवदत्त अर्थ में "क" प्रस्रय त्राकर "देवदत्तक" ऐसा नाम हो जाता है इस्लादि। सो ऐसा समभः ना भरत भगवान् की भूज है। रूपक का स्वरूप तौ कन् प्रस्थय से ही साचात् होता है। भरत भगवान् का यह उदाहरख है-

#### ॥ दोहा ॥

पद्मानन नीलोत्पल जु, नयन हंस रव वेंन । वापी नार सु परसपर, कहत सुनत दिन रैंन ॥ १ ॥

जो कहो, कि इन के लच्या की संगति इन के उदाहरण में इस प्रकार से है, कि वापियों को स्त्री रूप कहा है, सो वापियों वास्तव में स्त्रियों नहीं हैं, किव ने अपनी कल्पना से बनाई हैं। और वापियों पद्म, नीलोत्पल और हंस रव करके स्त्रियों के मुख, नेत्र और रव के समान चिन्हें वाली हैं। और वापियों स्त्रियों के संपूर्ण साहर्र युक्त नहीं हैं; किंतु किंचित्साहर्र युक्त हैं। हमारे मत इन के लच्या उदाहरण से रूपक का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता; और लच्या गत विशेषणों की व्यर्थता उदाहरण में इस प्रकार घटाने से भी नहीं मिटती। काव्य में किव की कल्पना प्रायः होती ही है। और इस की "राधा हिर हिर राधिका, विन आये संकेत"। ऐसे स्वतः रूपक में अव्याति भी होती है। वेदव्यास भगवान् का यह लच्या है—

## उपमानेन यत्तत्वमुपमेयस्य रूप्यते । गुणानां समतां दृष्टा रूपकं नाम तदिदुः ॥ १ ॥

अर्थ- जो उपमान के साथ गुखों की समता देख करके तत्व अर्थात् उपमान का धर्म उपमेय में रूपण किया जावे उस को रूपक नाम अलंकार कहते हैं॥ हमारे मत यह बच्चण साचात् रूपक स्वरूप का प्रकाशक नहीं। आकृति आदि धर्म को लेकर रूपक होता है, परंतु रूपक में केवल धर्म का ही रूपण नहीं, किंतु धर्म पुरस्कार से धर्मी का रूपण होता है। रूपक नाम का अर्थ है रूप जैसी वनाई हुई प्रतिमा। केवल धर्म का रूपण तो उपमा में होता है। और समता विना रूपक होता ही नहीं। "गुणों की समता देख कर" यह विशेषण भी ज्यर्थ है। और उपमा विना प्रकृत अप्रकृत को उपमेय उपमान कहना भी भूख है; क्योंकि जिस को समीप करके विशेष ज्ञान किया जावे उसको उपमान संज्ञा, और जिस के समीप करके विशेष ज्ञान किया जावे उस को उपमान संज्ञा की प्राप्ति है। रूपक के साचात् स्वरूप को नहीं समसते हुए देवज्यास भगवान् ने ही विचार से थक कर इस लच्चण के अनंतर दूसरे लच्चण में स्पष्ट क-ह दिया है, कि उपमा ही रूपक है। वह दूसरा लच्चण यह है—

### उपमैव तिराभृतभेदा रूपकमेव वा ॥

अर्थ-वा अथवा लुपाये हुए भेदवाली उपमा ही रूपक है। यहां वाकार से यह विवचा है, कि अथम कहा वह रूपक का लच्च है, अथवा यह रूपक का लच्च है। इन का यह सिद्धांत है, कि रूपक में भी साधर्म्य है। विलच्चणता तो यह है, कि उपमा में तो उपमेय उपमान का भेद रहता है, रूपक में उपमेय उपमान का अभेद है। हमारे मत उपमा और रूपक दोनों साधर्म्य मृलक हैं, परंतु नामार्थानुसार इन के स्वरूप अत्यंत विलच्चण हैं। साधर्म्य मृलक तो अनेक अलंकार हैं, परंतु सव की नामार्थानुसार अत्यंत विलच्चणता है। उपमा और रूपक में भेदाभेदमात्र विलच्चणता मानें तो अकारांतर होगा; न कि अलंकारांतर। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्चण हैं—

## तद्रुपकमभेदो य उपमानोपमेययोः॥

अर्थ- जो उपमान उपमेय का अभेद वह रूपक । हमारे मत में रूपक में अभेद विवत्ता नहीं, किंतु रूपक विवत्ता है। जैसे राम का रूप धारण करनेवाले नट में राम के अभेद में तास्पर्य नहीं, किंतु रूपक में तास्पर्य है। अभेद विवत्ता में तो अभेद अलंकार होता है। वह पहिले दिखाया गया है। रलाकरकार का यह लत्त्वण है—

## आरोपो रूपकम् ॥

श्रर्थ- आरोप जो है सो रूपक है ॥ हमारे मत में रूपक का स्व-रूप आरोप नहीं; किंतु नकल है । रूपक के उदाहरणों में श्रवण मात्र से आरोप भासता है, परंतु विचार दशा में आरोप बुद्धि निवृत्त हो जाती है। सर्वस्व का यह लच्छा है—

## त्रभेदप्राधान्य त्रारोप त्रारोपविषयानपन्हवे रूपकम् ॥

श्चर्य-जिस श्चारीप में श्रभेद प्रधान होते, श्रीर आरोप के निपय

का अपन्हन न होने वह रूपक ॥ व्यतिरेक अर्लकार में भेद की प्रधानने ता है। उपमा में भेदाभेद दोनों की प्रधानना है। व्यतिरेक और उपमा से टलाने के लिये इन्हों ने "अभेद प्राधान्ये" यह विशेषण दिया है। और अपन्हुति अर्लकार से टलाने के लिये "अरोप विषय का अपन्हुत अर्लकार से टलाने के लिये "अरोप विषय का अपन्हुत नहीं "यह विशेषण दिया है। सो व्यतिरेक, उपमा, अपन्हुति, रूपक इन सब का स्वरूप नामार्थानुसार भिन्न भिन्न है; ऐसा हम बहुत वेर सविस्तर कह चुके हैं; इसलिये ये विशेषण देना सर्वस्वकार की भूत है। चक्रवर्ती का यह लच्चण है—

## विषय्याकारमारोप्य विषयस्थगनं यदा ॥ रूपकं तु भवेत्तत्र रञ्जनेन समन्वयात् ॥ १ ॥

अर्थ-जब विषयी के आकार का आरोप करके विषय का स्थान अर्थात् आच्छादन, तहां रंजन अर्थात् रंगने के साथ समन्वयात् अर्थात् समानता से रूपक होवेगा ॥ हमारे मत रूपक शब्द से आकृति, शील और वर्ण इन सब का प्रहण् होते रहते इन्हों ने आकार मात्र का नियम किया सो भूज है।शील आदि के रूपक में अव्यासि होवेगी। और रूपक में विषय के आच्छादन की विवचा नहीं। और इन्हों ने रंजन अर्थात् रंगने के न्याय से रूपवान् करना कहा है, सो भी भूज है; क्योंकि रूपक में रंजन न्याय का स्वारस्य नहीं, किंतु नाटक न्याय का स्वारस्य अनुभव सिख है। आचार्य दंडी ने वेद्यास भगवान् के दूसरे लच्चण का अंगीकार करके यह लच्चण कहा है—

### उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते ॥

अर्थ-छुपा हुआ है भेद जिस में ऐसी उपमा ही रूपक है ॥ इस जच्चण से रूपक का स्वरूप सिद्ध नहीं होता, उपमा की प्रकारता सिद्ध होती है; क्योंकि "एकदेशिवकृतमनन्यवत्" एक देश से विकार पाई हुई वस्तु अन्य नहीं, यह न्याय है। महाराजा भोज का यह लच्चण है—

यदोपमानशब्दानां गोणदृत्तिव्यपाश्रयात् ॥ उपमेये भवेदृत्तिस्तदा तद्रूपकं विदुः॥ १॥ अर्थ-जव उपमान शब्दों का गोण दृत्ति अर्थात् गोणी लचणा वृत्ति के ब्राश्रय से उपमेय में वर्ताव होने तन उस को रूपक कहते हैं। हमारे मत रूपक के उदाहरखों में बच्चणा है, परंतु गौणी बच्चणा नहीं। गौ-शी बच्चणा करें तो सावृश्य में पर्यवसान होने से उपमा हो जायगी। यहां बच्चणा तो विंवप्रतिनिंबभाव संबंध से सवृश् प्रतिकृति में है।। यथा---

धूर्जिटि न्दप जसवंत ॥

राजराजेश्वर धूर्जीटे हैं। यहां धूर्जिट शब्द की धूर्जीटे सदृश प्रतिकृति में लच्या है। चंद्रालोक का यह लच्या है:—

विषय्यभेदताद्रूप्यरञ्जनं विषयस्य यत्। रूपकम् ॥

अर्थ-जो विषयी के अभेद से विषय का रंजन, अथवा विषयी के तादृष्य से विषय का रंजन वह रूपक ॥ हमारे मत रूपक में अभेद और रंजन है नहीं; यह प्रथम कह दिया है। इन्हों ने तादृष्य का यह उदाहरण दिया है—

अपर लिच्म साध्वी सु यह ॥

सो हमारे मत में ऐसे विषय में उक्त रूपक सिख नहीं होता; र्कितु सजातीयता सिद्ध होती हैं; और सजातीयता का तो सादृश्य में ही पर्यवसान है, इसिबये ऐसे विषय में तौ उपमा ही होवेगी। प्राचीनों के किसी खचण से रूपक का साचात् स्वरूप सिद्ध नहीं होता। मंथ विस्तार भय से सब के बच्चण नहीं दिखाये हैं। अलंकाररत्नाकरकार कहता है, कि सावृश्य संवंध विना कार्य कारण भाव संवंध मूलक आ-रोप स्थल में भी रूपक का अंगीकार युक्त है; क्योंकि सारोपा लच्चणा के दो प्रकार हैं। उन में प्रयोजन रहित सो तो रूढा, और प्रयोजन स-हित वह कार्या; सो रूढा में प्रयोजन रूप व्यग्य नहीं, इसलिये विचि-त्र चारुता का विरह होने से रस पोषक न हो करके सहदय हृदयों को श्राहादकारी न होने से वहां अवंकारता नहीं। और कार्या ती रूडा स विलचस हो करके काट्य का जीवन है, इसिबये संपूर्य कवियों के सर्वथा श्राटर योग्य है। सो इस लच्न्गा का सादृश्य संवंघ में अथवा छोर नवध में कुछ विशेष नहीं है, कि जिस से एक जगह अलंकार होवे, घाँ। दूसरी जगह न होवे॥ कार्य कार्या भाव संबंध मृलक रूपक यथा---

#### ॥ दोहा ॥

कोज कोरक संग्रहों, कोज लाख हजार । मो संपत जदुपत सदा, विपत विदारनहार ॥ १ ॥

इति विहारी सप्तश्रत्याम्॥

यहां यदुपति संपदा का कारण है, संपदा कार्य है; सो कार्य का कारण में आरोप होने से रूपक है। और कितनेक प्राचीन तो इस वि-षय में हेतु अलंकार ही मानते हैं। सोही कहा है परमत से चंद्रालोककार ने-

## हेतुहेतुमतोरैक्यं हेतुं केचित्प्रचत्तते ॥

अर्थ-कितनेक हेतु और हेतुमत् अर्थात् कार्य की एकता को हेतु अलंकार कहते हैं। रसंगगाधरकार भी यह कहता है, कि प्रामाणिक लोक तो सादृश्य संबंध ही में रूपक अलंकार मानते हैं। हमारे मत रूपक का साचात् स्वरूप नहीं समक्तेवालों ने आरोप को रूपक जाना है, तब उन्हों ने कार्य कारण की एकता वर्णन में भी रूपक अलंकार माना है; सो भूल है। ऐसे स्थल में न तो रूपक है, और न हेतु अलंकार है; किंतु अभेद अलंकार है; क्योंकि यहां रूपवान् करना भी नहीं, और हेतु का हेतुता से कथन भी नहीं। रूपक के तीन प्रकार हैं। निरवयव, साव-यव और परंपीरत। केवल अवयवी का ही रूपक होवे, उसके अवयवों का रूपक न होवे वह निरवयव॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

को पूरत मन कांमना, श्रिखलार्थिन सु अतंत ।
कलपद्भम नृप तिलक तुम, जो न होत जसवंत ॥ १ ॥
यहां अवयवी कल्पद्भम है, शाखादि उस के अवयव हैं। राजराजेश्वर अवयवी हैं, हस्तादिक अवयव हैं। सो यहां केवल अवयवी
कल्पवृत्त का रूपक है। उस के अवयव शाखादि का रूपक न होने से
यह निरवयव रूपक है। अवयवों सहित रूपक होवे वह सावयव ॥
यथा:—

#### ॥ दोहा ॥

ज्योत्स्नाः धवलांशुक सु सुचि, उड मुकताफल हार ॥ पूरन शशि त्रानन लसत,राका नार निहार ॥ १ ॥

यहां नायिका अवयवी में राका अवयवी का, और नायिका के अवयव धनलांशुक इत्यादि में राका के अवयव ज्योत्स्नादि का रूपक होने से सावयव है ॥ परंपरा सहित होवे वह परंपरित । एक रूपक करने पर वह दूसरे रूपक विना सिद्ध न होने से अपनी सिद्धि के लिये दूसरे रूपक की अपेचा करता होवे तब दूसरा रूपक किया जाता है, वह प्रथम रूपक की परंपरा है, सो उस सहित होने से प्रथम का रूपक परंपरित है ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

नाभी न्हदतें काम गज, कुच कमलन के काज। रोम राजि कर प्रसरयो, श्रवलोकहु ब्रजराज॥ १॥

यहां किव के वर्णनीय रोमावली है। सो नीलिमा युक्त और उत्ररोत्तर सूच्म हो कर दीर्घ होने से उस को हस्ती का हस्त बनाया है।
सो शुंडादंड हस्ती विना सिद्ध नहीं होता, इसिलिये मनोज को हस्ती
बनाया है। और हस्ती के हस्त प्रसारण के निमित्त कुचों को कमल
बनाया है। और कमलों की स्थिति के लिये और गज की कीड़ा के
लिये नाभी को व्हद बनाया है। सावयव में तो अंगांगीभाव है। और
पांपरित में अंगांगीभाव नहीं। रूपक की माला होवे उस को माला

यथाः---

#### ॥ मनहर ॥

सुरतरु साखा जग श्रिभिलाखा पूरवे कीं, हिन्दुन की श्रागल जे टरत न टारे तें। नृप जसवंत जय सुजस करी के कर, थंभ पातशाही के सराहे लोक सारे तैं। भनत मुरार ये निखंग पे पराक्रम के, सत्रुन समृह कों भुजंग भय भारे तें। मिटत घमंड महि मंडल के भूपन को, रावरे प्रचंड भुज दंड के निहारे तें॥ १॥

यथावाः---

॥ मनहर ॥

राजिश्रय सुंदरी को नीलमिनमयी यहै, भनत मुरार परजंक मन भायों है। श्रिर जस हंसन को कारे घन हू की घटा, सु मद प्रवाह जय सिंधुर को गायों है। पोरस समुद्र की तरंग तखतेस तनें, म्यांन बंबिका हू तें भुजंग कि श्रायों है। पग पग जीत जसवंत वीरता के मग, तेरो खग ऐसी रीत जग दरसायों है॥ १॥

॥ चौपाई ॥

"हास्य पुष्प चख श्रमर निहारे"॥ यहां पुष्प अोर श्रमर की प्रसिद्ध संगति रहने से युक्त रूपक है॥ ॥ दोहा॥

स्मित ज्योत्स्ना नेत्रोत्पल जु, मुख सुखमा को धांम ॥ यहां ज्योत्स्ना और नीबोत्पब का एक समय में संयोग न होने से अयुक्त रूपक है ॥

॥ दोहा ॥

निहें सकुचावत सरिसरुह, निहें गाहत नभ जांन। तेरो श्रानन इंदु यह, हरत हमारो प्रांन॥ १॥ यहां मुख, चंद्र का कार्यन करने से, श्रोर प्राख हरख रूप श्रन्य का कार्य करने से यह विरुद्ध रूपक है। "राजश्रिय सुदरी को" इति। इस काव्य में और रूपक तो सब अनुकूल हैं। परंतु " आरि जस हं-सन कीं कारे धन हू की घटा," यह प्रतिकृत रूपक है। अवयवी का ही रूपक, अवयव का ही रूपक, सहजावयव रूपक अर्थात् स्वाभाविक अ-वयववाला रूपक, आहार्यावयव रूपक अर्थात् लाये हुए अवयववाला रूपक, शाब्द रूपक, आर्थ रूपक, विशिष्ट रूपक अर्थात् विशेषण सहित रूपक, सापन्हव रूपक अर्थात् अपन्हव सहित रूपक इत्यादि प्राचीनों ने रूपक के कई प्रकार कहे हैं, सो हमारे मत में उदाहरणांतर हैं।

#### ॥ दोहा ॥

नम सर ज्योत्स्ना जल मस्त्रो, उड गन कुमुद लसंत । वीतें वरषा ऋतु यहे, शिश कलहंस वसंत ॥ १ ॥

जल और कुमुद तो सरोवर के सहज अवयव हैं; क्योंकि ये स-रोवर में नियम से होते हैं। हंस सरोवर का आहार्य अवयव है; क्यों-कि यह आता जाता है। और चंद्रमा तारा ये आकाश के अवयव न-हीं हैं, ठहराये हुए हैं; क्योंकि आकाश तो निरवयव है। चंद्रालोककार ने अधिक, न्यून और सम ऐसे तीन प्रकार रूपक के माने हैं। अधिक का यह उवाहरण है—

#### ॥ दोहा ॥

हो सम दृष्टी शंभु तुम, जग जाहर जसवंत ॥

यहां शंभु से रूपक करते हुए किन सम दृष्टि रूप राजराजेश्वर की अधिकाई कही है; क्योंकि शंभु विषम दृष्टि है, उस के ललाट में तीसरा लोचन है। विषम दृष्टि दोष, श्रोर सम दृष्टि गुख है; इसलि-ये यह अधिक रूपक है। न्यून रूपक का यह उदाहरख दिया है—

#### ॥ दोहा ॥

हौ ब्रह्मा मुख च्यार विन, मरुपति विश्व वदंत ॥

यहां त्रह्मा से रूपक करते हुए किव ने चार मुख हीनता रूप राजरा-जेरवर की न्यूनता कही है, इसिलेय यह न्यून रूपक है। ऋोर सम रूपक के तो पूर्वोक्त समस्त उदाहरख हैं। हमारे मत इन का यह मा- नना भूल है; क्योंकि नट के रामादि का स्वांग वनाने में न्यूनाधिकता होवे तब रूपक अष्ट हो जाता है। यहां "एक देशविकृतमनन्यवत् " इस न्याय की प्रवृत्ति नहीं। इस न्याय की प्रवृत्ति तौ एक देश में वि-कार होने से विगाड़ नहीं होवे तहां है। समान वस्तुओं में किसी वा-त से न्यूनाधिकता वताने से तो उन का पृथक् करण सिद्ध होता है; वह तो व्यतिरेक अलंकार का विषय है। व्यतिरेक उपमा भित्तिक हो, अथवा रूपक भित्तिक हो कुछ भी विलच्चणता नहीं। और इन्हों ने भी व्यतिरेक अलंकार जुदा कहा है। और कितनेक प्राचीन कहते हैं कि—

॥ दोहा ॥

तुव ऋरि नारिन के लिये, सुन जसवंत महीप ॥ वन ऋोषित्रयां होत हैं, विन कज्जल के दीप ॥ ९ ॥

पेसे स्थल में एक गुण की हानि शेष गुणों की दृढ़ता के लिये कही गई है, इसलिये यह दृढारोपरूपक नामक रूपक का प्रकार है। सो हमारे मत में शेष गुणों की दृढता के लिये भी एक गुण की हानि कहने से रूपक का स्वारस्य तो विगड़ ही जायगा। ऐसे स्थल में सूत्रकार वामन ने विशेषोक्ति अलंकार माना है, सो समीचीन है। वह आगे स्पष्ट किया जायगा। किसी उदाहरण में यह संदेह होने, कि यहां रूपक अलंकार है, अथवा उपमा अलंकार है? तो वहां साधक वाधक से निर्णय कर लेना चाहिये।

यथा---

॥ संवैया ॥

सित चंद्रिका भस्म को लेप लसे, उड श्रिक्य को हार सँवारत है। श्रित श्रंतरधान व्यसन्न हु की, रिसका सब लोक पुकारत है॥ इल लांक्षन चंद्र कपालहि में, सिध श्रंजन रोचक धारत है। यह मांत जु द्वीपहि द्वीप भ्रमें,

## निश जोगिनी क्यों न निहारत है।। १॥

यहां अंतर्धान ज्यसन रिसकता चेतन का धर्म है, सो मुख्यता से योगिनी में संभवता है। अचेतन निशा में नहीं संभवता, इसिलये निशा को योगिनी की उपमा नहीं वनती; क्योंकि उपमा तो उपमेय में धर्म की मुख्यता होवे तहां होती है, इसिलये उक्त धर्म उपमा का वाधक होने से रूपक का साधक है, जिस से यहां रूपक अलंकार है।

# इति रूपक प्रकरणम् ॥ ५० ॥

॥ लेश ॥

यहां लेश शब्द का अर्थ है भाग, अर्थात् हिस्सा। कहा है चि-तामिण कोवकार ने "लेशःकणे। कणः धान्यांशे। भागः अंशे, यकदेशे"। भाग के लिये अंश शब्द प्रचलित है। तृतीयांश, चतुर्थांश इत्यादि। लेश अलंकार को किसी प्राचीन ने लव नाम से कहा है। उस के अनुसार आचार्य दंडी ने भी प्रथम अलंकार गणना में लेश अलंकार का नाम लव कहा है—"हेतुः सूच्मो लवः क्रमः"। लव शब्द भी भाग अर्थ में प्रचलित है। कहा है भजगोदिंदाष्टक में "गङ्गाजललवकिण्या पीता"। लव का कण अर्थात् भाग का भाग परमाणु। सो किसी वस्तु के लेश का वर्णन रोचक होवे तहां लेश अलंकार है॥

॥ दोहा ॥

लेशिह की वर्णन जहां, लेश अलंकृत होय ॥
तुव गुण गण में तो जसा, दूषण लेश न कोय ॥ ९ ॥
इस उदाहरण में अलेश अलंकार है। कहीं अलंकार के विपरीत
भाव में अलंकारांतर होता है, इस प्राचीनों के दिशा दशर्न को प्रथम
स्पष्ट कर आये हैं।
यथा:---

#### ॥ दोहा ॥

निपजत नर हय नाज वर, श्रामय रहित श्रतंत । थी मुरधर इक जळ कमी, जो मेटी जसवंत ॥ १ ॥

मारवाड़ देश के उक्त गुण समुदाय में भूतकाजस्थ जल की कमी रूप एक दोष लेश रूप है। वस्तु के गुण समुदाय में एक गुण, दोष समुदाय में एक दोष लेश रूप है। वसे ही गुण समुदाय में एक वोष लेश रूप है। वसे ही गुण समुदाय में एक दोष अथवा दोष समुदाय में एक गुण लेश रूप है। जैसा कि पंचभूतात्मक शरीर में पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश विजातीय भी अत्येक भाग रूप हैं। यहां मारवाड़ देश के उक्त गुण समुदाय में जल की कमी रूप जो लेश रूप एक दोष, जिस का वर्णन करते हुए हम ने उक्त समस्त गुण कहे हैं; परंतु विवचा तो उक्त एक दोष के वर्णन की है। समुदाय कहे विना लेश रूपता स्पष्ट नहीं होती, इस लिये गुण समुदाय कहा गया है। नायिका के शरीर में मुखादिक लेश रूप हैं, परंतु केवल मुखादि का वर्णन करने में लेश रूपता नहीं; क्योंकि कवियों का वैभव विवचा वश है। और लेश के उदाहरणों में समस्त अंश वर्णनीय मानें तो समुद्य अलंकार हो जायगा॥ यथावा:—

#### ॥ दोहा ॥

चराचरन त्रानंद कर, सुधा प्रकास समंद ॥

एक जु श्रंक कलंक के, किय निंदा जुत चंद ॥ १ ॥

चंद्र के श्रानंदकर इत्यादि गुण समुदाय में एक कलंक रूप
दोष बेश श्रबंकार है ॥ यहां अपस्तुतप्रशंसा की संकीर्णता है—

यथावाः---

#### ॥ मनहर ॥

धोय दीने श्रचल भिजोय दीने भूमि तल, वोय दीने फूल फल श्रंकुर भराभरी। छाय दीने तरु त्यों नचाय दीने मोरन कीं, दादुर जिवाय दीने कितनी कृपा करी॥ भर दीने सिंघु सर कर दीने सर्व सुखी, हर दीने विरह मुरार नर नागरी। एक त्रास रावरी विताये मास चातक नें, ऐ हो!घन!कोन दोस या की प्यास नां हरी॥ १॥

यहां मेघ के "धोय दीने अचल" इत्यादि परोपकार रूप गुस समुदाय में चातक प्रति एक कृतप्रता दोष लेश रूप हो करके चम-स्कारकारी होने से लेश अलंकार है। यहां भी अप्रस्तुतप्रशंसा की संकी-र्णता है। धोरी के दिखाये हुए लेश अलंकार के वच्यमास ये उ-दाहरस हैं॥

#### ॥ दोहा ॥

वरन योग्य यह तृप युवा, बल युत महा प्रवीत ॥
सुरतोत्सव से भी अधिक, रन उत्सव मन लीन ॥ १ ॥
स्वयंवर समय में राजकन्या को राजाओं की पहिचान करानेवाले वंदी की यह उक्ति हैं। सो यहां वर्णनीय राजा में कन्या के अतुक्ल तृपता, तरुणावस्था, बलवना और प्रवीनता इन गुणों के समुदाय
में सुरतोत्सव से भी रणोत्सव में अधिक प्रीति कन्या के लिये यह एक
दोष, लेश रूप होने से लेश अलंकार है। यहां कन्या को सावधान
करने के लिये वंदी के इस राजा का उक्त लेश रूप दोष ही मुख्यता से
वर्णनीय है, इसलिये यहां लेश अलंकार है। समुच्य अलंकार नहीं।

॥ दोहा ॥

चंचल निर्लेज निर्द्यी, मूठ कपट को धांम ॥

ठहीं जु भरों पर है चतुर, मांन हरन घन श्यांम ॥ १ ॥

यहां नायिका के प्रतिकृत चंचलता, निर्वेजता, निर्देयता, भूठ, कपट रूप नायक के दोष समुदाय में मानमोचनोषाय में चतुर यह एक गुण, लेश रूप होने से लेश अलंकार है। और यहां सर्वथा लाग योग्य नायक को अंगीकार करने के लिये नायक का उक्त लेश रूप गुण ही नायिका के मुख्यता से वर्षानीय है, इसलिये यहां लेश अलंकार है। समुचय अलंकार नहीं।

इन घोरी के उदाहरखों में गुख और दोष समुदाय के साथ की हुई निंदा और स्तुति को अल्पता से की हुई निंदा और स्तुति जानते हुए आचार्य दखडी ने लेश शब्द का अर्थ समभा है अल्प । लेश शब्द का अर्थ समभा है अल्प । लेश शब्द का अर्थ अल्प भी है। कहा है चिंतामि एकोषकार ने " लेशः अल्पे"। और आचार्य दखडी ने अपने ऐसे समभने के अनुसार पर मत से यह जायार्थ कहा है—

## े लेशमेके विदुर्गिन्दां स्तुतिं वा लेशतः ऋताम् ॥

अर्थ-लेश से की हुई निंदा को अथवा लेश से की हुई स्तृति को एक अर्थात् कोई लेश कहते हैं। और "वरण योग्य यह नृप युवा " इति। इस उदाहरण में सुरतोत्सव से भी रखोत्सव में इस का मन अधिक लीन है, इस प्रकृति को निंदा पर स्थापित करते हुए दयडी ने यह कारिका लिखी है—

### ्वीयोत्कर्षस्तुतिर्निन्देवास्मिन्भावनिष्टत्तये । ् कन्यायाः कल्पते भोगान्निर्विवचोर्निरन्तरम्॥ १॥

अर्थ—संभोग सुल को निरंतर चाहती हुई कन्या की इस रा-जा के विषय में भाव निवृत्ति के लिये यह वीयोंत्कर्ष अर्थात् वीरता को उत्कर्ष देनेवाली स्तुति निंदा ही हो जाती हैं। अल्प अलंकार से अ-ज्ञात आचार्य दराही ने इस अलंकार का साचात् स्वरूप नहीं समम्प्र-ते हुए घोरी के माने हुए अंश विषयक लेश अलंकार को अल्पता वि-षयक सममा सो भूल है; क्योंकि अल्पता और अंशता भिन्न भिन्न हैं। अंश में अल्पता विवचित्त नहीं है। ऐसे अंगीकार से महान् च-मत्कारकारी और विलच्चा अंश रूप लेश अलंकार का उच्छेद हो जा-ता है। और अल्प अलंकार के कई प्रकारांतर हम दिला आये हैं; षहां दराही का लच्चा अञ्चास भी होता है। घोरी का ऐसा उदाह-रण है—

#### ॥ दोहा ॥

श्रन समुभ्त हि मम पुलक सौं, ऋषि कन्या श्रनुराग । कह्यों सीत श्राति यह वन जु, है क्या निकट तड़ाग॥१॥ यहां ऋषि आश्रम में प्राप्त हुए दुष्यंत नाम राजा के ऋषि कन्या को देख कर अनुराग उत्पन्न हुआ, सो स्तंभादि अनेक सात्त्रिक भावों के रोक खेने में भी सात्त्रिक समुदाय में से एक रोमांच सात्त्रिक भाव का प्रकट हो जाना खेश हैं, उस को छुपाने के खिये राजा की यह उक्ति है। यहां अपन्हुति की संकीर्णता है। इस घोरी के उदाहरण में आचार्य दर्गडी ने अल्पता से प्रकट हुआ रोमांच समका है। और यहां रोमांच की अल्पता छुपाई जाने से सिद्ध की गई हैं, कि जो रोमांच सात्त्रिक अल्प न होता तो उक्त रीति से छुपाया नहीं छुपता। और इस उदाहरण के लिये दूसरा यह जच्चण कहा है—

## लेशो लेशेन निर्भिन्नवस्तुरूपनिगृहनम्॥

अर्थ— जेश से अर्थात् अल्पता से निर्भिन्न अर्थात् प्रकट भये हुए वस्तु के रूप का निगृहन अर्थात् छुपाना वह लेश अलंकार ॥ सो प्रथम तो निज मतानुसार भी अल्पता के उदाहरण उदाहरण प्रति भिन्न भिन्न लवाण वनाना भूल है; फिर इस उदाहरण में अपन्हुति की संकीर्णता है, उस को भी इस अलंकार का अवयव समक्ष कर लच्या वनाया सो अत्यंत भूल है; क्योंकि यहां अल्प को और अपन्हुति को मिला कर एक अलंकार का स्वरूप वनाने में विलच्चण चमत्कार कुछ भी नहीं। जैसा कि शुद्धोपमा और विपरीतोपसा के मिलने से परस्परोपमा रूप तीसरा चमत्कार होता है। "वरनयोग्य यह नृप युवा" इति। इस धोरी के उदाहरणानुसार महाराजा भोज यह लच्चण आज्ञा करते हैं—

## दोषस्य यो ग्रणीभावो दोषीभावो ग्रणस्य यः॥ स तेशः स्यात्ततो नान्या व्याजस्तुतिरपीष्यते॥

अर्थ — जो दोष का गुग्र हो जाना, और जो गुग्र का दोष हो जाना वह तेश होवेगा। व्याजस्तुति भी इस से अन्य नहीं वांछी जार्ती है। महाराजा ऐसा समभे हैं, कि सुरतोत्सव से रणोत्सव में अधिक प्रीति राजाओं का गुग्र है, सोयहां राज कन्या को अरुचिकर होने से दोप हो गया। सो हमारे मत दोष का गुग्र हो जाना, और गुग्र का दोष

हो जाना यह लेश शब्द का अर्थ भी नहीं, और लेश अलंकार का यह स्वरूप भी नहीं। इस प्रकार महाराजा ने कहीं अचरार्थ से भिन्न अलंकार का स्वरूप माना है, इसलिये अलंकारों के नाम रूढ भी होना कहा है। दोष का गुण हो जाना और गुण का दोष हो जाना तो परिणाम अलंकार है। और महाराजा ने इस उदाहरण में फिर यह समभा है, कि राज कन्या को अरुचि कराने के लिये वंदी इस राजा की "सुरतोत्सव से भी अधिक रन उत्सव मन लीन" इस स्तुति के व्याज से निंदा करता है; सो इस विषय में तो मिष अलंकार होगा। लेश नाम की संगति नहीं होती। प्रकाशकार ने लेश अलंकार नहीं कहा है। रुद्रट रसगंगाधरकार इत्यादि सब महाराजा के मतानुसारी हैं। इतना अंतर है, कि इन्हों ने व्याज स्तुति का लेश में अंतर्भाव नहीं कहा है। चंद्रालोक का यह लच्चण है—

## लेशः स्याद्दोषग्रणयोर्ग्रणदोषत्वकल्पनम् ॥

अर्थ-दोष में गुग्राता की कल्पना, गुग्रा में दोषता की कल्पना, वह सेश होवेगा। कुवलयानंदकार ने यह उदाहरण दिया है---

#### ॥ दोहा ॥

अन्य अखिल आकाश में, विचरत विहग सुझंद ॥ मधुर गिरा फल सों पखों, शुक यह पंजर बंध ॥ १ ॥

शुक के मधुर भाषण गुण में पंजर बंध हेतुता से दोष की क-लपना है। हमारे मत धोरी के इस उदाहरण में लेश की घटना इस रीति से हैं, कि शुक की मधुर गिरा से शुक को सादर रखते हैं, अच्छा खिलाते हैं, हरेक वतलाते हैं, इत्यादि गम्य गुण समुदाय में वंध रूप एक दोष लेश रूप है। और गुण का दोष हो जाने में विवचा करें तो परिणाम है। मधुर गिरा में बंधन के हेतुता की विवचा करें तो विचित्र हेतु है॥

## ्रिइति लेश प्रकरणम् ॥ ५१ ॥

## ॥ लोकोक्ति॥

लोक कहावत को लोकोक्ति कहते हैं॥ ॥ दोहा॥

होत लोक की उक्ति जब, काव्य मांभ, मरु भूप ॥ तब वह धारन करत है, अलंकार की रूप ॥ १ ॥ अलंकार का रूप काव्य शोभाकर धर्म है।

यथाः---

॥ दोहा ॥

को हय, को गय, ग्रांम को, लैं जसवँत सौं दांन ॥ सरवर सौं जल भरत सब, निज निज पात्र समांन १॥ प्रारब्ध आधीन लाभ में लोकोक्ति है, कि "अपने अपने वासन के समान पानी भरता है" यह लोकोक्ति यहां काव्य को शोभा करने से अलंकार है। यद्यपि यहां दृष्टांत की क्षाया भी है, परंतु लो-

कोक्ति का चमत्कार उद्धर कंधर होने से यहां लोकोक्ति अलंकार है। यथावाः---

॥ संवेषा ॥
जांनती ही जु परायो पिया,
निहं होत है आपनो वेदन गाई ।
सो परहेिल के प्रीत करी,
गुरु लोकन में कुल कांन गमाई ॥
ठाकुर जांन अजांन मई,
अब कौन कों दोष लगाऊं री माई ।
दूध की माखी उजागरे वीच सो,
हाय!में आंखन देखते खाई ॥ १ ॥

इति ठाकुर कवेः।

जानते हुए चूक जाने के विषय में दूध की माखी लोकोक्ति है॥ चंद्रालोक का यह लच्चण है—-

लोकप्रवादानुकृतिलोंकोक्तिरिति भएयते ॥

अर्थ-प्रवाद अर्थात् प्रसिद्ध कथन । लोक प्रवाद की अनुकृति अर्थात् अनुकरण् को लोकोक्ति कहते हैं ॥ कुवलयानंदकारादि इन के अनुसारी हैं। सो अनुकरण् तो उस के जैसा करना है। कहा है चिंतामणिकोषकार ने "अनुकरणं सदृशीकरणे"। हमारे मत काव्य में प्रसंग प्राप्त लोकोक्ति के साचात् कहने से चमत्कार होता है; न कि लोकोक्ति के सदृश् दूसरे शब्द अथवा अर्थ के कहने से; इसलिये अलंकार के स्वरूप से और धोरी के नामार्थ से विरुद्ध लच्चण निर्माण करना भूल है ॥

# इति लोकोक्ति प्रकरणम् ॥ ५२ ॥

## ॥ वकोक्ति ॥

वक शब्द का अर्थ है कुटिल । इसी का पर्याय है वांका, टेढ़ा इत्यादि। वकोक्ति नाम की ब्युत्पत्ति है "वक्रीकृता उक्तिः वक्रोक्तिः"। वांकी की हुई उक्ति वक्रोक्ति । उक्ति का वांका करना तो पर की उक्ति का ही होता है। परोक्ति का वक्र करना तो यह है, कि वक्ता के विविच्चत अर्थ से अन्य अर्थ करना। वक्रोक्ति में कहीं श्लेष होता है, परंतु वह गौए होता है, वक्रोक्ति की प्रधानता होती है। निरुक्ति अलंकार में भी अन्यार्थ किया जाता है, परंतु वहां तो अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृतार्थ में लगाय लेना मात्र है; यहां तो पर की उक्ति को वक् करना है, इसलिये महान् विल्वस्थाता है॥

॥ दोहा ॥

वक करन पर उक्ति कों, नृप वक्रोक्ति निहार । स्वर विकार श्लेषादि सों, होत जु बहुत प्रकार ॥ १ ॥ कम से यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

कोऊ वच्यो विपत्त सीं, कर जसवँत न्टप द्रोह । कोऊ संपत सीं वच्यो, कर जसवँत न्टप मोह ॥ ९ ॥

यहां राज द्रोही की यह उक्ति है, कि राजराजेश्वर से द्रोह कर-के कोई विपत्ति से वच भी गया है ? और मोह अर्थात् स्नेह करके कोई संपत्ति से वच भी गया है ? सो इस उक्ति को श्रोता स्वर फेर करके इस तरह वक कर देता है, कि राजराजेश्वर से द्रोह करके कोई भी विपत्ति से नहीं वचा है। और मोह करके कोई भी संपदा से नहीं वचा है॥

#### ॥ संवैया ॥

चुपचाप व्हें चिंतत काको चरित्र हो, राजा कहा शशि सारद ही की। निहं मुफ़्त शेखर सोव्रन की गिरि, नांहिन हो जसवंत जु नीको॥ नल विकम भोज इत्यादि नहीं, तखतेश तर्ने मरु देश की टीको। नरनाथ के होत हुजास हिये, सुन श्रोन सुधा परिहास कवी को॥ १॥

यहां वक्ता की उक्ति में राजा शब्द से नृप, भूसत शेखर शब्द से भूपाल मुकुट, जसवंत शब्द से राजराजेश्वर का नाम विविच्चित है। इस उक्ति को परिहास करते हुए श्रोता ने स्ठेष से राजा शब्द का अर्थ चंद्र, भूसत् शेखर शब्द का अर्थ सुमेह, जसवंत शब्द का अर्थ जसवाला करके वक्त किया है॥

यथावाः---

#### ॥ मनहर्॥

खोली जू किंवार तुम को ही एतीवार हरि,

नाम है हमारो वसी कांनन पहार में।
हों ती प्यारी माधव ती कोकिला के माथे भाग,
मोहन हों प्यारी परो मंत्र अभिचार में॥
रागी हों रंगीली तो जु जाहु काहु दाता पास,
मोगी हों बबीली जाय वसी जू पतार में।
नायक हों नागरी तो हांको क्यों न तांडो जाय,
हों तो घनस्याम वरसी जू काहू खार में॥ १॥
इति वंशीधरस्य॥

उक्त उदाहरण में अभंग पद म्हेष है ॥ सभंगपद म्हेष से यथाः—

॥ दोहा ॥

नारी के अनुकूल तुम, आचरत जु दिन रात। कवन अरिन सों हित करत, है वसुधा विख्यात॥१॥ यहां पूर्वार्क में वक्ता का स्त्री आधीन पुरुष को उपालंभ है, कि तुम्मारी अर्थात स्त्री के आधीन हो। उस ओता ने "नारी" शब्द का "न अरि" ऐसा पद भंग करके और तरह से अर्थ कर दिया है॥ समानविशेषण से यथाः—

॥ सर्वेषा ॥
भिच्छुक गो कितकों गिरिजे,
वह मांगन कीं बल द्वार गयो री।
नाच नच्यों कित हो भव भांम,
किंदसुता तट नीके ठयों री॥
भाज गयों ट्रषपाल सु जानत,
गोधन संग सदा सु ऋयों री।
सागर सेल सुतान के श्राज यों,
श्रापस में परिहास भयों री॥ १॥
इति वंशीधरस्य॥

यहां वक्ता लक्सी की उक्ति भी सीधी नहीं हैं। "शिव" इत्यादि सीधे नाम नहीं कहे हैं। परिहास के लिये "नृत्यकारी" इत्यादि नाम और तरह से कहे हैं। गौरी का नाम "गिरिजा" जड़ता सूचन के लिये, "भवभाम" यह नाम कुलटात्व सूचन के लिये, परिहास के अर्थ कहे हैं। भव नाम संसार का भी है। परंतु वक्ता की इस उक्ति में तो उक्ति को वक्त कर देना नहीं, पर्यायोक्ति अलंकार है। श्रोता पार्वती करके वक्ता की शिव परायण उक्ति समान विशेषणों से विष्णु परायण की गई, यह क्लोक्ति अलंकार है। समान विशेषणों में श्लेष नहीं है, यह श्लेष प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा॥ काव्यप्रकाश में यह लक्षण है—

> यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन योज्यते ॥ श्ठेषेण काका वाज्ञेया सा वकोक्तिस्तथा द्विघा॥१॥

अर्थ-जो अन्यथा कहा हुआ वाक्य अन्य करके अन्यथा लगाया जावे वह बक्रोक्ति है। ग्रेष अथवा काकु से उस को दो प्रकार की जानना चाहिये ॥ हमारे मत इन का ग्रेष और काकु में नियम करना भूत है; क्योंकि समानविशेषणों में अव्याप्ति होती है। और जो इन्हों ने समानविशेषण को अर्थ ग्रेष माना होवे तो भी युक्त नहीं; क्योंकि समानविशेषण में तौ श्लेष का गंध भी नहीं है। और इस जच्य में निरुक्ति में अतिव्याप्ति की भलक भी है। और जच्चण वचनों में वक्रोक्ति का बोध भी नहीं। सर्वस्वकारादि इन के अनुसारी हैं। रत्वाकरकार ने श्रुत्ति में कहा है "श्लेषण काका धर्मसाम्येन वा" अर्थ-श्लेप करके, काकु करके, अथवा धर्मसमानता करके ॥ सो रत्वाकरकार का सिद्धांत समीचीन है। प्रकाशकारादि ने इस वक्रोक्ति अलंकार को शुव्दालंकारों में कहा है। सर्वस्वकारादि ने अर्थालंकारों में कहा है। हमारे मत यहां चमत्कार तो अर्थ विषयक होने से यह अर्थालंकार है।

इति वक्रोक्ति प्रकरणम् ॥ ४६ ॥

## ॥ विकल्प ॥

विकल्प, यहां वि उपसर्ग का अर्थ है नाना । कल्प शब्द का अर्थ है विधि । कहा है चिंतामणिकोषकार ने "वि नानार्थे, कल्पः विधी"। विकल्प इस शब्द समुदाय का अर्थ है नाना विधि।विधि तो विधान है । परंतु—

मोत्तमिच्छिस चेत्तात!विषयान्विषवत्त्यज॥ त्तमार्जवदयातोषसत्यं पीयूषवद्भज॥१॥

यहां मोच के लिये चमा, नम्रता, दया, संतोष इन नाना अर्थों का समुचयता से विधान है, तहां विकल्प व्यवहार नहीं; किंतु एक पंच के अवलंबन तात्पर्य से नाना विधान में विकल्प शब्द की रूढि समस्त शास्त्रों में है। जैसा वेद में यज्ञ के लिये. विकल्प है। "ब्रीहिभियंजेत यवैर्वा यजेत"। अर्थ—चावलों से यज्ञ करो, अथवा यवों से यज्ञ करो ॥ यहां नाना विधान के एक पंच के अवलंबन में निमित्त तो यथाहिच अथवा यथालाम है। सो ऐसा विकल्प तो रम्य न होने से अलंकार नहीं। नाना विधान में विरोध होने से एक पंच का अवलंबन चमत्कारकारी होवे तब अलंकार होता है।

। इसलिये यहां नाना विधान में विरोध होने से एक पत्त के अवलंबन में विकल्प शब्द की रूढि हैं॥

॥ दोहा ॥

जहां अनेक विधान में, व्है विरोध मरु भूष ॥ तब ग्रहन जु इक पत्त को, यह विकल्प को रूप ॥ १ ॥

यथाः---

॥ दोहा ॥ नमहु शीश ऋथवा धनुष, ऋाये मरु दल ऋाज ॥ ऋाज्ञा सोों वा पनच रव, श्रुति पूरहु ऋरि राज॥ १ ॥ यह विकल्प रम्य होने से सर्वस्वकार ने विकल्प अलंकार स्था-पित किया है। शृत्रु प्रति संधि करना नियह करना, ऐसा नीति शास्त्र में नाना विधान है, परंतु संधि और विगृह का परस्पर विरोध है, संधि होगी वहां विग्रह नहीं होगा, और विग्रह होगा वहां संधि नहीं होगी, इसलिये यहां एक पच का अवलंबन किया जाता है। शार इस एक पच के अवलंबन में निमित्त किया जाता है। शार इस एक पच के अवलंबन में निमित्त किया जाता है। शार इस एक पच के अवलंबन में निमित्त किया शावरोधालंकार का स्वरूप तो विरोधियों का संसर्ग है, सो यहां विरोधियों का संसर्ग है नहीं। इस विकल्प अलंकार का घोरी सर्वस्वकार है। उन्हों ने ही इस को अलंकार माना है। उन्हों ने लिखा है अपने अंध में, कि पूर्वी करके विश्वक नहीं किया गया वह में ने विखाया है, सर्वस्व की टीका विसर्शनी में भी लिखा है, कि विकल्प अलंकार प्रथम सर्वस्वकार ने ही समक्ता है। सर्वस्वकार ने विकल्प अलंकार का यह चच्चा निर्माण किया है—

#### तुल्यवलविरोधिविकल्पे विकल्पः ॥

प्रथे—नुल्य बजवाले विरोधियों के विकल्प में विकल्प अलंकार हैं।। द्वित में लिखा है, कि आपस में विकल्प और तुल्य प्रमाण होने से नृज्य बनवाले दो की एकत्र एक संग प्रवृत्ति में विकल्पता होने से ही सं- भवानुमार एक की प्रवृत्ति में विकल्प अलंकार है। हमारे मत सर्वस्वाकार ने विकल्प को आलंकार स्थापन किया सो तो समीचीन है। और इस में 'प्रतंकारना का बीज विरोधी होने से एक पचावलंबन है, सो विरोधी होने में एक पचावलंबन है, सो विरोधी होने से एक पचावलंबन है, सो विरोधी होने में एक पचावलंबन है, सो विरोधी होने में एक पचावलंबन तो तो 'पर्श पिन्ह है. इसलिये लच्चण में "तुल्यबल" विशेषण ज्यर्थ है। गरासाः—

#### ॥ दोहा ॥

नानन है जु मगुर मन, अविरत्त घन वरसंत । किं है कोन कुनान बा, आज सु दुख की खंत ॥ ९ ॥ विषोप दुःग मिटाने में कोन कुनान वे नाना कारता हैं, सो ेब निकार में यहां एक पद्म का अवस्थित है. परंतु यहां एक पद्म के अवलंबन में कांत क़तांत का विरोध प्रबल निमित्त है। कांत तो जिला करके दुःख मिटावेगा। क़तांत मार करके दुःख मिटावेगा, सो जिला-ना होगा तब मरण न होगा, मरण होगा तब जीना न होगा। पूर्व उदाहरण में प्रेरण रूप विधान है; क्योंकि वहां करने का कहा गया है। यहां तो प्रेरणा विना करेगा ऐसा विधान है॥

यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

ग्रीधण कांय उतावळी, घर मन माहे धीर । के वैसाडूं रात्रु शिर, के त्रापणें शरीर ॥ १ ॥

इति कस्यचित्कवेः॥

पलचारी एध पची को युद्ध में अपने श्रीर पर विठाना, श्रृत्त के श्रीर पर विठाना ऐसा नाना विधान है। तहां देव वश से एक पच्च का अवलंबन है। परंतु यहां एक समय में दोनों के श्रीर पर एध वैठने का विरोध इस रीति से है, कि यह वीर शृत्तु को मार लेगा, जब तो यह जय पा कर रखांगण से चला आवेगा, और शृत्तु के श्रीर पर एध वैठेगा। यह मारा गया तो शृत्तु जय पा कर रखांगण से चला जावेगा, और इस के श्रीर पर चहीं वेठेगा। सो शृत्तु के श्रीर पर वैठेगा, तब इस के श्रीर पर नहीं वेठेगा। और इस के श्रीर पर वैठेगा, तब शृत्तु के श्रीर पर नहीं वेठेगा। कभी शृत्तु प्रतिशृत्तु दोनों रख में मारे जाते हैं, परंतु बहुधा एक मारा जाता है, सो यहां इसी में विवचा है। यहां वैठाऊंगा ऐसा विधान है। और सर्वस्वकार कहता है, कि यहां औपम्य गर्भता चास्ता का हेतु है। श्रीश में और धनुष में नमन हप सादृश्य है। आज्ञा और पनच रव में श्रीत पूर्ण रूप सादृश्य है। ओत कहा है, कि औपम्य गर्भ होने से यह कहीं श्रीप के अवलंबन से भी होता है॥

यथाः---

॥ चौर्पाई ॥ भक्त विलोकन स्नेह सुहाया, नीलोत्पल स्पर्दी जग गाया । हरि हग वा तन हरंहु हमारे, जनम मरण दुहुं दुख़ मय भारे ॥ १ ॥

हिर के दृग पच में भक्तों को स्नेह युक्त देखते हैं। श्रीर नीकात्पल समान श्राकृति हैं। हिर के श्रीर पच में भक्त जिस को स्नेह युक्त देखते हैं। श्रीर नीकोत्पल समान घनश्याम वर्ण है। इस रीति से यहां हिर के दृगों का श्रोर शरीर का शब्द एकता रूप साधम्य है। विमर्शिनीकार भी क-हता है, कि लोक विकल्प से इस में श्रीपम्य गर्भ की विलच्च खता होने से यह अलंकार है। श्रीर कहता है, कि "नमहु शीश् " इति । यहां तो नमन रूप समान धर्म अनुगामी है॥ वस्तुप्रतिवस्तुभाव से यथाः—

॥ चौपाई॥ पिय हित वक्र भ्रुव जु मुख सुंदर, वा विवलत जु कलंक सुधाधर॥ उचित हुतो विधि को इक रचनो, जो पुनरुक्ति दोष सों वचनो॥ १॥

यहां वक और विविश्वत जुदे जुदे शब्द हैं। दोनों का कुटिलता अर्थ एक है, इसिलये वस्तुप्रतिवस्तुभाव है। और श्रू कलंक का विविद्यतिविवसाव है। सो हमारे मत विकल्प में अलंकारता का बीज शिपस्य गर्भता मानना तो इन की भूल है। उपमा में चारता होवे नहां ने उपमा ही अलंकार होवेगा। यहां चारता तो नाना विधान में विगेश्य होने से एक पच के अवलंवन में ही अनुभव सिद्ध है। ये फटते हैं. कि शीश में और धनुप में नमन रूप सादृश्य है इत्यादि। मा यहां एमी विवचा नहीं है, कि शीश नमाने के जैसे धनुप नमाओ, प्रथम धनुप नमाने के जैसे शीश नमाओ इत्यादि। यहां तो नमना एक ही दा होगा, होनों का नहीं, ऐसी विवचा है। और उसी में पर्यवसान है। और जो यहां ऐसी विवचा करें, कि शिर नमाओ, अध्या धनुप नमाओ, नमना तो होवे ही या इत्यादि। तव तो—

## हिताहिते रित्ततौल्यमपरा तुल्ययोगिता ॥

अर्थ-हित और अहित में तुल्य इत्ति होना दूसरी तुल्ययोगिता है ॥ इस लच्चणानुसार यहां तुल्ययोगिता अलंकार होवेगा। "भक्ति विलोकन" इति । इस पद्य में चमत्कार तो श्लेष का है। " प्रिय हित वक" इति । यहां चमत्कार तो—

### प्रतीपमुपमानस्य कैमर्थ्यमिप मन्वते ॥

श्रथं—उपमान के कैसर्थ्य अर्थात् वृथा होने को भी प्रतीप मानते हैं ॥ इस प्राचीनों के आर्थ प्रतीप का है। प्रतीप अंतर्भावाकृति में दिखाया जायगा। इन दोनों पद्यों में विकल्पांश तौ विरोध मुखक न होने से अरमणी- य है, इसिलये पेसे विकल्पों को अलंकार पदवी की प्राप्ति नहीं। और यहां विकल्प में निमित्त विरोध नहीं, इसिलये सर्वस्वकार का निज लच्च्या भी घटता नहीं। लोक विकल्प में विकल्प अलंकार का विवेक करके फिर सर्वस्वकार का यह अविवेक है, कि इस अलंकार में औपम्य गर्भता की चारुता कहीं। और "हरि दृग वा तन" इति। यहां विकल्प अलंकार माना सो तो गज स्नान है। और विमर्शनीकार की भी वड़ी भूल है; क्योंकि वह भी इस अलंकार के स्वरूप को समसा नहीं॥

इति विकल्प प्रकरणम् ॥ ५४ ॥

## ॥ विकास ॥

विकास शब्द का अर्थ है पसरनेवाला। कहा है चिंतामियकोषकार ने "विकासः विसृत्वरे। विसृत्वरः प्रसारिथि। ॥

॥ दोहा ॥

वर्नन न्रपति विकास की, भूषन वहै विकास ॥ विकसत ज्यों तुव वदन लखि, सुकविन हृदय हुलास॥ १॥ यथाः—

> ॥ दोहा ॥ सर सरिता गिरि सिच्धु सौं, रुकत नहीं दिन रात ॥

जस भूपत जसवंत को, जग में प्रसरत जात ॥ १ ॥ यथावाः--

> ॥ मनहर ॥ मोहबो मोहन की गत की, गत ही पढी वैन कहां धों पढेगी। श्रोप उरोजन की उपजे नित. काहि मढ़े श्रॅगिया न मढ़ेगी॥ नैंनन की गत गृढ़ चलाचल, केशवदास ऋकाश चढ़ेगी। माई कहां यह मायगी दीपत, जो दिन है यह भांत बढेगी ॥ १ ॥

इति रसिकप्रियायां॥

चंद्रालोक पथ गामी कुवलयानंदकार इस विषय को विकास पर्याय नामक पर्याय का प्रकार मानता हुआ यह उदाहरण देता है--

#### ॥ दोहा ॥

तुव ऋधरिह में मृगनयिन, हुतौ जु पूरव राग ॥ अब तुव हिय में भी वहें, लख्यों परत वड भाग १॥ श्रोर कहता है, कि यहां राग का पूर्व आधार के परित्याग विना श्राधारानर में संक्रमण होने से विकास नाम पर्याय है। सो हमारे मत पर्याय का स्वरूप नो पूर्व आधार को छोड़ कर पर आधार का अवलंबन है; वर्हा वारी हो सकना है। विकास तो पूर्व आधार के परित्याग विना पर श्राधार में पुष्प न्याय से फेलना है, इसलिये विकास जुदा अलंकार होने को योग्य है। कम में कम है। अधिक में अधिक हैं। पर्याय में पर्याय है। विकास में विकास है। इन सब के स्वरूप अनुभव सिद्ध भिन्न भिन्न हैं॥

इति विकास प्रकरणम् ॥ ५५ ॥

## ॥ विचित्र ॥

चित्र शब्द का अर्थ है अद्भुत युक्त । कहा है चिंतामि एको पकार ने "चित्रः अद्भुतपुक्ते"। अद्भुत युक्त में चित्र शब्द का प्रयोग है। अद्भुत ततों आश्चर्य है। यह प्रसिद्ध है " विस्मयोद्भुतमाश्चर्यम्।" इत्यमरः। यहां "चित्र" शब्द का अर्थ है वही "वि" उपसर्ग का अर्थ है॥

॥ दोहा ॥

व्है विचित्र वर्नन तिन्हैं, भूषन कहत विचित्र ॥ वह अनेकथा आप में, सुनहु कलस कुल मित्र॥१॥

यथाः---

॥ दोहा ॥

दीठ परत तुव दूर तैं, देखहु न्य जसवंत ॥

तित्य चढ़न हय दुरद तें, उमराव सु उतरंत ॥ १ ॥

क्षोक में रीति हैं, कि राजा की दृष्टि पड़ते ही उमराव आदि
प्रणाम के क्षिये वाहन से उतर जाते हैं, सो सर्वदा चढ़ने के क्षिये उतरते हैं। राजा का विनय न करें तो उन का वैभव छीना जावे। सो
चढ़ने की चाहनावाला तो उतरे नहीं, सो चढ़ने के क्षिये उतरना अ-

यथावाः--

द्धत यक्त होने से विचित्र अलंकार है।।

॥ संवैया ॥

हित मोन्नहि के यग त्रादिक कर्म के, बंधन कों जु उपार्जत भारे। मन शांति के काज त्र्यनेक मुनीन के, भिन्नहि भिन्न मतांत्र विचारे॥ भव सागर कों तरने के लिये बहु, डूबत तीरथ नीर मंभारे। भ्रम तें जग कीं सत जांनत श्रज्ञ, श्रनर्थ श्रनेक करंत निहारे॥ १॥

मोच अर्थात् छूटने के लिये तो वंधन की निवृत्ति करना होता है, तहां वंधन कमाना इत्यादि अद्भुत युक्त है ॥ यथावाः—

> ॥ चौपाई ॥ वाहन वहल श्मशान गेह जिंह, भूषन भुजग दिगंबर है तिंह ॥ भिज्ञा हित कपाल कर चोखो, महा ईश त्राचरण त्रानोखो ॥ १ ॥ हो कर बैल बाहन स्नाहि स्टब्स स्कृता है

महान् ईश हो कर बेल बाहन आदि अञ्जल युक्तता है। यथावाः---

॥ मनहर ॥
राज वय विक्रम श्रो विपुत विभे को मद,
प्रसिध पचायो हर हालाहल जैसे तें।
नाथ जयनम्र के समस्त सुख स्वाद लेते,
विसखो विवेक जिन वासुदेव वैसे तें॥
राजराज व्हें के राज दोष सों श्रलिप्त सदा,
गजत हो क्रमेन्द्र वारिज के तेंसे तें।
रात्र सो सवाई माभ्रोसिंघ तेज तामें यह,
सीनलता सिंस सी समेट राखी कैसे तें॥ १॥

यां चतुर्थ चरमा में अहुत युक्तता है। प्रथम के तीन चरणों में एटान है। चतुर्थ चरमा के वर्गन के दृष्टांत का आर्थ निषेष होंने में चनुन युक्ता है। इमाने यहां आन्नेप का और विचित्र का भंगांगांभाग मंकर है। इमाने मन विचित्र के ऐसे उदाहरणों में विचय का प्रश्नित है। इसाने मन विचित्र के ऐसे उदाहरणों में विचय का प्रश्नित है। इसाने चन्ने। चाहिये; क्योंकि विषम में तो विषम विचय है। दौर एमा में पर्यवमान है। यहां नो अब्हुन विचचा है। और

चमत्कार का पर्यवसान भी श्रद्धतता में है। विचित्र की शंका विना विषम के उदाहरण हैं॥ यथाः—

अति कोमल तन तीय को, कहां काम की लाय ॥ इलादि । और विषम की शंका विना विचित्र के उदाहरण हैं। यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

होत विर्य की बूंद सों, चरन हस्त चख श्रोन ॥ डोलत बोलत विबुध व्हें, इह वढ़ श्रचरज कोन ॥ १॥ इति कस्यचित्कवेः।

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

दिन दिन प्रति प्रानी अनँत, जम के आलय जात ॥ थिरता चाहत पाञ्चले, यह अचरज की वात ॥ १ ॥ इति कस्यचित्कवेः ।

अतिशयोक्ति में तो लोक सीमातिवर्तन बुद्धि होती है। और यहां अद्वृतता बुद्धि होती है। विधि कृत लोक सीमा का उल्लंघन तो कृति कृत लोक में होता ही है॥

यथा---

#### ॥ चौपाई ॥

को श्रपरिह लावएय सिंधु यह, तरत कमल युग सीतरिस्म सह॥ कदली कांड मृनाल दंड तहुँ, मिजत दुरद कुंभ सोभत जहुँ॥ १॥

इलादि। प्राचीनों ने किन नाशी की स्तुति में कहा है—"नियति-कृतनियमरिहताम्" अर्थ—दैन कृत नियम करके रहित ॥ किन सृष्टि विधि सृष्टि से निल्लस्या होने के निषय में कहा है नेदन्यास भगनान् ने भी—

## अपारेकाव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः॥ यथा वै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥ १ ॥

अर्थ-काञ्य की सृष्टि अपार है। इस का प्रजापति कवि ही है. सो उसकी जैसी रुचि होती है वैसा ही इस जगत को पंजटा देता है।

॥ बोहा ॥

काव्य सँसार अपार कों, है कवि ही करतार ॥ पलट देत विधि सृष्टि कों, ह्यां निज रुचि अनुसार ॥ १॥ इसिंतिये अतिश्योक्ति में कवियों के लोक की सीमा का उर्ज्ञ-धन इप है।

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

तोर प्रतापानल नृपति, शोषे सिंधु जु सात ॥ पुन ऋरि नारिन नयन के, नीरहि भरे विख्यात ॥ १ ॥ डलादि। ऋतिशयोक्ति उदाहरखों का वर्णन सयुक्तिक न होने से कवि छत लोक से भी वाहिर है। और वह रोचक होने से अलंकार हें। फ्रांर श्राश्चर्य तो विधि कृत लोक और कवि कृत लोक सीमातिवर्तन के विना भी होता है। वीर्य की वृंद से एतादृश जगत् की उत्पात्तः; श्रीर सब मनुष्य नित्य मरते जाते हैं, और पिछने अपनी स्थिरता स-मकते हैं; यह विधि कृत लोक के भीतर है, वाहर नहीं। और यहां पाश्चर्य होना है. वह रोचक होने से अखंकार है। और यहां ऐसी शंका भा न करनी चाहिये, कि अद्भुत रस तो अलंकार्य अर्थात् अलंकार भारम करनेवाला है. वह आप अलंकार कैसे ?क्योंकि यहां अद्भुत रस नहीं हैं। रस तो वहां होता है, कि जहां विभावादि सब सामग्री इकडी हो उन स्थायी भाव को स्वाद करे, सी यहाँ वेसा न होने से रस नहीं; िनन अनंदार है। "बीट परत तुव दूर तें " इति । ऐसे उदाहरखों के धनुमार सर्वस्य का यह लच्चमा है--

म्यविष्मातफलनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रम् ॥

अर्थ-अपने विपरीत फल की सिद्धि के लिये जो प्रयत्न सो वि-चित्र ॥ चंद्रालोक का यह लच्च हैं---

विचित्रं तत्प्रयस्त्रश्चेदिपरीतफलोच्छ्या॥ अर्थ-विपरीत फल की इच्छा से जो प्रयत्न सो विचित्र॥ रस-गंगाधर का यह लच्छा है—

> इष्टिसिद्धयर्थिमिष्टैषिणा कियमाणिमष्टिविपरीताचरणं विचित्रम् ॥

अर्थ-इष्ट को चाहनेवाले से इष्ट सिद्धि के अर्थ किया हुआ इष्ट प्रतिकृत आचरण वह विचित्र ॥ रक्षाकर का यह लच्चण है—

कायिकस्य वाचिकस्य मानसस्य प्रवृत्तिरूपस्य निवृत्तिरूपस्य वा प्रयत्नस्य विफलत्वं विचित्रम् ॥

अर्थ-कायिक वाचिक और मानस, प्रवृत्तिरूप अथवा निवृत्तिरूप प्र-यस की विफलता विचित्र अलंकार है। विफलता के तीन प्रकार हैं। प्रयस्न का जो प्रसिद्ध कार्य उस से विरुद्ध कार्य एक १, प्रयस्न की महत्ता में फल की तुच्छता, अथवा प्रयत्न की तुच्छता में फल की महत्ता यह दूसरा २, असाध्यता से, असंभवता से अथवा अनुपयोगिता से फल का अभाव तीसरा ३।

क्रम से यथाः—

प्रियदर्शन कों नयन जु मीचे॥

वियोग दशा में ध्यान से प्रिय दर्शन के लिये नायिका का नयन मीचना है। यहां दर्शन के लिये नेत्र मीचना यह विचित्र है। यह का-यिक प्रयत्न का उदाहरण है।

प्रिय सह वार्तालाप कौं, बैठ रही चुपचाप॥

यह भी वैसा ही वियोग दशा का वर्णन है। वार्तालाप के लिये चुप वैठना यह भी विचित्र है। यह वाचिक है॥

कांनन देंनो चहत कर, सुनवे कीं पिय वांन ॥ यह मानस का उदाहरख है। सुनने के लिये हाथ से कांन मृंद- ना यह भी विचित्र है। प्रथम के दो उदाहरण नेत्र निमीलन से देखने की निवृत्ति, क्रीर मीन रखने से बोलने की निवृत्ति होने से निवृत्ति रूप हैं। तीसरा उदाहरण श्रवण बंद करने को प्रवृत्त हुई है, इसलिये प्रवृत्ति रूप है। यहां नेत्र निमीलन आदि का फल अदर्शन आदि है। एस से विरुद्ध कान्त दर्शन आदि के लिये प्रयत्न है।

#### ॥ बोहा ॥

कर उन्नत मुख ऋति रटत, ऋरु नृत्यत बहु भाय । लैन जु घन सीं जल कनिहें, चातक तुम न लजाय॥१॥ यहां जल कन रूप तुच्छ फल के लिये महा प्रयक्ष है। यहां अप्र-स्तुतप्रशंसा की संकीर्धता है॥

#### ॥ दोहा ॥

सप्त गोत्र कुल सत रु इक, उद्धारन के हेत। अनहाने जब चूंन के, पिंड गया में देत॥ १॥ पहां महा फल के लिये तुच्छ प्रयक्ष हैं। ये दूसरे प्रकार के उन्हाइराण हैं॥

#### ॥ दोहा ॥

गनवे कीं परमाणु श्ररु, मापन कीं श्राकास ।
किंदि जसवैंत जस श्रित्वल, सठ जन करत प्रयास ॥ १ ॥
यहां श्रसाध्यता से फल का श्रमाव है। परमाणु की गणना,
श्राकाश का माप, श्रीर राजराजेश्वर के जस की संपूर्णता है तो सही,
परंतु यह गणना श्रादि परमेश्वर से हो सकती है। यह मनुष्य प्रयक्ष
साध्य न होने से इस प्रयक्ष के फल का श्रमाव है॥

॥ चौपाई ॥ वधिर कर्न जप श्रंधिह दर्प्पन, जपर भूमि मेघ को वर्षन । जलज बीज को वोवन मरुथल, मृरस सेवन यह सब निष्फल ॥ ९ ॥ इन का फल है ही नहीं, इसिलये यहां असंभवता से उक्त प्रयत्न के फल का अभाव है॥

॥ दोहा ॥

अरुन करन तुव चरन नख, जावक रंजन नार । सो सित करनो है शशी, कर लेपन घनसार ॥ १ ॥

यहां नायिका के चरन नख और शशी में स्वाभाविक अरुणता और श्वेतता पराविध होने से उक्त प्रयत्न अनुपयोगी है, इसिवये फल का अभाव है। ये तीसरे प्रकार के उदाहरण हैं। हमारे मत इन सब उदाहरणों में विचित्र अलंकार है, परंतु "होत वीर्य की बूंद हों।" इत्यादि। पूर्वोक्त उदाहरणों में और वच्यमाण महाराजा भोज के विचित्र हेतु उदाहरणों में नामार्थ रूप जचण करनेवाले धोरी के मतानुसार खाकरकार आदि के जचणों की अञ्चाति है; इसिवये सर्व संप्राहक नामार्थ रूप जचण करने ऐसे जचण करना प्राचीनों की भूज है। चित्र हेतु नामक हेतु अलंकार का प्रकार मानते हुए महाराजा भोज आज्ञा करते हैं—

विद्वरकार्यः सहजः कार्यानन्तरजस्तथा । युक्तो न युक्त इत्येवमसंख्याश्चित्रहेतवः ॥ १॥

अर्थ-दूर काल में होनेवाले कार्य का अभी हो जाना, कारण के साथ ही कार्य का होना, कार्य के पीछे कारण का होना, युक्त कार्य का होना, अयुक्त कार्य का होना, इस प्रकार चित्र हेतु असंख्य हैं। विदुर कार्य का यह उदाहरण है-

॥ संवैया ॥

शिर नांहिं नम्यो सब तीऱ्थ में, द्रग सों सब देश न देख लियो। रसना न पद्यो सब शास्त्रन कों, धनु सों त्रखवान न हस्त कियो। सब एक जबांन जिहांन मनें, इन के न समांन है त्रांन बियों। जसवंत के राज कुमार बली, जुग कोटिन लीं सरदार जियों॥ १॥

उक्त अनुपमा रूप कीर्ति समस्त तीर्थ यात्रा इत्यादि कर लेने से होती है। कहा है नीति शास्त्र में—

देशाटनं पण्डितमित्रता च वाराङ्गना राजसभाप्रवेशः। अनेकशास्त्रार्थविलोकनं च चातुर्यमूलानि भवन्ति पञ्च॥९॥ सो सरवारसिंह महाराज कुमार को अभी प्राप्त हो गई, यह दूर में होनेवाले कार्य का हो जाना है ॥ यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

निहं पराग निहं मधुर मधु, निहं विकास यह काल । श्रली कली ही सौं बंध्यो, श्रागे कीन हवाल ॥ ९ ॥

इति विहारी सप्तश्रवाम्॥

पुष्प की विकास दशा में अमर की दृढ़ आसक्ति होती है। ना-यिका की योवन दशा में नायक की दृढ़ आसक्ति होती है। सो अभी पुष्प की कलिका अवस्था में और नायिका की शिशु अवस्था में हो जाना दूर में होनेवाले कार्य का होना है। यहां अप्रस्तुतप्रशंसा की संकीर्णता है॥

#### ॥ दोहा ॥

तुव शर ज्या पर शिरन कों, परसत है इक संग । वहु धनुधारी देत हैं, न्य जसवँत ऋति रंग ॥ ९ ॥ यहां हेतु के साथ ही कार्य का जन्म होने से यह सहज कार्य हेतु है ॥

> ॥ दोहा ॥ उदय भयो पीब्रे शशी, उदया गिरि के शृंग ।

तुव मन सागर राग की, प्रथमहि वढ़ी तरंग ॥ १ ॥ यथानाः—

॥ दोहां ॥

मद पीने के प्रथम ही, मे मतवारे नैंन ।

यहां कार्य के अनंतर हेतु का जन्म होने से यह कार्यानंतरज हेतु है। महाराजा ने युक्त चित्र हेतु का ऐसा उदाहरण दिया है—

॥ दोहा ॥

मिश्रित गुणानुराग कर, तुव जस सौं जसवंत । भये ऋई कुंकुम कलित, दिग्वधु वदन लसंत ॥ १॥

चंदन और कुंकुम मिला करके स्त्रियां ललाट में लगाती हैं, उस को अर्छ कुंकुम कहते हैं। श्वेत और अरुण मिलने से नई तरह का रंग होता है। वैसे राजराजेश्वर के गुणानुराग से मिश्रित भये हुए रा-जराजेश्वर के जस से दिग्वधुओं के ललाट में अकस्मात् अर्छ कुंकुम रचना हो गई, यह जस की विचित्र हेतुता है। नायिका के ललाट में अर्छ कुंकुम का लेप युक्त है, इसलिये यह युक्त चित्र हेतु है। महारा-जा ने अयुक्त चित्र हेतु का यह उदाहरण दिया है —

#### ॥ दोहा ॥

कमल निमीलन करत निहें, निहें नभ पै जु चढ़ंत। हरन हमारे प्रांन कीं, मुख शिश यत्न करंत॥ १॥

पूर्वानुराग समय नायक की यह उक्ति है। यहां मुख का शशि हो करके कमल निमीलन, और आकाश का चढ़ना, यह शिश का काम न करना चित्र है। और शिश के ये दो काम तो न करना, और वियोगी नायक को दुःख देना, यह एक काम शिश का करना, यह भी चित्र है। और चंद्रमा सुधाकर होने से सब का पोषण करना शिश को युक्त है, सो मुख शिश का ऐसा न करना अयुक्त है, इसलिये यह अयुक्त चित्र हेतु है। विद्रकार्य इत्यादि को अन्य प्राचीनों ने अतिश्योक्ति अलंकार का प्रकार माना है। हमारे मत विद्रकार्यदि में

शीव कार्यकारिता तात्पर्य है। और "कैंबा काबकूट के तचाई तेज बढ़वा की " इति । इस अतिश्योक्ति के उदाहरण में खड़ की विकरा-जता तात्पर्य है, परंतु श्रवण मात्र से विदूरकार्यादिकों में तो आश्चर्य बुद्धि होती है, और "केंबा काबकूट के" इति । यहां बोक सीमातिवर्तन बुद्धि होती है। यहां सहृदयों का हृदय ही साची है।

॥ दोहा ॥

विन जल कमल जु कमल में, राजत कुवलय दोय। कनक लता पर कोद्धृत सु, परंपरा यह जोय॥ १॥ यहां आश्चर्य बुद्धि होवे तब तो विचित्र अलंकार है। और यहां बोकसीमातिवर्तन बुद्धि होवे तो अतिश्योक्ति ही है। और मिथ्याध्यविति सें मिथ्या वर्णन मिथ्या रूप से ही विविच्तित है, न कि सल्स रूप से, इसिलये वहां विस्मय नहीं; और बोकसीमातिवर्तन भी नहीं। महाराजा ने विचित्र अलंकार जुदा नहीं माना है, इसिलये ऐसी चित्रता को हेतु का प्रकार माना है। परंतु हमारे मत यहां प्रधान चमत्कार तो विचित्रता का है, इसिलये हम ने इस को विचित्र का प्रकार माना है। महाराजा ने ऐसी आज्ञा की है, कि चित्र हेतु असंख्य हैं, सो सल्य है। हमारे मत असंगति, विभावना, विशेषोक्ति इत्यदि सम्व चित्र हतु ही हैं। सो अंतर्भावाङ्कति में स्पष्ट किया जायगा॥

# इति विचित्र प्रकरणम् ॥ ५६ ॥

## ॥ विधि ॥

नहीं जाने हुए के जताने को विधि कहते हैं। कहा है चिंताम-ि एकोपकार ने "अज्ञातज्ञापको वेदमागो विधिरिति मीमांसकाः"। अर्थ-अज्ञात को ज्ञापन करानेवाला जो वेद का भाग उस को मीमांसक लोग विधि कहते हैं॥ धोरी ने मीमांसा शास्त्र की खाया से विधि नामक अलंकार माना है॥

#### ॥ दोहा ॥

होत जहां अज्ञात की, ज्ञापन मरुधर ईस ॥ विधि नामक भूषन वहै, जानहु विसवा वीस॥१॥ वयाः—

॥ वैताल ॥

थिर होहु धरनी धरहु घर कों सावधांन फनीस, इन उभय कों चित चेतके सिर रखहु कूरम ईस ॥ दिग दुरद तज मद विवसता गिह रहों घर व्हें धीर, जसवंत सेना करत है जु प्रयांन जुत अति वीर ॥ ९ ॥ यहां राजराजेश्वर की अपार सेना के एक ओर प्रयाण करने से, और फिर उस के वीर रस युक्त होने के कारण कूदते घूमते वोड़ते इत्यादि चेष्टा सहित चलने से शेष के शीश पर ठहरी हुई पृथ्वी का एक ओर फुक जाना पृथ्वयादिकों को अज्ञात है, उस का जताना है ॥ यथावा:—

॥ सर्वेया ॥

सुनती हो कहा भग जाहु घरे, विध जावोगी काम के बांनन में। यह वंशी निवाज भरी विष सों, विष सो भर देत हैं प्रांनन में॥ श्रवही सुध भूलि हो मेरी भटू, विरमो जिन मीठीसी तांनन में। कुल कांन जो श्रापनी राखी चहों, श्रंगुरी दे रही दोउ कांनन में॥ १॥

इति निवाज कवेः।

यहां मुग्धा नायिका को कृष्ण की मुरली का ऐसा कृत्य अज्ञात है, जिस का जताना है ॥ यथावाः—

<sup>ं</sup> सखी ।

॥ दोहा ॥ श्रहे ! दहेंडी जिन घरें, जिन तू लेह उतार ॥ नीकें है बीकें बुयें, ऐसे ही रह नार ॥ ९ ॥ इति विहारी सप्तश्लाम ।

ऐसी खिची हुई नायिका को अपनी विखचण सुंदराकृति अ-ज्ञात है, जिस का ज्ञापन है ॥ यथावाः—

॥ मनहर ॥
काढे क्यों अनँद सों न, चंद रोज जिंदगी है,
काल फंद डाखों नां अचिंत कंघ कांन के।
भूलें मत हरि कों विभे कों देख फूलें मत,
कुल मत डूलें मत लाग कहैं आंन के ॥
छोर रंकपन कों मुरार तू निसंक रह,
घटें वढ़ें नांहिं श्रंक परमेश्वर पांन के।
तूट हैं न श्राव पूठ फेरें जिन श्राहव में,
खूट हैं न धन लूट जस या जिहांन के॥ १॥

यहां युद्ध से आयु नहीं घटती, दान से धन नहीं खूटता, यह साधारण मनुष्यों को अज्ञात है, जिस का ज्ञापन है। पूर्व उदाहरणों में आज़ातज्ञापन विधि वचनों से है। यहां निषेध बचन से है। ऐसा मत कहो, कि विधि शब्द का अर्थ तो विधान मात्र ही है, सो निषेध का प्रतिद्वंद्वी है। धोरी ने निषेध को आचेप नाम से आलंकार माना है। श्रोर अज्ञात ज्ञापन जो है सो विधि का विशेष है, सो ऐसे विधि के विशेष ही को विधि आलंकार माना है, तो सम के विपरात भाव में विपम इत्यादि की नांई सामान्यता से ही वीधि को अलंकार क्यों नहीं माना १ क्योंकि अनुभव सिद्ध वमस्कार उक्त विधि के विशेष में ही है। कहीं सामान्य विधि में चमस्कार दीख पड़े तो उपलच्चित्रता से उस विधि का भी इस में संग्रह हो जावेगा॥

इति विधि प्रकरणम् ॥ ५७ ॥

## ॥ विनोक्ति ॥

~%~

किसी के विना की उक्ति में विनोक्ति अलंकार है। यह विनोक्ति अलंकार सहोक्ति अलंकार का प्रतिभट भूत है।।

॥ दोहा ॥ 🛽

सो विनोक्ति काहू विना, काहू कीं ज कहंत ॥ यथा:--

सबन सराह्यो सर्वदा, गर्व विना जसवंत ॥

यहां राजराजेश्वर को गर्व विना कहा सो रुचिकर होने से श्रर्ल-कार है। काव्यप्रकाश में यह लच्चण है—

विनोक्तिः सा विनाऽन्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः ॥

अर्थ-विनोक्ति अलंकार वह है, कि जहां दूसरे के विना दूसरा सन् नहीं अर्थात् शोभन रूप नहीं। शोभन से इतर अर्थात् अशोभन रूप नहीं॥ सर्वस्व का यह लच्च ख है—

विना किंचिदन्यस्य सदसत्वाभावो विनोक्तिः॥

अर्थ-कुछ विना दूसरे की सत् अर्थात् शोभनता और अशोभ-नता के अभाव में विनोक्ति अर्लकार ॥ कम से यथा—

॥ चौपाई ॥

इम विन दान जती सु ज्ञान विन, विन ऋभिमान नृपत शोभत जिन ॥

यहां दान इत्यादि विना इस इत्यादि की अशोभनता है ॥ यथावाः---

॥ मनहर ॥

सुंदर शरीर होय महारन धीर होय, वीर होय भीम सौ भिराक त्राठों जांम कौ । गरुत्रो गुमांन होय भली सावधांन होय, शांन होय साहबी प्रताप पुंज घांम की ॥ भनत त्रमांन जो पें मघवा महीप होय, दीप होय वंश को जनैया सुख स्वांम को । सर्व गुन ज्ञाता होय जद्यपि विधाता होय, दाता जो न होय तो हमारे कोन कांम को ॥ १ ॥ इति स्रमांन कवेः ।

॥ चौपाई॥ राज सभा विन खलहि विराजत, जल विन पंकहि के छवि छाजत॥

यहां खलादि विना राज सभादि की शोभनता है। काव्यप्रकाश कारादि बहुतसे प्राचीन इस अलंकार में लभ्य उदाहरणानुसार शोभनता अशोभनता का नियम करते हैं, सो हमारे मत भूल हैं; क्योंकि शोनभता अशोभनता विना भी विना की उक्ति में अलंकार होता है।।
पथा:—

॥ सवैया ॥
हाथी न साथी न घोरे न चेरे न,
गांव न ठांव को नांव विले हैं।
तात न मात न मित्र न पुत्र न,
वित्त न श्रंग के संग रहें है ॥
केशव कांम को रांम विसारत,
श्रीर निकांम ते कांम न श्रेहें।
चेतरे चेत अजों चित श्रंतर,

इति महाकवि केशन मिश्र कृत भाषा निज्ञानगीतायाम् । यहां पुत्र कलत्रादि विना की उक्ति में शोभनता अशोभनता कुछ भी नहीं है, त्रोर रुचिकर होने से अलंकार है। रहित इत्यादि निना शब्द के पर्याय हैं। अकेला यह शब्द भी निनार्थदायक हैं॥

#### ॥ दोहा ॥

द्या जनम गत निलिन की, लख्यो सुधाधर नांहिं। निहें विनिद्र निलिनी करी, उपजन इंदु त्रथांहिं॥ १॥ यहां समासोक्ति की संकीर्यता है। यहां नहीं शब्द विना अर्थ का वाचक है। अलंकारभाष्यकार का यह सच्छा है-

नित्यसंबन्धानामसंबन्धवचनं विनोक्तिः ॥ अर्थ--नित्य संबंधवालों का असंबंध वचन विनोक्ति ॥ यथा--

#### ॥ दोहा ॥

शिश मृताल सेवाल जल, पुन घनसार जु मीत । विरह व्यथा व्याकुलन कों, व्हे विन शीत प्रतीत ॥ ९ ॥ यहां शीतलता के साथ निल संबंधवालों का असंबंध कहा है ॥ यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

सोरभ विन मालति सुमन, शीतलता विन चंद । दीप प्रभा विन जन मनिहें, उपजावत न अनंद ॥ १॥ यहां विशेष निषधना अप्रस्तुतप्रशंसा की संकीर्णता है। हमारे मत जभ्य उदाहरणानुसार निल संबंधवालों का नियम करना भी प्राचीनों की भूव हैं; क्यों कि गज और मद इल्यादिकों का सर्वदा संबंध नहीं है, कदा-चित् होता है, और सुराजसभा के खलों का कदाचित् भी संबंध नहीं; ऐसे उदाहरणों में अञ्याित होती है। यह विनोक्ति अलंकार सहोिक्त अलंकार का प्रतिभट भूत होने से इस का स्वरूप सहभाव रहितता मात्र है। आचेप में तो निषध मात्र में पर्यवसान है। यहां तो किसी के निषेधवाली वस्तु में पर्यवसान है, इसिलये निषेध रूप आचेप से इस का भेद है।

इति विनोक्ति प्रकरणम् ॥ ५८ ॥

## ॥ विरोध ॥

वैर का नाम विरोध है। कहा है कोषकारों ने " वैरं विरोधो वि-द्वेषः"। यहां। पदार्थों के सांसर्गिक विरोध में विरोध शब्द की रूढी है।

#### ॥ दोहा ॥

जो विरोध∣संसर्ग में, मूषन होत विरोध । व्हें जसवँत तुव राज में, या को नींकें बोध ॥ ९ ॥ यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

सिंह वहल श्रिह मूषक जु, शिव पुर में सद भाय।
भूपति वेर विसार यों, सेवत मरुपति पाय॥ १॥
पथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

पावक पांनी विष त्रमृत, स्त्री स्मर हेष विखात । दरिद दातृता उमय धर, को हर विन जु दिखात ॥ १ ॥ यथावा:--

#### ॥ दोहा ॥

जोवन नृप इस श्रंग श्रव, श्रामल भयो श्रभंग । लख मुरार सामल रहत, मृगपित श्रोर मतंग ॥ १ ॥ यहां "श्रंग " शब्द में म्छेष है, देश श्रोर शरीर । मुग्धा ना-यिका में सिंह श्रोर गज का एकत्र रहना यह है, कि सिंह जैसी कटि, श्रोर गज जेसी गति हुई है। श्राचार्य दंडी का यह बच्चण है—

विरुद्धानां पदार्थानां यत्र संसर्गदर्शनम् । विशेषदर्शनायेव स विरोधः स्मृतो यथा ॥ १ ॥ अर्थ-जहां विरोधी पदार्थों का संसर्ग अर्थात् मिलाप देखा जावे वह विरोध अलंकार स्मरण किया गया है ॥ ऐसा वर्णन वर्णनीय की विशेषता अर्थात् उत्कर्ष दिखाने के लिये ही है। दंडी का यह उदा-हरण है—

॥ चौपाई ॥
राज हंस रत्र सरद वढ़ावत,
वरहिन के रव कौं जु घटावत ।
स्वेत करत गगन रु दिग गन कौं,
रक्त करत नारी नर मन कैं।॥ ९ ॥

जो वृद्धि करता है वह चय नहीं करता, जो चय करता है वह वृद्धि नहीं करता, जो स्वेत करता है वह रक्त नहीं करता, जो रक्त करता है वह रक्त नहीं करता, जो रक्त करता है वह स्वेत नहीं करता; लोक में बहुधा यह व्यवहार है; सो साचात वैर भाव तो चेतन वस्तुओं में होता है, अचेतन वस्तुओं में तो उक्त रिति से वैर का व्यवहार है, उन का एकत्र रहना अलंकार है। ऐसा वर्णन वर्णनीय शरद चरतु के अलेकिक सामर्थ्य रूप उत्कर्ष के जिये है। अलंकारतिलक का यह लच्च है—

#### विरुद्धानामेकत्र संसर्गो विरोधः ॥

अर्थ—विरुद्ध पदार्थों का एक स्थल में संबंध विरोध है ॥ इ-त्ति में लिखा है, कि विरोधाभास में तो अविरोधी पदार्थों का विरोधी पदार्थों की तरह भान, और यहां विरुद्ध ज्ञान, यह भेद है। हमारे मत विरोधाभास को अलंकारांतर समक्तना भानुदत्त की भूल है। अलंकारशेखर इत्यादि इन के अनुसारी हैं। विरोध अलंकार के विषय में इन लोकों का सिद्धांत समीचीन है। वेदव्यास भगवान् का यह ल-च्या है—

> संगतीकरणं युक्त्या यदसंगच्छमानयोः। विरोधपूर्वकत्वेन तद्विरोध इति स्मृतम् ॥ १ ॥

अर्थ--असंगच्छमान अर्थात् नहीं मिलते हुओं की जो युक्ति से संगति की जावे वह विरोध पूर्वक होने से विरोध ऐसा स्मरण कि- था गया ॥ वेदच्यास भगवान् ने विमावना अखंकार में भी कारण वि-ना कार्य उत्पत्ति रूप विरोध परिहार के लिये कारणांतर की जिज्ञासा करना कहा है। विभावना अखंकार अंतर्भावाकृति में दिखाया जाय-गा। ज्यास भगवान् ने अपने ऐसे सिद्धांतानुसार यहां भी विरोधी पर् दाधों की युक्ति से संगति करना कहा है। और "विरोध पूर्वक होने से विरोध ऐसा स्मरण किया गया," इस प्रकार नामार्थ को स्पष्ट किया है सो भूख है। यहां भी विरोधी पदार्थों का संसर्ग लोकोत्तरता रूप चमस्कार दायक होने से भूषण है, दूषण नहीं। दूषण तो विद्वानों को उद्देग करे वह होता है। काज्यप्रकाश गत कारिकाकार भी समाधान विना विरोध प्रस्थन्न दोष है, ऐसा मानता हुआ यह लच्चण कहता है—

विरोधः सोऽविरोधेपि विरुद्धत्वेन यहचः ॥

अर्थ-अविरोध में भी विरुद्धता करके जो वचन सो विरोध अर्बकार ॥ प्रकाशकार ने इसि में कहा है, कि वास्तव में विरोध न रहते भी विरुद्ध इव कहना। प्रकाशकार ने यह उदाहरण दिया है-

श्रभिनव निलनी किसलय जु, वलय खनाल मुरार ॥ है दवदहन जु तुव विरह, क्यों जीवन वह नार ॥ १ ॥

इस उवाहर ख में काल्यप्रकाश गत लच्च ए की संगित इस रीति से हैं, कि वियोग दशा में कमिलनी किसलय और मृखाल तापकारी होते हैं, इस-लिये वियोग दशा में कमिलनी किसलय और मृखाल का ताप किया के साथ विरोध नहीं, ऐसा ताप करनेवाले को अग्नि में है रूढि जिस की ऐसे दवदहन रूप विरुद्ध वचन से कहा है, इसिलिये विरोध भासता है। हमारे मत इस लच्च उदाहर ख में विरोध अलंकार नहीं। कमिलनी आदि का वियोग दशा में ताप किया के साथ विरोध नहीं, उस को दवदहन ऐसे विरुद्ध वचन से कहना तो लाचिए अपोग है, जैसा कि गंगा में घर; ऐसी विरुद्ध ता में कुछ भी रोचकता नहीं। विरोध अलंकार विरोधी पदाथों के एकज संसर्ग में होता है, सो अविरोधी पदाथों के एकज संसर्ग में विरुद्ध ता करके उचन का कहना भी विरोध अलंकार हो सकता है, जिस का हम ने यह उदाहर ख देसा है-

॥ दाहेा ॥

चक्रवाक रजनीरमन, हंस पयोद निहार।

विरुधन को संयोग तहुँ, मम वियोग किम नार ॥ १ ॥ इस भानुदत्त के उदाहरण में उक्त संगति इस रीति से होती है, कि कुच और आनन, मंद गति और केशपास, आपस में अविरोधी हैं, जिन को चक्रवाक रजनी रमन, और इंस पयोद, रूप विरुद्ध वचनों से कहा है, इसिखये यहां भी विरोधी पदार्थों के एकत्र संसर्ग में बुद्धि पर्यवसान पाती है। न कि विरोध के आभास में। ऐसा ही "जोबन नृप इस अंग अब" इति। यह उक्त उदाहरण है। हमारे मत यह विषय विरोध अलंकार का प्रकारांतर होने को योग्य है। "पांनी पावक" इति। वहां वास्तव विरोध, और यहां किल्पत विरोध है। जैसा कि किल्पत संदेह इत्यादि। समाधान विना विरोध रोचक नहीं, ऐसा मानते हुए सर्वस्वकार का यह जच्चण है—

विरुद्धाभासत्वं विरोधः॥

अर्थ-विरुद्ध की आभासता में विरोध अलंकार है। वाग्भट, वामन, जयदेव, आदि बहुतसे प्राचीनों का यही सिद्धांत है। हमारे मत विरोध के आभास में भी प्रधान चमत्कार अभास का ही है, इसिविये यहां आभास ही अलंकार है, विरोध अलंकार नहीं। यह आभास प्रकरण में सविस्तर कह आये। रुद्ध का यह लच्चण है—

यस्मिन्द्रव्यादीनां परस्परं सर्वदा विरुद्धानाम् ।
एकत्रावस्थानं समकालं भवति स विरोधः ॥ १ ॥
अर्थ-जहां परस्पर सर्वदा विरोधवाले द्रव्यादिकों की समकाल
में एकत्र स्थिति होवे वह विरोध अलंकार है ॥
नथाः—

॥ चौपाई ॥ नरसिंहत्व घरत इक तन में, वह हरि वसहु सदा मम मन में ॥

इन्हों ने " समकाल " यह विशेषण दिया है, और उसी के अनुसार उदाहरण दिया है; सो हमारे मत समकालता तो यहां अर्थ-

सिद्ध है, बच्चण में गौरव करना भूख है। विषम काख में एकत्र संसर्ग तो पर्याय का विषय है। रुद्रट दूसरा विरोध मानता हुआ यह बच्चण कहता है---

> यत्रावश्यंभावी ययोः सजातीययोर्भवेदेकः ॥ एकत्र विरोधवतोस्तयोरभावोयमन्यस्तु ॥ १ ॥

अर्थ-जिस स्थल में सजातीय और विरुद्ध, जिन दोनों में का एक अवश्य होवे वहां उन दोनों के अभाव की एकत्र स्थिति वह दूसरा विरोष ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

जिंह ऋपनो पति तज कखी, चपल प्रकृति सीं नेह ॥ जल रह्यों न सिंख थल रह्यों, तिंह नारी की गेह ॥ ९ ॥

यहां तात्पर्य तो यह है, कि ऐसी नारी का घर न हुवा, न तिरा। यहां जल और थल दोनों द्रव्य होने से सजातीय हैं, और आपस में विरुद्ध हैं, इन दोनों में का एक अवश्य होता है; सो यहां इन दोनों अभावों का एकत्र संसर्ग होने से विरोध है। यथावा:—

> ॥ चौपाई ॥ है निलनी चिर परिचयहारी, श्रक्त निज भोग वचत रसवारी । निहें त्र्यावत निहें जात मराला, गगन निहार सघन घनमाला ॥ १ ॥

यहां नहीं आना और नहीं जाना, दोनों किया होने से सजाती-य हैं; ओर ये दोनों किया आपस में विरुद्ध हैं, और इन दोनों में की एक अवस्य होती है; सो यहां इन दोनों के अमावों का यकत्र संसर्ग होने से विरोध है। विमर्शनीकार का यह सिद्धांत है, कि यह अमावों का विरोध प्रथम विरोध से जुदा नहीं, उदाहरण भेद मात्र है, सो हमोर मत भी विमर्शनीकार का कहना समीचीन है। दो जचण कहना रुद्रट की भूल है। महाराजा भोज तो असंगति आदि अलंकारों का भी विरोध में अंतर्भाव करते हुए यह लच्च आज्ञा करते हैं—

विरोधस्तु पदार्थानां परस्परमसंगतिः ॥

असंगतिः प्रत्यनीकमधिकं विषमं च सः ॥ १ ॥

अर्थ-विरोध तो पदार्थों की असंगति है, इसिलये असंगति, प्रस्मिन, अधिक और विषम भी विरोध अलंकार ही है ॥ विरोध अलंकार का स्वरूप पदार्थों की परस्पर असंगति मानते हुए महाराजा ने
असंगति अलंकार आदि का विरोध में अंतर्भाव इस तात्पर्य से किया
है, कि असंगति में पदार्थों की असंगति है ही। प्रस्मिन में असंगति
इस रीति से है, कि श्रु से श्रुता करना संगति है, श्रु के पचवाले से
श्रुता करना असंगति है। अधिक में आधार से आध्य, और आध्य
से आधार अधिक, यह असंगति है; संगति तो सम होवे तब है। और
विषम में पदार्थों का सम संबंध न होना असंगति है।।
यथा:—

॥ चौपाई ॥

कहां युवित मादेव मनहारी?, कहां युद्ध दारुणता भारी?, कंकन कलित कहां कर बाला?, कहां कराल गहन करवाला?॥ १॥ ॥ सवैया॥

तिया ॥
दिग श्रंबर तो धनु धारन क्यों?,
धनु धारन तो किम भस्म लगाई? ।
तन भस्म धरें तब क्यों तरुनी?,
तरुनी तब क्यों स्मर सों श्रारिताई?॥
निज नाथ महेश्वर को यह भांत,
चरित्र मुरार विचित्र महाई।
निस वासर सोचत ही गन भ्रंगी के,
केवल श्रस्थि जु देत दिखाई॥ १॥

यहां दिगंवरतादि के उत्तरोत्तर अथन में इन की परस्पर असंगतता से यह अथित नाम विरोध का भेद हैं। हमारे मत महाराजा का यह सिद्धांत समीचीन नहीं; क्योंकि विरोध का स्वरूप तो है वैरवाजों का एकत्र संसर्ग; विषम का स्वरूप है अयोग्य संबंध; ये दोनों अवसंत विज्ञ हैं। विरोध के उदाहरखों में अयोग्य संबंध नहीं, सिंह सिंधुर के वैर में अननुरूपता नहीं है॥

॥ दोहा ॥

मत गज कुंभ विदार तिंह, पल भन्नग श्राचार ॥ पंचानन लजहि न क्यों, शशकन करत शिकार ॥ १॥

पंचानन श्रीर शशक का वैर भाव नहीं, किंतु अननुरूपता है, इस-लिये यहां विषम अलंकार है। श्रीर श्वेतकारिता श्रीर रक्तकारिता के एक कर्ता में संबंध अयोग्य नहीं कहलाता; किंतु विरुद्ध कहलाता है, इसिलये वहां विरोध अलंकार है। "कहां युवित" इति। इत्यादि उदा-हरणों में विषम बुद्धि होती है; न कि विरोध बुद्धि। असंगति का स्वरूप हें संगति लाग; प्रत्यनीक का स्वरूप हैं एवं में करना; अधिक का स्वरूप हें अधिकता; इस रीति से नामार्थानुसार ये सब परस्पर अत्यंत विलच्छ हैं। यद्यपि विरोध के उदाहरणों में विस्मय का अंश हैं, परंतु वह प्रधान नहीं। यहां प्रधान तो विरोध का चमस्कार है। "दिग अंवर तो" इति। यहां उत्येचा की संकीर्णता है। भूंगी नामक गण स्वश्वाद से हुश है, तहां किंव ने हेतु में उत्येचा की है।

इति विरोध प्रकरणम् ॥ ५६॥

## ॥ विशेपोक्ति ॥

रिनेपोक्ति यहां "वि" उपसर्ग गत अर्थ में है। कहा है चिंतामिणको-परार ने "पि गने"। शेप शब्द का अर्थ है अवशिष्ट अर्थात् वाकी। विशेपोक्ति इस शब्द समृद्याय का अर्थ "वि गतेन शेपस्पोक्तिः विशेपोक्तिः" इस व्युत्पत्ति से गत अर्थात् जो वस्तु नहीं है उस करके शेष अर्थात् बाकी-कों का कहना है॥

#### ॥ दोहा ॥

निहं व्हें जाके कथन सीं, बोधित शेष नरेस ॥ विशेषोक्ति भूषन वहे, शोभा लहत असेस ॥ १ ॥

#### ॥ दोहा ॥

जांनत है सब ही जगत, पंडित कहत पुकार ॥ जसधारी जसवंत चप, न पब्बी श्रव्हर नकार ॥ १ ॥

यहां राजराजेश्वर के एक नकार का न पढ़ना कहने से शेष सब का पढ़ना कहा गया है। कथनीय समस्तों को वचन से कहने की अपेचा जो कोई एक वस्तु नहीं है, उस के निषेध मात्र से उन सब का कहना जाघव से रम्य होने से अलंकार है। और यहां नकार पढ़ने के निषेध मात्र में पर्यवसान करें तो आचेप अलंकार होवेगा, परंतु यहां प्रधान चमत्कार विशेषोक्ति का हैं। विनोक्ति अलंकार में तो विना अर्थ में पर्यवसान है, यहां तो शेष अर्थों में पर्यवसान है। एक का निष्ध अन्य समस्त वस्तु स्थित का पर्याय नहीं, इसलिये यहां पर्यायोक्ति का अपन न करना चाहिये॥

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

तुव ऋरि नारिन के लिये, सुन जसवंत महीप ॥ वन ऋोषधियां होत हैं, विना तेल के दीप ॥ ३ ॥

यहां एक तैल के न होने का कहने से शेष समस्त दीपक के
 गुण कहे गये हैं। ऐसे घोरी के रूपक छायावाले उदाहरण से भ्रम
 करके सूत्रकार वामन ने यह लच्चण कहा है—

एकग्रुणहानी ग्रुणसाम्यदार्ट्य विशेषोक्तिः॥ अर्थ-एक गुण की हानि में अन्य गुण साम्य की दृढता में विशेषोक्ति अलंकार ॥ और इस उदाहरण में अपने लचण को इस तरह घटाया है, कि यहां तैल रूप एक गुण की हानि से वन औपिधयों में शेष प्रकाश शोभा करण आदि समस्त दीप गुणों के साम्य की दृढता है। सो हमारे मत इस अलंकार का साम्य विषय में नियम करना भूल है; क्योंकि "जसधारी जसवंत नृप, न पढ्यो अल्लर नकार"। इत्यादि उदाहरणों में अव्याप्ति होती है। और शेष गुणों की दृढता का नियम करना भी आवश्यक नहीं; क्योंकि शेषों की दृढता तो यहां आनुषंगिक है। और गुण हानि का नियम भी समीचीन नहीं; क्योंकि "न पल्यों अल्लर नकार" ऐसे दोष हानि से शेष गुणों की उक्ति में अव्याप्ति हो जायगी। नकार तो दोष रूप है। और सूत्रकार वामन ने दीप के अनुकूल होने से तैल को गुण समभा है, परंतु तेल भी क- ज्लवन अरम्य होने से दीप के विषय में दोष ही हैं, इसीलिये रल दी-पों की प्रशंसा है। गुण हानि के तो ऐसे उदाहरण होते हैं—

#### ॥ दोहा ॥

है रतीय चस्र विन जु हर, ब्रह्मा विन मुख च्यार। च्यार भुजन विन विष्णु यह, नृप जसवंत निहार॥१॥

और इस अलंकार के स्वरूप को सर्वथा नहीं समक्षते हुए अ-न्य प्राचीनों ने इस उदाहरण में दृढारोप रूपक ऐसा रूपक का प्रका-र माना है; परंतु इस उदाहरण में प्रधान चमत्कार तो उक्त विशे-पोक्ति का ही है, इसलिये घोरी के मतानुसार हमारा स्पष्ट किया हुआ विशेपोक्ति का स्वरूप विलच्चण होने से समीचीन हैं। और काव्यप्रकाश गत कारिकाकार तो परिपूर्ण कारण रहते कार्य के न होने में विशेषोक्ति अलंकार मानता है। उस विषय में विशेषोक्ति शब्द का अर्थ उक्त विशेपोक्ति से अन्य है, सो उस के प्रकरण में अंतर्भावाक्तित में स्पष्ट कि-या जायगा॥

# इति विशेपोक्ति प्रकरणम् ॥ ६० ॥

## ॥ विषम ॥

सम शब्द का अर्थ है समान । कहा है चिंतामिशकोषकार ने "समः समाने, तुल्यार्थे"। नि उपसर्ग यहां गत अर्थ में है । विषम यहां दंख सकार का व्याकरण रीति से मूर्छन्य षकार हुआ है । विषम इस शब्द समुदाय का अर्थ है सम नहीं, अर्थात् यथायोग्य का अन्मात । वच्यमाण सम अलंकार के विपरीत भाव में यह विषम अलंकार है ॥

#### ॥ दोहा ॥

यथायोग्य को होत जित, अवनी नाथ अभाव। अलंकार तित है विषम, कहत वड़े कविराव॥ १॥ हमारे मत अयथायोग्यों के संबंध में चारुता है वैसी ही चारुता यथायोग्यों के असंबंध में हैं। यथायोग्य का अभाव दोनों जगह है॥ कम से यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

कहँ यह दारुन दुसह दुख, कहँ यह रूप ऋपार । जसवँत वन चिंतत पथिक, तुव रिपुरमानि निहार ॥ १ ॥ यहां दारुण दुःसह दुःख का और ऋपार रूप का संवंध ऋयोग्य है। यहां नायिका धर्मी में दो धर्मों का ऋयोग्य संवंध है ॥ यथावाः—

#### ॥ सबैया ॥

खारों कियों हैं पयोनिधि को पय, कारों कियों पिक सो अनुमांनों। कंटक पेड़ गुलाब किये अरु, चातक बारेहि मास तिसांनों। पंक को अंक कियों हैं मयंक में, त्राग कियों है चकोर को खांनो । सागर मिंत सबें परखाकर, हंसपती हरवाहन जांनो ॥ १ ॥

इति प्रवीग सागर भाषा यंथे ॥

यहां श्रचय समुद्र में बवस रस का, मधुर भाषिसी कोकिला में श्यान वर्स का, उत्तम पुष्पवाले गुलाब इन्त में कंटक अवयव का, एक मेघ याचना अतवाले चातक में नित्य प्यास का, चराचर आनंदकारी चंद्र में पंक के चिन्ह का, सुधाधर के जाचक चकोर में अग्नि भच्चस का संबंध है। यहां धर्मी और धर्म का अयोग्य संबंध है। यहां धर्मी और धर्म का अयोग्य संबंध है।

#### ॥ दोहा ॥

भये जु मुकुट महेरा के, लंकेश्वर शिर मित्र । ते लोटत गृद्धन चरन, विधि की गती विचित्र ॥ १ ॥ जिन्हों ने मुकुट हो कर शिवजी के शिर को शोभा दी थी, उन

लंकरवर के शिरन का एम चरण से लोटने का संबंध अयोग्य है। य-हां धर्मियों का अयोग्य संबंध है। और जो यहां विस्मय बुद्धि होने तो वि-चित्र अलंकार होनेगा। और जो पहिचान कराने की बुद्धि होने तो उदात्त अलंकार होनेगा॥

#### ॥ दोहा ॥

इक छिन करत निहाल यह, अरथी जनन अतंत । करता कनकाचल करत, जो ढिग नृप जसवंत ॥ १ ॥ राज्य की आमदनी अतिविन, अतिमास, अतिवर्ष होती है, इस-जिये राजराजेश्वर अर्थीजनों को अतिच्या निहाल करता है। एक च-या में समस्त अर्थीजनों को निहाल नहीं कर सकता, सो ऐसे अति उ-टार के समीप में मेरु का न होना विषम है। यहां दो धर्मियों के यथायो-ग्य का असंवंध है। रसगंगाधरकार कहता है कि—

॥ दोहा ॥ कहां सीप मुक्ता कहां ?कहां कमल कहाँ पंक ? ।

कहाँ करतूरी सग कहां, विधि की बुधि सकलंक ॥ १॥ यहां विधि रचित अयोग्य संबंध खोक प्रसिद्ध होने से कवि प्रति-भोत्थापित नहीं है, इसलिये यहां अलंकारता नहीं। सो हमारे मत रसगंगाधरकार की यह भूल है; क्योंकि यह नियम नहीं हो सकता, कि कवि प्रतिभोत्थापित ही को अलंकारता होवे; किंतु यह नियम है, कि मनोहर वस्तु को अलंकारता है। अन्यथा स्वभावोक्ति अलंकार का उच्छेद हो जायगा। और बहुतसे उदाहरण व्यर्थ हो जांयगे। इन्हीं महाशय ने " रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् " ऐसा काव्य का सामान्य जन्त्रण कहा है। न कि " कविप्रतिभोत्थापितार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् " ऐसा । " खौिकक में और वास्तव में अलंकार नहीं " ऐसा प्राचीनों ने इस तात्पर्य से कहा है, कि अरम्यता में अलंकार नहीं। और " अलोकिक में तथा कवि प्रतिभात्थापित में अलंकार है " यह इस तात्पर्य से कहा है, कि रम्यता में अवंकार है । जैसे मूर्ख को या-मीए, और चतुर को नागर कहने में तात्पर्य है। प्राम में रहनेवाले सब मूर्ख नहीं होते। वनों में रहनेवाले भी ऋषि शास्त्रों के कर्ता हुए हैं। और ऐसे ही नगर में रहनेवाले सब चतर नहीं होते। सो ही कहा है किसी कवि ने---

#### ॥ दोहा ॥

है गुन दोष स्वभाव वश, संगत वश न कहंत ।

मृग वन में ही स्वर लहे, खर पुर में न लहंत ॥ १ ॥
हमारे मत "कहां सीप मुक्ता कहां "। श्रीर "खारो कियों है पयोनिधि को पय"। इत्यादि विधि रचित अयोग्य संवंध भी रोचक है,
तहां तहां विषम अखंकार अनुभव सिद्ध हैं। ऐसा और अखंकारों में
भी विचार खेना चाहिये। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह
खच्या है—

किच्चदितिवैधर्म्यात्र श्ठेषो घटनामियात् ॥ कर्त्तुः कियाफलावाप्तिनैवानर्थश्च यद्भवेत् ॥ १ ॥ गुणकियाम्यां कार्यस्य कारणस्य गुणकिये ॥

# क्रमेण च विरुद्धे यत्स एष विषमो मतः ॥ २ ॥

अर्थ-कहीं अति वैधम्यं से रखेष अर्थात् संबंध की घटना न होवे वह एक विधम १ कर्ता को किया के फल की अप्राप्ति ही नहीं, किंतु अनर्थ अर्थात् अनिष्ट की भी प्राप्ति होवे वह दूसरा विधम २ कार्य की गुण कियाओं के साथ कारण की गुण कियाओं का विरोध यह तीसरा विषम २ प्रथम लच्चण के तो पृवोंक उदाहरण हैं। दूसरे लच्चण का यह उदाहरण है—

#### ॥ दोहा ॥

त्रसित सिंहिका सुतहि सों, शशक गया शशि श्रोट ॥ श्रन्य सिंहिका सुत ग्रस्यों, श्राश्रय सहित श्रवोट ॥ १॥

यहां सिंहिका अर्थात् सिंहनी सुत से डरता हुआ शशक शिश के शरण गया, सो शशक को शरण मिलने की अप्राप्ति मात्र ही न हीं हुई, किंतु वहां सिंहिका सुत अर्थात् राहु से निगला गया, इस अनर्थ की भी प्राप्ति हुई। हमारे मत यहां पूर्वरूप की संकीर्णता है।। रकाकरकार इस के दो प्रकार मानता हुआ यह खचाण कहता है—

श्रर्थानर्थपदे तदन्यस्योत्पत्तिर्विषमम् ॥

अर्थ- अर्थ और अनर्थ के स्थान में उन से अन्य की उत्पत्ति अर्थात अर्थ से अनर्थ, और अनर्थ से अर्थ की उत्पत्ति विषम अर्लकार ॥ कम से यथा--

॥ चौपाई ॥
काटची करँड भच्च हित मूपक,
तिंह गत ऋहि जु कस्बी वाकी भख ॥
यहां मूषक के अर्थ के यब में अनर्थ की उत्पत्ति हुई है ॥
॥ दोहा ॥

राहू सिर छेदत मिट्यो, उदर भरण दुख दीह ॥ यहां राहु के शिर छेद रूप अनर्थ में प्रवृत्त विष्णु के चक्र से राहु के उदर भरण दुःख निवृत्ति रूप अर्थ की उत्पत्ति हुई है ॥ तीसरे बचण के ये उदाहरण हैं—

#### ॥ दोहा ॥

खड़ग ऋसित जसवंत को, प्रकट कस्वी जस श्वेत॥

यहां कारण और कार्य के गुणों का विरोध है; क्योंकि असित खड़ कारण का कार्य यश है, सो यश भी असित होना चाहिये, वह श्वेत है ॥

## ॥चौपाई ॥

# करत सँताप सिंधु सुत स्त्रिय कौं॥

यहां कारण सिंधु है, उस की किया शीतल करना है। सिंधु का कार्य शशी है, वह वियोगी जनों के शीतखता नहीं करता, किंतु सं-ताप करता है। यह कार्य कारण की कियाओं का विरोध है। सर्वस्व-कारादि प्राचीन भी इसी रीति से विषम अलंकार के प्रकार कहते हैं। सर्वस्व-कार ने एक विषम, दूसरा विषम ऐसा कहा है, जिस आश्य को स्पष्ट करता हुआ विमर्शनीकार कहता है, कि अंथकर्ता ने एक विषम, दो विषम, इसिंबिये कहा है, कि इस का सामान्य लच्च न होने से प्रकार प्रकारी भाव नहीं है; किंतु जुदा जुदा अलंकार है ॥ और "विश्विषक्षिविधः स्पृतः "। इस काव्यप्रकाश गत कारिका पर कटाच करता हुआ ऐसे ही रसगंगा-धरकार कहता है, कि विशेष अलंकार का जुदा जुदा स्वरूप होने से अनुगत एक लच्च नहीं, इसलिये प्रकार प्रकारी भाव नहीं; किंतु प्रथम विशेष,दितीय विशेष, तृतीय विशेष ऐसा कहना चाहिये। हमारे मत यह इन प्राचीनों की भूल है; क्योंकि धोरी के नाम रूप सामान्य लच्छा में सब का समावेश हो जाने से प्रकार प्रकारी भाव ही है। श्रीर सर्वस्व-कार ने कहा है, कि जहां कहीं शब्द से कही हुई स्तुति वाधित होने से निंदा में पर्यवसान पाती है, तहां वह स्तुति असत्य होने से ज्याज रूप स्तुति एक है। और जहां शब्द से कही हुई निंदा पूर्ववत् वाधित होने से स्तुति में पर्यवसान पाती है, वहां दूसरी व्याजस्तुति । व्याज करके निंदा मुख से स्तुति है। सर्वस्वकार के इस अभिप्राय को स्पष्ट करता हुआ विमर्शनीकार कहता है, कि प्रकार प्रकारी भाव सामान्य लच्या के सद्भाव में होता है, जिस का सामान्य लच्या नहीं है, उस

के विशेष का अभाव है; इसिंखें ग्रंथकार ने यह एक व्याजस्तुति, श्रीर यह दूसरी व्याजस्तुति ऐसा कहते व्याजस्तुति दो अलंकार हैं, ऐ-सा सूचित किया है; उक्त दोनों अलंकारों का नाम मात्र एक है। सो हमारे मत भी सर्वस्वकार का यह कथन समीचीन है। उक्त रीति से व्याजस्तुति अलंकार दो हैं, नाम मात्र एक है। प्राचीनों के प्रथम लच्या की अयथायोग्य संबंध में तो व्याप्ति है, परंतु यथायोग्य के अ-संबंध में अव्याप्ति है; इसिंखें ऐसा लच्या निर्माण करना प्राचीनों की भूल है। और कार्य के गुण कियाओं के साथ कारण की गुण कि-याओं के विरोध में विषमता का चमस्कार नहीं; किंतु विचित्रता का चमस्कार है। ऐसे स्थलों में महाराजा भोज ने चित्र हेतु अलंकार अं-गीकार किया है, इसिंबिये इन को विषम अलंकार मानना प्राचीनों की भूल है॥

# इति विषम प्रकरणम् ॥ ६१ ॥

# ॥ विषाद ॥

विपाद, यहां वि उपसर्ग विशेष अर्थ में है। विशेष शब्द का यहां अ तिश्य अर्थ है। कहा है चिंतामिणिकोपकार ने "वि विशेष। विशेषः अतिश-ये"। यहां साद शब्द का अर्थ है दुःख । षद्लु धातु से साद शब्द बना है। "पद्लु विश्ररणगत्यवसादनेषु"। षद्लु धातु विखरना, गाति और अवसादन अर्थ में हे। अवसादन शब्द का अर्थ है विषाद। कहा है चिंनामिणिकोपकार ने "अवसादः विषादे"। विषाद नाम दुःख का प्रिनेट हैं। व्याकरण रीति से साद शब्द के दंख सकार को सूर्थ-न्य पक्ता हुआ है। प्रहर्षण अलंकार में लोकोचरता के लिये हर्ष शब्द के माथ प्र उपमर्ग जोड़ा गया है। और प्रहर्पण के प्रतिद्वंद्वि भाव में यह वि-पाट प्रनंका है। मो वैमे ही लोकोचरता के लिये यहां साद शब्द के साथ वि उपमर्ग जोड़ा गया है। थोगी ने केवल हर्ष को अलंकार नहीं कहा। प्रहर्ष को कहा है, इसलिये यह अवयवार्थ धोरी के विवित्तत होना सिद्ध होता है। यहां विषाद इस शब्द समुदाय का अर्थ दुःल मानें तो असमंजस होगा; क्योंकि साधारण हर्ष अलंकार नहीं होता, प्रकृष्ट हर्ष अलंकार होता है, ऐसा माना गया; तहां उस के प्रतिद्वंद्वी भाव में दुःल मान्न को अलंकारता कैसे वनेगी ?। वांछित से अधिकार्थ की सिद्धि इत्यादि में प्रहर्षण अलंकार होता है, वैसे ही वांछित से विरुद्धार्थ की प्राप्ति इत्यादि में विषाद अलंकार होता है। ऐसा मत कहो, कि दुःल शोभाकर हो करके अलंकार कैसे होता है? क्योंकि जिस को विषाद होता है उस के लिये तो वह शोभादायक आनंददायक नहीं, परंतु उस का वर्णन काव्य को शोभादायक होता है। जैसे कि बीभत्सादि रस स्थल में जुगुप्सादि ओताओं को आनंददायक होते हैं॥

॥ दोहा ॥

वांत्रित से विरुधार्थ की, प्राप्ति इत्यादि विषाद ॥ भजत जु भूषन भाव रूप, यह तौ विना विवाद ॥ १॥ <sub>यथाः—</sub>

॥ संवेया ॥

कर एक पिया गर बांह कियें, कर एक सों प्यालो भरें रु पियावत। वलयाविल को रव सोंगुनो सो जु, सँगीत सों श्रोनन वीच सुहावत॥ चित चिंतत केलि कलाप इतें, पहुंचे जसवंत नरेश के रावत। ऋरि राज के डारके पासी गरें, चले लें जमदूतिह से दरसावत॥ १॥

यथावाः---

॥ सवैया ॥ वीत है रात प्रभात भयें, दिननाथ विस्थात व्हें दें हैं दिखाई ।
फूल हैं कंजन के गन ता ब्रन,
मालती के बन जें हों उडाई ॥
कोस के बीच विचारत यों जु,
मुरार भनें इतने में अन्याई ।
वा अलिनी जुत ही मिलिनी,
निलनी गजराज उखार के खाई ॥ ९ ॥

चंद्रालोक का यह लच्या है-

इष्यमाणिवरुद्धार्थसंप्राप्तिस्तु विषादनम् ॥ अर्थ-चाहे हुए से विरुद्ध अर्थ की प्राप्ति विषाद अर्लकार ॥ रस-गंगाधर का यह लच्या है-

अभीष्टार्थविरुद्धलाभो विषादनम् ॥

अर्थ-वाद्धितार्थ से विरुद्ध का लाभ सी विषाद अलंकार ॥ सी एक उदाहरणों में तो यह जच्या घटता है, परंतु अकस्मात् विषाद की प्राप्ति में इन जच्याों की अध्याप्ति होती है, इसिलये नामार्थ को स्पष्ट करते हुए हम ने आदि शब्द घरा है। नाम रूप बच्चा में सब का संपद है॥

यथाः---

#### ॥ मनहर्॥

श्राई रितु पावस श्रकास श्राठों दिशहू में, सोहत सरूप जलघरन की भीर की । मतराम सुकवि कदंबन की वास जुत, सरस वढ़ावें रस परस समीर की ॥ भोन तें निकर त्रषमांन की कुमार देस्ची, ता समें सहेट की निकुंज गिखी तीर की । नागरि के नैंनन तें नीर की प्रवाह वढ्यो, निरख प्रवाह वक्यों जमुना के नीर को ॥ ९ ॥ इति रसराज भाषा यंथे ॥

इस समय राधिका को संकेत संबंधी कोई वांछा नहीं थी, वर्षा चातु का विलास विलोकन के लिये भवन से निकली है, अकस्मात् संकेत के निकुंज को गिरता हुआ देखने से विषाद की उत्पत्ति है। वां-छित से विरुद्ध के लाभ में दुःख का अतिश्य होवे, वैसा ही अकस्मात् आने में दुःख का अतिश्य अनुभव सिद्ध है। यथावाः—

॥ सवैया ॥
वह चोहटे की चपरेट में आज,
भली भई आय दुहूं घिरगे ।
किव वेनी दुहूंन के लालची लोचन,
छोर संकोचन कीं भिरगे ।
समुहाने हिये भर भेटवे कीं सु,
चवायन की चरचा चिरगे ।
फिरगे कर से कर हेरत ही,
कर तें मनु मांनक से गिरगे ॥ १ ॥
इति वेणीकवेः ॥

यहां भी प्रहर्ष और विषाद अकस्मात् हैं॥ इति विषाद प्रकरणम् ॥ ६२॥

# व्यतिरेक ॥

न्यतिरेक, यहां वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष । और विशेष शब्द का यहां अर्थ है इतर से टलानेवाला असाधारण धर्म । कहा है चिं-तामणि कोषकार ने "वि विशेषे" । वि शब्द विशेष अर्थ में वर्तता है ॥ "विशेषः इतरज्यावर्तके असाधारणधर्मे "। विशेष शब्द इतर से टलानेवाले असाधारण धर्म में वर्तता है। अतिरेक शब्द का अर्थ है पृथक् भाव। कहा है चिंतामणिकोषकार ने " अतिरेकः पृथक्भावे"। ज्यतिरेक इस शब्द समुदाय का अर्थ है इतर से टलानेवाले असाधा-रण धर्म करके पृथक् भाव। इस कथन के स्वारस्य से यह अर्थ सिद्ध है, कि समान वस्तुओं का किसी विशेष से पृथक् भाव॥

#### ॥ दोहा ॥

जिंह ठां किसी विशेष सौं, श्रतिरेक सु व्यतिरेक । उदाहरन या के लखे, रूप जसवंत श्रनेक ॥ ९ ॥

व्यतिरेक की चार रीतियां हैं। उपमेय की अधिकता, उस को उ-पमेयाधिक्य कहते हैं। उपमान की न्यूनता, उस को उपमान न्यूनता कहते हैं। उपमेय की अधिकता और उपमान की न्यूनता दोनों होनें उस को उभयोक्ति कहते हैं। और इन दोनों के विना व्यतिरेक होने उस को अनुभयोक्ति कहते हैं। कम से यथा:—

#### ॥ दोहा ॥

सुख विलसन शोभा सद्न, प्रभुता विभव विसाल। सम सुरपति जसवंत पे, यह दानी सब काल ॥ ९ ॥ यहां केवल उपमेय राजराजेश्वर की अधिकता कही गई है ॥

### ॥ दोहा ॥

है शिश वदन समान सिख, पें शिश धरत कलंक । यहां केवल शिश उपमान की न्यूनता कही गई है। पूर्व उदाह-रण में सुख विजसन इत्यादि साधर्म्य वाच्य हैं। उत्तर उदाहरण में आरहादकारितादि साधर्म्य प्रसिद्धि से प्रतीत होते हैं॥

#### ॥ दोहा ॥

विभव त्रपार उदार त्राति, जसवँत इंद्र समान । भूप सहस सेविय सु यह, वह त्रिदशाधिप जांन ॥ १ ॥ त्रिदश शब्द में श्लेष है, देवता और त्रयोदश । यहां सहस्र भूपों से सेवित यह राजराजेश्वर उपमेय की अधिकता, और त्रयोदशाधिप ही यह इंद्र उपमान की न्यूनता, दोनों कही गई हैं । त्रिदश नाम देवता-भों का है " अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः " इलमरः ॥ यथावाः—

#### ॥ मनहर ॥

वदत घटत वहें एक रस सदा यहें, वहें जुत अंक यहें अकलंक मांनियें। वहें रिव भिच्छुक मुरार रिव वंशी यहें, वहें दिज दीन यहें चत्री पिहचांनियें। दुखद वियोगी यहें सुखद सबन कों हैं, वहें ओषधीश यहें अवनीश जांनियें। केंसे जग वंदता की समता संबंध ही सें, तखत निरंद सम चंद अनुमांनियें॥ १॥

यहां उपमेय राजराजेरवर की अधिकता और उपमान चंद्र की न्यूनता दोनों कही गई हैं॥
यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

जसवँत कर है कमल सम, पर यह भेद विचार । इन तें कुंजर कढ़त हैं, उन तें भ्रमर निहार ॥ १ ॥ यहां उपमेय राजराजेश्वर के कर की अधिकता और कमल उप-मान की न्यूनता दोनों कही हैं ॥

#### ॥ दोहा ॥

सोभा सुरभि विकास सों, सिख मुख कमल समांन। चंचल चख जुत वदन वह, अमत अमर जुत जांन॥१॥ यहां चंचल चल और अमत अमर रूप विलच्छता से मुख त्रीर कमल का भेद वताया है, सो यह भेद उपमेय की अधिकता और उपमान की न्यूनता दायक न होने से अनुभयोक्ति है ॥ यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

टटतर मुष्टी कोष रत, सहज मिलन पहिचांन ।
भेद जु कृपण कृपाण में, आकार हि की जांन ॥ १ ॥
आकार भेद अर्थात स्वरूप भेद, और अकार आकार स्वर भेद।
यहां उपमेप की अधिकता उपमान की न्यूनता न रहते व्यतिरेक है,
इसिलेप यह अनुभय पर्यवसायी है। कृपण और कृपाण में आकृति
का भेद है। और इन के नाम में अकार आकार स्वर का भेद है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार आदि ने व्यतिरेक के उक्त चार भेद कह कर, यहां
"उपमानोपमेय भाव शब्द से कहा जावे, अर्थ से कहा जावे, और आचित्त होवे इस रीति से बारह भेद; फिर श्लेष और अश्लेष से चौवीस
भेद कहे हैं"। सो हमारे मत ये सब उदाहरणांतर हैं; न कि प्रकारांतर। समान वस्तुओं के प्रयक् भाव में व्यतिरेक अलंकार होता है; नकि असमान वस्तुओं के प्रयक् भाव में व्यतिरेक अलंकार, इसिलिये

॥ चौपाई ॥

दिव्य वसन कोस्तुभ मनिधारी, सेवहु भर्तें जुब्ध नर नारी। दिशा वसन मुँडमारावारो, है हर हमें दिवस निस प्पारो॥ १॥

यहां व्यतिरेक अलंकार नहीं । वेदव्यास भगवान् व्यतिरेक को उपमा का प्रकार मानते हुए यह लच्छ आज्ञा करते हैं---

वहोर्धर्मस्य साम्येपि वैलच्चएयं विवच्चितम् ॥ यदुच्यतेतिरिक्तत्वं व्यतिरेकोपमा तु सा ॥ १ ॥

द्यर्थ—वहुत धर्मों का साम्य रहते भी आतिरिक्तन अर्थात् श्रेष्ठ ता रूप वेलचरण जो कहा जाता है वह व्यतिरेकोपमा ॥ कहा है चि न्तामिण कोषकार ने " अतिरिक्तः श्रेष्टे "। हमारे मत इस अलंकार का पर्यवसान अतिरेक में हैं; न कि उपमा में, इसिलये इस को उपमा का प्रकार कहना भूल है। और श्रेष्टता का नियम भी समीचीन नहीं; क्योंकि उपमान न्यूनत्व व्यतिरेक में श्रेष्टता रूप विलक्षणता नहीं; किंतु अश्रेष्टता रूप विलक्षणता है। वहां उपमान की न्यूनता में ही पर्ववसान है, इसिलये वहां इस लक्षण की अव्यति भी होती है। आचार्य दंडी का यह लक्षण है—

> शब्दोपात्ते प्रतीते वा सादृश्ये वस्तुनोर्द्धयोः ॥ तत्र यद्भेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥ ९॥

अर्थ-दो वस्तु का सादृश्य वाच्य अथवा प्रतीयमान रहते वहां जो भेद का कथन उस को व्यतिरेक कहते हैं। महाराजा भोज का यह खच्ण हैं—

> शब्दोपात्ते प्रतीते वा सादृश्ये वस्तुनोर्द्धयोः । भेदाभिधानं भेदृश्च व्यतिरेकृश्च कृथ्यते ॥ १ ॥

अर्थ-दो वस्तु का साहृश्य वाच्य अथवा प्रतीयमान रहते जो उन के भेद का कथन वह भेद अर्लकार । इस को व्यतिरेक भी कहते हैं ॥ और महाराजा ने इस के सजातीय विजातीय ऐसे भेद वताये हें ॥ कम से यथा:—

#### 🛚 दोहा ॥

श्रनिवारित रवि रस्मि सों, रत्न दीप श्रसँहार। दृष्टि रोध कर नरन कों, जोवन जनित श्रधार॥ १॥ स्वतः सिद्ध अंधकार और योवन जनित श्रज्ञान रूप श्रंथकार दोनों सजातीय हैं॥

#### ॥ दोहा ॥

जसवँत कर से भेद जुत, सपलव सुरतरु डार । यह करनहि दुषित करत, वह भूषित निरधार ॥ १ ॥ राजराजेश्वर और सुरतर विजातीय हैं। यह फ्रेष गर्भित भी है। कर्ण श्रवण और कुंतीपुत्र। हमारे मत पूर्वोक्त सब उदाहरण उपमा भित्तिक हैं॥

#### ॥ मनहर ॥

सजल जलद जैसे मद जल भरकत, लीलाधर ऐसे ढंग गढी गढ ढाहे के । भूप जगिंसह हेम रूपे के जमीरन सीं, राखे जकराय हेतु विजे के उमाहे के । श्रद्धनी श्ररंगी धूर धूसरत धूम भरे, खूनी ए निखंग रंग खल दल गाहे के । ऐंडे श्रेंडदारन गनत गडदारन कीं, चलते पहार दरबार कह्नवाहे के ॥ १ ॥

यह रूपक भित्तिक है।।

॥ सर्वेचा ॥

राहु नहीं निगखों रिसकें जु, उचिष्ट कखों नहीं देव समाज। भाज्यों नहीं रिव मंडल तें, तरुनी मुखचंद हु को सिरताज। ऐसे प्रतच्छ प्रकाश कियें, विन श्रंवर ही सज दीधित साज। को यह चंद नयों उदयों विन, श्रंक निसंक लखों ज्ञजराज॥१॥

इति वंशीधरस्य ॥

यह अभेद भित्तिक है॥

#### ॥ दोहा ॥

तुव ऋरि नारिन के लिये, सुन जसवंत महीप।
वन ऋोषधियां होत हैं, विन कजल के दीप॥ १॥
यह परिणाम भित्तिक है। काव्यप्रकाश में वह बच्चण है—
उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः॥

अर्थ--जो उपमान से अन्य अर्थात् उपमेय का व्यतिरेक अर्थात् अ-तिराय वह व्यतिरेक अर्लकार । सूत्रकार वामन का यह लच्चण है--

# उपमेयस्य ग्रणातिरेकत्वे व्यतिरेकः ॥

अर्थ—उपसेय के गुण के अतिरेकत्व अर्थात् अतिश्यता में व्यतिरेक अलंकार है। ये प्राचीन अतिरेक का अर्थ अतिश्य करते हैं। यह उपमानात् अर्थात् उपमान से उपसेय का अतिरेक ऐसे उन के क-थन से स्पष्ट है। सो यहां घोरी के मत अतिरेक का अर्थ प्रथक् भाव विविचत है; न कि अतिश्य; क्योंकि उपमान की न्यूनता में भी यह अर्बकार होता है, इसिंखेय प्राचीनों की यह भूख है।

#### ॥ दोहा ॥

घटत घटत हू शशि सखी, वढ़त जु वारिह वार । लयो कवन फिर चय भयो, जोवन नयो निहार ॥ १॥

यह उदाहरख दे करके प्रकाशकार ने कहा है, कि इत्यादि उदा-हरखों में उपमान की उपमेय से अधिकता है, ऐसा किसी ने कहा है सो अयुक्त है। यहां जोवन गत अस्थिरता में उपमेय की अधिकता ही विविचित है। और सर्वस्वकार का यह जच्छ है—

## भेदप्राधान्ये उपमानादुपमयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः ॥

अर्थ- भेद की प्रधानता में, उपमान से उपमेय की अधिकता में, अथवा विपर्यय में अर्थात् उपमान से उपमेय की न्यूनता में व्यति-रेक अलंकार है। और सर्वस्वकार ने " घटत घटत हू श्रृशि सखीं ' यही उदाहरण उपमेय की न्यूनता का दिया है। हमारे मत प्राचीनों ने अतिरेक शब्द का अर्थ अतिशय इस अभिप्राय से किया है, कि वर्णनीय की न्यूनता का कथन अनुचित होता है। सो हमारे मत यह भूज है; क्योंकि उपमेय की न्यूनता अरुचिकर होवे तो अनुचित होती है। जैसा—

### ॥ दोहा ॥ श्रतिहि मधुर श्रानंदकर, कवि वच सुधा समान ।

पर इन तें निहें प्राप्त रहें, पुनर स्टाक के प्रांन ॥ १ ॥ पांतु कहीं कहीं उपमेय की न्यूनता भी रोचक हो जाती है। " घटतें घटत हू शिश सखी " इति। यहां चंद्र सने सने वढ़ने से पूर्ण हो करके फिर सने सने वढ़ने से पूर्ण हो करके फिर सने सने घटता है, जैसे जोवन भी सने सने वढ़ने से पूर्ण हो करके फिर सने सने घटता है, पांतु चंद्र तो घार बार पीछा वढ़ जाता है, जोवन चीण हो करके पीछा वढ़ता नहीं है, यह उपमेय की न्यूनता वताई; सो मानमोचनोपाय में नायिका प्रति यह सखी का उपदेश है, कि चंद्र की नाई चीण भया हुआ जोवन पीछा नहीं आता, इस अकश्य वस्तु को इया मत खोखो, इस रीति से यह जोवन की न्यूनता प्रकृत मानमोचन में साधक होने से क्विकर है। प्रकाशकारादि का पथ गामी रसगंगाधरकार कहता है, कि यहां मानमोचनोपाय में चंद्र तो पुनरागमन होने से सुक्तभ है; परंतु यौवन का पुनरागमन न होने से दुक्तभ हो करके उत्कृष्ट है। और जो यहां यौवन की न्यूनता मानेंग तो इस तुच्छ यौवन के लिये में मान को क्यों परिलाग

ने उपमेय की न्यूनता का यह उदाहरण दिया है--॥ सवैया ॥
नव पल्लव सीं तुम रक्त जु हो,
हम रक्त प्रशीस प्रिया गुन के भर ।
तन रावरे श्रांन वसें जु सिलीमुल,

करूं ? ऐसी नायिका की बुद्धि हो करके प्रकृतार्थ का पोषक न होवेगा। सो हमारे मत प्रकाशकारादि का मत समीचीन नहीं; क्योंकि इस उ-दाहरण को हठ से पेसा लगावेंगे, परंतु उपमेय न्यूनता के निर्विवाद उटाहरण भी प्राचीनों के हैं। सर्वस्वकार के अनुगामी कुवलयानंदकार हीं स्मर चाप सिलीमुख को घर ॥ नव सुंदरी के पद स्पर्श हु तैं, दुहुँ होत प्रफुल्लित त्रानंद कीं घर । सब तुल्यतामें विधि तोहि त्रशोक रु, मोहि सशोक कस्बो जग भीतर ॥ ९ ॥

इति वंशीधरस्य।

यहां वर्णनीय नायक की सशोकता रूप न्यूनता प्रकृत वियोग शृंगार की पोषक होने से उचित हैं। यहां शोक संचारी है, सो ऐसे उदाहरखों में तो उपमेय की न्यूनता ही निर्विवाद है। काव्यप्रकाश का अनुगामी रसगंगाधरकार कहता है, कि इस उदाहरखों में व्यतिरेक अलंकार है नहीं; क्योंकि इस काव्य के तीन चरख में उपमा कही गई है, उस में विश्रांति होवे तो यहां विवचित विश्रंत शृंगार का प्रकर्ष नहीं होता, इसिलये चतुर्थ चरख गत उपमा अलंकार का दूरीकरख उक्त दोष निवारख मात्र है। दोष निवारख तो अलंकार नहीं होता। सो हमारे मत व्यतिरेक अलंकार का साचात् स्वरूप नहीं सममने से रसगंगाधरकार ने ऐसा कहा है। व्यतिरेक का स्वरूप तो उपमा रहते किसी विलच्च खता से प्रथक् माव है। इस काव्य में तो कंठ रव से भी कहा है " सर्व तुल्यमहो। सब तुल्यता में "। इस रीति से व्यतिरेक अलंकार में उपमा अलंकार को दूरीकरख की विवचा नहीं; किं- चु व्यतिरेक विवचा है। उपमालंकार का दूरीकरख तो—

तुव मुख की उपमा नहीं, सचर अचर के वीच ॥

इस असम अलंकार में है। जो कि हमारे से आजेप अलंकार में अंतर्भूत किया गया है। ज्यतिरेक अलंकार में पहिले समता वता करके फिर किसी वात में असमता वताई जाती है, इसलिये यह शंका हो सकती है, कि उपमा का आरंभ करके फिर उस का विगाड़ना तो भग्नोपकम दूषगा है। यह भूषगा कैसा ? नीति शास्त्र में भी कहा है—

विषद्यज्ञोपि संवद्यर्च स्वयं छेत्तुमसांप्रतम् ॥

अर्थ--विष का वृत्त भी वदा करके आप काटना अयोग्य है। जिस शंका का प्राचीन यह समाधान कहते हैं, कि काव्य के आनंद को दृखें वह दृषण होता है । यह व्यतिरेकता तो रोचक है । बहुत श्रं-शों में उपमा करके एक अंश से उपमा का दूरीकरण यहां शोभा वि-शेष को करता है। जैसा कि सुरत का उपयोगी होने से वनिता के किसी अंग से आभुषण का द्रीकरण शोधा विशेष को उत्पन्न करता है। सहदय धुरंघर ध्वनिकार ने " सुकवि रस की अनुकृतता से कहीं अलंकार का संयोग, और कहीं अलंकार का वियोग भी करते हैं" ऐसा कह करके "नव पञ्चव" इति। इस काञ्च में श्लेष ऋखंकार की दर करके व्यतिरे-क अलंकार को स्थापित किया है। इन का यह अभिप्राय है, कि व्यतिरेक को प्रकट करने में प्रवृत्त भया हुआ भी शहेष इसलिये लागा जाता है, कि शहेष में विवचा करें तो ऋष रूप चमत्कार में ही विश्वांति हो जाने से विश्वंस शृंगार रसास्वाद पर्यंत प्रवृत्ति नहीं होती । हमारे मत भी ध्वनिकार का कहना समीचीन है। वनिता और कविता भृषगा का संयोग करने से शोभा पाती है। सो ही कहा है प्राचीनों ने-

॥ दोहा ॥

वनिता कविता रसभरी, सुंदर हो हु जु लाख। विन भूषन निहें भूष ही, यहै सबन की शाख ॥ ९ ॥ परंतु कहीं अति रूपवती वनिता के सर्वथा आभृषण का वर्जन भी शोभाकारी होता है॥

यथाः--

॥ बोहा ॥

पहरन भूषन कनक के, कह आवत यह हेत। दरपन के से मोरचे, देह दिखाई देत ॥ १ ॥

इति विहारी सप्तश्रत्याम् ॥

हें सब भूषन तोही सों भूषित । भृषन सों तुम मूषित नाही॥

इति रासिकप्रियायां॥

ऐसे कहीं कविता में भूषण का वर्जन भी शोभा विशेष को उ-त्पन्न करता है ॥

यथावाः---

तुव मुख की उपमा नहीं, सचर त्रचर के बीच॥

यहां उपमा अलंकार का वर्जन शोभा विशेष करता है। उक्त रीति से उपमेय की न्यूनता का संग्रह न होने से प्रकाशकारादि के लच्चा अव्यासिदोषवाले हैं। और सर्वस्वकार ने लच्चा में " विपर्यये वा " इस कथन से इस विषय का संग्रह किया है। धोरी का सर्व संग्राहक नाम रूप लच्चा ही समीचीन है। प्राचीनों ने हथा गौरव किया है॥

# इति व्यतिरेक प्रकरणम् ॥ ६३ ॥

# ॥ ज्याघात ॥

व्याघात, यहां घात शब्द के साथ वि और आइ उपसर्ग लगे हुए हैं। आघात शब्द का अर्थ आस्फालन प्रसिद्ध है। आस्फालन का अप्रअंश है लोक भाषा में आफलना, अर्थात् टकराना। कहा है चि-तामि कोषकार ने "आस्फालनं ताड़ने। ताड़नं आघाते"। सामान्यता से टकराना तो वह है, कि जैसे लड़ते हुए हाथियों के कुंभस्थल दोनों और से टकरान तो वह है, कि जैसे लड़ते हुए हाथियों के कुंभस्थल दोनों और से टकरात हैं; परंतु ऐसे स्थल में तो अलंकारता के घोग्य चमत्कार नहीं होता। उक्त चमत्कार तो टकराने के विशेष एक करके टक्कर लगाने में होता है, जिस को लोक में धक्का कहते हैं; इसलिये घोरी ने "आषात" शब्द के साथ विशेष वाचक "वि" उपसर्ग लगाया है। व्याघात इस शब्द समुदाय का अर्थ है आघात विशेष, अर्थात् धका।

॥ दोहा ॥

होत जहां व्याघात सो, ऋलंकार व्याघात ॥ गढ़ ढाहत तुव गज जसा, दे घका सु दिखात ॥ १ ॥ यह ज्याघात अलंकार का उदाहरण नहीं है; किंतु लोक ज्याघा-त का उदाहरण हैं। ऐसा अन्यत्र भी जान लेना चाहिये। धोरी के ये उदाहरण हैं---

#### ॥ दोहा ॥

त्रिया भीरु किह जात कत, तज हम कौं हे नाथ॥ जंपत वेरिन की जसा, वनिता गन यह वात॥ २॥

यहां वन गमन करते समय राजराजेश्वर के श्रृतुओं ने "तुम प्रिया हो, कातर हो, इसिबये तुम को वन में साथ के जाना योग्य नहीं," ऐसे निज बियों को वन में साथ न के जाने के निमित्त बताये, सो इन्हीं निमित्तों को शृत्रु खियों ने साथ के जाने के निमित्त ठहरा करके पति के कहे हुए निमित्तों को धक्का लगाया है॥

#### ॥ दोहा ॥

दृष्टी दुग्ध मनोज कों, दृष्टिहि सों जु जिवात ॥ हर जय करनी स्त्रियन की, महिमा कही न जात ॥ ९ ॥

हर ने दृष्टि मात्र से मनोज को दग्ध किया। इस हर के साम-र्ध्य को लियां दृष्टि मात्र से ही मनोज को जिला करके धका लगाती हैं। इन उवाहरणों से श्रम कर "जिस उपाय से सिद्ध की हुई वस्तु दूसरे से उसी उपाय करके श्रन्यथा की जावे वह उयाघात," ऐसा समक्ते हुए काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने यह अच्छा कहा है—

यद्यथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा । तथैव यद्विधीयेत स ज्याघात इति स्मृतः ॥ १ ॥

अर्थ—किसी करके जो वस्तु यथा अर्थात् जिस उपाय से सि-द्ध की गई, वह वस्तु दूसरे से तथैव अर्थात् उसी उपाय करके जो अ-न्यथा की जावे वह ज्याघात ऐसा स्मरण किया गया॥ सर्वस्वकार धोरी के उक्त प्रथम उदाहरण में "निमित्त में प्रकृत कार्य करने की अपेचा विरुद्ध कार्य करने में सुकरता वह ज्याघात" ऐसा सममता हुआ यह लच्छ कहता है—

# सौकर्येण कार्यविरुद्धिकया च व्याघात इत्येव ॥

अर्थ—सुकरता से अर्थात् सुगमता से कार्य विरुद्ध का करना भी व्याघात ही है। तात्पर्य यह है, कि निमित्त में प्रकृत कार्य करने की अपेचा विरुद्ध कार्य करने में सुकरता होवे। सर्वस्वकार ने इस का "प्रिया भीरु "इति। यही उदाहरण दिया है। यहां सर्वस्व के लच्च-ण की संगति इस रीति से है, कि शत्रुओं ने स्त्रियों को घर पर रखने ने में जो उक्त कारण कहे हैं, उन की घर पर रखने की अपेचा वन में साथ के जाने रूप विरुद्ध कार्यकारिता में सुकरता है। और घोरी के दूसरे उदाहरण का काव्यप्रकाश गत कारिकाकार के अनुसार यह बच्चण कहता है—

यथासाधितस्य तथैवान्येनान्यथाकरणं व्याघातः ॥

अर्थ—जिस प्रकार से सिद्ध किया गया है उस का उसी प्रकार से अन्य करके अन्यथा करना वह व्याघात ॥ इस लच्च के लिये सर्वस्वकार ने " दृष्ठी दग्ध मनोज " इति । यही उदाहरण दिया है। सर्वस्वकार ने इति में घोरी के प्रथम उदाहरण के लच्च के लिये संभाव्यमान कारण विशेष यह लिखा है। जिस का तार्ल्य यह है, कि संभाव्यमान कार्य का अन्यथा करना। "प्रिया भीरु" इति । यहां वन में साथ ले जाना सिर्ध नहीं हुआ; किंतु उस का संभव है। और घोरी के दूसरे उदाहरण के लच्च के लिये सिद्ध भये हुए कार्य का अन्यथा करना लिखा है; जिस का तार्ल्य यह है, कि यहां मनोज की दग्ध दशा सिद्ध हो गई है। और खाकरकार " दृष्ठी दग्ध मनोज " इति । इस घोरी के उदाहरण में "उत्पत्ति और विनाश का एक उपाय वह व्याघात" ऐसा समभता हुआ यह लच्च कहता है—

# उत्पत्तिविनाशयोरेकोपायत्वे व्याघातः ॥

अर्थ-- उत्पत्ति और विनाश इन दोनों की एक उपायता में व्या धात अर्लकार ॥ धोरी का यह उदाहरख है--

॥ चौपाई ॥

्र जिन सुमनन जुग होत प्रसन्तर, 🏸 🍃

#### तिन सुमनहिं जग हनत कुसुमसर ॥

यहां नामार्थ की संगति इस प्रकार है, कि सुमन के शरों से मनोज ने जगत् का हनन करके सुमनों की जगत् सुखदायकता को धका लगा दिया। चंद्रालोककार ने इस धोरी के उदाहरण में " अन्यथा कार्य करनेवाला वैसा कार्य करनेवाला किया जावे वह व्याघात," ऐसा समभ कर यह लच्चण कहा है—

## स्याद्याघातोन्यथाकारि तथाकारि क्रियेत चेत्॥

अर्थ— जो अन्यथा कार्य करनेवाला वेसा कार्य करनेवाला किया जावे वह व्याघात होवेगा ॥ कुवलयानंदकार ने इस लच्चण से " दृष्ठी दग्ध मनोज" इति । इस उदाहरण का भी संग्रह करने के लिये उक्त लच्चण का यह अर्थ भी किया है, कि "जो जिस कार्य की साध्यता करके किसी से ग्रहण किया गया वह उस के विरोधी अन्य कर्ता करके उस कार्य के विरुद्ध कार्य का साधन किया जांवे तो वह भी व्याधात"। और " प्रिया भीरु " इति । इस धोरी के उदाहरण के लिये चंत्रालोककार का यह लच्चण है—

# सौकर्येण निबद्धापि क्रिया कार्यविरोधिनी ॥

अर्थ — सुकरता से निवंधन की हुई कार्य विरोधिनी क्रिया भी व्याधात अलंकार है ॥ अर्थात् किसी करके किसी कार्य की साधकता से संभावना किये हुए अर्थ से अन्य करके उस कार्य की विरोधी कि-या का सुकरता से सर्मधन किया जावे वह भी व्याधात है ॥ सुकरता अर्थात् कार्य में अस्त्रंत अनुकूलता। धोरी का यह उदाहरख है—

#### ॥ दोहा ॥

विन कजल विन वर्ति यह, मिन दीपक लख आय। हृतवसना फेंकी हुई, माला सीं न बुम्पाय॥ १॥

इस घोरी के ज्याघात उदाहरण में ज्याघात अलंकार की संगति इस प्रकार होती है, कि यह मुग्धा नायिका सुरत समय वस्त्र आदि से दीपक को चुक्ता दिया करती थी, सो नायक ने रख दीप करके ना-यिका के उक्त उद्यम को घका लगा दिया। किसी प्रकार से घका लगा देना चमत्कारकारी होने तहां ज्याघात अलंकार हो जाता है। इस उ-दाहरण के स्वारस्य को नहीं समक्षते हुए रुद्रट ने ऐसा समक्षा है, कि "यहां सुरत समय में वसन विहीन नायिका से फैंकी हुई माला से नहीं बुक्ता हुआ भी रल दीप कारण कज्जल कार्य का उत्पादन नहीं करता है," सो ऐसा समक्षा तब ज्याघात नाम का अर्थ किया है, कि वि अर्थात् गया हुआ है आघात अर्थात् हनन जिस में। यहां "वि" उपसर्ग का गत अर्थ किया है; और आघात शब्द का हनन अर्थ किया है। " आघात " शब्द का अर्थ हनन भी है। कहा है चिंतामणि कोषकार ने " आघातः हनने "। रुद्रट ने अपने इस समक्ष ने के अनुसार यह लच्चण बनाया है—

अन्यैरप्रतिहतमपि कारणमुत्पादनं न कार्यस्य। यस्मिन्नभिधीयेत ज्याघातः स इति विज्ञेयः ॥ १ ॥ अर्थ-- औरों करके नहीं हनन भया हुआ अर्थात् नहीं विगड़ा हुआ भी कारण कार्य का उत्पादन न करे ऐसा जिस काव्य में कहा जावै उस को व्याघात ऐसा जानना चाहिये॥ सी रुद्रट के इस लच्च ए से जलाया हुआ व्याघात तौ प्राचीन मत का विशेषोक्ति अलंकार, और भोज महाराजा के मत का चित्र हेतु है। हमारे मत नामार्थ रूप सर्व-व्यापी स्वरूप लच्चगा से इस अलंकार का साचात ज्ञान होते रहते ल-भ्य उदाहरणानुसार भिन्न भिन्न असमंजस बच्चण निर्माण करना प्राचीनों की भुत है। इन का कोई भी बच्च ए व्याघात के साचात स्वरूप का प्रकाशक नहीं । काव्यप्रकाश गत कारिकाकार के खचाणानुसार " प्रि-या भीरु " इति । ऐसा विषयं तो पर्याय के प्रथम प्रकार में श्रंतर्भृत है। प्रिया और भीरु इन निमित्तों ने पहिले वन में साथ न ले जाने में सं-बंध किया, फिर वन में साथ ले जाने में संबंध किया है। श्रीर "दृष्टी दग्ध " इति । ऐसा विषय वच्यमाण चित्र हेतु में अंतर्भृत है । और यहां प्रथम लिखे दुए सर्वस्व के लचागानुसार " प्रिया भीरु " इति । पेसा विषय अधिक अलंकार में अंतर्भृत है। निमित्त में प्रकृत कार्य करण सामर्थ्य की अपेचा उस के विरुद्ध कार्य करण सामध्य की अ-धिकता है। और पीछे लिखा जो सर्वस्व का लच्च यह काव्यप्रकाश

गत लच्च गवत् है। रलाकरकार के लच्च ग्रानुसार "जिन सुमनन " इति। ऐ-सा विषय विरोध अलंकार में अंतर्भृत है। जैसा कि " वरहिन को रव शरद घटावत, इंसन के रव कों जु वदावत " इति। यह दंडी का वि-रोध अलंकार का उदाहरण है। यहां प्रथम लिखे हुए चंद्रालोककार के लच्च ग्राक्त विषय विरोध में, और पीछे लिखे हुए लच्च ग्राक्त विषय अधिक में अंतर्भृत है।

॥ दोहा ॥

सतर भेंहि रूखे वचन, करत कठिन मन नीठ। कहा करों व्हें जात हरि, होरे हसोंही दीठ॥ १॥ इति विहारी सप्तश्लाम।

यहां कृष्ण का दर्शनानंद राधिका के मान को धका लगाता है ॥
॥ सबैया ॥

भूमि हरी भई गैलें गई मिट, नीर प्रवाह वहा वेवैहा है। कारी घटा श्रॅंधियारी करी, दिन रैंन में भेद कबू न रहा है॥ ठाकुर भोंन तें दूसरे भोंन लों, जात वने नहीं भावी महा है। कैसे के श्रावे कहा करे पीय, विदेसी विचारे की दोष कहा है॥ १॥

इति ठाकुर कवेः ॥
यहां प्रोषितपितका नायिका ने वर्षा ऋतु की अविध पर न आन्
ना नायक का अपराध ठहराया सो सखी ने वर्षा ऋतु में आने की हुधंटता प्रतिपादन करके उक्त नायक के अपराध को धका लगा दिया।
इंन उदाहरखों में धोरी के नामानुसार ज्याधात अलंकार स्पष्ट है।
ओर इन उदाहरखों में प्राचीनों के समस्त लच्च अञ्चास हैं॥

इति व्याघात प्रकरणम् ॥ ६४ ॥

<sup>ं</sup> यह यावनी रान्ड अपार अर्थ में है ॥

यथाः-

# y y

# ॥ शृंखला ॥

शृंखला को लोक में सांकल कहते हैं। लोक शृंखला में परंपरा से एक कड़ी दूसरी कड़ी से जोड़ी जाती है। उस न्याय से पदायों के परंपरा से जुड़ने में धोरी ने शृंखला अलंकार का अंगीकार किया है॥

#### ॥ दोहा ॥

व्हें पदार्थ की शृंखला, नृपति शृंखला जांन। तुव गज बंधन न्याय सों, लीन्ही सुकविन मांन॥ १॥

#### ॥ दोहा ॥

हग श्रुति लों श्रुति बाहु लों, बाहु जानु लों जांन । इस त्राकृति पहिचानियो, जसवँत पति जोधांन ॥ १॥

यहां राजराजेश्वर के दृग आदि अवयवों की स्थिति का उत्तरो-त्तर श्रृंखला न्याय से निवंधन होने से श्रृंखला अलंकार है। रलाकर-कार इस का नाम श्रृंखला कहते हैं। काव्यप्रकाश गत कारिकाकारा-दि इस का नाम एकावली कहते हैं। काव्यप्रकाश में यह लज्जा है—

> स्थाप्यतेऽपोह्यते वापि यथापृर्वं परं परम् । विशेषण्तया यत्र वस्तु सैकावली द्विधा ॥ १ ॥

अर्थ—जहां यथा अर्थात् कम से पूर्व पूर्व प्रति पर पर वस्तु का विशेषणता से स्थापन किया जावे अथवा निषेष किया जावे वह एकाव- ली दो प्रकार की है ॥
कम से यथा:—

॥ चौपाई ॥ वाताहारी ऋहि वासिन वन, ऋहि कौं मधुर वानि सौं मोरन । मोरन मृग त्वच धारि शवर जन, गत लच्यावत है। रत्नांकरकार के लच्चयानुसार "जिन सुमनन "इति। ऐ-सा विषय विरोध अलंकार में अंतर्भृत है। जैसा कि " वरहिन को रव शरद घटावत, हंसन के रव कों जु बढ़ावत " इति। यह दंडी का वि-रोध अलंकार का उदाहरण है। यहां प्रथम लिखे हुए चंद्रालोककार के लच्या का विषय विरोध में, और पीछे लिखे हुए लच्चया का विषय अधिक में अंतर्भृत है।

॥ दोहा ॥

सतर भेंहि रूखे वचन, करत कठिन मन नीठ। कहा करों व्हे जात हरि, हेरि हसोंही दीठ॥ १॥ इति विहारी सप्तश्लाम।

यहां कृष्ण का दर्शनानंद राधिका के मान को धका लगाता है ॥

॥ सबेषा ॥
भूमि हरी भई गैलें गई मिट,
नीर प्रवाह वहा वेवैहा है ।
कारी घटा ऋँधियारी करी,
दिन रैंन में भेद कबू न रहा है ॥
ठाकुर भैंन तें दूसरे भोंन लों,
जात वने नहीं भावी महा है ।
कैसे के ऋषे कहा करें पीब,
विदेसी विचारे की दोष कहा है ॥ १ ॥

इति ठाकुर कवेः॥

यहां प्रोपितपितका नायिका ने वर्षा ऋनु की अवधि पर न आन् ना नायक का अपराध ठहराया सो सखी ने वर्षा ऋनु में आने की दु-घेटना प्रनिपाटन करके उक्त नायक के अपराध को धका लगा दिया। इन उटाहरणों में धोरी के नामानुसार व्याघात अलंकार स्पष्ट है। कोर इन उटाहरणों में प्राचीनों के समस्त लच्चण अव्यास हैं॥

इति व्याघात प्रकरणम् ॥ ६४ ॥ ——>१०४० यथाः-

# n n

# ॥ शृंखला ॥

शृंखला को लोक में सांकल कहते हैं। लोक शृंखला में परंपरा से एक कड़ी दूसरी कड़ी से जोड़ी जाती है। उस न्याय से पदार्थों के परंपरा से जुड़ने में धोरी ने शृंखला अलंकार का अंगीकार किया है॥

#### ॥ दोहा ॥

व्हें पदार्थ की शृंखला, न्यित शृंखला जांन। तुव गज बंघन न्याय सौं, लीन्ही सुकविन मांन॥ १॥ -

#### ॥ दोहा ॥

हग श्रुति लों श्रुति बाहु लों, बाहु जानु लों जांन । इस त्राकृति पहिचानियो, जसवँत पति जोधांन ॥ १॥

यहां राजराजेश्वर के दृग आदि अवयवों की स्थिति का उत्तरी-त्तर श्रृंखला न्याय से निवंधन होने से श्रृंखला अलंकार है। रलाकर-कार इस का नाम श्रृंखला कहते हैं। काव्यप्रकाश गत कारिकाकारा-दि इस का नाम एकावली कहते हैं। काव्यप्रकाश में यह लच्च है—

> स्थाप्यतेऽपोद्यते वापि यथापृर्वं परं परम् । विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली द्विधा ॥ १ ॥

अर्थ—जहां यथा अर्थात् कम से पूर्व पूर्व प्रति पर पर वस्तु का विशेषणता से स्थापन किया जावे अथवा निषेष किया जावे वह एकाव-ली दो प्रकार की है ॥ कम से यथाः—

> ॥ चौपाई ॥ वाताहारी ऋहि वासिन वन, ऋहि कौं मधुर वानि सौं मोरन । मोरन मृग त्वच धारि शवर जन,

वंचत जग इक इकिह साधु वन ॥ १ ॥

जगत में साधु वन करके एक इसरे को ठगता है, ऐसा कहन से यहां स्थापन अर्थात विधान है। हमारे मत धोरी के आश्यानुसार इस उदाहरण में वस्तुओं का परंपरा से जुड़ना नहीं है, इसिबये शृंख- हा अर्लकार नहीं; किंतु शृंखलाभास है। ऐसा और जगह भी जान लेना चाहिये॥

॥ चौपाई ॥ सो निहं सर जित सरिसज नांहीं, सरिसज निहें जिंह ऋिल न लुभांहीं । ऋिल निहें जो कल गुंजन हीना, गुंजन निहें जुन मन हर लीना ॥ १ ॥

यहां आधाराधेयों का उत्तरोत्तर शृंखला न्याय से निवंधन होने से शृंखला अलंकार है। ऐसा अन्यत्र भी जान लेना। यहां नहीं ऐसा कहने से अपोहन अर्थात् निषेध रूप है। हमारे मत स्थापन अपोहन तो उदाहरणांतर मात्र हैं; न कि प्रकारांतर। स्थापन अपोहन का जल्य में कहना गाँरव है। और इस अलंकार का नाम एकावली कहा सो भी समीचीन नहीं; क्योंकि आवली नाम तो पंक्ति का है। इस अलंकार का स्वरूप शृंखला न्याय से परंपरा से पदार्थों का जुड़ना है; न कि पदार्थों की पक पंक्ति मात्र। लोक शृंखला में किड्यों की पंक्ति भी है; परंतु वहां मुख्यता गुंफन में है। ऐसे ही "हुग श्रुति लों श्रुति बाहु लों" इत्यादि। स्थल में इन पदार्थों की पंक्ति है; तथापि यहां चमत्कार तो इन पदार्थों के गुंफन में है। और मालादीपक, कारखमाला को जुदा जुदा अलंकार मानते हुए काव्यप्रकाश गत कारिकाकारादिकों ने—

धनु सर सर ऋरि शिर ऋरि शिर धर। स्पर्श करत रन होत प्रसन हर॥ इस मालादीपक को और-

उद्यम सौं धन धन सौं त्याग जु, त्याग हु सौं जस व्है वड भाग जु॥

इस कारणमाला को टलाने के लिये लच्चण में " विशेषणत-या " यह विशेषण दिया है। सो हमारे मत यह भी भूल है; क्योंकि एक किया आदि का अनेक में लगना तौ दीपक का स्वरूप है। उत्पन्न करना कारण का स्वरूप है। इन मालाओं में तीन अंश हैं। एक तो पदर्थों का समुदाय, दूसरा पदार्थों का परंपरा से गुंफन, तीसरा एक किया का अनेकों में लगना। सो "धनु शर" इति। इस उदाहरण में ध-नुष, शर, शिर और धरनी इन वस्तुओं के इकहा होने में कोई चमत्कार नहीं, इसलिये समुचय नहीं ; किंतु यहां चमत्कार तो उत्तरोत्तर गुं-फन का है। यद्यपि "धनु शर" इति । यहां इन अनेक पदार्थीं की स्पर्श करण किया एक होने से दीपक का अंश है, परंतु वह गुंफन के चम-त्कार से गौगा है, ऐसी दीपकता तो शृंखला के सब उदाहरखों में होती है। "उचम सौं धन" इति।यहां उचम, धन और लाग एक एक का कारख होने से इन सब को कारणता है; परंतु कारणों की माला तो एक कार्य के अनेक कारण होवें वहां कही जाती है। यहां भी मुख्य चम-त्कार तो उत्तरोत्तर गुंफन का ही है, इसलिये मालादीपक और का-रखमाला को टलाने के लिये काव्यप्रकाश गत कारिकाकारादिकों ने लचख में "विशेषग्रतया" यह विशेषग्र दिया सो भी भृत है। श्रोर रत्नाकरकार . ने ऐसे मालादीपक और कारगामाला के उदाहरगों में शृंखला अलंकार माना है सो समीचीन है । महाराजा भोज ने एकावली का परिकर अन्नंकार में अंतर्भाव किया है। अौर एकावली को पंक्ति रूप मान क-रके शब्द एकावली, अर्थ एकावली ख्रीर उभय एकावली, ऐसे तीन मकार कहे हैं। श्रीर शब्द एकावली का यह उदाहरख दिया है-

॥ चौपाई ॥
दासन कीं जु मोच्च पद दाता,
परम पवित्र विश्व विख्याता ।
भेदन कीं सु सयल गिरि शृंगा,
हिर इव हिर इव हिर इव गंगा ॥ १ ॥
• मोच्च देने में विष्णु इव परम पवित्र, और विश्व विख्यात सूर्य

इन, पर्वत भेदन में इंद्र इन । हमारे मत यहां "विष्णु, भानु, सुरपित इ-'नं गंगा " ऐसा कहैं तो पंक्ति रूप चमत्कार नहीं होता । यहां चमत्कार तो हिर शब्द के अनेक वार आने का ही है, सो तो अनुप्रास अलंकार है । रलाकरकार का यह लच्छा है—

## उत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वानुबन्धित्वं विपर्ययो वा शृङ्खता ॥

अर्थ-उत्तरोत्तर की पूर्व पूर्व प्रति अनुवंधिता अर्थात् आकांचा, अथवा विपर्यय अर्थात् पूर्व पूर्व की उत्तर उत्तर प्रति अनुवंधिता अर्थात् आकांचा वह श्रृंखला ॥

क्रम से यथाः---

#### ॥ वैताल ॥

शुचि स्वाद मद में मद तिया मुख तिया मुख मन पीय। पिय मन जु सागर राग भीतर वस्यों विलॅंब न कीय॥

पिय का मन राग सागर में क्यों वसा ? पिय के मन में तिय का मुख वसा जिस से। तिय का मुख पिय के मन में क्यों वसा? ति-य के मुख में मद वसा जिस से। मद तिय के मुख में क्यों वसा ? मद में शुचि स्वाद वसा जिस से। इस रीति से यहां उत्तर उत्तर की पूर्व पूर्व प्रति आकांचा है॥

> उचम सों धन धन सों त्याग जु, त्यागहि सों जस व्हें वड भाग जु॥

उद्यम किस के लिये करना ? धन के लिये। धन किस के लिये? त्याग के लिये। त्याग किस के लिये? जस के लिये। यहां पूर्व पूर्व की उत्तर उत्तर प्रति आकांचा है। हमारे मत उत्तरोत्तर की पूर्व पूर्व आकांचा और पूर्व पूर्व की उत्तरोत्तर आकांचा उदाहरणांतर मात्र है; न कि प्रकारांतर; इसलिये इन का लच्या में कहना गौरव है। अलंकारित लक में कहा है, कि यह एकावली पद परिवर्तन का सहन न करने से श्टांलंकार होने के योग्य है। सो हमारे मत उन की यह मूल है; क्यांकि इस अलंकार का स्वरूप तो वस्तुओं का परंपरा से जुड़ना है;

न कि शब्द का जुड़ना॥

हम श्रुति लग श्रवन जु वाहू लग, भुजा जानु लग बिरले नर जग।

ऐसे शब्द परिवर्तन में भी शृंखला अलंकार हो जाता है। जैसा कि " इंदु चंद्र इव लसत है।" ऐसा कहने में अनन्वय अलंकार हो जाता है। "परंतु इंदु इंदु इव लसत है"। ऐसा कथन लित होने से और शीघ बोध का हेतु होने से उचितता मात्र है। ऐसा ही शृं-खला में उसी शब्द का फिर कहना उचितता मात्र है॥

इति शृंखला प्रकरणम् ॥ ६५ ॥

# श्लेष ॥

श्लिष घातु से श्लेष शब्द वना है। श्लिष घातु आर्तिगन अ-र्थ में है। "श्लिष आलिङ्गने"। यहां श्लेष दो तरह का है। शब्दों का और अर्थों का॥

॥ दोहा ॥

श्लेष शब्द वा ऋर्थ की, ऋलंकार सो श्लेस।
यह स्वरूप या की नृपति, लरूयी जात विन क्लेस ॥ १ ॥
सर्वस्वकार का तो यह सिद्धांत है, कि समंग पद में जाचा काष्ट
न्याय से दो शब्दों की मिलावट होने से शब्द श्लेष है। और अमंग पद
में एक इंत गत फल द्रय न्याय से दो अर्थ एक शब्द गत होने से अर्थ श्लेष है॥

कम से यथाः--

॥ दोहा ॥

हरत जुरम्यां भोज श्री, कुवलय कों श्री देत । रवि वंशी जसवंत को, यह व्यतिक्रम किंह हेत ॥ १ ॥ रम्यां भोज श्री यहां दो अर्थों की विवचा है। एक तो कमलों की सुंदर शोभा। इस अर्थ के लिये तो " रम्यांभोज श्री " ऐसा अभं-ग शब्द समसा जाता है ; क्योंकि " रम्य अंभोज " इन दोनों शब्दों की संधि होकर "रम्यांभोज श्री" ऐसा एक शब्द है। और दूसरा अर्थ रम्य भोज राजा की शोभा। इस अर्थ के लिये " रम्यां, भोज श्री " ऐसे दो शब्द समभे जाते हैं। तब यहां द्वितीया विभक्ति वीच में श्राने से " रम्यां भोज श्री " इस समुदाय का " रम्यां भोज श्री " ऐसा भंग सम-भा जाता है। इस रीति से यहां अभंग शब्द समंग शब्द इन दोनों की जाल से जोड़े हुए काठ के दो पाटियों की नांई मिलावट की प्र-तीति है। यहां दो शब्द समभ कर दो अर्थ किये गये हैं, इसलिये अर्थों का रलेप नहीं, किंतु शब्दों का रलेप है । और "कृतलय " य-हां भी दो अर्थों की विवचा है। एक तौ रात्रिविकासी कमल। यह तो कुबलय शब्द की समुदाय शक्ति से बोध कराया हुआ अर्थ है। दूसरा अर्थ भूमंडल । यहां कु इस अवयव का अर्थ है भूमि । और वलय इस अवयव का अर्थ है मंडल । यह तो कृवलय शब्द की अव-यव शक्ति से बोध कराया हुआ अर्थ है। सो यहां कुवलय शब्द दोनों अयों में एक ही समका जाता है, इसिबये यहां एक दृंत गत फल इय न्याय से एक शब्द में दो अर्थ हैं॥ यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

उदयारूढ रु कांति जुत, मंडल रक्त वखांन ।

मृदु कर लोगन हिय हरत, राजा यह बुधवांन ॥ **१** ॥ यहां उदयारूढ आदि शब्दों में भंग के विना उदय होना आ-दि और वृद्धि आदि दो अर्थ एक विंट में लगे हुए दो फल न्याय से होने से अर्थ श्लेष है। यहां एक वृंत गत फल द्वय न्याय यह है, कि एक शब्द में रहे हुए दो अर्थों का एक समय में दीख पड़ना। राजराजेश्वर पच-उदयारूढ दृद्धि को पाया हुआ; कांति जुत तेजवाला; मंडल रक्त, देश है अनुराग युक्त जिस में ; मृदुकर लोगन हिय हरत, मृहु अर्थात् थोड़ा कर लेने से लोगों के मन को हरता है; राजा नृपति ; बुधवान् अकलवाला ॥ चंद्र पत्त-उदयारूढ उदयाचल पर च-

ढ़ा हुआ ; कांतियुत प्रकाश युक्त ; मंडल रक्त, विंव है लाल ; मृद्ध कर, कोमल किरणों से लोगों का मन हरता है; राजा चंद्र; बुधवान बुध नामक पुत्रवाला। उद्भट का यह सिद्धांत है, कि अर्थ ज्ञान के विना शब्द श्रवण मात्र से चमत्कार होने वह शब्दाखंकार है, जैसा कि अनुप्रास और यमक । " रम्यांभोज " इत्यादि । सभंग पद में भी शब्द श्रवण मात्र से कुछ भी चमत्कार नहीं होता। चमत्कार तो उभयार्थ के विचा-र से ही होता है। इसिखये सभंग पद और अभंग पद दोनों स्थलों में अर्थालंकार ही है। प्रकाशकारादिकों का यह सिद्धांत है, कि सभंग पद अभंग पद दोनों शब्दालंकार हैं :क्योंकि एक वार उच्चारण किया हुआ शब्द तो एक ही अर्थ का बोध करेगा ॥ " उदयारूढ " इत्यादि शब्दों की दो अर्थ के लिये दो आवृत्ति होती हैं। एक वार चंद्र के श्रभिप्राय से, दूसरी वार राजा के अभि प्राय से, तब दो शब्द हुए, इसलिये शब्दों का श्लेष ही है। और शब्द में रह कर मन रंजनता की हानि करै उस को शब्द दोष कहा है। अर्थ में रह करके मन रंज-नता की हानि करें उस को अर्थ दोष कहा है ॥ यथाः---

#### हारवांन जोद्धार यह ॥

यहां हार शब्द से अमंगल दोष होता है। हार शब्द की ठौर माला शब्द धरें तो दोष मिट जाता है, इसलिये यहां शब्द दोष माना गया है। ऐसे ही उदयारूढ की ठौर पूर्वारूढ शब्द धरें तो श्लेष मिट जायगा, इस रीति से यहां श्लेष का जीवन शब्द ही है, इस न्याय से अमंग पद भी शब्दालंकार है। अर्थ श्लेष तो वह है, कि जो अर्थ के आधीन होवे। शब्द पलटाने पर भी श्लेष की हानि न होवे॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

तुला कोटि इव खलन की, है रुत्ती विस्यात । थोरे सौं उन्नति लहत, थोरे सौं ऋघ जात ॥ १ ॥

यहां उस्रित शब्द के स्थान में उंचाई शब्द और अध शब्द के स्थान में निचाई शब्द धरें तो भी रखेष की हानि नहीं होती । पद परिवर्तन को सहन करता है, इसिलये यह अर्थ श्लेष है। हमारे मत शब्द पलटाने के असहन सहन से शब्दालंकार, अर्थालंकार अथ-वा शब्द दोष, अर्थ दोष का ठहराना तो स्थूल विचार से है। जैसा क्रि इवादि वाचक से उपमादि अलंकार का समक्तना। सूच्म विचार से तो शब्द में रह करके मन रंजनता करे वह शब्दालंकार है। अर्थ में रह कर मन रंजनता करे वह अर्थालंकार है। जैसा कि लोक में श्रव-ण में रह करके शोभा करे वह अवण का अलंकार है। कंठ में रह कर शोभा करें वह कंठ का अलंकार है। ऐसे ही शब्द में रह करके मन रंजनता हरे वह शब्द दोष है। अर्थ में रह करके मन रंजनता ह-रे वह अर्थ दोष है। सो " रम्यां भोज " इति। यहां तो उक्त रीति से शब्द ह्रय का श्लेष है : क्योंकि पहिले शब्द द्रय का ज्ञान विना अर्थ द्रय का ज्ञान होता नहीं। और " कुवलय "।यहां भी अनुभव सिद्ध शब्द श्लेष ही है; क्योंकि यहां भी दो शब्द समभे जाते हैं। एक तो कु-वलय ऐसा समुदायात्मक, दूसरा कु और वलय ऐसा दो अव्यवात्म-क । और " उदयारूढ " इति । यहां उदयारूढ इत्यादि एक शब्द से उदय होना और वृद्धि इत्यादि अनेकार्थ का बोध, उदयारूढ इत्यादि शब्दों के एक वार समकते से हो जाता है : क्योंकि कोषों में इन श-व्दों की अनेकार्थता कही है; इस रीति से यहां अर्थ श्लेष ही है। ऐसे ही " थोरे सों उन्नति " इति । यहां भी तुला कोटी की अध उ-न्नति अन्य है। लल पुरुष की अध उन्नति अन्य है। तथापि यहां इन शन्दों के एक वार समम्मने से दोनों प्रकार की अध उन्नाति का बोध हो जाता है, इसिलिये यहां भी अर्थ रलेष है। और एक धर्म से अ-नेक वस्तुओं के प्रतिपादन में तो रखेष नहीं। इस में तो सब की संमति है।। यथाः---

> होत हंस कामी हिये, ऋागम सरद हुलास ॥ यहां हंस के हुलास और कामी के हुलास का एक हुलासता धर्म से प्रतिपादन हैं ; परंतु यहां श्लेष नहीं है । उद्घटादि का तो यह सिद्धांत

है. कि अलंकारांतर के विना केवल श्लेष का उदाहरण नहीं होता। " हरत जु रम्यांभोज " इति । यहां विरोधाभास है ॥ सकलकलं शशि बिंब इव, राजत पुर जोधांन ॥ यहां उपमा है ॥

॥ कवित्त ॥

परम विरोधी ऋविरोधी व्हें रहत सब. दानिनि के दानि कवि केशव प्रमांन है। श्रधिक श्रनंत श्राप सोहत श्रनंत संग, श्रसरत सरनि रच्छक निधांन है। द्वतभुक हित मित श्रीपित वसत हिय, भावत है गंगा जल जग की निदांन है। केशोराय की सों कहैं केशोराय देखि देखि, रुद्र कि समुद्र कि अमरसिंह रांन है।। १॥

इति कवि प्रियायाम् ॥

रुद्र पच-प्राप को वाहन वृषम, पार्वति को वाहन सिंह, कार्ति-केय को मणूर, गणेश को मुसा, शिव के कंठ को सर्प्य, ये आपस में परम विरोधी हैं, सो सब ऋविरोधी हो कर रहते हैं। दातारों का दा-तार है, अर्थात् शिव से संपत्ति पाय लोग औरों को देते हैं। और केशव जो विष्णु सो जाको कवि है। शिव की कई जगह विष्णु ने स्तुति की है। जिस का प्रमाख है पुराख आदि में। अधिक धिकार रहित अर्थात निंदा रहित है। अंत रहित है। और रुद्र आप अर्थात् स्वयं शोभता है। अनंत अर्थात् शेष के संग से; रुद्र के भुजंगों का भू-षण प्रसिद्ध है। देवताओं के श्रृत्व होने से रच्छक अर्थात् राचस शरण देने के योग्य नहीं, जिन को भी शरण देनेवाला; रुद्र ने वाणासुर को शरण रखके विष्णु से युद्ध किया है। कार्य समाप्ति होने के अनं-तर प्रवेश के स्थान को निधान कहते हैं। कहा है चिंतामणि कोपकार ने " निधानं कार्यावसाने, प्रवेशस्थाने "। संसार प्रलय होने के अनंतर

शिव में लय होता है। अग्नि विषे हित की मित है जिस की, स्ट्र का तीसरा नेत्र अग्निमय है। श्री नाम संपदा का है, जिस का पति जो कुंबर जिस के हृदय में वसता है। कुंबेर शिव का भक्त है। रुद्र गंगा को शिर पर धारण करता ही है। शिव जगत का आदि कारण है। समुद्रपन्त-विष अमृत, देव दैल, आपस में परम विरोधी हैं, वे सब जिस में अविरोधी हो कर रहते हैं। सब वस्तु को दानी जो कल्पवृत्त उसको देनेवाला। और मेघ सब जगत् को जल देते हैं, उ-नको समुद्र जल देता है। किन केशन अमाण है। यह नार्ता सन क-वियों करके निश्चयकी गई है। फिर ऐसा भी अर्थ है। क जल, वि पिता. जलचर पिचयों करके युक्त है। और प्रमाख अर्थात मर्यादा युक्त है। समुद्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता यह प्रत्यच है। कहा है चिंतामधि कोषकार ने " प्रमाणः मर्यादायाम् "। केशव कवि का नाम है। अधिक अर्थातु सब तीर्थों से बढ़ा है। अपार है आप अर्थात जल जिस में। अनंत शेष के संग से शोभता है, शेष समुद्र में विष्णु की शुच्या हो करके रहता ही है। अशरण भया हुआ मैनाक का शरण है। और कोई रचा करने-वाला नहीं ऐसे जल जंतुत्रों का भी शरण है। निधान अर्थात शंख निधि है जिस में। कहा है चिंतामणि कोषकार ने " निधानं शृक्षपद्मादिनिधौ " वाडवाग्नि समुद्र में है ही। श्रीपित विष्णु समुद्र में वसता ही है। गंगा समुद्र में प्रवेश करती ही है। जलचर रूप जो जगत् खृष्टि उस का आदि कारण है। मेदपाटेश्वर महारांगा अमर्रासंह पच-वैरसाववाले भी जहां अविरोधी हो कर रहते हैं। भोज कर्णादि सब दानियों में नीको दानी हैं। केशव मिश्र जिस का किव हुआ ही है, जो यह कवित्त कहता है। सव में वड़ा है। स्वयं अनंत है, अर्थात् जिस के गुणादिकों का पार नहीं पाया जाता है। अपार लोगों के साथ शोभता है। अश्ररण अ-र्थात् नहीं है चलने की सामर्थ्य जिन में, और है नहीं रचक जिन का ऐसों का शरण है। पंगुपालन यह वड़ों का बिरद ही है। और कोई शरण न रक्ले जिस को शरण रखना यह भी चत्रियों का मुख्य काम है। निधान गढ़ा हुआ धन है, अर्थात् लोकों के आपदा में काम आ-नेवाला है। कहा है चिंतामणि कोषकार ने " निधीयते नििचप्यते ्रश्लेष -- ५

तत्कालभोगायोग्यतया कालान्तरोपभोग्यं वस्त्वस्मिन्निति निधानम्। अर्थ-उस काल में भोग करने को योग्य नहीं हो करके कालांतर भोग के लिये रक्खी जाती है वस्तु जिस में वह निधान । अग्नि में है हितकारी मन ति जिस की, अग्निहोत्र करना राजाओं का परम धर्म है ही। लच्मी-पति जिस के हृदय में वसता है। गंगा जल जिस को परम प्रिय है। इस में लोकों को प्रमाण अर्थात निश्चय निदान का है, अर्थात आ-दि कारण का है। तात्पर्य यह है, कि महारां णा परम शेव है। और शिव गंगा को धारण करता है, सो इस की गंगा जल में प्रीति हो-ने का आदि कारण लोक यह निश्चय करते हैं। प्रथम चरण में प्रमा-स शब्द है, उस को यहां लगाना चाहिये। श्लेष में दूरान्वय इत्यादि दोष नहीं हैं। ये अर्थ कविप्रिया की हरिचरणदास कृत टीका के हैं। यहां तीन का रलेष है। कहीं चार इत्यादि का भी रलेष होता है। प्राची-नों ने एक वृंत गत फल इय न्याय से श्लेष के स्वरूप को स्पष्ट किया है, सो तो दिशा दर्शन है। कहीं एक दृंत में दो से अधिक भी फल होते हैं : वैसे ही काव्य में दो से अधिक अर्थ होवें वहां भी रखेष स-मक्त लेना चाहिये। यहां संदेह अलंकार है, इसलिये " निरवकाशो विधिरपवादः "। दूसरी जगह में अवकाश नहीं है जिस को ऐसा वि-धान दूसरी जगह अवकाशवाले विधान को बाध करके आप स्थित हो-ता है। यह ज्याकरण शास्त्र का संकेत है। इस न्याय से श्लेष अर्ज-कार दूसरे अर्जकार का बाध करके आप स्थायी हो जाता है; क्योंकि उपमादि अलंकारों को श्लेष के विना भी अवकाश है। और श्लेष को अलंकारांतर विना अवकाश नहीं, इसलिये जहां श्लेष अलंकार और दूसरा अलंकार दोनों की प्रवृत्ति होवे वहां दूसरे अलंकार का बाध करके श्लेष स्थिर हो जाता है। उक्त उदाहरणों में उपमादिकों का बाध करके रुलेष स्थायी भाव को भजता हुआ उपमादिकों को आभा-स रूप कर देता है। चित्रमीमांसाकार कहता है, कि " निरवकाशो विधिरपवादः "। इस न्याय की अलंकारों के विषय में प्रवृत्ति नहीं। अन्यथा अरंध रत्न जटित सुवर्ण के अलंकार को सुवर्णालंकारता की बाधा होनी चाहिये; क्योंकि सुवर्ण को तो रत विना भी अलंकार

होने का अवकाश है। अरंघ रत्न का तो सुवर्ण विना अलंकारता का अवकाश नहीं। अरंघ रत्न इसिलये कहा है, कि सरंघ रत्न को तो अवकाश नहीं। अरंघ रत्न इसिलये कहा है, कि सरंघ रत्न को तो सुवर्ण विना भी सूत्रादि संयोग से अलंकारता का अवकाश है। इन का यह सिखांत है, कि रत्न जटित सुवर्ण भूषण में रत्नांश और सुवर्ण श्रा दोनों शोभाकर होते हैं। ऐसे ही "सकत्नकलं" इत्यादि उदाहरणों में रलेव और उपमा आदि दोनों अलंकार हैं। अलंकाररत्नाकर कार का यह सिखांत है, कि रलेव की पांच मूमिकायें हैं। (१) कहीं तो अलंकारंतर का अभाव होने से रलेव ही को सादकाशता है।

यथाः---

## सर्वदो माधवः पायात्॥

इस के दो अर्थ हैं। सर्वदः अर्थात् संपूर्ण पदार्थ देनेवाला माधव कृष्ण रचा करो। दूसरा अर्थ-सर्वदा उमाधव पार्वतीपित रचा करो। यहां कोई दूसरा अर्लकार न होने से श्लेष को ही अर्लकारता का अवकाश है। (२) कहीं श्लेष अर्लकारांतर भान का हेतु होता है॥ यथाः—

सकल कलं शिश बिंब इव, राजत पुर जोघांन ॥
यहां रलेष उपमा के भान मात्र का हेतु है, इसिलये यहां भी
रलेष ही अलंकार है। उपमा तो विद्युत्वत् अस्थिर होने से आभास
रूप है॥ (३) कहीं रलेष अलंकारांतर का अंग होता है॥
यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

शुचि शशि कला सहोदरा, स्थित सरिता तट स्थांन। हरि उर वनमालाभरण, मांभ्र रमा इव जांन॥ १॥

लच्मी चंद्र कला की साजात सहोदरा है। यह तो चंद्र क ला सहोदरा शब्द का बाच्यार्थ है। नायिका चंद्र कला के सदृश है, यह चंद्र कला सहोदरा शब्द का बच्चार्थ है। इन देनों अर्थों की अभेद दुद्धि करके चंद्र कला सहोदरता साधर्म्य से उपमा सिद्ध होती है। और वनमालाभरण इस शब्द समुदाय के दो अर्थ हैं। विष्णु उर पच- तुससी दल माला। सिरता तट पच में इच माला। सो पूर्वार्स गत उक्त साधर्म्य से नायिका की बच्मी के साथ उपमा सिद्ध होने पर यह उत्त-रार्द्ध में कहा हुआ रखेष उसी उपमा का पोषक होने से अंग भूत हैं (१) कहीं रखेष आप ही आभास रूप होता है ॥

यथाः--

## श्रायत लोचन हैं। तद्पि, सूच्म दृष्टि जसवंत ॥

यहां सुद्म दृष्टि का एक अर्थ है बारीक वात में नजर पहुंचना। दूसरा अर्थ है छोटे नेत्र । सो यहां छोटे नेत्र की विवचा न होने से रलेष का यहां आभास मात्र है। अलंकार तो यहां विरोधाभास है। क्योंकि यहां चमत्कार श्लेष के आभास में नहीं, किंतु विरोध के आ-भास में है (५) कहीं रलेष दूसरे अलंकार का अनुप्राणक होता है, जैसा कि समासोक्ति अलंकार में । अनुप्राणक का और अंग का यह भेद है। साचात् कारण है सो अनुप्राणक है, जैसा वृच का कारण बीज । और वस्तु सिद्ध होने के अनंतर जो पोषक है वह अंग है, जै-सा कि वृत्त को खात देना, धूप खेना इत्यादि ॥ हमारे मत रत्नाकर-कार का सिद्धांत समीचीन है ॥ प्रकाशकारादिकों का यह सिद्धांत है, कि अनेक प्रकृतों का रखेष, अथवा अनेक अप्रकृतों का रखेष तो रिज-ष्ट विशेषण और अश्लिष्ट विशेष्य में भी होता है। और विशेषण वि-शेष्य दोनों की श्लिष्टता में भी होता है; क्योंकि दोनों प्रकृत होवें अथवा दोनों अप्रकृत होवें वहां शिलप्ट विशेष्य का एक में नियमन नहीं होता। और प्रकृताप्रकृत के रखेष में विशेष्य में भी रखेष होवे तहां अकरण आदि सामर्थ्य से विशेष्य रूप अनेकार्थवाची शब्द का एक अर्थ में नियमन हो जाने से दूसरा अर्थ ध्वनि का विषय हो जावेगा। प्रकृत धर्मी और अप्रकृत धर्मी दोनों जुदा जुदा कहैं तब श्लेष होता है। केवल प्रकृत धर्मी के कथन में समासोक्ति, और केवल अप्रकृत धर्मी के कथन में अप्रस्तुतप्रशंसा होती है। और कुवलयानंदकार का यह सिद्धांत है, कि बस्तुताप्रस्तुत के प्रथम पश्चात् स्फुरण मात्र से ही अप्रस्तुत को ब्यंग्यता नहीं होती। अभिधा से प्रतिपाद्यमान अर्थ

में सर्वथा ही व्यंजना की अपेचा न होने से प्रस्तुतार्थ वर्णन की स्थिति में परचात् अप्रस्तुत वर्णन फुरे तो गृढ रखेष भक्ते होओ ॥ यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

भदातमा गंभीर गति. उन्नत वंश विशाल । पर वारण दानांबु जिंह, श्राद्रं सुकर सब काल ॥ १ ॥ इस पद्य में राजा और गजन तो जुदे जुदे कहे गये हैं। न रक्षेप से कहे गये हैं। प्रकरण वश से अर्थ सिद्ध हैं। राजापच- भद्रात्मा कल्याणस्वरू-प। गंभीर गति अथाह है वर्ताव जिस का। उन्नत वंश विशाल, उन्नत है वडे कुल करके। पर वारण शत्रुओं को निवारण करनेवाला। दानांबु से आई सकर सब काल, दान संबंधी जल करके सब काल में भीगा हुआ है हाथ जिस का। गजपच- भद्रात्मा जाति विशेष। गंभीर गति मंद गति । वडे वांस जितना ऊंचा । पर वारण हाथियों में पर अर्थीत श्रेष्ठ । मद करके सब काल भीगा हुआ है शुंडादंड जिस का । प्राची-नों के मत तो यहां प्रकरण वश से शक्ति का संकोच होने से अर्थात अभिधा का प्रकृतार्थ में प्रकरण वश से नियमन होने से अर्थात रुक जाने से केवल वर्धनीय राजा की प्रतीति होती है. अनंतर बंयजना से गज की प्रतीति होती है, इसलिये यहां श्लेष नहीं। और कुवलया-नंदकार के मत यहां अन्यार्थ गज बृतांत प्रतीति पर्यंत अभिधा ही निमित्त है, इसलिये रलेष ही है। अप्रकृत अर्थ प्रकृत अर्थ का अ-नुपकारी होने तन ब्यर्थ हो करके दूषण है, इसिलये यहां प्रकृत के साथ अप्रकृत की उपमा विविधित है। वह उपमा उंयजना से प्रतीत होने से ध्वाने है। यद्यपि यहां प्रकरण सामर्थ्य से प्रकृत अर्थ का तु-रत वोध हो जाता है, अन्यार्थ का बोध पीछे होता है; तथापि वह अभिधा वृत्ति से ही होता है, इसिंबये वह गृढ रत्नेष है। ध्वनि तो अभिधा का संभव न होने तहां है। हमारे मत प्रकाशकारादिकों का सिखांत समीचीन है; क्योंकि ऐसे स्थल में प्रकृतार्थ में ही अभिर्धा बुद्धि रुक जाती है, अनंतर विचार से अन्यार्थ की प्रतीति होती हैं,

वह तो व्यंजना मूलक है। श्रोर प्राचीनों ने प्रकृतों का श्लेष, अप्रकृतों का श्लेष, प्रकृताप्रकृत का श्लेष, शब्द श्लेष अर्थ श्लेष दोनों होवें तः हां उभय श्लेष, दो अर्थ तीन अर्थ चार अर्थ इत्यादि; ऐसे प्रकार दिखाये सो उदाहरणांतर मात्र हैं। यंथ विस्तार भय से हमने नहीं दि-खाये हैं॥

इति श्ठेष प्रकरणम् ॥ ६४ ॥

# ॥ संकोच ॥

संकोच अर्थात् सुकड्ना । विकाश अर्लकार के विपरीत भाव में, संकोच अर्लकार है ॥

॥ दोहा ॥

होत जहां संकोच सो, ऋलंकार संकोच ॥ समीचीन जसवंत यह, कह्यो जु सुकविन सोच ॥ १ ॥ यथाः-

॥ दोहा ॥

तेज तरिन जसवंत तुव, विश्वहि होत विख्यात ॥ कुवलय इव ऋरि कुवलय जु, सनें सनें सकुचात॥ १॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

ज्यों ज्यों परसत लाल तन, त्यों त्यों राखत गोय ॥ इन्दुमुखी भय लाज सौं, इन्दु वधू सी होय ॥ ९ ॥ इति रसराज भाषा अन्ये ।

यथावाः---

॥ दोहा ॥

वढ़त वढ़त संपत सलिल, मन सरोज वढ़ जाय ॥ घटत घटत ही पुन घंटें, फिर जात सु कुमलाय ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तश्लाम । यहां पूर्वार्द्ध में विकाश और उत्तरार्द्ध में संकोच है। कुवलयानंद-कार इस को संकोचपर्याय नामक पर्याय अलंकार का अकार मानता हुआ यह उदाहरख देता है—

॥ चौगई ॥
सब धर सों तरु ब्रांह समाई,
वहां तें समट नीर मध आई ।
जब रवि रश्मि प्रचंड वढ़ाई,
संनें सनें सकुची सितलाई ॥ १॥

श्रीर कुवलयानंदकार कहता है, कि यहां शीतलता का उत्तरी-त्तर आधार में संकोच होने से संकोचपर्याय है। श्रीर विकाशपर्याय का कुवलयानंदकार ने यह उदाहरण दिया है—

॥ दोहा ॥

श्रोष्ठ बिंब में प्रथम तो, हुतों जु तरुनी राग ॥ श्रव तुव हिय में भी वहें, लरूयों जात वड़ भाग॥ १॥ पर्याय प्रकरण में रत्तगंगाधरकार कहता है, कि एक संबंध नाश के अनंतर दूसरे संबंध में ही पर्याय पद का लोक में प्रयोग हैं। श्रोणीबन्धस्त्यजति तनुतां सेवते मध्यभागः॥

ाउ... दोहा

तज नितंब तनुता भजत, मध्यभाग श्रभिरांम । चंचलता तज चरन कों, चखन करची विश्रांम । १ । इस काव्यप्रकाश के उदाहरण में, और--

॥ दोहा ॥

सिंघु इदय हर कंठ पुन, खल रसनाहि निहार ॥ विष उतरोत्तर वास किय, ऊरध थांन मुरार ॥ १ ॥ इस सर्वस्व के उदाहरण में वैसा ही देखने में आया है। सो

" श्रोष्ठ विंव में प्रथम तो " इति। यहां पर्याय नहीं; किंतु सार अलंकार हिनत है। हमारे मत भी संकोच और विकाश का स्वरूप भिन्न है।

क्रोर वारी है पर्याय जिस का ऐसे पर्याय का स्वरूप भिन्न है। सो कुवलयानंदकार ने संकोच नामक और विकास नामक पर्याय के प्रकार कहे सो भूल है। रसगंगाधरकार ने यहां संकोच से भिन्न पर्याय के उदाहरण प्राचीनों के दिखाये सो समीचीन है; परंतु रसगंगाधरकार ने "ओष्ठ बिंव में प्रथम तो, हुतौ जु तरुणी राग" इति। इस उदाहरण में सार नाम का अर्थ "सरणं सारः।" अर्थात् गमन करे वह सार। ऐसा मान कर सार अलंकार माना सो भूल है। सार अलंकार का स्वरूप उस के प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा। विकाश अन्य वस्तु है, पर्याय अन्य वस्तु है, ऐसा विवेक करते हुए रसगंगाधरकार ने वैसे ही प्रसरण और वस्तु है, सरण अर्थात् गमन और वस्तु है, इस का विवेक न किया सो आश्चर्य है। और ऐसे अंगीकार में संकोच का भी सार नाम से संग्रह हो सकता है। विकाश में आगे को गमन है, संकोच में पीछे को गमन है; परंतु ऐसे वर्णन में विकाश और संकोच का रूप दिखाने में रम्यता है, वह गमन का रूप दिखाने में नहीं॥

# इति संकोच प्रकरणम् ॥ ६७ ॥

# ॥ संदेह ॥

"यह है, कि यह है," ऐसी अनिर्णय बुद्धि को संदेह कहते हैं। इस को संश्य भी कहते हैं॥

॥ दोहा ॥

न्दपति जहां संदेह सो, श्रवंकार संदेह। प्राचीनन नें भी कह्यों, नामहि लच्छन एह ॥ १ ॥ म्याः---

॥ दोहा ॥

कर जसवंत कृपाण लखि, फुरत सुकवि मति वेस । भूम प्रतापानल किथों, प्रतिपञ्च लच्छी केस ॥ १ ॥ ्यहां आकृति और वर्ण दो निमित्त से संदेह हैं ॥ यथावाः—

#### ॥ मनहर ॥

हंसन को दल है कि घनसार थल है कि, इंदु को उपल है कि कासमीर देस को। सरद को घन है कि संतन को मन है कि, पुंडरीक वन है कि वाहन सुरेस को॥ हिम को अचल है कि गंगा जू को जल है कि, वांकीदास कैंघों फन मंडल है शेष को। शिव को सरीर है कि सारदा को चीर है कि, वनमाली वीर है कि जस वखतेस को। १।

इति पितामह कविराज वांकीदासस्य॥

यह कवित्त ठिकाने आउवा के चांपावत ठाकुर बखतावरसिंह का है ॥

यहां हंस घनसार इत्यादि की आकृति भिन्न भिन्न हैं, केवर श्वत वर्ष मात्र निमित्त से संदेह हैं ॥ यथावा:---

#### ॥ मनहर ॥

श्रायो चढ़ तुरग कन्हैया पे जसूंत न्य, लोक गनगोर के तमासे कीं विसरिगो। सकरी गरी में वाग पकरी मुरार भनें, चकरी समान अबि नेंनन में भरिगो॥ रांन के श्रुये तें गयो पोंन की गुमान सोर, पुंज में श्र्यांन जांन श्राग श्रांनि परिगो। नट के वटा सों के कटा शकुलटा सो जिन, जोत की अटा सों के पटा सो खेल करिगो॥१॥॥ यहां गतागत की शीवता गुण मात्र निमित्त से संदेह है ॥ यथावाः—

॥ मनहर ॥
कैधों रूपरासि में सिंगार रस श्रंकुरित,
संकुरित कैधों तम तिहत जुन्हाई में ।
कहें पदमाकर किधों ये काम मुनशीनें,
नुखता दियो है हेम पिटका सुहाई में ॥
कैधों श्ररविंद में मिलंद सुत सोयो श्रांन,
राज रह्यो तिल के कपोल की लुनाई में ।
कैधों पखाे इंदु में किलंदी जल बिंदु श्रांन,
गरक गुविंद किधों गोरी की गुराई में ॥ १॥

इति पद्माकरकवेः॥

उक्त उदाहरणों में संदेह माला भी है। इन उदाहरणों में वास्तव वस्तुओं का संदेह है ॥ कल्पित वस्तु संदेह यथाः—

॥ चौपाई ॥
लोकपाल किधुं नवम विराजत,
नित अमंद संपत अवि आजत ।
कैधों दशम प्रजापति सोहत,
अति अपूर्व रचना मन मोहत ॥ १ ॥
एकादशम किधों अवतारा,
छोनी रच्छन दच्छ निहारा ।
रप जसवंत निरख मन मांहीं,
यह स्फुरणा किंह उपजत नांहीं ॥ २ ॥

यहां नवम लोकपाल इत्यादि है नहीं, इसलिये किएत है। उक्त उदाहरणों में तो वस्तुओं का संदेह है। सर्वस्वकार के मतानुसार विम-र्शनीकार ने फलों के संदेह का यह उदाहरण दिया है—

#### सुप्पय

परिजात भच्छन कि वारि नभ गंग पियनकों,
किंधुं मुरार लिंग रूयाल जाल नच्छत्र लियनकों॥
समुभ रक्त सित कमल किंधों रिव शिशा विदलनकों,
केंधों सुरपित दुरद तें जु तोलन निज वलकों।
मरुधराधीश जसवंत सुनि भनि ऋसीस निस दिन सुकव,
नृत्यांत प्रसारित ऊर्द कर हरहु विश्व हेरंब तव॥१॥
इस से यह भी सिद्ध हुआ कि साइश्य के विना भी संदेह अर्ज-

कार होता है, सो युक्त है। काव्यप्रकाश में यह खचाए है-

ससंदेहस्तु भेदोक्ती तदनुक्ती च संशयः॥

अर्थ- भेद की उक्ति में और भेद की अनुक्ति में जो संशय स अर्थात वह संदेह अलंकार ॥ प्राचीनों ने निश्चय गर्भ और निश्चयांत ऐसे संदेह के प्रकार माने हैं उन के लिये इस कारिकाकार ने भेद की उक्ति कहीं है सो अभी आगे स्पष्ट की जायगी । काञ्यप्रकाश का टी-काकार महेश्चंद्र कहता है, कि यहां "प्रकृतस्य समेन" यह पूर्व सूत्र से आता है। प्रकृत अर्थात उपमेय की समान रूपता से जो संशय सो संदेह अलंकार। हमारे मत यह सिखांत समीचीन नहीं; क्योंकि "पारिजात भच्छन कि " इति। यहां सादृश्य के विना संदेह है, तहां अञ्चाित हो जायगी॥

॥ दोहा ॥

ा वाहा॥
रची चंद केंघों मदन, केंघों तोहि वसंत ॥
विधि जु पुराना ऋरु मुनी, रच यह रूप सकंत ?॥ १॥
यह कारणों का संदेह है, तहां भी अव्याप्ति हो जायगी। सर्वस्वकार का यह जच्चण है—

विषयस्य संदिह्यमानत्वे संदेहः॥ ऋर्थ-विषय के संदेह में संदेह ऋकंकार॥ इस के तीन प्रकार हैं। शुद्ध, निश्चयगर्भ और निश्चयांत। पूर्वोक्त उदाहरखों में येद की उक्ति न होने से भेद की अनुक्ति है सो शुद्ध है। और भेदोक्ति संदेह के दो प्रकार हैं। निश्चयगर्भ और निश्चयांत॥

क्रम से यथाः-

#### ॥ वैताल ॥

यह किथों दिनमानि वह जु सुनियतु सहित सप्त तुरंग ।
केथों कृतांत जु वरिनयतु वह मिहषवाहन संग ॥
केथों कृशानु सु वह जु प्रसरत दसहु दिसन अनल्प,
रन भूमि लख जसवंत कों प्रतिभट जु करत विकल्प ॥ १ ॥
यहां राजराजेश्वर में कृतांत आदि का संदेह हो करके, कृतांत
सौ मिहषवाहन है, इत्यादि यह भेद की उक्ति होने से मेदोक्ति संदेह हैं।
भोर यहां संदेह हो हो करके वीच वीच में उन उन संदेहों की निश्चित भी
है, इसिंबिये निश्चयगर्भ हैं ॥

### ॥ दोहा ॥

सतमख तो कित सहस चख, हरि तो कित मुज च्यार ॥
जान्यो नृप जसवंत कों, ध्वज में बाज निहार ॥ १ ॥
यहां भी भेद की उक्ति है, और अंत में संदेह की निहित्त है,
इसिंखे निश्चयांत संदेह हैं। कोटि नाम छेड़े का है। धनुष के और तुला दंड के दोनों ओर कोटि होती है। ऐसे विषय में धनुष कोटि, तुला कोटि प्रसिद्ध है। संदेह में दो वस्तु होती हैं। एक तो वह कि जिस में संदेह होवे, दूसरी वह कि जिस का संदेह होवे। "आनन कैथों इंदु "।
यहां तो आनन और इंदु दोनों संदेह रूप होने से यह उभय कोटिक संदेह हैं। और "यह किथों दिनमिन "इति। इस उदाहरण में राजराजेश्वर को देख कर राजराजेश्वर में यह सूर्य है क्या ? इत्यादि का संदेह होता है, इसिंखये यह एक कोटिक संदेह हैं; कितनेक यहां ऐसा मानत हैं॥ इसींलिये नामार्थ विचार विहीन उत्येचा का साचात् स्वरूप नहीं समभते हुए प्राचीन उत्येचा का स्वरूप एक कोटिक संदेह समभते

<sup>&</sup>quot; राजराजेश्वर की धवा में वाज का चिन्ह है।

हुए उस्प्रेचा का स्वरूप संभावना कहते हैं। एक कोटिक संदेह संभावना रूप होता है।

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

हरिन लार जसवंत हय, घाय रह्यों तज धीर ॥ मनहुं नाभिम्रग मद हु के, परिमल लुब्ध समीर ॥ १॥ यहां हय में हय का संदेह नहीं है; किंतु हय को हय जानता हुआ कवि हय में पवन का संदेह करता है, कि मैं तो उक्त हय की पवन मानता हूं , इलादि । इसका खंडन उत्प्रेचा प्रकरण में लिख आये हैं। और कितनेक " आनन केथों इंदु "। यहां ती समकोटिक संदेह मानते हैं, कि यहां आनन में इंदु का संदेह सम अर्थात् पूरा है। और "यह किपों दिनमिन "इति । यहां विषमकोटिक संदेह मानते हैं, कि यहां राजराजेश्वर में सूर्यादि का संदेह पूरा नहीं है, किचिंत् है। भेदोक्ति संदेह में भी चमत्कार संदेह का ही होता है, जेसा कि उन्मि-जित में मिजित का ही: और वाधित आंति में आंति का ही। वेदव्यास भगवान ने संदेह को उपमा का प्रकार कहा है-

उभयोर्धीमणोस्तथ्यानिर्णयात्संशयोपमा ॥

अर्थ- दो धर्मियों के तथ्य अर्थातु यथार्थता के अनिश्चय से संश्योपमा होती है। हमारे मत यहां संदेह रूप चमत्कार की प्रधान-ता होने से संदेह जुदा अर्जकार है । जोक संदेह का भरत अगवान् यह जच्या कहते हैं-

अपरिज्ञाततत्त्वार्थं यत्र वाक्यं समाप्यते ॥ श्रनेकत्वादिचाराणां संशयः परिकीतितः ॥ १ ॥ अर्थ- जिस के तत्वार्थ का अर्थात् साचात् स्वरूप का परिज्ञान नहीं हुआ हे ऐसा वाक्य, विचार अनेक होने से जहां समाप्त कर दि या जाने वह संशय कहजाता है। तत्त्वार्थ को जाने विना वाक्य समास नहीं किया जाता है, परंतु यहां विचार अनेक होने रूप हेतु से तत्तार्थ

जाने विना वाक्य समाप्त किया जाता है। इस लोक संदेह के अनुसार धोरी ने संदेह अलंकार माना है—

### इति संदेह प्रकरणम् ॥ ६८ ॥

### ॥ संभावना ॥

यहां संभावना शब्द का अर्थ है योग्यता। कहा है चिंतामि कोषकार ने " संभावना योग्यतायाम् "। जोक प्रसिद्ध संभव और योग्यता एक ही है ॥

॥ दोहा ॥

संभव सो संभावना, सुन जसवंत नरेस ॥

यथाः–

कहि सकत सु गुन रावरे, जो वक्ता व्हे सेस ॥ १ ॥

शेष का वक्तापन शेष कृत भाष्यादि अंथों से प्रसिद्ध है। और उस के दो हज़ार रसना हैं; क्योंकि सर्प्य द्विजिठ्द होते हैं, और शेष के मुख हजार हैं, इसिबये शेष वक्ता होवे तब राजराजेश्वर के सम-स्त गुग्र कहे जाने की योग्यता है, अर्थात् संभव है। चन्द्रालोककार ने भी ऐसा ही उदाहरण दिया है। कुवल्यानंदकार ने यह उदाहरण दिया है—

#### ॥ दोहा ॥

करों जु मृगमद ऋंड कों, खल रसना मध वास॥ यदि में चतुरानन वनों, पाय पुन्य की रास॥ १॥

अच्छी तरह से खलों का दोष जाननेवाला यह वक्ता जो ब्रह्मा वन जावे तो संभव है, कि मृगमद ललों की रसना में वसावें; क्यों-कि इस हेतु से खल जन मारे जावें। यज्ञादि पुग्यों से मनुष्य ब्रह्मादि हो सकते हैं।

यथावाः---

n मनहर n

विद्या भूमि में न अर्थ बीज होते अंकुरित, बन्न धर्म दादुर दुराकृति दरसतौ । मेधावी मयुरन को मोद मिट जाती, सुर वीरन की मांन मीन पंकहि परसती॥ श्रतुल उदार बलवंत रतलामराज, चातक चतुर मन तापन तरसती। वाड्व दरिद्र कवि सागर सुकावती जो, मालवेंद्र तुं न मास बारह वरसती ॥ १ ॥ इति बंदीशाश्रित महाकवि मिश्रण

चारण सूर्य्यमञ्जस्य ॥

रतनाम का राठोड़ राजा बलवंतर्सिंह मालवेंद्र जो बारहों मास न वरसता तौ उस समय विद्या भूमि में अर्थ बीज अंकुरित न होने इलादि का संभवधा। यथावाः---

> ॥ मनहर ॥ नगर निवासी निज बालन के लालन में. नाम लेत हाऊ ज्यों दिखाऊ लोग डरते। ठौर ठौर भरते उलुक चमगीदृड् जे, वींठतें विगार होनहार प्रभा हरते॥ चारण कुमार व्हें गँवार हार हिम्मत कों. धार लार धवल परानी त्रार घरते। हो तो जो न सजन के पाट फतमाल तो या, कवि पाठशाला बीच प्रेतवास करते ॥ १ ॥ इति उदयपुराधीशाश्रित महामहोपाध्याय कविराजा दधवाडिया साँवलदासस्य।

जो चित्तोड़ के महारांखा सज्जनसिंह के राज्यासन पर फतहसिंह न बैठते तो कवि पाठशाला की उक्त दशा होने का संभव था। यथावाः---

॥ मनहर ॥

अब्द वसु अभि नंद इन्दु शुचिं श्रुक्क नौमी, जन्मोत्सव महारांन सज्जन प्रबंध तें। पींन हू तें छूटी रज रज हू तें कौमुदी औ, वादर तें संपा जग श्रीषम के दंद तें॥ पंथन तें पंथी अरु अल्पता तें आपगा त्यों, छूटी वार धारा हंस रिश्मन के कंघ तें। देंक दिन पीछे यदि होती जो महोत्सव ती, विष्णुदेव छूट जाते बिल जू के बंध तें॥ १॥ इति शाहपुरा निवासी सोदा बारहट

चारण कृष्णसिंहस्य।

संवत् उन्नीस सो अड़तीस (१६६८) के आषाढ शुक्का नौमी को महारांगा सज्जनसिंह का जन्मोत्सव था, और आषाढ शुक्का ग्यारस को विष्णु बिल के बंधन में पड़ते हैं सो जो उक्त महारांगा का जन्मोत्सव दो दिन पीछे होता तो पवन से रज छूट जाने इत्यादि के साथ विष्णु का भी बिल बंधन से छूट जाने रूप तुल्य योग होने का संभव था। चंद्रालोककार ने यहां संभावना शब्द का अर्थ जह अर्थात् तर्क समम करके संभावना अर्लकार का यह लच्च कहा है —

संभावना यदीत्थं स्यादित्यूहोन्यस्य सिद्धये।

श्रर्थ- श्रन्य की सिद्धि के जिये "जो ऐसा होवे "इस प्रकार ऊह सर्यात तर्क वह संभावना ॥ इन्हों ने उत्प्रेचा का स्वरूप भी संभावना कहा है। " संभावना स्यादुत्प्रेचा "॥ संभावना का पर्याय है ऊह। सो यहां "यदि ऐसा होवे "यह ऊह का स्वरूप कह कर उत्प्रेचा से टलाने के जिये " अन्यसिद्धये " यह विशेषण दिया है। और यह जचण इन

<sup>ैं</sup> वर्ष कियापाढ मास ।

उदाहरणों में इस प्रकार घटाया है, कि राजराजेश्वर के संपूर्ण गुण क-हे जाने की सिद्धि के लिये "जो शेष वक्ता होवे" इस प्रकार ऊह किया गया है। ऐसे ही खल रसना में शृग मद निवास की सिद्धि के लिये "जो में ब्रह्मा वन जाऊं" यह ऊह है। हमारे मत इन उदाहरणों में ऊह विवचित नहीं। धोरी के इन उदाहरणों का तार्ल्य नहीं समम्मते हुए प्राचीनों ने इन उदाहरणों में ऊह समम्म कर यहां संभावना शब्द का अर्थ ऊह किया है सो भूल है; क्योंकि ऊह रूप संभावना का स्वरूप तो एक कोटिक संश्य है। सो तो संहेद का ही प्रकार है; क्योंकि संदेह का स्वरूप है अनिर्णय ज्ञान। सो उस में सम कोटी, विषम कोटी होने से जुदा अलंकार नहीं होता। और उक्त संभावना अन्य की सिद्धि के लिये होने से भी अलंकारांतर नहीं हो सकता। महारांजा भोज ने भी इस को संभव नाम से कहा है। परंतु इन का और चंद्रा-लोककार का मत एक है। महाराजा का यह लक्ष्या है—

प्रभूतकारणालोकात्स्यादेविमिति संभवः॥

अर्थ- प्रवत कारण देखने से ऐसा होगा ऐसी बुद्धि संभव अर्जकार है॥ महाराजा के लच्चण में प्रवत कारण देखने से यह चंद्राजोक से विलच्चणता है सो भी ब्यर्थ है।

यथाः---

#### ॥ वैतास ॥

हे मित्र मेघ उलंघ कर वन गहन गिरवर शृंग,
जल लैन अतिनिर्मल सु उतरहुगे जु जब मधि गंग ॥
तब समुफ्त है तुमकों जु ऐसे लोक जे नभचारि,
भृविको जु मुक्ताहार तिंहमधि नीलमिन मनहारि॥ १॥
संवह स्थल में संदेह होने की योग्यता है, उपमा स्थल में उपमा
होने की योग्यता है इल्लादि; परंतु योग्यता का स्वरूप जुदा है, संदेहार्
दिकों का स्वरूप जुदा है, सो जहां योग्यता की प्रधानता है वहां वही
अलंकार होवेगा। और संदेहादिकों की प्रधानता होगी वहां संदेहादिक

अलंकार होवेंगे। संभव प्रमाण में संभावना अलंकार का अंतर्भाव नहीं; क्योंकि प्रमाण का स्वरूप तो निर्णय है, सो यहां निर्णय की विवचा नहीं, किंतु योग्यता मात्र की विवचा है। बहुतसे कवियोंने उत्प्रेचा में सं-भावना शब्द कहा, जिस का अर्थ संभव समका है सो भूल है; क्योंकि यह संभव तो उक्त रीति से अलंकारांतर है। उत्प्रेचा के स्वरूप से इस का स्वरूप सर्वथा विलचण है। सो इन के अलंत विलचण उदाहरणों से स्पष्ट है॥

### इति संभावना प्रकरणम् ॥ ६६ ॥

### ⊸∞∗∞∽ संस्कार ॥

संस्कार अर्थात् वासना । कहा है चिन्तामिं कोषकार ने "सं-स्कारः वासनायाम् "। यहां वासना उस को कहते हैं, कि जैसे कस्त्री आदि पदार्थ निकाल लेने पर भी उस पात्र में उस की वासना रह जा-ती है। इस न्याय से धोरी ने संस्कार अलंकार माना है॥

॥ दोहा ॥

सुनहु न्रपति संस्कार कों, भूषन सुकवि कहंत ॥ यथाः—

नहिं देवे प्रसँग हु कढ़त, देवो मुख जसवंत ॥ यहां राजराजेश्वर के दान वचन के आति अभ्यास जिनत वा-सना वश से देने का प्रसंग न रहते भी देने का वचन मुख से नि. कसता है ॥

यथाचाः--

॥ वैताख ॥

कर वाम श्रंजन देन चाहत नेन दच्छन मांहिं, कर चहत दच्छन भुजग भुजवंध घर्खो वाम सु वांहिं। यह ढंग निज निज अंग को लिख गिरिश गिरजा दोउ, इक संग होत सहास नृप जसवंत रच्छक होउ॥ १॥ यहां पार्वती के इस्त के अपने दोनों नेत्रों में अंजन लगाने के अति अभ्यास जिनत वासना वश से, और महादेव के हस्त के अपने दोनों भुजों में भुजग भुजवंघ धारण करने के अति अभ्यास जिनत वासना वश से, पार्वती का इस्त महादेव के नेत्र में भी अंजन लगाने को, और महादेव का इस्त पार्वती के भुज में भी भुजग भृषण धारणं करने को अर्धनारिश्वर दशा में भी प्रवृत्त होते हैं।

यथावा---

दोहा

चलत घेर' घर घर तऊ, घरी न घर ठहरात। समुक्त वही घर कों चलें, मूल वही घर जात॥ इति विद्वारी सतश्रसाम्॥

यहां नायक अपने खेहवाली परकीया नायिका के घर जाने के अति अभ्यास जिनत वासना वश से चाहके न जाने पर भी उस के घर चला जाता है। अलंकारोदाहरणकार संस्कार अलंकार का यह लच्या कहता है—

### त्रनु**नूतवासनानुमेयः संस्कारः** ॥

अर्थ—अनुभूत अर्थात् अनुभव किये हुए की वासना संस्कार अर्लकार ॥ यह अनुमेय अर्थात् अनुभान गम्य है। स्मृति से इतर हान को अनुभव कहते हैं। इन के लच्चण में अनुभय विशेषण अना-वर्यक है। अर्लकारोदाहरणकार ने एक उदाहरण तो "कर वाम अंजन देन चाहत " इति। यह दिया है। और दूसरा उदाहरण ऐसा विया है—

॥ वैताल ॥

तुव खड़ घारा जल निमग्न जु भये सत्रु समाज, यह सुन्यो वंदिन वदन सत्रू स्त्रियन हे मरुराज । पुन आगमन आशाहि निज, पित खड़ की दिनरात। देखत जुहै वह रिपु रमनि, यह वात विश्व विख्यात॥ १॥ जब में ड्वा हुआ मनुष्य कुछ काल पीछे पीछा जीता निकल आता है, ऐसा बहुत वेर देखा है, जिस वासना से खड़ धारा जल में ड्वे हुए पितयों के पीछा जीता निकल आने की आशा से राजराजेश्वर की शत्रु स्त्रियां निरंतर खड़ को देखती हैं। तीसरा उदाहरण ऐसा दिया है—

#### ॥ दोहा ॥

निसर गयो निज नारि ढिग, अन्य नायिका नाम ।

नम्र वदन भुवि लिखत भी, चित्र जु वाही वाम ॥ १ ॥

यहां परकीया के पुनः पुनः ज्यान जनित संस्कार वश से उसी

परकीया का नाम मुख से निक्ज जाने पर खजा से नम्र मुख हो कर
भूमि जिखने में नायक से उसी परकीया का चित्र जिखा गया है। प
श्चात्ताप इत्यादि दुःख समय में मनुष्य की अधोमुख होकर भूमि जि
खन किया स्वामाविक हैं। अर्जकारोदाहरखकार ने सादृश्य मूजक संस्कार का यह उदाहरख दिया है—

#### ॥ वैताल ॥

पुन पुन जु लिख लिख नीलमिन के महल सिहत सँगीत, भे श्रमित कर कर मधुर रव जुत नृत्य परम पुनीत। वह वरिह वरषा ऋतु सु गर्जित पयोदन की पंत, तउ उदासीनिह रहत है अवलोकिये जसवंत॥१॥

यहां मयूरों को मेघ सादृश्य से तादृश नीलमिया महलों में मेघ का वारंवार श्रम हुआ, फिर यह ज्ञान हुआ कि ये मेघ नहीं हैं, संगीत सहित नीलमिया महल हैं। और यह संस्कार जम गया, इसलिये सा-चात् गर्जना युक्त मेघों में तादृश नीलमिया महलों का अम है। हमारे मत इस उदाहरण में प्रधान चमत्कार तो आंति का है, इसलि-ये आंति ही अलंकार है। यद्यि स्मृति और आंति में संस्कार होता है, परंतु वहां संस्कार का चमत्कार प्रधान न होने से संस्कार अलंकार नहीं। अलंकाररलाकरकार ने सादृश्यातिरिक्त मूलक भ्रांति का यह उ-दाहरण दिया है "कर वाम अंजन देन चाहत " इति। सो हमारे मत यहां पार्वती और परमेश्वर को एक दूसरे को एक दूसरे के अंग में भ्रांति नहीं हुई हैं; किंतु दोनों के हस्तों की अति अभ्यास जिनत संस्कार वश से उक्त रीति से प्रवृत्ति है। हस्त जड़ होने से इन में स्पृति और भ्रांति नहीं संभवती। यहां ऐसी शंका न करनी चाहिये, कि पार्वती परमेश्वर को अपने अंग का भ्रम हुआ है, इसलिये हस्तों की प्रवृत्ति है; क्योंकि पार्वती परमेश्वर तो अपनी भ्रेरणा विना प्रवृत्त भये हुए हस्तों को हँसते हैं, इसालिये पार्वती परमेश्वर को भ्रम नहीं, ऐसा सिख है। ऐसे ही उक्त दूसरे संस्कार के उदाहरण भी स्मृति, आंति के अंश रहित हैं॥

# इति संस्कार प्रकरणम् ॥७०॥

### ॥ सम ॥

सम शब्द का अर्थ है तुल्य, अर्थात् यथायोग्य । यहां यथायोग्य संवंध में रुढि है । संबंध संयोगादि अनेक प्रकार के हैं। यथायोग्य अर्थात् यथोचित ।

॥ होहा ॥ यथायोग्य संबंध सो, ऋलंकार सम जांन ॥ तोकों सब मांतन जसा, दीन्हो श्रीभगवांन ॥ १ ॥

> ॥ दोहा ॥ ज्योत्स्ना चंद्रहि गंग हर, आश्रय किय अनुरूप ॥ त्यों कीर्ती आश्रय करे, तुम को जसवँत भूप ॥ १ ॥

यहां ज्योत्स्नादि म्छाघनीय वस्तुओं ने चंद्रादि म्छाघनीय वस्तु-भ्रों का आश्रय किया, इसलिये यहां संयोग संबंध यथायोग्य होने से सम अलंकार है। यह स्तुति पर्यवसायी है॥

निंदा पर्यवसायी यथाः--

॥ दोहा ॥

चिर जीवो जोरी जुरें, क्यों न सनेह गँभीर ॥ को घट वे दंषभानुजा, ये हलधर के वीर ॥ १ ॥

इति विहारी सप्तश्रलाम् ।

यहां परिहास में "चर जीवो " (भाषा में श्लेष के लिये चिर-जीवो और चरजीवो इन दो अर्थों को एक "चरजीवो" शब्द से भी कह सकते हैं।) "जोरी, जुरें, सनेह, हलधर, वृषभ," इन श्लिष्ट शब्दों से राधा और हिर की पशुता दिखा करके यथा योग्य संबंध प्रतिपादन किया है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह जच्या है—

### समं योग्यतया योगो यदि संभावितः कचित्॥

अर्थ-सम अलंकार वह है, कि यदि कहीं योग अर्थात् संबंध पोग्यता करके संभावित होवे ॥ और सर्वस्वकार ने विषम के पीछे सम अलंकार कहा है, इस लिये-

### तद्विपर्ययः समम् ॥

अर्थ-तत् अर्थात् विषम के विषयं में सम अलंकार है।। ऐसा ल-च्या कह कर कहता है, कि यद्यापि विषम के तीन भेद कहे हैं; उन में अननुरूप संबंध का विषयंय, अनुरूप संबंध ही चारु होने से सम अ-लंकार है। और रलाकरकार कहता है, कि विषम के सब प्रकारों के विषयंय में सम अलंकार होता है। चंद्रालोककार का भी यही सि-खांत है। पहिले सम का यह लच्या कहा है—

### समं स्याद्वर्णनं यत्र द्वयोरप्यनुरूपयोः॥

अर्थ---जहां दोनों ही अनुरूपों का वर्णन होवे वहां सम अ-लंकार होवेगा। और कार्य कारण की अननुरूपता रूप विषम के विप-र्थय में यह लच्चण कहा है--- सारू त्यमि कार्यस्य कारणेन सम विदुः॥ अर्थ-कारण के साथ कार्थ के सारू प्य को भी सम कहते हैं॥

यथाः---

थथाषाः---

॥ चौपाई ॥ सालक्तक तुव पद लग लोका, रक्त पुष्प जुत होत ऋशोका ॥ यहां कार्य कारख के वर्ष की अनुरूपता से सम अलंकार है।

॥ मनहर ॥

गोकुल जनम लीन्हो जल जमुना को पीन्हो, सुबल सुमित्र कीन्हो ऐसो जस जाप है। भनत मुरार जाके जननी जसोदा जैसी, उद्धव निहार नंद तैसो तिंह बाप है। कोम वांम तें अनूप तज बज चंदमुखी, रीमे वह कूबरी कुरूप सो अमाप है। पंच तीर भय को न वीर नेह नय को न, वय को न पूतना के पय को प्रताप है॥ १॥

यहां कारण कुरूप पूतना का पय पान है। कार्य कुरूप कूवरी से रीमना है। सो यहां कार्य कारण के शील में यथायोग्यता है। य-धिप ऐसे उदाहरणों में हेतु अलंकार का अंश है; तथापि उद्धर कंध-रा से सम में चमत्कार का पर्यवसान होने से सम अलंकार है।। पथावा:—

॥ मनहर्॥

गंग सरितान में मुजंग राज भोगिन में, ऐरावत ऋखिल मतंगन में मानिये। खग में मराल चंद्र माल भयो देवन में पर्वतन माल में हिमाले भी प्रमानिये। भूपित रठोर जसवंत जस रावरी तो, ठोर ठोर प्रभुता प्रसिद्ध पहिचानिये। तो सो उतपित पाय ईश पद लहे जाय, कोन भाय ऋदुत कहाय यह जानिये॥ १॥

कर्ता को किया के फल की अप्राप्ति ही नहीं, किंतु अनिष्ट की प्राप्ति, इस विषम के विषयेय में यह लच्च कहता है—

विनानिष्टं च तत्सिद्धियद्यं कर्तुमुद्यमः।

अर्थ-जिस अर्थ को करने के लिये उद्यम है उस की अनिष्ट के
 विना सिद्धि सम अलंकार है ॥

यथाः--

वारणार्थि वारण मिल्यो, राजद्वार लखि मित्त ॥

भौर कुवलयानंदकार कहता है, कि राजद्वार में ज्ञा भर का वारण अर्थात् वर्जन अजाना और उत्कट अनिष्ट नहीं है, इसिलये यहां विषम नहीं, किंतु सम ही है। सो इन का यह कथन समीचीन है। यद्यपि यहां आभास का अंश भी है, परंतु ऐसी शंकाओं के विना भी इस विषय का उदाहरण है॥

यथाः--

महागुनिन खोजत मिल्पो, दाता पित जसवंत ॥
यहां महागुणियों को दाता शिरोमणि प्राप्ति के उद्यम में राजराजेश्वर दाता शिरोमणि का मिल जाना यथायोग्य है। हमारे मत
नाम रूप लच्चण से सब का संग्रह होते रहते जुदे जुदे तीन लच्चण
कहना भूल है। और सम के ये तीन ही प्रकार नहीं हैं; क्योंकि संबंध
अनेक होते हैं, इसलिये अनेक भांति से यथायोग्यता होती है॥
यथावा:—

॥ सबैया ॥

माखन सो मन दूध सो जोबन, है दिध तें ऋधि की उर ईठी। जा मुख श्रागे क्षपाकर क्षाक,
समेत सुधा वसुधा सब सीठी ॥
तैंनन नेह चुवें कवि देव,
बुसावत वेन वियोग श्रागीठी ।
ऐसी रसीली श्रहीरी यहें कही,
क्यों न लगें मनमोहनें मीठी ॥ १ ॥

इति देव कवेः॥

ं भन की कोमजता आदि को मोम, कुसुम आदि की उपमा रह-ते भी अहीरी के संबंधी माखन, दूब, दही, खाळ, छूत आदि की उप-मा अहीरी के विषय में यथायोग्य होने से सम अखंकार है।। यथावाः—

॥ दोहा ॥

जंबुक शबद निचंत कर, डर कर तूं मत भाज। पंचायाय खीजे सुखे, घण गज हंदी गाज॥ १॥ इति पितामहस्य॥

यहां सिंह का और गज का वेर भाव संबंध यथायोग्य होने से सम अलंकार है ॥ यथावा:—

॥ दोहा ॥

मरु पति नृप जसवंत के, एक उघाड़े खग्ग ।

हके छिद अन नृपन के, अवरँग शाह जु अग्ग ॥ १ ॥ ।

पष्टने का और हकने का विपरीत भाव संबंध है, जिन का सह कथन अनुभव सिद्ध रोचक है, इसिबचे ऐसा संबंध दिखाना यथायोग्य होने से सम अबंकार है। यहां सम शब्द का अर्थ है यथान पोग्य। यथायोग्य अर्थात चाहिये जैसा ॥

यथावाः—

॥ दोहा ॥ घर वांकी, दिन पाधरा, मरद न मूके मांख ॥

### घणां नरिंदां घेरियो, रहे गिरिंदां रांण । १ ।

इति कस्यचित्कवेः॥

वांके का ऋौर सीधे का विषरीत भाव संबंध है। पूर्वोक्त रीति से यहां भी सम अलंकार है॥

यथावाः--

#### ॥ सोरठा ॥

भेटी नहीं भवेह, मांडण उर बीजी महळ ॥ पीठ समर प्रसणेह, कदे न दीठी कृंपउत । १।

इति कस्यचित्कवेः॥

यह दोहा आसोप के कूंपावत ठाकुर के वडकों का है। आती भौर पीठ अवयवों का भी आपस में विपरीत माव संबंध है। पूर्वोक्त रीति से यहां भी सम अलंकार है॥

#### ॥ दोहा ॥

करि शिर बेठाये कवी, अरि पैरां तर दीन्ह ॥
जसवँत मरु छित छत्र धर, कृत्य उचित सब कीन्ह ॥ १ ॥
जपर और नीचे का विपरीत भाव संबंध है इसिलये पूर्वोक्त
रीति से यहां भी सम अलंकार है। प्राचीन काल में यह रीति थी, कि
राहु को हाथी के पैर से दववाकर मरवाना ॥
प्रावाः—

#### ॥ मनहर ॥

मोटी भई चंडी विन चोटी के खलन खाय, बोटी भई संपत चिखता के घराने की ॥ ९ ॥ मोटे भोर बोटे का भी विपरीत भाव संबंध है ॥ यथावाः—

> ॥ दोहा ॥ श्रद्धीगुल जिञ्हात्र श्रम, कातर मूढ तमांम ।

सब शरीर सों क्लेश सह, करत कृष्यादिक कांम॥ १॥

थोड़े का चौर बहुत का विपरीत भाव संबंध है। सो यहां अ-द्धांगुल परिमाण जिव्हाय से श्रम न करने से समस्त शरीर से श्रम करना पड़ा। ऐसे वर्णन में उक्तरीति से यथायोग्य संबंध होने से सम अजंकार है।

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

हाथ मांड कर है वधे, के हर के हरनाथ ॥ उन वध पग ऊंचो कियो, इन वध ऊंचो हाथ ॥ १ ॥

इति कस्याचित्कवेः॥

हाथ और पैर अवयव का सह कथन संबंध प्रसिद्ध है। सो हरनाथ किव के निज दान शक्ति सूचक हाथ ऊंचे करने के वर्धन प्रसंग में भिज्जक भये हुए विष्णु का पैर ऊंचा करने रूप व्यतिरेक वर्षन यथायोग्य होने से सम अलंकार है॥

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

वात उमे वीकांग री, जगत शिरोमण जोय ॥ दीधा कोड्पसाव दत, उदक न लीधा कोय ॥ १ ॥

प्रवृत्ति श्रोर निवृत्ति का विपरीत भाव संबंध है। सो यहां प्रवृत्ति के वर्णन प्रसंग में निवृत्ति का वर्णन वथायोग्य होने से सम श्रवंकार है। श्रोने के विषयों में सम श्रवंकार होता है, ऐसा जत-लाने के लिये हम ने बहुत उदाहरूख दिये हैं। हमारे मत श्रयथायोग्यों का श्रसंबंध भी यथायोग्य होने से सम है।

न्धाः—

॥ दोहा ॥ पांखें इन मंजार कींं. जो देती जगदीस ॥

## बीज न रहतौ बापरी, चिरियन को भुविसीस ॥ १ ॥ इति सम प्रकरणम् ॥ ७० ॥

# ॥ समाधि ॥

समाधि शब्द का अर्थ है समर्थन । कहा है चिंतामिशकोषकार ने "समाधिः समर्थने "। समर्थन अर्थात् दृढ़ करना, मजबूत करना। "समर्थ करना मनरंजन होने तहां समाधि अर्जकार है ॥

॥ दोहा ॥

होत समाधि समाधि तित, भूषन सुकवि भनंत ॥ धोरी को आश्राय यहें, जानहु रूप जसवंत ॥ १ ॥ प्याः—

> ॥ दोहा ॥ सिंधु हुतो द्वोलन चढ़्यो, गज थी भी मद मत्त ॥ थी मरुपति गजसिंघ पुन, विरदायो त्रसपत्त ॥ १ ॥

यथावाः---

॥ मनहर ॥
वात है विख्यात जहां जल विन जात मर,
याही काज भयो मरु भूमि नाम धुर को ।
एते पर दुरग वनायवे की वेर फेर,
कट्यों दुरवचन मुरार नाथ गुर<sup>†</sup> को ॥

<sup>\*</sup> अश्वपति अर्थात् बादराहः.

<sup>ौ</sup> राव जोषा ने जोषपुर का किला जिस पहाड़ पर धनाया है, उस पहाड़ में एक पानी का भरना या, वहां चिड़ियानायः नामक योगी तप करता या, उस योगी को वहां से उठजाने का कहा गया तो उस योगी ने यह श्राप दिया, कि "बाबा! तुम इस भरने के पानी की स्थिति पर यहां किला बनाते हो सो यह भरना तो सुख जायगा। और इस नगर में दूसरे अथवात तीसरे वर्ष दुमार अर्थात पीने के पानी का पाटा भागा रहेगा। "सो संवत पन्द्रह सी पन्द्रह ५ ५,५५ में यह किला वना, जब से लगा कर संवत उन्तिस से पैताली का वादा भागा रहेगा। "सो संवत पन्द्रह सी पन्द्रह ५,५५ में यह किला वना, जब से लगा कर संवत उन्तिस से पैताली का वादा सी तीस ४६० वर्ष हुए, इस अरसे में विद्यानाय के आप के अपनित हो । अब राजराजेश्वर जसवातिंह ने बहुतासे सरीवर वना कर उन की नहरें जोमपुर रहर में का कर चिडियानाय का आप दूर कर दिया है।

कीने हैं जतन नित अतही प्रजा के हित, आज लों गयों न सोच काहू नृप उर को । आप को भयों है जसवंत जस जाप जग, मेटग्रों है दुमार को सराप जोघपुर की ॥ १ ॥ भोरी का यह उदाहरख है—

॥ दोहा ॥

मान निवारण के लिये, परत हुती तिय पाय ॥

इतने में घन की घटा, गरजन लगी सु श्राय ॥ १ ॥

यहां भूस से कारखांतर के योग से कार्य की सुकरता समक्तते

हुए काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने समाधि अलंकार का यह सम्बर्ध
कहा है—

समाधिः सुकरं कार्यं कारणान्तरयोगतः ॥

अर्थ- कारणांतर के योग से कार्य की सुकरता होवे सो समा-वि अर्क्षकार ॥ सुकरता अर्थात् सुख से होना । इस की भाषा है सुगमता। सर्वस्वकारादि इन के अनुसारी हैं। रवाकरकार का यह जच्या है---

### स्थितस्योपोद्दलनं समाधिः ॥

यहां उप उपसर्ग समीप अर्थ में है। उद् उपसर्ग आति अर्थ में है। वित वल देना। उपोहलन इस शब्द समुदाय का अर्थ है समीप हो कर आति बल देना। स्थित को समीप हो करके आति बल देना समाधि अलंकार। यह लच्या भी काव्यप्रकाश गत कारिका के अनुसार कारणांतर के योग से कार्य सुकरता परायख है। हमारे मत यहां कारणांतर के योग से कार्य सुकरता की विवचा करें ती—

तिसिद्धिहेतानेकिस्मिन्यत्रान्यत्तत्करं भवेत् ॥ श्रर्य- जहां उस की सिद्धि का हेतु एक रहते दूसरा उस को करनेवाला हो जावे॥ इस काव्यप्रकाश गत कारिकाकार के ही लच्च **४ आकृति** 

से जलाये हुए कारण समुचय का प्रकार है । उस की सिद्धि का हेत पक रहते दूसरा उस को करनेवाला हो जावे। और कारणांतर के योग से कार्य की सकरता होने यह किंचिद्विलचणता अलंकारांतर हो-ने को योग्य नहीं; किंतु कारख समुचय के ही प्रकार हैं। सो वच्यमाण समुचय के प्रकरण में सविस्तर लिखेंगे। ऐसी किंचिद्विलचणता अर्ल-कारांतर मानी जाय तो अनंत व्यर्थ विस्तार हो जायगा। समर्थन में उस वस्तु की कारखता विविचत नहीं; क्योंकि समर्थन तो सिद्ध वस्तु का हाता है। लोक में एहाँ को दृढ़ करने के लिये चूने से मढ़ देते हैं, कपाटों को दृढ करने के लिये तेल आदि से चपड देते हैं, ये एह के भौर कपाट के कारण नहीं हैं: यह के कारण तो पाषाण शिल्पी आदि हैं; कपाट के कारण काष्ट वर्द्ड आदि हैं, चुने से मदना तैल आदि से जुपड़ना तो रह और कपाट को दृढ़ करते हैं । ऐसे लोक व्यवहार की छाया से धोरी ने समाधि अलंकार माना है।धोरी के उक्त उदाहर-या में नाम रूप जच्च की संगति इस रीति से है, कि पाय पतन रूप मा-नमोचनोपाय को गरजती हुई घटा ने दृढ़ कर दिया, इसिंखेरें महा मानवती नायिका उक्त विनय को लोप नहीं सकी, प्रसन्न होना ही प-ड़ा। " सिंधु हुतौ " इति । यहां समुद्र की भयंकरता स्वाभाविक है, कवाचित् अभ्यासवाले के। भयंकर न होवे तो उस भयंकरता को छो-लों ने दृढ़ कर दिया। हाथी स्वतः बलवान् है, कदाचित् दूसरे हाथी से भिड़ते, अथवा रख में लडते कायरता से बल हीन हो जाने तो उस के बल को मद ने दृढ कर दिया। मरुघराधीश महाराजा गर्जासेंह वड़े वीर थे, कदाचित् किसी नाराजी से बादशाह के कार्य को नटें तो बादशाह के बिरदाने ने उन की वीरता को दृढ कर दिया। "वात है विख्यात " इति । यहां मरु भूमि की तादृश निर्जलता स्वतः थी, उस को चिड़ियानाथ योगी के श्रापने दृढ कर दिया; इसीलिये चार सौ तीस वर्ष तक मिटी नहीं। यद्यपि यहां दृढ़ करनेवाले में दृढ़ करने की हेतु-

ता है, परंतु वहां कार्यकारण भाव में वृद्धि प्रवेश नहीं करती, इसिबये कार्य कारण भाव अत्यंत गोण है ॥

### इति समाधि प्रकरणम् ॥ ७१ ॥

# समासोकि॥

संखेप शब्द का पर्याय है समास । कहा है चिंतामिण कोषकार ने " समासः संखेपे "। संखेप शब्द का अर्थ किया है चिंतामिण कोष्यकार ने " स्तोकेन भूयसोऽभिधाने "। अर्थात् थोड़े करके बहुत कहना । समासोक्ति इस शब्द समुदाय का अर्थ है थोड़े करके बहुत कहने रूप उक्ति । समास, संखेप, संग्रह के सब पर्याय नास हैं ॥

#### ॥ दोहा ॥

जिस वर्णन में होत है, उक्ति समास स्वरूप । समासोक्ति भूषन वहें, जांनहु जसवँत भूप । यथा:—

#### ॥ दोहा ॥

ञ्चत जुत करत जु पीन कुच, गहत जु सुंदर केश ।

हरत वसन वन भुवि खदिर, तुक श्राहि तियन नरेश ॥ १ ॥

यहां खदिर एच में कामीपन विविच्चत है। सो कामी पुरुष का
कुच में नख लगना और है। इच का कुच में कांटा लगना और है।
कामी पुरुष का कामिनी के केशों का गहना और है। इच में कामिनी के केशों का अटकना और है। कामी पुरुष का कामिनी वसन द्रीकरण और है। इच में कामिनी वसन का उलक्षना और है। का
मी पुरुष में पुरुषपन और है। खदिर वच में पुरुषपन और है। ऐसे

यहत अर्थ " कुच छत जुत करत, केश गहत, वसन हरत " इन शब्दों से

और खदिर की पुर्श्विगता से संचेप करके कहे गये हैं। रूपक आदि में

इस भांति संदोप से नहीं कहे जाते हैं। और रलेष में एक शब्द में दो अर्थ एक दृंत गत फल द्रय न्याय से जुदे जुदे समकच होकर रहते हैं। न कि ऐसे एक रूप करके संचेप से ॥

॥ दोहा ॥

ः तुला कोटि इव खलन की, है रुत्ती विस्यात । थोरे ही उन्नति लहत, थोरे सों त्रध जात ॥ १ ॥

यहां तुला कोटी और खल इन विशेष्यों को जुदा जुदा कहा है इसिलिय अध उन्नात में भी द्वार्थता विविच्त है, इसिलिये यहां रलेष है। और " इत जुत करत " इति। यहां तो खिदर वृच्च ही कामी करके विविच्चत है, इसिलिये समासोक्ति है। उक्ति तो अभिधा से कथन को कहते हैं। सो व्यंग्यार्थ का तो अभिधा से कथन है नहीं। वहां तो दूसरा अर्थ व्यंजना वृच्चि से प्रतीत होता है। ऐसे ही अप्रस्तुतप्रशंसा स्थल में अन्यार्थ का संवेप से कथन नहीं; किंतु व्यंजना द्वारा जुदे रूप से प्रतीत होता है। सूच्म की भाषा है बारीक। सो यहां खिदर की कामुकता स्पष्ट है। बारीकी से नहीं कही गई है; किंतु संवेप से कही गई है। इस रिति से सूच्म अलंकार का और समासोक्ति अलंकार का महान् भेद है। और पर्यायोक्ति में तो धर्मी के विशेष धर्मों में से एक विशेष धर्म की जगह दूसरे विशेष धर्म का कहना है।

यथाः--

॥ दोहा ॥

जसवँत सेना के सँमुख, जे होये गहि खग्ग ।

ते सोये सुरमंदिरन, सुरसुंदिर उर लग्ग ॥ १ ॥

यहां ऋरि धर्मी के मरण रूप धर्म की जगह " ते सोये सुरमंदिरन " इति । यह दूसरा धर्म कहा गया है । यहां तो वस्तु के विरेष स्वरूपों को छोड़ कर संचेप के लिये सामान्य स्वरूप से कहना
दे। " चत जुत करत जु " इति । इस समासोकि उदाहरण में खदिंग

कियाओं को और कामुक कियाओं को चत जुत करत इत्यादि सामान्य रूप से कह कर दोनों का प्रहण किया है, यह संचेप है ॥

### ॥ दोहा ॥

गुन दोषिह बुध जन गहत, इंदु गरल इव ईस ।
सिर से श्लाघन कंठ ही, रोकत विसवा वीस ॥ १ ॥
इस विंव प्रतिबिंगभाववाले धर्म के कथन में भी शिवजी करके
इंदु का शिर से श्लाघन तो मस्तक में धारण करना है वह झोर है;
और विद्वानों करके गुण का शिर से श्लाघन शिर कंपन है, वह झोर है;
इलादि। ऐसे बहुत अथों को शिर से श्लाघन इलादि थोड़े से कहनेवाले शब्द हैं, सो समासोकि क्यों नहीं १ ऐसी शंका न करनी चाहिये, क्योंकि उक्त दोनों अर्थ एक सामान्य के विशेष नहीं, किंतु विजातीय होने से जुदे जुदे ही हैं, इसिबये यहां भी श्लेष ही है।
प्रधावाः—

### ॥ दोहा ॥

कर श्रंबर पर प्रसिर हैं, कलानाथ यह हेत ॥
धरें राग दिश इंद्र की, निश को करत सँकेत ॥ १ ॥
यहां शुक्काभिसारिका प्रति सखी की उक्ति है, कि अब चंद्र उदय होवेगा, इसिंबिये पूर्व दिशा अरुख हो कर रात्रि का आगमन सूचन करती है। तहां अभिसारिका के उद्दीपन के खिये चंद्र और पूर्व दिशा के जारपन की समासोकि है। "कर, अंबर, कलानाथ"और"राग"इन शब्दों के फ्रेंब से, चंद्र की पुर्त्विगता से, दिशा की खीलिंगता से और इंद्र के साथ दिशा के पतिपत्नीभाव से चंद्र और पूर्व दिशा का जार घत्तांत संचेप से कहा है ॥ यद्यपि यहां करादि शब्दों में फ्रेंब है। कर किरख और इस्त। अंवर आकाश और वस्त्र। कलानाथ किरखों का नाथ और काम कला कोविद । राग रंग और प्रति। तथापि यहां चंद्रमा और जार पुरुष ऐसे दो विशेष्यों की जुदी जुदी विवचा नहीं है। एक चंद्रमा ही का जार करके वर्षान किया है। तहां जार पुरुष में पुरुषपन और है। जड़ चंद्रमा का पुरुषपन और है। नायिका में स्त्रीपन और

है। दिशा में ख्रीपन और है। ऐसे बहुत अर्थ पुर्झिंग, ख्रीलिंग मात्र से कहे गये हैं। और ख्रीपुरुष का संबंध और है। दिक्पाल का और दिशा का संबंध और है। ऐसे बहुत अर्थों को "की " इतने मात्र से फहना तो थोड़े से बहुत कहना है, इसलिये किन का मुख्य अभिश्राय समासोक्ति में है; तहां श्लेष गोण है। इस रीति से यहां अलंकार व्यवहार तो समासोक्ति को ही है। इस रीति से इस धोरी के उदाहरण में समासोक्ति की संगति है।

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

रक्त चंद्र चुंबन करत, श्रिल लख पूर्व दिशाहिं॥ यहां नायिका को श्रीभितार कराने के लिये सली कहती हैं, कि पूर्व दिशा में चंद्रोदय हुआ। तहां उदीपनाधिक्य के लिये चंद्र शब्द की पुर्क्षिगता से, दिशा शब्द की खीलिंगता से, रक्त शब्द के श्रेष से, और चुंबन शब्द से संबंध हुआ कहने से चंद्र और दिशा का दंपती-पन से समागम संचेप से कहा है। इस धोरी के उदाहरण में भी स-मासोक्ति की संगति पूर्ववत् समक लेना।

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

सालंकार सुवर्न युत, रस निरभर गुन लीन ॥
भाव निबंधित जयित जग, किव भारती नवीन ॥ १ ॥
इस काव्य कर्ता की विवचा किव की वाणी को स्त्री रूप
से वर्णन करने की है। सो वाणी में रहनेवाले पदार्थों का और स्त्री में
रहनेवाले पदार्थों का एक एकसामान्य वचन से संग्रह किया है। हारादि
का और उपमादि का एक "अलंकार" शब्द से, नायिका के लौकिक अनुराग
का और रस दशा को प्राप्त हुए अनुराग का एक "रस अवद से, किवता के
प्रसाद अदि का और नायिका के विनय आदि का एक "गुण्य" शब्द से, आश्य
का और हाव भाव का एक "भाव" शब्द से, अपूर्वता का और नव वय का एक
"नवीन" शब्द से और अन्य किवयों की वाणी की अपेचा सर्वोत्कृष्टता

सें वरतने का भ्रोर अन्य क्रिकों को जय करने का एक "जग जयति" वात्रय से संप्रह किया है। वाणों में खोपन और है। नारी में खीपन और है। जिस का भारती शब्द के उत्तरवर्ति एक स्त्रीलिंग से संग्रह किया है।यहां अलंकार आदि शब्दों के जुदे जुदे स्वरूप से दो अर्थ नहीं हैं; जैसा कि राजा शब्द के नरेश्वर और चंद्रमा दो अर्थ जुदे जुदे हैं, इसबिये यहां अर्थों का भ्छेष नहीं; किंतु संत्रेप है। यद्यपि इस काव्य में सुवर्ध यह श्लिष्ट शब्द है, इस में दो अथों का श्लेष है, परंतु ऐसे संचेप समुदाय कम की पंकि में आ जाने से इस शब्द में भी फ्लेय की प्रधानता नहीं रहती! इस अलंकार के नामार्थ स्वारस्य को नहीं जानते हुए प्राचीनों ने धोरी के उक्त उदाहरणों से श्रम करके इस समासोकि अलंकार का यह स्त्ररूप समका है, कि अप्रस्तुत से प्रस्तुत की गम्यता ती अप्रस्तुतप्र-शंसा अक्षकार है। और प्रस्तुत से अप्रस्तुत की गम्यता में समासी-कि अलंकार है। सर्वस्वकार ने अप्रस्तुतप्रशंसा के प्रारंभ में कहा है, कि प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध होने में समासोक्ति कही । और अब समासोकि की विपरीतता से अप्रस्तुतप्रशंसा कहते हैं। और कहा है, कि, प्रस्तुत की गम्यता अप्रस्तुतप्रशंसा का विषय है। और अप्रस्तुत की गम्यता समासोक्ति का विषय है। प्राचीनों ने अपने सिद्धांतानुसार प्रस्तुत से अप्रस्तुत की गम्यता में समासोक्ति नाम को इस प्रकार घटाया है। वेदव्यास भगवान का यह सचल है:-

यत्रोक्ताद्गम्यतेऽन्योऽर्थस्तत्समानविशेषणः॥ सा समासोक्तिरुदिता संचेषार्थतया ब्रुधैः॥ १॥

भर्थ- जहां उकात् अर्थात् कहे हुए अर्थ से उस के समान निशेषण्याला अन्यार्थ गम्य होवे, इस रीति से संचेपार्थ होने से पं-डितों करके वह समासोक्ति कही गई ॥ महाराजा भोज का यह ल-

यत्रोपमानादेवैतदुपमेयं प्रतीयते ॥

अतिप्रसिद्धेस्तामाहुः समासोक्तिं मनीषिणः ॥ १ ॥ भर्य- जहां भति प्रसिद्धि से उपमान से ही एतत् अर्थात् प्रकृत उपमेय प्रतीत होवे विद्वान् लोग उस को समासोक्ति कहते हैं। श्रीर कहा है महाराजा भोज नेः—

### संचेपेणोच्यते यस्मात्समासोक्तिरियं ततः ॥

अर्थ-यस्मात् अर्थात् जिस कारण् से संचेप से कही जाती है. ततः अर्थात उस कारण से यह संचेप से कहना यह समासोकि है।। तात्पर्य यह है, कि उपमान से उपमेय का कहना यह संचेप से कहना है। द-सरे प्राचीनों ने अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार: और प्रस्तुत से अपस्तुत की प्रतीति में समासोक्ति अलंकार माना है। महाराजा ने प्रशंसा शब्द का अर्थ स्तृति अंगीकार करके अप्रस्तुतप्रशंसा शब्द का यह अर्थ किया है, कि स्तुति करने योग्य नहीं जिस की स्तु-ति।सो जब महाराजा ने अप्रस्तुतप्रशंसा का ऐसा जुदा स्वरूप ठहरा-या, तब अप्रस्तुत उपमान से प्रस्तुत उपमेय की प्रतीति में संचेप रूप उक्ति मान करके यहां समासोक्ति कही। हमारे मत में महाराजा ने अप्रस्तुतप्रशंसा का उक्त स्वरूप ठहराया सो भूल है ॥ यह अप्रस्तुतप्र-शंसा प्रकरण में लिख आये हैं। और अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति, और प्रस्तत से अप्रस्तुत की प्रतीति, इन दोनों स्थलों में अप्रस्तुतप्रशंसा ही है; यह भी अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकरण में जिख आये हैं। समासोक्ति का स्वरूप तो थोड़े करके बहुत कहने रूप उक्ति है, जैसी कि इस प्रकरण में स्पष्ट की गई है। सो तौ अप्रस्तुतप्रशंसा से असंत भिन्न है। अप्र-स्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति अथवा प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति को समासोक्ति मानेंगे तौ व्यंग्य मात्र समासोक्ति अलंकार हो जायगा ॥ आचार्य दंडी का यह लच्चण है:---

> वस्तु किंचिदभिप्रेत्य तत्तुल्यस्यान्यवस्तुनः॥ उक्तिः संत्तेपरूपत्वात्सा समासोक्तिरिष्यते॥१॥

अर्थ-किसी वस्तु का अभिप्राय करके उस के तुल्य अन्य वस्तु की उक्ति संचेप रूप होने से समासोक्ति वांछी जाती है। काव्यप्रकाश में यह सच्चा है:—

परोक्तिर्भेदकेः श्रिष्टेः समासोक्तिः ॥ अर्थ- श्रिष्टेः अर्थात् दोनों में लगे हुए भेदकेः अर्थात् विशेषणों करके पर अर्थात् अप्रस्तुत की उक्ति अर्थात् कथन वह समासोक्ति ॥ प्रकाशकार द्वित में लिखता है, कि विशेष्य के सामर्थ्य विना भी शिष्ट विशेषण सामर्थ्य से प्रकृतार्थ प्रतिपादक वाक्य करके अप्रकृत अर्थ का कथन वह समास से अर्थात् संचेष से अर्थ द्वय कहने से समासोकि॥ सर्वस्व का यह लच्चण है:—

### विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः ॥

अर्थ- विशेषण समता से अप्रस्तुत की गम्यता में समासोकि अनंकार ॥ चंद्राबोक का यह जचण है:--

## समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुतेऽप्रस्तुतस्य चेत् ॥

अर्थ- जो प्रस्तुत में अप्रस्तुत की स्फुरणा होवे सो समासीकि॥ गम्यता, प्रतीति, स्फुरणा वे पर्याय नाम हैं। इमारे मत में अप्रस्तुत से प्रस्तुत की गम्यता, और प्रस्तुत से अप्रस्तुत की गम्यता, यह किंचित् विजज्ञायता तो प्रकारांतर होने को योग्य है। न कि अर्जकारांतर होने की योग्य, इसिबये इस विषय का तौ हम ने अप्रस्तुतप्रशंसा में अंतर्भाव किया है। क्रोर यहां ऐसी शंका न करनी चाहिये, कि सम के विपरीत भाव में असम इत्यादि अबंकारांतर तुम भी मानते हो, फिर इस विषय को जुना अलंकार क्यों नहीं मानते ? क्योंकि यहां प्रस्तुताप्रस्तुत के विपरीत भाव में अन्य से अन्य का कथन ही चमस्कार का हेतु है, सो स-र्वथा त्रिलच्या नहीं। सम और तहुय के विपरीत भाव में विषम और थनहुण के चमस्कार की अस्त्रंत विलच्चणता है। और प्राचीनों ने स-मानांकि नाम इस प्रकार घटाचा है, कि प्रकृतार्थ प्रतिपादक वाक्य यनके अप्रकृतार्थ का कथन वह संचेष से अर्थ द्वय कहने से समासोकि हैं. नो भी भूज हैं; क्योंकि ऐसे तो श्लेप इत्यादि में और ब्यंग्य में भी ममानोक्ति हो जायगी। रुलेप में और व्यंग्य में थोड़े से बहुत कहना नहीं है। मंज्ञेपना नो धोरी के आश्यानुसार हम ने स्पष्ट की, वही िलवण है। यहां सहदयों का हृदय ही साची है। यहां दो बृचांत र्श विराद्या करें नय नो अप्रस्तुनप्रश्ंमा ही है। यह इम अप्रस्तुतप्रशंसा प्र हरण में स्पष्ट कर चुके हैं। ज्ञार सर्वस्वकारादि कहते हैं, कि अप्र-

स्तुतप्रशंसा में तौ किसी का किसी में आरोप नहीं, समासोक्ति में अ-प्रस्तुत ब्यवहार मात्र का प्रस्तुत धर्मी में आरोप है। रूपक में प्र-स्तत धर्मी में अप्रस्तत धर्मी का भी आरोप होता है 'रक्त चंद्र ' इति। यहां चंद्र धर्मी में जार धर्मी का आरोप नहीं; किंत्र चंद्र उक्त जार कार्य करता है, ऐसा जार व्यवहार मात्र का आरोप है। श्रीर रसगंगा-. धरकार कहता है, कि अप्रस्तुत व्यवहार का प्रस्तुत धर्मी में आरोप नहीं, किंतु प्रस्तुत व्यवहार में अपस्तुत व्यवहार का आरोप है ॥ हमारे मत में आरोप होने न होने से समासोकि की विखचणता नहीं, स-मासोक्ति की विलच्च खता तौ समासोक्ति के उक्त स्वरूप ही से हैं; सो हम प्रथम ही स्पष्ट कर चुके हैं। आचार्य दंडी और महाराजा भोज कहते हैं, कि प्रशंसा शब्द का अर्थ स्तुति है, सो अप्रस्तुत की स्तुति से प्रस्ततकी निंदा गम्य होवे वह तौ अप्रस्तुतप्रशंसा; और अन्य वस्तु से अन्य वस्त्र की गम्यता होवे वह समासोक्ति। सो हमारे मत में यह किंचित विलच्च सता भी अलंकारांतर साधक नहीं है। और स्तृति से निंदा की गम्यता अप्रस्तुतप्रशंसा का स्वरूप नहीं।यह हम ने अप्रस्तु-तप्रशंसा के प्रकरण में सविस्तर कहा है। और अन्य से अन्य की गम्यता तौ व्यङ्गय का विषय है। ऋौर वेदव्यास भगवान् ने समान विशेषण ऐसा अप्रस्तुतप्रशंसा से टलाने के लिये कहा है, सो यह किंचित् विलच्च खता भी अलंकारांतर की साधक नहीं। महाराजा भोज ने अपने लच्चणानु-सार समासोक्ति का यह उदाहरण दिया है-

> ॥ चौपाई ॥ दंड कठिन मुख में सदुताई, मित्र मांभ त्रनुराग दढ़ाई । दोषाकर में द्वेष निरंतर, क्यों निहं होय कमल श्री को घर ॥ १ ॥

अाचार्थ दंडी ने अपने लच्चणानुसार समासोक्ति का यह उदा-हरण दिया है:---

#### ॥ दोहा ॥

प्रफुलित पंकज मांभ कर, अलि मधु पांन अपार।
अनारव्ध सोरंभ शुभ, चुंबत कली निहार॥२॥
हमारे मत इन काव्यों में अप्रस्तुतप्रशंसा ही अबंकार है। "इंड कठिन" इति। यहां सुराज इत्तांत के प्रसंग में अप्रस्तुत कमल इ-त्यांत का कथन है। "प्रफुलित" इति।यहां प्रौढा नायिका से रित किये हुए नायक की नवोडा में किंच है, इस प्रसंग में अप्रस्तुत अमर का इत्तांत कहा गया है।

॥ सवैया ॥

मिध मादों की राका अंधेरी सु राधिका,

साज समाज सिधारी पिया घर ।

तव विद्युत नैंनन सौं जु निहार,

मुरार भनें मुख कौ सुखमा भर ॥

वम दीन कहा हम भूलहि तें,

जल धार निपातन संग सुधा धर ।

उर ऐसे विचारत आरतवंत व्है,

रोय पुकारत है यह वादर ॥ १ ॥

यहां मेघ में पुरुष का, विद्युत् में नेत्र का, गर्जना में रोने का राफ है। सो "विद्युत् नयन" यहां तो विद्युत् और नेत्र दोनों कहे गये हैं, और " रोय पुकारत है यह वादर " यहां वादर और रोना एक एक ही कहा गया है, पुरुष और गर्जना नहीं कही गई है, इसिलये यह एक देश्विवति रूपक है; जिस में समासोक्ति का भ्रम न करना माहिय; क्योंकि यहां "विद्युत् नयन" इस रूपक अंश से मेघ आदि में एम्प आदि का आचेष है। न कि विद्युत् नयन इस रूपक पुरस्कार से उन रूपकों का कथन। जसा कि " जत जुन करत जु पीन कुच " इति।

### वहां उक्त कियाओं रूप थोड़े कथन से खदिर की कामुकता का कथन है।

पत्र १०५ पंक्ति १ "कथन है" इस के आगे-

थोरे में बहुत कहना यह रीति लोक में प्रचलित है। जैसे "सप्त-म्होकी गीता"। धोरी ने इस लोकव्यवहारानुसार इस अलंकार का अं-गीकार किया है। और धोरी ने थोरे शब्दों से बहुत अर्थ कहने का उदाहरण दिखाया, जिस में धोरी के साचात् अभिप्राय को नहीं स-ममते हुए समस्त ग्रंथकार वैसा एक ही प्रकार का उदाहरण देते आये हैं। और उन्हों ने "कहे हुए अर्थ से उस के समान विशेषणवाला अन्यार्थ गम्य होवे" ऐसा इस अलंकार का स्वरूप ठहराया है सो भूल है। धोरी के नाम रूप लच्चण का अभिप्राय सामान्यता से थोरे से बहुत कहना है। सो थोरे अर्थ से बहुत अर्थ कहने का भी उदाहरण हम दिखाते हैं॥

#### ॥ दोहा ॥

कहा कहों वाकी दशा, हिर प्रानन के ईस ॥ विरह ज्वाल जरबी लखें, मरबी भई ऋसीस ॥९॥ इति विहारी सहश्रसाम् ॥

यहां नायिका के विरहण्याजा जलन से अनेक आधियां और व्याधियां उपस्थित हैं। सो तौ "कहा कहों, अर्थात् उस की दशा कहां लों कहों" इस कथन से स्पष्ट है। उन सब को सखी ने उस के लिये "मरख आशीर्वाद है" इतने मात्र से कह दिया है। इस उदाहरख में प्राचीनों के जच्चों। का हठ से भी किंचित् प्रवेश नहीं होता ॥ धोरियों की अनिर्वचनीय महिमा है, कि काव्य असंख्य होगये, होते हैं, और होवेंगे; परंतु उन्हों ने चुन कर ऐसे इक्यासी ८१ चमत्कारों का संग्रह किया है, कि असंख्य काव्यों के असंख्य चमत्कारों का उन के सर्वव्यापी नामार्थों में समानेष्य हो जाता है॥

जसवंत जसो भूषण

६०४

॥ दोहा ॥

यथावाः--

वहां उक्त कियाओं रूप थोड़े कथन से खदिर की कामुकता का कथन है॥

### इति समासोक्ति प्रकरणम् ॥७३॥

>600\$060¢

# ॥ समुचय॥

समुचय शब्द का अर्थ है बहुतों का इकट्टा होना। कहा है र्चितामि्कोषकार ने "समुचयः राशौ"॥

॥ दोहा ॥

होत समुचय तिंह कहत, सुकवि समुचय नांम॥ ज्यों मे इकठे त्राप में, नृप सुभ गुन जु तमांम ॥ १ ॥ यथाः--

॥ दोहा ॥

देश निरोगो मरु धरा, नृप जसवंत उदार ॥ उत्तम चारण कुल जनम, भागन लह्यो मुरार ॥ १ ॥ यहां भाग्य वश से मुरारिदान कविराज को उक्त उत्तम पदार्थ इकडे पाने से समुचय अलंकार है।। यथावाः---

॥ दोहा ॥

भूमिपाल जसवंतसी, सरदारसी कुमार ॥ भ्राता भलो प्रतापसी, समय सराहनहार ॥ १ ॥ यहां एक समय में इन श्रेष्ठ वस्तुओं का इकटा होना समुचय अखंकार है ॥

॥ दोहा ॥

नीत रीत खत्रवट निपुण, क्रीत उपावण कज ॥

सुपह भलो सादूळसी, किसनांगो कमधज ॥ १ ॥ यहां कृष्णगढ अधीश महाराजा शार्ट्जासिंह में नीति आदि गुणों का समुचय है। यथानाः—

॥ सर्वेया ॥

मिन सांन घसी पुन जोध जु है,
श्रिस चूरित श्रंग रनांगन भासे।
मद ज्ञीन मतंग जु तीर कों छोर,
बहै सरिता तुछ कातिक मासे॥
शिश की जु कला इक ही रित मर्दित,
बाल बधू कर केल विलासे।
धन हीन उदार सु एते पदारथ,
छीन भये श्रित शोम प्रकासे॥ १॥

इति जयनगराधीश राजराजेंद्र प्रतापसिंह क्रत श्रेगारमंजरी भाषा प्रेथे।

ये महाराजा निजकृत किवता में अपना नाम बजिनिध रखते थे। पूर्व के दो उदाहरखों में ईश्वर से समुख्य की हुई वस्तुओं का वर्धन है। इस उदाहरख में स्वाभाविक चीखता से शोभनेवाली वस्तुओं का किव ने काव्य में समुख्य किया है। महाराजा भोज समुख्य का यह लच्च अ भाजा करते हैं—

निवेशनमनेकेषामेकतः स्यात्समुच्चयः ॥

अर्थ---एकतः अर्थात् एकत्र अनेक पदार्थों का निवेशन समुचय भनंकार होता है ॥ वाग्भट का यह लच्छा है---

एकत्र यत्र वस्तूनामनेकेषां निबन्धनम् ॥ त्रत्युत्कृष्टापकृष्टानां तं वदन्ति समुच्चयम् । १ । ऋर्थ-जहां अति उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट अनेक वस्तुओं का एक- त्र निवंधन अर्थात् काव्य में वर्णन होवे उस को समुचय कहते हैं॥ "मनि सान घसी" इति।यह तो उत्कृष्टों का उदाहरण है। अपकृष्टों का समुचय यथाः—

### वैताल

शशि दिवस घूसर गलित योवन कामिनी पहिचान, सर विगत वारिज मुख निरत्तर सुंद्राकृतिजान ॥ धन परायन प्रभु सतत दुर्गत प्राप्त सुजन दिखात, खल गमन रूप श्रंगन जु मो मन शल्य हैं यह सात। १। यहां मन में सालनेवाली वस्तुश्रों का समुच्चय है। उक्कृष्टापकृष्टसमुच्चय यथा—

#### छप्पय

श्रमुर श्रायु जीवन जटायु मंदोदिर मंडन, त्रिकुट गाढ वारिधिहि वाढ श्रमुरी श्रहवत्तन। यह निबंध तमचरन गर्व दस कमल कलेवर, देव त्रास मारीचि देह भय भूत भूमि भर। सुरराज ताप नरहर सुकवि खल खेचर बल खुट्टि हैं, रघुनाथ धनुष गुन मुट्टितें ए शर छुट्टें छुट्टि हैं॥ १॥ इति महाकवि रोहदिया चारण नरहरदास

कृत अवतारचरित्रार्गयकाग्डे॥

यहां रघुनाथ के धनुष से बाण छूटने से छूटनेवाली वस्तुओं का समुचय है। हमारे मत लच्चण में उत्कृष्ट अपकृष्ट का प्रहण अनावश्यक है। भौर लोक विलच्चणता के लिये अति विशेषण दिया सो भी अना-षर्यक है। इस अलंकार में इन का कुछ भी उपयोग नहीं॥

॥ वैताल ॥

कुल विमल है तन अतन सुंदर मन जु उच्च अपार।

परिपूर्ण प्रभुता विपुल वैभव सुरेश्वर ऋनुसार ॥ भ्रुत मित्र भ्रात कलत्र पुत्र पवित्र पुहमि प्रसिद्ध, है सर्व कारण तद्पि त्रप जसवंत गर्व न किद्ध ॥ २ ॥ ऐसे कारण समुचय के उदाहरण से और—

॥ दोहा ॥

विमल भयो दल रावरो, दलमल सकल विपच्छ । मरुपति भये विपच्छ मुख, रन मुवि मलिन प्रपच्छ॥ २॥ येसे गुण समुच्य के उदाहरण से और—

॥ चौपाई ॥

कंपत डरत भजत देखत फिर, तुव ऋरि रन भुवि उठत जात गिर ।

ऐसे किया समुचय के उदाहरख से श्रम करके काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने समुचय के ये जच्च निर्माण किये हैं—

तित्सिद्धिहेतावेकस्मिन्यत्रान्यत्तत्करं भवेत् ॥ समुचयोऽसौ सत्वन्यो युगपद्या गुणिकियाः । १।

अर्थ — जहां उस की सिद्धि का हेतु एक रहते दूसरा उस के करनेवाला हो जावे वह समुख्य है ॥ और गुण अथवा कियाओं का एक ही समय में होना दूसरा समुख्य ॥ सर्वस्व, रल्लाकर और चंद्रालोक हलादि इन के अनुसारी हैं। चंद्रालोक का यह लक्ष्या है —

बहुनां युगपद्भावभाजां गुम्फः समुच्चयः॥ श्रहंप्राथमिकाभाजामेककार्यान्वयेपि सः। १।

अर्थ — युगपद् अर्थात् एक ही समय के भाव को भजनेवाले वहुतों का गृंथना अर्थात् काव्य में वर्धन करना वह समुचय । और में प्रथम में प्रथम ऐसे भाव को भजते हुए बहुतों का एक कार्य के संबंध में भी स अर्थात् वही समुचय है ॥ और कुवलयानंदकार ने दृ-ित में कहा है " किसी किसी कियाओं का किंचित्काल भेद संभव

है तो भी शतपत्र पत्र शत भेद न्याय से योगपद्य विविच्चित है । श्रोर कुवलयानंदकार ने कारण समुचय का---

जोवन विद्या मद्न धन, मद् उपजायो याहि ॥

यह उदाहरण दिया है। और कहा है, कि यहां तो अहमहिमकया अर्थात होडाहोडी खलेकपोत न्याय से अनेक कारणों का घरना है। समाधि अलंकार में तो एक कारण कार्य सिद्धि के लिये प्रवृत्त रहते दूसरा कारण काकतालीय न्याय से प्रवृत्त होता है। हमारे मत घोरी के नामार्थानुसार महाराजा भोज का बच्चण समीचीन है। उस में कारण समुच्चय, कार्य समुच्चय, वस्तु समुच्चय इत्यादि सब का संग्रह हो जाता है। हमारे मत कारण समुच्चय के चार प्रकार हैं। एक तो अनेक कारण मिलकर एक कार्य करें; इस का उदाहरण तो कुवलयानंदकार ने दिया वह है। दूसरा यह है, कि कारण कार्य सिद्धि में प्रवृत्त रहते कारणांतर उस कार्य की सुगमता करें॥

यथाः---

### ॥ दोहा ॥

दीन वचन कर सजल चख, परचौ त्रिया के पाय।
कख्यौ मान मोचन सुगम, तिंह छन घटा जु आय॥ १॥
तीसरा यह है, कि कारण कार्य सिद्धि में प्रवृत्त रहते कारणांतर
उस कार्य की अधिकता करें॥
यथा:---

॥ दोहा ॥

हुतौ रूप जोवन हु सों, मन तेरे अभिमांन ॥ अधिकायो आधीनता, पति की परी पिछांन ॥ १ ॥ चौथा यह है, कि अनेक कारखों में यह संदेह होवे, कि यह कार्य र्ष किस ने किया ॥

यथाः—

### ॥ दोहा ॥

मलयाचल मारुत किधों, चंद किधों पिक गांन। हरहि हमारो प्रान सखि, याको करहु निदांन॥ १॥

अनेक कारण इकडे होवें तहां समुख्यता सिद्ध है। उन में सव कारण समानता से एक कार्य को करें तहां तो समुख्य अलंकार; श्रोर उनमें से कोई कारण कार्य की सुगमता करें अथवा अधिकता करें तहां समुख्य अलंकार नहीं; और अनेक कारणों में यह संदेह हो, कि यह कार्य किस ने किया तहां भी समुख्य नहीं; इस में कोनसा विवेक हैं। कुवलयानंदकार कहता है, कि होडाहोडी खलेकपोत न्याय से अनेक का-रणों का घरना समुख्य अलंकार; और एक कारण कार्य सिद्धि के लिये प्रवृत्त रहते दूसरा कारण काकतालीय न्याय से प्रवृत्त होता है वहां स-माधि अलंकार सो भूल है; क्योंकि सहभाव तो सहोक्ति अलंकार का विषय है। यहां तो आगे पीछे आकरके भी कारणों का कार्यकारिता में इकडा हो जाना समुख्य है।

यथाः---

### ॥ सवैया ॥

सुन एहो विसासी विदेस के वासी जू, राघे सखीन संदेसो दियों है। वेग चलों तो चलों बज में, मिलवों चहें रावरों जो पे हियों है॥ विधि की गति ऐसी मुरार भई, जिन सों अब का विधि जात जियों है। मन वांनन वेधत हो अतनू, पुन मेघन हू धनु हाथ लियों है॥ १॥

यहां निरहिसी प्रास्त्वहारी धनुष धारियों का समुख्य है। यद्यपि मेघ पनुपधारी का आगमन पीछे से हुआ है, परंतु समुद्य चमत्कार में

कुछ हानि नहीं, जैसे कि विलंब से अन्योन्य अलंकार में हानि नहीं: उस का उदाहरण अन्योन्य अलंकार के प्रकरण में दिखा आये। और यह भी भूल है, कि दो कारण इकट्टा होने में समाधि, श्रीर दो से श्र-धिक कारण इकट्टा होने में समुचय; क्योंकि समुचयता दोनों स्थलों में सिद्ध है, एक से अधिक हों वे अनेक ही कहलाते हैं: यह किंचिद्धि-लच्चाता भी अलंकारांतर की साधक नहीं। और हम ने कार्य की सुक-रता और अधिकता के दो कारखों से अधिक के उदाहरख भी दिखा दिये हैं। ऐसा मत कहो कि समुचय समान वस्तुओ में होगा, सो सु-करता करनेवाले कारण की प्रारंभक कारण के समान कार्यकारिता नहीं ? क्योंकि ऐसे कारण में स्वभाव से सहकारिता मात्र नहीं, जैसी कि घट कार्य में नियम से मात्तिका उपादान कारण है, और कुलाल, चक्र, दंड आदि सहकारी कारण हैं। यहां तो कार्य आरंभक कारण और सह-कारी कारण दोनों कार्यकारिता में समान हैं, प्रसंग प्राप्त एक प्रवर्त्तक श्रीर दूसरा सहकारी होता है, कदापि यहां प्रसंग प्राप्त सहकारी कारख प्रथम कार्य प्रवर्त्तक हो जावे तो प्रथम का कार्य प्रवर्त्तक कारण सह-कारी कारण हो सकता है ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

विद्युत जुत घन की घटा, चढी ऋकास जु श्राय ॥ कस्यो मान मोचन सुगम, फिर परिके पिय पाय ॥ १ ॥

और ऐसा भी मत कहो, कि सम कचता से अनेक कारणों के एक कार्यकारिता में समुचय अलंकार है, कारणांतर से कार्य की अधिकता में अधिक अलंकार है, और सम कचता से अनेक कारणों के एक कार्य करने में संदेह होंवे तहां संदेह अलंकार है, इसलिये कारणांतर से कार्य की सुकरता में समाधि अलंकारांतर ही मानना युक्त है? क्योंकि इन चारों स्थलों में प्रधान चमत्कार कारण समुचय में है; न कि अनेक कारण एक कार्य करें इत्यादि अंश में। यहां सहृदयों का हृदय ही साची है। इसलिये ये सब कारण समुचय के प्रकारांतर

होने के योग्य हैं; न कि अलंकारांतर होने के योग्य । और यह भी जानना चाहिये, कि घट इत्यादि कार्य के अनेक कारण हैं। मृत्तिका, कुलाल, चक्र, दंड इत्यादि; परंतु वहां समुख्य अलंकार नहीं; क्योंकि वहां अनेक कारण नियम से हैं, मृत्तिका उपादान कारण है, जो कि घट रूप कार्य अवस्था पर्यंत साथ रहती है; और कुलाल, चक्र, दंड आदि निमित्त कारण हैं। इस कारण सामग्री विना घट वनता ही नहीं, इसालिये इन के इक्टापन में अलोकिकता नहीं॥

> ॥ चौपाई ॥ कीर्ति अर्थ परमानँद दाता, असिव हरत व्यवहार वताता ॥ कांता संमित दें उपदेसहि, काव्य करत सुभ कार्य असेसहि । १ ।

काव्य के इतने कार्य हैं सो कहीं समस्त करे तहां कार्य समुख्य रूप समुख्य का प्रकार हो जायगा। यहां प्राचीनों के खच्या की अव्याप्ति है। और "भूमिपाल जसवंतत्ती" इत्यादि। कारण, गुण और किया के विना वस्तु समुद्धय में अव्याप्ति है।

यथावाः---

॥ दोहा ॥ श्ररतें टरत न वर परें, दई मरक मनु मैंन । होदाहोडी वढ़ चले, चित चतुराई नैंन ॥ ९ ॥

इति विहारीससश्लाम् ॥
यहां योवनागम में शीघ वढ़नेवाली वस्तुओं का समुद्रय है।
यहां नेन कहने से कटाच निवचित है; क्योंकि नेन अवयव ऐसे शीघ
नहीं बट्ते; अवयव विवचा होती तो किव "कुच, चित, चतुरई, नेंन"
ऐसे कहता। यहां चिच तो अंतःकरण है, चतुराई गुण है, कटाच किया है; ऐसे विजातीय समुद्रय में प्राचीनों के लच्चण की अध्यापि है।
मालाएमा इत्यादि में भी उपमा आदि का समुद्रय है; परंतु वहां मा- ला रूप चमत्कार प्रधान है । श्रोर बहूपमा तो समुचयोपमा का पर्याय है॥

### इति समुचय प्रकरणम् ॥ ७४ ॥

# ॥ सहोक्ति ॥

सह नाम साथ का है। सह भाव की उक्ति वह सहोक्ति अलं-कार है॥

### ॥ दोहा ॥

उक्ति जहां सह भाव की, न्यित सहोक्ती सोय॥
सह शिष्यन गुरु श्रागमन, ह्यां निहं भूषन होय॥१॥।
रोचकता विना अलंकारता नहीं; यह सर्वत्र जान जेना चाहिये।
यथाः—

### ॥ दोहा ॥

जस पहुंच्यो जसवंत को, सन्नुन साथ समंद ॥ श्री त्राई त्रिर भूमि सह, विश्व वदत जगवंद ॥ ९ ॥ यथानाः—

#### ॥ छप्पय ॥

हर धनु सह रघुवीर पुलक कोशिक जु उठाये,
ज्या सह संशय जनक कों जु फटकार लगाये।
सीता के मन साथ शीघ्र आकर्षण कीन्हो,
न्य गन आनन साथ पुन सु नमन जु कर दीन्हो॥
भागविहि गर्व सह भन्न किय हिय हरिलय अति अमर गन,
परिलय जु भयो अवतार भुवि जयजयकहिवरिलय सुमन। १।
वेदन्यास भगवान का यह लच्या है—

# सहोक्तिः सहभावेन कथनं तुल्यधर्मिणाम् ॥

अर्थ- समान धर्मियों का सहभाव करके कथन वह सहोिक अलंकार ॥ हमारे मत यहां लम्य उदाहरखानुसार तुल्यधर्मियों का नियम करना भूल है; क्योंकि "जस पहुंच्यों जसवंत को " इति । यहां जस और शत्रु तुल्यधर्मी नहीं; जैसे कि मुख और चंद्र । कदािप कहें कि इन का समुद्र गमन रूप साधर्म्य है । सो ऐसी समान धर्मता इस अलंकार के चमत्कार में उपयोगी नहीं ॥ आचार्य दंडी का यह ल-च्या है—

### सहोक्तिः सहभावेन कथनं ग्रणकर्मणाम् ॥

अर्थ-गुण और कमों के सहभाव का कथन सो सहोक्ति अर्लकार।।
हमारे मत लभ्य उदाहरणानुसार गुणों का और कमों का सहभाव निएम करना भी भूख है; क्योंकि "जस पहुंच्यों जसवंत को" इति।यहां
जस को तो कदापि गुण कह सकते हैं, परंतु शृत्रु तो गुण भी नहीं
और कमें भी नहीं, ऐसे सहभाव में अव्याप्ति होती है। कदापि कहें,
कि यहां कमें तो किया है; सो जस और शृत्रु इन दोनों की समुद्र गमन रूप कियाओं का सहभाव है, सो धहां ऐसी कियाओं का सहभाव
विविचित नहीं, किंतु जस और शृत्रु रूप कर्ताओं का सहभाव विविचित
है। काव्यप्रकाश में यह लच्चण है-

## सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकम् ॥

अर्थ-सहार्थ के बल से एक शब्द दो का वाचक होने वह सही-कि॥ प्रकाशकार ने इति में लिखा है, कि जो एक अर्थ को कहनेवाला शब्द भी सहार्थ वल से उभय का ज्ञापक हो जाने वह सहोक्ति ॥ यह लच्चण सहोक्ति उदाहरणों में इस तरह घटता है "जस पहुंच्यो जसवंत की, शशुन साथ समंद" यहां जस समुद्र को पहुंचा, यह एक वाक्य सहार्थ के वल से शशुओं के समुद्र पहुंचने को भी कहता है, इस रीति से यहां एक शब्द की दिवाचकता है। सो हमारे मत सहोक्ति अलंकार का स्वरूप तो सहभाव मात्र है। सहार्थ वल से एक शब्द दो का वा-यक होना यह तटस्य लच्चण अमोत्पादक है। स्पष्ट वोध कारक नहीं, और चमत्कार दायक भी नहीं। सहोक्ति अलंकार के लक्त्या में इस का प्रवेश करना भूल है। सर्वस्व का यह लक्त्या है—

### उपमानोपमेययोरेकस्य प्राधान्यनिर्देशे ऽपरस्य सहार्थसंबन्धे सहोक्तिः॥

अर्थ- उपमान और उपमेर्यों में से एक का प्रधानता से कथन, दूसरे का सहार्थ संबंध से कथन वह सहोक्ति अलंकार ॥ वृत्ति में लिखता है. कि उपमानोपमेयभाव यहां विवचाधीन है। इन के मत साथ ले जाने-वाला प्रधान होता है। साथ जानेवाला गीख होता है " जस पहुंच्यी जसवंत को, श्चुन साथ समंद "यहां राजराजेश्वर के शत्रुओं का प्रधानता से कथन है, जस का गीएता से कथन है; क्योंकि श्त्रुओं के साथ जस गया है। राजराजेश्वर के शत्रु काले पानी भेजे गये, उन को वहां पर्यंत लोग जानते हैं, कि ये राजराजेश्वर के शत्रु निकाले गये हैं। पेसा राजराजेश्वर का जस शत्रुओं के समुद्र पहुंचने से वहां तक पहुंचा है, इसिक्ये श्त्रुओं का समुद्र पहुंचना तो प्रधान रूप है, श्रीर उन सं-बंधी जस गीरा रूप है। और शत्रुओं के जैसे जस समुद्र पर्यंत गया, ऐसा उपमानोपमेय भाव यहां विविद्यत है। "चंद्र इव ञ्चानन" इत्यादिवत् स्वतः सिद्ध नहीं है। सो हमारे मत सर्वस्वकार की यह भूल है; क्योंकि स-होक्ति अर्जकार में उपमानोपमेय भाव का तो गंध भी नहीं है। और यहां एक की प्रधानता दूसरे की गी खता यह अंश चमत्कार हीन होने से अलंकारता का साधक नहीं। सर्वस्वकार का अनुसारी रसगंगाधरकार कहता है, कि प्रधान गौरा भाव विना केवल सहार्थ संबंध में सहोक्ति अलंकार मानें तो-

### ॥ दोहा ॥

नारायण जसवंत च्य, सह तूठे मो सीस । वांत्रा कोनहु वात की, रही न विसवा वीस ॥ १ ॥

ऐसे स्थल में भी सहोक्ति अलंकार हो जावेगा, सो हमारे मत पहां सहोक्ति अलंकार होने में कोई बाधा नहीं, यहां सहोक्ति अलंकार ही है। सहोक्ति अलंकार में सहभाव मात्र का चमत्कार है; साथवाला समकत्त हो अथवा प्रधान गौण हो। समकत्त्वतां का निर्विवाद उदाहरण हम दिखाते हैं॥

### ॥ दोहा ॥

सज्जन पति मेवाड़ कों, जसवत मुरघर नाथ ।

सह आये किन राज ग्रह, विश्व रखण थिर वात ॥ १ ॥

ऐसा मत कहो, कि तुम ने ही कहा है कि "शिष्य के साथ गुरु
आया" यहां सहोक्ति अलंकार नहीं, तब इन दोनों उदाहरणों में सहोक्ति
अलंकार केंसे होगा? क्योंकि प्रथम उदाहरण में राजा तूठने से धनादि की प्राप्ति होती हैं, नीरोगतादि केवल नारायण तूठने के आधीन
हैं, इसलिये यह सहभाव दुष्पाप्य प्राप्ति रूप चमस्कारकारी होने से

रमगीय होकर अलंकार है। और दूसरे उदाहरण में उक्त महाराजाओं का दुष्प्राप्य सहभाव सुभ कविराजा को उत्कर्ष देने से रमगीय होकर अनुसन सिख अलंकार है। वाग्भट का यह सच्चग्र है—

सहोक्तिः सा भवेशत्र कार्यकारणयोः सह । समुत्पत्तिकथा हेतोर्वकुं तज्जन्मशक्तिताम् ॥ १ ॥ अर्थ-कारण की कार्य उत्पत्ति सामर्थ्य कहने के लिये कार्य कारण की साथ उत्पत्ति कहना वह सहोक्ति अलंकार ॥ और वाग्भट का यह उदाहरण है---

### ॥ दोहा ॥

गहत नमावत करषत जु, श्रिर जस मद् श्री साथ ! रन भुवि धनुष श्रपूर्व कृति, जयित मुरद्धर नाथ ॥ १॥ हमारे मत यहां सहोक्ति श्रवंकार का स्वरूप तो सहभाव मात्र हैं। कार्य कारण भाव पर्यंत श्रनुधावन करें तो चित्रहेतु नामक हेतु प्रज्ञार का प्रकार होवेगा। श्रीर कार्य कारण भाव विना भी सहोक्ति अनंकार के उटाहरण हैं, उन में श्रट्यांति हो जावेगी। " जस पहुंच्यों नम्पत्रन कें।" इति। इस काट्य में कार्य कारण भाव इन के मत इस रीति यथाः-

से है, कि राजराजेश्वर के शत्रु ससुद्र पहुंचने से कीर्ति भी ससुद्र पहुं-ची है; सो ऐसी विवचा में रमखीयता नहीं ॥

### इति सहोक्ति प्रकरणम् ॥ ७५ ॥

### \_\_\_\_\_

### ॥ सार ॥

₩080

सार शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ । कहा है चिंतामियकोषकार ने "सारः श्रेष्ठे"। वस्तु के श्रेष्ठ अंश को सार कहने की लोक में कडी है।

॥ दोहा ॥

जो वस्तू को सार है, सोई भृषन सार ॥ नीकें तुम जानत रुपति, श्ठाघा करत सँसार ॥ १॥

॥ दोहा ॥

खांन पांन इत्यादि सुख, सब जन कर जु सकंत ॥ न्दपता सार सुरच्चणा, जंपत न्दप जसवंत ॥ ९ ॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

इस ऋसार संसार में, सार वस्तु कवि वांन ॥

जाके ऋप जसवँत करत, वाराहि वार वखांन ॥ १ ॥
धोरी का यह उदाहरख है—

॥ चौपाई॥ राज्य सार धर, धर में पुरगन, पुर में सौध, सौध सज्या भन॥ त्यों वरांगना है सज्या में, जांन ऋंग सरवस्व जुता में॥ १॥

स्वामी, अमात्म, सुहृद्, कोश, राष्ट्र्\*, दुर्ग, सेना ये सर्तांग मिल करके राज्य वस्तु है। सो ऐसी राज्य वस्तु में धरखी सार है; क्योंकि धग्गी से सब होते हैं। यहां धरणी से देश की विवचा है। वन पर्वतादि मिल करके धरणी वस्तु है, जिस में पुर सार है इत्यादि । धोरी के इस उदाहरण में राज्य में धरणी सार है, इस से खे कर शच्या में वरांगना सार है, यहां पर्यंत तो सार लोकिक होने से इन सारों में अलंकारता नहीं । अलंकारता तो वरांगना में अंग सर्वस्व अर्थात लावएय सार है, यह सार सद्धदय वेय होने से इस में है। यहां लोक सार की परंपरा ले कर वरांगना में अंग सर्वस्व सार है। इस अंश में सार अलंकार जलाती हुई धोरी की इस काव्य रचना से श्रम करके और प्रश्नोत्तर के एक वार प्रहण करने में चारुता की प्रतीति नहीं होती, इसलिये वार वार प्रश्नोत्तर उत्तर अलंकार है। और साभिप्राय बहुत विशेषण परिकर अलंकार है। ऐसे प्राचीनों के सिद्धांतों का स्मरण करके प्रा-चीनों ने धोरी के रक्खे हुए अलंकार के सार नाम का अर्थ " सरखं सारः " अर्थात् गमन करै वह सार । यह समभ कर, बच्चा में उत्त-रोत्तर कहा सो भृत है। इन के मत यहां सरख यह है, कि राज्य में थरगी सार है, धरगी में पुर सार है इत्यादि । इस प्रकार सार चला है। " च " धातु के आगेँ भाव में " घञ्" प्रत्यय आने से गत्यर्थक सार शब्द बनता है। स्व धातु गमन अर्थ में है। कहा है धातु पाठ में " खु गतों "। हमारे मत एक उत्तर में उत्तर अलंकार, एक उपक-रण में परिकर अलंकार होता है, वैसे ही एक सार अलंकार पदवी को प्राप्त हो जाता है। यहां सहृदयों का हृदय ही साची है। प्रथम कहे हुए हमारे दोनों उदाहरखों में भी एक एक सार सहृदय वेय होने से अलंकार है। " वरांगना में अंग सर्वस्व सार है, " यहां श्रार " संसार में किन की नासी सार है " यहां निधि अलंकार की मंकीर्णना है। " नृपता सार सुरच्या " यह उदाहरस विधि ऋलंकार की संकीर्णना विना है। ऋार धोरी ने उक्त उदाहरण में सार गृब्द करा जिस का व्यर्थ उत्कर्ष समभ कर कितनेक प्राचीनों ने लचिए में उत्तरोत्तर उत्कर्ष कहा सो भी भूल है। ऐसा कह सकते हैं, कि वरांगना में अंग सर्वस्व वस्तु उत्कर्ष रूप है इत्यादि। परंतु ऐसे विषय में सार शब्द का लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठांश अर्थ होने में जो स्वारस्य है वह उत्कर्ष अर्थ में नहीं। यह अनुभव सिद्ध है॥ काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्चा है—

### उत्तरोत्तरमुत्कर्षो भवेत्सारः परावधिः॥

अर्थ- पराविध को पाया हुआ उत्तरोत्तर उत्कर्ष सार अलंकार है। सर्वस्वकारादि सब के लच्चण इस के अनुसार हैं। महाराजा भोज और आचार्य दंडी ने सार अलंकार नहीं कहा है। काव्यप्रकाशकार पृत्ति में कहता है, कि फुहारे की जल धारा की चढ़ाई की नांई पर्यंत भाग में ही उत्कर्ष का विश्राम है, इसलिये पराविध उत्कर्ष ही अलंकार है। इन प्राचीनों ने लच्चण में "भवेत्सारः पराविधः" यह कहा। सो कहीं सहदय वेद्य सारों की परंपरा हो वहां तो पराविध सार ही अलंकार होवेगा; क्योंकि वहां वही प्रधान होता है, और उसी में जाकर पर्यवसान होता है; परंतु इन्हों ने धोरी के उक्त उदाहरण से अम कर पेसा नियम किया सो तो भूल है। और " दृग श्रुति लों, श्रुति बाहु लों, बाहु जानु लों जान"। इस श्रुंखला अलंकार में पर्यंत भाग में पर्यवसान नहीं; क्योंकि यहां आदि से अंत पर्यंत समस्त पदार्थों का गुंफन मिल कर श्रुंखला न्याय है। चन्द्रालोक का यह लच्चण है—

### "उत्तरोत्तरमुत्कर्षः सार इत्यभिधीयते"॥

अर्थ-उत्तरोत्तर उत्कर्ष सार अलंकार कहलाता है। कुवलयानं-दकार ने श्ठाच्य गुग्ग के उत्कर्ष का यह उदाहरण दिया है-

#### ॥ वैताल ॥

है उदर मांभ त्रिलोक वह हिर सहस फन तन मांहिं, मिन इव सुवह फिन जलिंध में जल जंतु इव जुलखांहिं॥ वह जलिंध इक अंजुलि पियौ वह महाऋषि जु अगस्त, आकाश में खयोत इव नित होत उदय रु अस्त॥ १॥ त्र्याकाश जिंह डग एक भी वह त्रिविक्रम भगवांन, जसवंत तुम मन मायगौ वडपन सु मन अप्रमांन ॥

हमारे मत यहां अधिक अलंकार है। यहां राजराजेश्वर के मन की परावाधि अधिकता में पर्यवसान होने से इसी में अधिक अलंकार है। सहसफन के तन आदि की अधिकता गौण होती गई है, इ-सलिये उन में अलंकार व्यवहार नहीं, और यहां शृंखला अलंकार की संकीर्णता है। ऐसा अन्यत्र भी जान लेना चाहिये। अश्लाध्य गुणोत्कर्ष का यह उदाहरण दिया है-

### ॥ दोहा ॥

त्रणतें तूल कि तूल तें, हरवो जाचक जांन ॥ मांगन के भय पोंन जिन, जाहि लयो सँग ठांन ॥ १॥

इति वंशीधरकवेः ॥

हमारे मत इस काव्य में अल्प अलंकार है। श्रृंखलाभास और हेतू-स्प्रेचा की संकीर्याता है। उभय रूप का यह उदाहरख दिया है-

#### ॥ मनहर ॥

घर घर द्वार द्वान व्हें अधीन फिरें, श्रति त्रासा लीन बीन दुखित सदा रहे। गनत गुन्न अवगुन कीं गनत नांहिं. एक धन काज जाहि मन में विचार है॥ पांच दस पाय चाहें सत ऋो हजारन कों, लाखन कों चाहें आयें घर में हजार है। वडे हैं पहार श्री पहार तें पयोधि, वार्ते गगन गगन हूर्ते तृष्णा ऋपार है ॥ १ ॥

इति वंशीधर कवेः॥

यहां गगन पर्यंत महत्त्व रजाध्य गुरा है। प्रकृतार्थ आशा मेंतो ै रई॥

भ्रश्लाघ्य गुर्ण है। हमारे मत यहां भी श्रृंखलाभास संकीर्ण अधिक अलंकार है। कुवलयानंदकार के उदाहरण में महत्त्व पद कहने से ल-चर्ण में कहे हुए उत्कर्ष शब्द का अधिक अर्थ में ही तात्पर्य सिद्ध होता है॥

### इति सार प्रकरणम् ॥ ७६ ॥

**~0≈‡≈0**~

### सूच्म ॥

सूच्म की भाषा है बारीक। सो जहां सूच्मता चमस्कारकारी होवे तहां सूच्म अलंकार है ॥

॥ दोहा ॥

न्पति सूच्मता व्है तहां, सूच्म ऋलंकृति होय । है इंगित आकार विद, तुव सेवक सब कोय ॥ १ ॥

यथाः---

### 🛚 ॥ दोहा ॥

समभावत रन शत्रु कों, ताल कमध तरवार ।
परसत शिर व्हें है परें, उर कर लेहु विचार ॥ १ ॥
यहां रखांगख में खड़ तोलन रूप चेष्टा मात्र से राजराजेश्वर का शतुओं को पेसा समभाना मूच्मता से हैं, इसलिये यहां सूच्म अलंकार है। आचार्य दंडी का यह लच्खा है—

इिन्नताकारलच्योर्थः सौच्म्यात्सूच्म इति स्पृतः ॥
अर्थ—इंगित और आकार से लखने योग्य अर्थ सूच्म होने से
सूच्म ऐसा कहा गया॥सर्वस्वकार ने भी इंगिताकार ऐसा इति में कहा है। जिस पर कटाच करता हुआ रलाकरकार कहता है, कि सूच्म
अलंकार वाक्य से भी होता है॥
पथा:--

### ॥ दोहा ॥

ंसांम्य सखी हों जायहों, पूजन देव महेश ॥

सो हमारे मत भी रवाकरकार का कहना समीचीन है। श्राचा-र्यादिकों ने लभ्य उदाहरणानुसार इंगिताकार का नियम किया सो भूल है॥

> ॥ चौपाई॥ स्वेद विंदु ढर श्रानन केरा, खंडित कुंकुम कंठ हि हेरा। समुभ निशा पुंभाव जु बालहि, सिख तिंह कर लिख दी करवालहि॥ १॥

यहां त्रानन के स्वेद विंदु से खंडित अये हुए कंठ कुंकुम से सखी ने नायिका की विपरीत रित समभी है, सो यह सून्त्रमता को सम्मना है। ब्रोर उस सखी ने नायिका के हस्त में पुरुष के धारण योग्य कुपाण का चिन्ह बिख कर नायिका को ऐसा समभाया, कि तुम ने विपरीत रित करी है, यह सून्त्रमता से समभाना है। यहां समभाना और समभाना जाकार से हैं॥

यथाचाः---

### ॥ दोहा ॥

चाहक समय सँकेत कों, समुक्त विटिहें वर नार । कर के लीला पद्म कों, मीलित किय तिंह वार ॥ ९ ॥

यहां नायक की किसी चेष्टा से उस का संकेत प्रश्न समक्त कर नायिका ने अपने हस्त में कीड़ा के बिये कमल था, उस को निर्मालन करके सायंकाल को मिलने का समय सूक्त्मता से समकाया है। यहां समकाना और समकाना चेष्टा से है। धोरी के इस उदाहरखों से अम करके लखे हुए सूक्त अर्थ को अन्य प्रति किसी धर्म से प्रकाशित कर-ना ऐसा सूक्त अलंकार का स्वरूप समकते हुए काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने यह लख्य किया है—

### कुतोपि लिचतः सूच्मोप्यर्थीन्यस्मै प्रकाश्यते । धर्मेण केनचिद्यत्र तत्सूच्मं परिचचते ॥ १ ॥

अर्थ—किसी निमित्त से जला हुआ सूत्तम भी अर्थ और के लिये किसी धर्म से प्रकाशित किया जाने तहां सूत्तम अलंकार कहते हैं ॥ सर्वस्वकारादि इस के अनुसारी हैं। सो सर्वस्वकार पर कटाच करता हुआ रज्ञाकरकार कहता है, कि जले हुए सूत्तम अर्थ को उक्त रीति से प्रकाशित करना यह नियम समीचीन नहीं; क्योंकि अन्य से नहीं जले हुए अर्थ का भी उक्त रीति से प्रकाशन किया जाता है ॥ यथा:—

### ॥ दोहा ॥

अपने मुकताहार कों, पिया गरें पहराय।
कह्यों तिया यह आप कों, शोभत है सद भाय ॥ १ ॥
यहां नायक से नहीं बस्ने हुए विपरीत रित रूप अपने अभिआय को नायिका ने नायक प्रति सूच्मता से जतलाया है। सो हमारे
मत भी रत्नाकरकार का कहना समीचीन है। यचिप सूच्मता से जतलाना अन्य से गोपन के लिये है; तथापि सूच्मता रूप चमस्कार उद्धरकंधर होने से सूच्म ही अलंकार होता है॥

इति सुच्म प्रकरणम् ॥ ७७ ॥

# स्मृति ॥

स्मृति नाम स्मरण का है॥ ॥ दोहा॥

व्हें स्पृति को वर्णन रुपति, अलंकार स्पृति नांम॥

यथाः—

तुव लिख भूपित भोज कों, समरत सृष्टि तमांम ॥ १॥

कितनेक प्राचीनों का तो यह मत है, कि सादृश्य के देखने से जो स्मृति होवे वह स्मृति अलंकार है । काव्यप्रकाश में यह लच्या है--

यथानुभवमर्थस्य दृष्टे तत्सदृशे स्मृतिः ॥ अर्थ-अनुभव किये हुए पदार्थ के सदृश देखने से जो स्मृति सो स्मृति अलंकार ॥ ऋौर महाराजा भोज तो सादृश्य दर्शनाऽतिरिक मूलक स्मृतियों को भी अलंकार मानते हुए यह बच्च आज्ञा करते हैं-

सदशादृष्टचिन्तादेरनुभृतार्थवेदनम् ॥ स्मरणं प्रत्यभिज्ञानस्वप्नावीप न तद्वहिः॥ १॥

अर्थ-पहिले अनुभव किये हुए पदार्थ के सदृश देखने से अदृष्ट से अर्थात् प्रारब्ध से और चिंता अादि से जो ज्ञान सो स्मरणांत्रकार। क्रीर काजांतर में देखे हुए पदार्थ को फिर देखने से ऐसा ज्ञान होता है, कि यह वह है पेसे ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, सो प्रत्यि-ज्ञान और स्वम भी स्मरण से जुदे नहीं हैं॥

क्रम से यथाः---

॥ दोहा ॥ द्लत द्विपन रन खग्ग सों, लख उजीन जसवंत ॥ श्रद्रि विदारत वज्र सों, हिर समस्यो दिनकंत ॥ १ ॥ पहिले वज से पहाड़ों को विदारते हुए इंद्र को सूर्य ने देखा था, इसिलिये उक्त इंद्र का सूर्य को अनुभव था। उस के सबृश उज्जीन की लड़ाई में तलवार से दिरदों को दलते हुए वड़े जसवंतिसंह महा-राजा को देख करके सूर्य को उक्त इंद्र का स्मरण हुआ। यहां नेत्रों से अनुभव किये हुए इंद्र के सदृश वहे महाराजा जसवंतसिंह को देख-ने से सूर्य को इंद्र की स्मृति होती है। और " तुव खाखि भूपति भोज कों " इति । उस उदाहरण में श्रवणों से अनुभव किये हुए भोज के मरूश राजराजेश्वर जसवंतिसिंह को देखने से सब को भोज की स्पृति होती है।

॥ चोपाई ॥ मिट्यो ज विस्मृति रूप श्रॅंथेरा ॥

विस्मृति मिटना तौ स्मृति है। यहां अदृष्ट से अर्थात प्रारब्ध से स्मृति हुई है ॥

स्मात

॥ दोहा ॥

नृप उदार चिंतन करत. श्राये जसवँत याद ॥ यहां उदार नृपों का चिंतवन करने से राजराजेश्वर जसवंतर्सिंह का स्मरण हुआ है।।

॥ दोहा ॥

दिल्ली के दरबार में, देख्यी ही नृप मौर। है यह वह जसवंतसी, मरुधर पति राठौर ॥ ९ ॥ यहां समयांतर में देखे हुए राजराजेश्वर को फिर देखने से पेसा ज्ञान हुआ है, कि यह दिल्ली के दरबार में देखा वह है। यह प्र-सिम्भान रूप स्मरण है।।

> ॥ संवैया ॥ सुपने में गई में तो देखने कीं, जहां नाचत नंद जसोमति को नट। वे मुसकाय के भाव वताय के, मेरो ही ऐंच खरो पकस्वो पट॥ एते में गाय जँभाय उठी, कवि देव सखीन मध्यो दिध को मट। जाग परी तो न कांन्ह कहं, न कदंब की छांह नहीं जमुना तट ॥ १ ॥ इति देव कवेः॥

यहां प्रथम अनुभव किये हुए कृष्ण का स्वप्न स्मरण रूप ही है। महाराजा ने लच्चण में आदि पद दिया है, इस लिये ॥ मनहर्॥

ज्यों ज्यों इत देखियतु मूरख विमुख लोग

<sup>\*</sup> वोलडरी

त्यों त्यों बजवासी सुख रासी मन माँवे हैं।
खारे जल बीलर दुखारे अंध कूप चितें,
कालिंदी की कूल काज मन ललचावें है।
जैसी अब वीतत सु कहत न वने वैन,
नागर न चैन परें प्रान अकुलावें है।
थोहर पलास देख देख के बंबूर बुरे,
हाय हरे हरे वे तमार सुध आवें है॥ १॥

यहां वैधर्म्य दर्शन से स्मृति है। कृष्णगढ़ के राठोड़ राजा सान वतर्सिहजी ने दृंदावन वास किया, जब से अपना नाम नागरीदास धारण किया। उन का वनाया हुआ यह कविच है॥

॥ सर्वेया ॥

यीषम घांम दुपेहरी मांभ,
महावन भी जन हीन महाई ।
ता समें ले दृषभांन लली को,
भली जल केलि रची मन माई ॥
ले चुभकी कर कंज लियें,
निकसी जब वाहर कों ख़बि छाई ।
वारध मंथन की वह वार,
मुरार मुरार हु कों सुध आई ॥ ९ ॥

पहां लक्ष्मी की स्मृति मूलक तत्संवंधी समुद्र मंथन की भी

॥ छप्पय ॥

कहन मान जमुमन कहांनि पाँढे हरि पलना, रांम नांम भृपन भयो सु सीता तिंह ललना। पिन प्राज्ञा यन बसिय, हरिय तिय तहां लंकपति, रानन कृद बढि विसर सुद्ध वक उठे अतुर अति। सोमित्रि घनुष घनु घनुषं कहाँ, रही थिकत मा चकतसी, वह वालकृष्ण भुवपाल तुव रखहु प्रष्ण नित तखतसी ॥ १॥

यहां कथा श्रवण से स्मृति है। स्मृति संचारी भी है, इसिबये स्मृति संचारी का श्रीर स्मृति अलंकार का भेद वताया जाता है। जहां स्मृति रस का अवयव होवे तहां तो संचारी है। रस में संचारी अवयव रूप होती है। सो ही कहा है भरत भगवान् ने—

### विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः॥

अर्थ— विभाव, अनुभाव, ज्यभिचारीभाव के संयोग से रस वनता है। सो हस्त पादादि अवयव समुदाय से शरीर वनता है, जैसे विभाव, अनुभाव और ज्यभिचारीभाव अर्थात् संचारीभाव इस समुदाय से रस वनता है, इसलिये रस में संचारी अवयव रूप होती है। और अव-यवों में अलंकार ज्यवहार नहीं। अलंकार ज्यवहार तो अवयवों से अतिरिक्त हार कुंडलादि न्याय से शोभाकर धर्मों में है। स्मृति संचारी का यह उदाहरण है—

#### ॥ सवैया ॥

तिच्छन भानु उयो चल बंधव,
रुच्छन की जहाँ छांह वहें भारी।
क्यों निस भानु जु चंद्र यहें,
लिखयें मृग चिन्ह हु की द्युतिकारी॥
यों प्रति उत्तर लच्छन को सुनि,
राघव नें यह वांन उचारी।
हा मृगनेंनि! हा चंद्रमुखी!कत,
जानकी प्रांनन सों श्रति प्यारी॥ १॥

यहां जानकी आसंबन विभाव है। चंद्र उदीपन विभाव है। श्रीर "हा मृगर्नेनि ! हाचंद्रमुखी ! कत जानकी प्रांनन सों आतिप्यारी" रामचंद्र के ये वचन अनुभाव है। और खच्मण के कथन से मृगजांद्रन चंद्र समक्षते से मृग नेत्र सदृश जानकी के नेत्रों की और

चंद्र सदृश जानकी के मुख की स्मृति हुई है, वह संचारी है। जानकी प्रति रामचंद्र की रित स्थायी भाव है। सो यहां उक्त विभाव, अनुभा-व, संचारी भाव के संयोग से विप्रखंभ शृंगार रस वनने से यहां स्मृति संचारी है॥ स्थायाः—

॥ संवैया ॥

केशव एक समें हिर राधिका,
आसन एक लसें रँग भीने।
आनंद सों तिय आनन की चुित,
देखत दर्पन त्यों हम दीने॥
भाल के लाल में बाल विलोकत,
ही मर लालन लोचन लीने।
सासन पीय सवासन सीय,
हुतासन में जनु आसन कीने॥ १॥

इति रसिकप्रियायां ।

यहां सीता का अग्नि प्रवेश भान आखंबन विभाव है। कपादि उद्दीपन विभाव है। कृष्ण का अश्रुपात अनुभाव है। और वखों स-हित राधिका का उक्त रीति से भाज के जाज में प्रतिबिंब देखने से उस के सदृश वखों सहित सीता के अग्नि प्रवेश की स्मृति संचारी है। शोक स्थायी भाव है। सो यहां एक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोग से कहणा रस बनने से यहां भी स्मृति संचारी है। और—

॥ दोहा ॥

दलत हिपन रन खग्ग सों, लख उजीन जसवंत ॥
श्रद्धि विदारत वज्ज सों, हिर समस्यो दिनकंत ॥ १ ॥
यहां स्पृति स्थ में है। और उस सूर्य में राज रित भाव की
विवचा है नहीं। राज रित भाव तो किव में है, इसिबये स्मृति संचार्रा नहीं; किंतु महाराजा को शोभा करती हुई किव के राज र

ति भाव को पोषण करती है, सो अलंकार है। लोक में अवयव भी श्रीर को शोभा करते हैं। और कुंडलादि अलंकार भी श्रीर को शोभा करते हैं। और कुंडलादि अलंकार भी श्रीर को शोभा करते हैं। परंतु कुंडलादि अवयव भाव के विना शोभाकर होते हैं। और अवयवों को शोभा करते हैं। और "कहत मात जसुमित कहांनि" इति। वहां स्मृति कृष्ण में है, विस्मय पशोदा में है, इसलिये यह स्मृति अद्भुत रस का अवयव न होने से संचारी नहीं, किंतु राम और कृष्ण की एकता की ज्ञापक होने से कृष्ण को शोभाकर हो करके अलंकार है। ऐसे ही—

#### ॥ मनहर ॥

भूप जसवंत तव शत्रु पुर शून्य तहां, राज श्रंगनों में शवरांगना विहारे हैं। सीतातुर विथुरे मुरार पद्मराग तिन्हें, जांन के श्रंगार चुन एक ठोर डारे हैं॥ चंदन कपाट काट इंधन के तापे धिर, श्रद्ध मीलिताचि व्हें के फूंक विसतारे हैं। स्वासा पोंन प्रेरित सुगंध फैलें तासों श्राय, अमर अमे है ता में धूम अम धारे हैं॥ १॥

यहां शवरांगनाओं को भ्रांति है। सो किसी रस की सहचारी न होने से संचारी नहीं; किंतु श्रांति अलंकार है। और—

### ॥ दोहा ॥

पकर सखी कर कहत है, क्यों मो दई विसार ॥
तुम विन वा की यह दशा, चल देखिये मुरार ॥ १ ॥
यहां नायक आलंबन विभाव है । सखी का इस्त प्रहण रूप

यहां नायक आलंबन विभाव है। सली का इस्त घहण रूप नायिका की किया और "क्यों मो दई विसार" यह वचन अनुभाव है। सली को नायक समम्भना यह उन्माद विप्रलंग श्रृंगार का अव-यव होने से संचारी भाव है। उन्माद संचारी भाव का यह लच्या है—

## विप्रलम्भमहापत्तिपरमानन्दादिजन्मान्यस्मिन्नन्याव-भास उन्मादः॥

अर्थ-वियोग, महा आपत्ति, परम आनंद श्रादि से उत्पन्न हुआ अन्य में अन्य का अवभास अर्थात् ज्ञान वह उन्माद ॥ रस प्रकरण में श्रांति को उन्माद कहते हैं ॥

#### ॥ छप्पय ॥

पारिजात भच्छन कि वारि नभ गंग पियन को,
किंधुं मुरार लग स्थाल जाल नच्छत्र लियन को ॥
समभ रक्त सित कमल किथों रिव शशि विदलन को,
कैथों सुरपित दुरद तें जु तोलन निज बल को ॥
मरु धराधीश जसवंत सुनि भिन असीस निस दिन सुकव,
नृत्यांत प्रसारत ऊर्द कर हरहु विम्न हेरंब तव ॥ ९ ॥
यहां वितर्क किसी रस का अवयव न होने से संचारी भाव नहीं,
किंतु संवेह अलंकार है। और —

#### ॥ मनहर ॥

प्रांन जो तजेगी विरहाग में मयंकमुखी,
प्रांन घाती पापी कोन फूली ये जुही जुही।
चिंतामनि वेस किथों मधु कों मयंक किथों,
रजनी निगोडी रंग रंगन चुही चुही।
मृंगी गन गींन किथों मदन के पांचों बांन,
दंच्छन को पोंन किथों मतन के चांचों बांन,
वंच्छन को पोंन किथों कोकिला कुही कुही।
जो लों परदेसी मन भावन विचार कीन्हों,
तो लों तूती प्रकट पुकारी है तुही तुही॥ १॥
यहां वितर्क वियोग शृंगार में संचारी है। स्मृति, भ्रांति भीर

संदेह में अलंकारता मानी गई है। जैसे इतर तीस संचारियों के अश् लंकार रूपता से उदाहरण अद्यापि किसी के नेत्र पथ में आये नहीं। जो किसी को दील पड़ें तो उक्त दिशा दर्शन से उन को भी अलंकार मानने में हमारे मत में कोई बाध नहीं है॥

# इति स्मृति प्रकरणम्॥ ७८॥

# ॥ स्वभावोक्ति ॥

स्वभाव शब्द का अर्थ है निज धर्म। कहा है चिंतामिय कोष-कार ने "स्वभावः सहजधर्मविशेषे। उक्ति का अर्थ है कथन। यहां स्वभाव के ज्यों के त्यों कथन में स्वभावोक्ति शब्द की रूढि है॥

### ॥ दोहा ॥

उक्ती वस्तु स्वभाव की, स्वभावोक्ति है सोय ॥ ज्यों यथार्थता चित्र की रूप मन रंजन होय ॥ १ ॥ <sup>यथाः—</sup>

### ॥ दोहा ॥

चल सस्नेह नित प्रसन मुख, वचस्थल जु विसाल । जांनु प्रलंबित मुज जसौ, निरखत होत निहाल ॥ १ ॥ यह राजराजेश्वर के ऋकृति की स्वभावोक्ति है ॥

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

मोर मुकट कट काञ्जनी, कर मुरली उर माल । यह वांनक मो मन सदा, वसहु विहारीलाल ॥ १ ॥ यह श्रीकृष्ण के वेश की स्वभावोक्ति है ॥

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

निहं अन्हात निहं जात घर, चित चहुंटचो तक तीर । फेर फुरहरी ले फिरत, विहसत घसत न नीर ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तशलाम ॥

यह नायिका की किया की स्वभावोक्ति है। यथावाः—

### ॥ दोहा ॥

तर लंबा श्रंबा गहर, निद्यां जल अप्रमांख ।
कीयल दिये टहूकड़ा, अइयो धर गोढांख ॥ ९ ॥
यह देश की स्वभावोकि है। मारवाड़ में अर्वेक्षी पहाड़ के नीच नीचे गोढवाड़ नामक एक परगना है, जिस के ३६० गांव हैं॥
यथावाः—

#### ॥ मनहर ॥

तारे मंद फैलें मारतंड को अरुन तेज, तम गिरि गृहा गेलें जात दिसा दस की। पंकज विकास पांवें गायक विभास गांवें, ऋषि सरसांवें महा वेद ध्वनि रस की। जांगं जग गज मद गंध अनुरांगें भेंरि, त्यांगें कोक मंडली वियोग रैंन वस की। वांकीदास कहें वखतेस माधवेस नंद, जाही वेर कीजिये उचार तेरे जस की॥ १॥

इति पितामह कविराज वांकीदासस्य ॥
यह क्षिन ठिकाने आउवे के चांपावत ठाकुर वखतावरसिंह
का है। यह प्रभान रूप काल की स्वभावोक्ति है॥
प्रभाग:---

### ॥ दोहा ॥

सरल निगर्व उदार शुचि, घृति मित दया धरंत। बिलिहारी करता करन, जिन सरज्यो जसवंत॥ २॥ यह राजराजेश्वर के शील की स्वभावोक्ति है। आचार्य दंडी का यह लच्च है—

नानावस्थं पदार्थानां रूपं साचादिरएवती।

स्वभावोत्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सालंकृतिर्यथा॥ २॥ अर्थ-पदाथों का नाना अवस्थावाला रूप साचात् कहती हुई स्वभावोत्ति और जाति ऐसे नामवाली सब अलंकृतियों में पहली अलंकृति हैं॥ रूप शब्द का अर्थ है मनोहर आकृति और स्वभाव। हमारे मत इस अलंकार का स्वरूप वस्तु का यथास्थित वर्णन मात्र है। लभ्य उदाहरणानुसार नाना अवस्थावाले रूप का नियम करना दंडी की भूल है; क्योंकि " निहं अन्हात " इति। इस उदाहरण में नायिका की क्रिया तो नाना अवस्थावाली है; क्योंकि नायिका में कभी कोई क्रिया और कभी कोई क्रिया होती है; परंतु " चल सस्नेह " इति। ऐसे आकृति के उदाहरण में और " तारे मंद फेलें " इति। इस प्रभात समय के उदाहरण इत्यादि में अव्याप्ति होती है; क्योंकि राजराजेश्वर की आकृति की और प्रभात समय आदि की नाना अवस्था नहीं। भोज महाराजा ने इस को जाति नाम से कहा है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्चण है—

### स्वभावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वकियारूपवर्णनम् ॥

अर्थ—िंभ अर्थात् वालकादिकों के अपनी किया अथवा रूप का वर्णन सो स्वभावोक्ति ॥ प्रकाशकार ने रूप शब्द का अर्थ किया है वर्ण और आकृति । वालक और पशु पत्ती के उदाहरण मिलने से उक्त कारिकाकार ने "िंडभादेः" ऐसा लच्या में नियम किया है। और इस के अनुसार काव्यप्रकाशकार ने थोड़े का ही उदाहरण दिया है। डिं-भ कह करके आदि शब्द धरने से तौ पशु पत्ती आदि तिर्यक् का ही संमह होता है; क्योंकि आदि शब्द से कही हुई वस्तु के समान अ थवा उस से गोण वस्तु का ही यहण किया जाता है; न कि कही हुई वस्तु से मुख्य वस्तु का। यह अनुभव सिद्ध है। सो यह कारिकाकार की और काव्यप्रकाशकार की मूज है; क्योंकि तरुणावस्था, नायक ना- यिका और देवता आदि के उदाहरणों में अव्याति होती है। और किया, वर्ण और आकृति का नियम भी समीचीन नहीं; क्योंकि "सरज निगर्व" इति। ऐसी शीज की स्वभावोक्ति में अव्याप्ति होती है। सर्व- स्वकार का यह जज्य है—

# सूच्मवस्तुस्वभावयथावद्दर्णनं स्वभावोक्तिः ॥

अर्थ—वस्तु के सूक्त स्वभाव का यथावद्वर्श्यन सो स्वभावोकि ॥ वृत्ति में लिखा है, कि स्वभाव वर्शन मात्र अलंकार नहीं, क्योंकि सर्वत्र अलंकार हो जायगा, इस लिये जच्या में सूक्त पद का ब्रह्या है । सू. क्स अर्थात् किव मात्र गम्य, इस लिये किव मात्र गम्य वस्तु के स्वभा-य का न्यूनाधिक रहित वर्शन सो स्वभावोक्ति अलंकार । रलाकरकार का यह जच्या है—

### सम्यक्स्वभाववर्णनं स्वभावोक्तिः॥

अर्थ—भली भांति स्वभाव का वर्णन स्वभावोक्ति ॥ लच्चण गत सम्पक् शब्द के स्वारस्य से वृत्ति में लिखा है, कि वस्तु स्वभाव दो तरह का होता है। स्थूल और सूद्म। स्थूल तो समस्त किव गोचर है। उस के वर्णन में कोई अलंकार नहीं। अन्यथा संपूर्ण काव्यों में स्वभा-पांकि अलंकार हो जावेगा। और इन अंथकारों ने ये उदाहरण विख्याये हैं—

> ॥ दोहा ॥ शिर श्रंगद की गोद में, पेर गोद हनुमांन । मृग त्वच सोवत राम दे, वचन लक्षन में कांन ॥ २ ॥ ॥ चाषाई ॥ नख मों सिंह संस्कृति स्टब्स्

नख सों सिंह मुंड सों गनपति, खुजबन नंदि मांन श्रानंद श्राति ।

### चल कंघल ग्रीवार्घ खुले चल, सोवत दुहुंन श्रोर मुख कों रख॥ १॥

हमारे मत इस अलंकार का स्वरूप चित्र न्याय से यथावद्वर्शन है। यहां यही मनोरंजनता है। अलंकार व्यवहार का निमित्त मनरंजनता ही। अलंकार व्यवहार का निमित्त मनरंजनता ही है। यहां सूक्त्म स्वभाव की आवश्यकता नहीं। और इन के उदाहरखों में भी महाकवियों से ही जानी जावे ऐसी सूक्त्म स्वभावता कुछ नहीं है। यहां नामार्थ से भिन्न कल्पना करने में समस्त प्राचीनों की भूत है।

# इति स्वभावोक्ति प्रकरणम् ॥ ७६ ॥

# ॥ हेतु ॥

हेतु नाम कारण का है। हेतु शब्द की ब्युत्पित्त यह है "हिनोति व्यामोति कार्य इति हेतुः।" कार्य में व्याप्त होवे वह हेतु। निष्कर्ष यह है, कि कार्य को उत्पन्न करें वह हेतु। हेतु दो प्रकार का है। कारक और ज्ञापक। कारक उत्पन्न करनेवाला। ज्ञापक ज्ञान करानेवाला। जैसा धूम का हेतु अग्नि है, यह तो कारक हेतु हैं; क्योंकि धूम को उत्पन्न करता है। और धूम अग्नि का ज्ञान कराता है, उस दशा में धूम अग्नि का ज्ञापक हेतु है॥

॥ दोहा ॥

कह्यों हेतु कों बहु कविन, रूपति अलंकृति जांन। कारक ज्ञापक भेद सों, वह है विध पहिचांन॥ २॥ कम से यथाः—

॥ दोहा ॥

नृप जसवंत प्रभाव तें, ऋखिल विटप उद्यांन ।

भए छहों ऋतु छिब छए, सुर साखीन समान ॥ १ ॥ यहां वन क्वों को छही ऋतुओं में छिबवान करने में राजराजेरवर का प्रभाव हेतु है, सो यह कारक हेतु है ॥

॥ दोहा ॥

भिरत मुझ गजराज बहु, फिरत जितें तित बाज । राजन से कविराज लख, जांनत जसवँत राज ॥ ९॥ यहां रेख में बेठे चले जाते हुए पथिकों को राजराजेश्वर जस-वंतर्सिंह के राज का ज्ञान कराने में मुझों का युद्ध आदि हेतु हैं, सो ज्ञापक हेतु है ॥

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

कोकिल रव त्रारंभ त्ररु, कलिकांकुरन प्रकाश । सूच्यो समय वसंत को, तिय हिय वढ़े हुलास ॥ १ ॥ यहां वसंत समय का ज्ञान कराने में कोकिल रव ज्ञारंभावि हे-तु हैं सो ज्ञापक हेतु है ॥ यथावा:---

॥ सर्वेया ॥

तुव नैंनन से नव नीरज है,
तिन को कुल ले जल मांभ्र डुवायो।
तुन श्रानन सो रजनीकर हो सु,
चहूं दिस घेरि घनाघन खायो॥
तुव चाल से बाल मराल जु हे,
तज या वन कों वन श्रोर वसायो।
तुव श्रंगन की श्रनुहार निहार हों,
जीवत सो विधि कों नहिं भायो॥ १॥
इति वंशीधरस्य॥

यहां कमल निमजनादि हेतु ब्रह्मा की असूया के ज्ञापक हैं। अ-सूया का लचाए यह है---

अनसहबो पर भलन को, वहै असूया होय ॥ = ॥ इति रसरहस्य भाषा ग्रंथे॥

यथावाः---

#### ॥ मनहर ॥

पहिले जनम नांहिं नम्या यह जानत हों, नमें तें न होता प्रभु भव को कलेश जू। नमत अबे हों पेहों मुकत अबेह कैसें, नेंहों निरदेह धर भगत को भेष जू॥ तुम तो उधारक हो सब जग तारक हों, हारक सँहारक हो दुरत अशेष जू। जांनों निज दास गहें आस आप पास आयो, मेरे अपराध दोय अमियो महेश जू॥ १॥

इति वंशीधरस्य ॥

यहां मनुष्य जन्म होना पूर्व जन्म में शिवजी को नमस्कार न करने का ज्ञापक हेतु हैं; क्योंकि पूर्व जन्म में शिवजी को नमस्कार क-रता तो मोच होजाने से मनुष्य जन्म न होता। और वर्तमान मनुष्य जन्म में शिवजी को नमस्कार करना मोच पाने का ज्ञापक हेतु हैं॥ पथावा:--

॥ सर्वेया ॥

रावरों दांन मुरार मनें, जग वंदित है किव कीरति गाई। पें हों अजाचक भूप जुधांन की, वीनती माफी की या तें कराई॥ सजन मो अपराध न लेखिये, *ম*ড

देखिये आपनी वंश वड़ाई । धर्म निवाहन कों हिंदवान के, रांन रहे तन त्रांन सदाई ॥ १ ॥

यहां मेदपाटेश्वर महारांगा सज्जनिसंह को, हम को किसी का वत भंग न करना चाहिये, ऐसा ज्ञान कराने में, धर्म का निर्वाह करने के लिये तुम्हारे पुरखे सदा हिंदुओं के तन त्रान रहे हैं, यह हितु है, इसिलिये यह ज्ञापक हेतु है। रखाकरकार कहता है, कि पर को ज्ञान कराने में हेतु अलंकार है; और निज को ज्ञान होने में अनुमान अलंकार है। सो हमारे मत यह किंचित् विलच्चलता अलंकारांतर की साधक नहीं, इन दोनों स्थलों में ज्ञापक हेतु ही अलंकार है। आचार्य दंडी ने हेतु के भाव रूप और अभाव रूप दो प्रकार कहे हैं। होना भाव है, न होना अभाव है। "नृप जसवंत प्रभाव तें" इति। यह हेतु भाव रूप है।

॥ दोहा ॥

विद्या के अभ्यास विन, विनसत जन के संग ॥
अरु इंद्रिन के दमन विन, होत जु व्यसन प्रसंग ॥ १॥
यहां विद्याभ्यास आदि के अभाव रूप हेतुओं से व्यसन रूप
कार्य की उत्पत्ति है ॥

यथादाः---

॥ दोहा ॥

विषहि सहोदर इंदु यह, जम की दिश को पांन ॥ पुष्प जु त्रच्छ पतास के, हरत वियोगी प्रांन ॥ ९ ॥

यहां प्राण हरण रूप कार्य अभाव रूप है। यहां वृच्च विशेष के पताश नाम का यह अर्थ विविच्चत है "पत्तमक्षातीति पत्ताशः"। पत्त अर्थात् मांस को भच्चण करे वह पत्ताश। हमारे मत यह उदाहरणांतर है। चित्र अर्थात् आश्चर्याकारी हेतुओं को चित्र हेतु नामक हेतु के प्रकार मानते हुए आचार्य दंडी और महाराजा भोज कहते हैं—

विद्ररकार्यः सहजः कार्यानन्तरजस्तथा॥

### युक्ती न युक्त इत्येवमसंख्याश्चित्रहेतवः॥ १॥

अर्थ- विदूरकार्य अर्थात् कारण से कार्य का दूर होना, वह देश से और काल से दो प्रकार का है ॥ कारण और स्थल में, कार्य की विदूरता है। कारण और समय में, कार्य और समय में, यह समय की विदूरता है। सहज अर्थात् कार्य कारण का साथ ही होना। कार्यानंतरज अर्थात् कार्य पहिले होना, कारण पीछे होना। इन के उदाहरण विचित्र अर्लकार में दिखा आये हैं। युक्त अर्थात् कारण के अर्थाय कार्य। अर्थुक्त कार्य के योग्य कार्य। अर्थुक्त कार्य यथा:—

॥ दोहा ॥

तुव प्रताप रवि तेज यह, है कैसो जसवंत ॥ सकुचावत नित कर कमल, अन अवनीश अनंत॥ १ ॥ यहां रवि हो करके कमलों को सकुचाना अयुक्तकार्य है ॥

यथावाः—

॥ दोहा ॥

श्रोषधीश श्रमृत सद्न, द्विज देवन के देव॥ कहीं शशि सीखे कवन पे, टार मार की टेव'॥ १॥

इति कस्यचित्कवेः॥

घोड़े को चांदमारी नामक रोग होता है।। हम ने हेनुओं की ऐसी विचित्रता का विचित्र अलंकार में अंतर्भाव किया है। ओर युक्त अयुक्त हेतु तो हेतु के ही उदाहरखान्तर हैं। कितनेक प्राचीन हेतु आदि को अलंकार नहीं मानते हैं। सो ही कहा है भामट ने—

हेतुश्च सूचमलेशों च नालंकारतया मताः॥ समुदायाभिधेयस्य वकोक्त्यनभिधानतः॥ अर्थ— हेतु, मुक्त और लेश को अलंकारता इट नहीं है।

<sup>\*</sup> स्त्रभाव ।

क्योंकि समुदायाभिषेय अर्थात् वाक्यार्थं का इन में वकोक्ति से कथन नहीं है ॥ तात्पर्य यह है, कि वकोक्ति अर्थात् अतिश्योक्ति के अंश विना अलोकिक चमत्कार नहीं होता । हेतु इत्यादि को अलंकार मान करके आचार्य दंडी हेतु के प्रकरण में कहता है—

### हेतुश्च सूच्मलेशो च वाचाम्रत्तमभूषणम् ॥ कारकज्ञापको हेतू तो चानेकविधो यथा ॥ १ ॥

अर्थ — हेतु, सूच्स और बेश वावां अर्थात् वाणी का उत्तम भूषण है ॥ तार्स्स्य यह है, कि लोक उपवहार में भी सहेतुक वोलना, सूच्सता से और लेश से वोलना अत्यंत मनोहर होता है। हेतु, कारक और ज्ञापक दो प्रकार का हो करके फिर अनेकविध है। हमारे मत आचार्य दंडी का सिद्धांत समीचीन हैं; क्योंकि अलंकारों में अतिश-योक्ति सर्वत्र नहीं हैं; बहुषा होती है। अन्यथा स्वभावोक्ति इत्यादि अलंकारों का लोप हो जायगा। कितनेक प्राचीन भामट के मतानुसार केवल कार्य कारण भाव में अलंकारता नहीं वांछते हुए कार्य कारण के अभेद में हेतु अलंकार मानते हैं। कट्ट का यह लच्चण है—

हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदक्कद्भवेदात्र ॥ सोलंकारो हेतुः स्यादन्येभ्यः पृथमभूतः । १ ।

अर्थ-जहां कार्य कारण का अभेद करनेवाला कथन होने वह हेतु अर्जकार है। यह अन्य अर्जकारों से जुदा होनेगा ॥ चंद्रालोक का पर मत से यह लच्चण है—

हेतुहेतुमतोरेक्यं हेतुं केचित्प्रचत्तते ॥

अर्थ-कार्य कारण की एकता को कितनेक हेतु अलंकार कहते हैं॥

यथा:----

॥ दोहा ॥ हे कटाच जसवंत को, विदुषन रमा विलोक । राजराजेश्वर का कटाच विद्वानों के लच्मी रूप कार्य का का-रण है। सो यहां उक्त कार्य कारण का अभेद कहा है॥ यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

कोऊ कोरक संग्रहों, कोऊ लाख हजार । मो संपत जदुपत सदा, विपत विदारनहार ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तश्रसम् ॥

श्रलंकाररलाकरकार ने अभेद नामक श्रलंकार जुदा माना है। सो हमारे मत भी अभेद को अलंकारांतर मानना युक्त है। और का-र्य कारण के अभेद का भी अभेद अलंकार में अंतर्भाव है, सो हम अ-भेद अलंकार के प्रकरण में लिख आये हैं। केवल हेतुता में अलंकार-ता नहीं मानते हुए वेदञ्यास भगवान् यह लच्चण आज्ञा करते हैं—

# सिषाधियिषितार्थस्य हेतुर्भवित साधकः॥ कारको ज्ञापकश्चेति दिधा सोप्युपजायते॥१॥

अर्थ—सिद्ध करने को चाहे हुए अर्थ का जो साधक वह हेतु अलंकार । और वह हेतु कारक और ज्ञापक ऐसा दो प्रकार का होता है ॥ हमारे मत सिद्ध करने की इच्छा का नियम करना आवश्यक नहीं । सिद्ध करने की इच्छा हो, अथवा मत हो, हेतु मात्र रमणीय होने तहां हेतु अलंकार हो जाता है । कितनेक प्राचीन कारक हेतु में अलंकारता अंगीकार नहीं करते हैं; और ज्ञापक हेतु में अलंकारता मानते हैं। सो शास्त्रीय ज्ञापक हेतु तो ज्याति और पच्चधर्मतावाला होता है। ज्याति यह है, कि साध्य के विना हेतु का न रहना । जैसा " पवतो वान्हिमान् धूमात्"। धूमवाला होने से यह पर्वत अग्निवाला है। यहां धूम से अग्नि पर्वत में सिद्ध किया जाता है, इस लिये यहां अग्नि साध्य है । और धूम हेतु है । अग्नि विना धूम नहीं रहता, जलादि में अग्नि नहीं है तहां धूम नहीं है, इस रीति से अग्नि के विना धूम का न रहना यह धूम में अग्नि की ज्याति है । जिस में साध्य वस्तु का सहेद है वह पच है । उस पच में हेतु का रहना पच्धर्मता है।

यहां पर्वत में अग्नि का संदेह है, इस बिये पर्वत पच्च है । उस पर्वत में धूम रहने से धूम में पच्चधर्मता भी है। काव्य में तो व्याप्ति पच्चधर्मता के विना भी रमखीयता मात्र से ज्ञापक हेतु अलंकार हो जाता है। खिंग नाम ज्ञापक हेतु का है, सो यहां किव कर्म अर्थात् रमखीयता मात्र से अलंकार हो जाता है; ऐसा द्योतन के बिये काव्यक्तिंग नाम प्राचीनों ने रक्का है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लख्त है—

### काव्यलिङ्गं हेतोर्वाक्यपदार्थता ॥

अर्थ—हेतु की वाक्यार्थता अथवा पदार्थता होवे वहां काव्य-किंग अलंकार ॥ यहां हेतु लिंग रूप विविचित है। लिंग शब्द का अर्थ है ज्ञापक। लिंग शब्द की व्युत्पिच यह है। "लिङ्गचते गम्यते येन तिल्ल-क्षम् "। जिस करके जाना जाता है वह लिंग। हमारे मत कारक और ज्ञापक दोनों प्रकार के हेतु अलंकार हैं। और वाक्यार्थता पदार्थता तो उदाहरणांतर मात्र है। ऐसा बहुत बेर कह आये॥

॥ संवैया ॥

भादों की भारी अंध्यारी निशा,
भुकि वादर मंद फुंहीं वरसावें।
आपनी ऊंची अटा चिंद राधे,
इकी रस मिंत मल्हार हि गावें।
ता समें नागर के हम दूरतें,
आतुर रूप की भीख यों पावें।
पोंन मया करिके पट टारे,
दया कर दामिनी दीप दिखावें॥ १॥

इति कस्यचित्कवेः॥

यहां नायिका के रूप दर्शन में मुख्य कारण तो श्रीकृष्ण के नेत्र हैं।पवन श्रोर विज्ञती सहकारी कारण हैं। मुख्य कारण के साथ रह कर कार्प करनेवाले को सहकारी कारण कहते हैं। जैसे घट वनाने में चक, दंड इत्यादि सहकारी कारण हैं। यहां चमत्कार का पर्यवसान कृष्ण के नेत्र रूप मुख्य कारण में नहीं है; किंतु पवन और विजली रूप सहकारी कारणों में है। यह सहकारी हेतु अलंकार का उदाहरण हम से देखा गया है॥

# इति हेतु प्रकरणम् ॥ ८० ॥

लोक अलंकारों के नामों में निमित्त स्थान, आकृति और स्व-भाव होते हैं। स्त्रियों के गल्बंध, भुजबंध, पगपांन इत्यादि अलंकारों के नामों में निमित्त स्थान है। बोर, कुंडल, लवंग इत्यादि नामों में नि-मित्त आकृति है। और हार इत्यादि नामों में निमित्त स्वभाव है। हार शब्द "हुज्" धातु से बना है। "हुज्" धातु हरण अर्थ में है। "हुज्" धातु के आगे " घज् " प्रत्यय आकर " हार " शब्द बना है। इस की व्यु-त्पत्ति यह है " मनो न्ध्यितेऽनेनेति हारः। मन हरण किया जाता है इस से वह हार। वाणी के खियों के हस्त, चरण आदि अवयवों की नांई स्थान हैं नहीं; और आकृति भी नहीं; क्योंकि वाणी अकृपी है; इस लिये वाणी के अलंकारों के नाम केवल स्वभाव निमित्त से रक्खे गये हैं।

॥ अपय ॥
उपमा १ प्रथम पिछांन,
अतदुन २ अतिशय उक्ती ३।
अतुल्ययोगिता ४ अधिक ५,
अनवसर ६ है जुत जुक्ती ॥
अनुज्ञा ७ अरु अन्योन्य ८,
अपन्हुति ६ उर में आंनहु।
है अपूर्वरूप १० सु यहै जु,

जग में बहु जांनहुं॥ श्रप्रत्यनीक ११ भूषन भली, अप्रस्तुतप्रशँसा १२ गनहु। भारूयों अभेद १३ अरु अल्प १४ कों, पुन अवज्ञा १५ अवसर १६ भनहु ॥ १ ॥ त्राचेप १७ रु त्राभास १८, उतर १६ उत्प्रेज्ञा २० जांनहु । है उदात्त २१ अरु उदाहरन २२, उल्लेख २३ पिञ्जांनहु ॥ काव्यार्थापत्ती २४ रु, क्रम २५ जु तहुण २६ उर ऋांनहु। तुल्ययोगिता २७ कहुंक, होत यह जिय में जांनह ॥ दीपक २८ रु कह्यो दृष्टांत २६ पुन, है निदर्शना ३० नियम ३१ कह। निरुक्ती ३२ श्रीर परिकर ३३ बहुरि, परिणाम ३४ जु मन मांहिं गह ॥ २ ॥ परिसंख्या ३५ पर्याय ३६, वहरि पर्यायोक्ति ३७ सु वर । पिहित ३= पूर्वरूप ३६ हि पिञ्जांन, प्रतिमा ४० पुन उर धर॥ प्रत्यनीक ४१ उच्चस्रो, प्रहर्पंग ४२ भाविक ४३ झांतिय ४४। मिथ्याध्यवसिति ४५ मिलित ४६, मिप ४७ रु मुद्रा ४⊏ वर्नन किय ॥

रत्नावली ४६ जु रूपक ५० समुभः, लेश ५१ रु लोकोक्ति ५२ सु कही। वक्रोक्ति ५३ विकल्प ५४ विकास ५५ पून, नृप विचित्र ५६ जानहु सही॥३॥ विधि ५७ रु विनोक्ति ५८ विरोध ५८, विशेषोक्ति ६० रु विषम ६१ हि भल । है विषाद ६२ व्यतिरेक ६३, बहुरि व्याघात ६४ रु शृंखल ६५॥ श्लेष ६६ सँकोच ६७ सँदेह ६८, सँभावन ६६ ऋरु सँस्कार ७० हु। समभहु सम ७१ रु समाधि ७२, समासोक्ति ७३ जु उर धारहु॥ भारूयो जु समुचय ७४ सबहि नें, फिर सहोक्ति ७५ मन मांनियें॥ है सार ७६ सुनहु, धर ध्यांन यह, सूच्म ७७ हि को उर त्रांनियें॥ ४॥ स्मृति ७८ रु स्वभावोक्ती ७६ जु, हेतु ८० सब नामहि लच्छन । इन सों स्वच्छ स्वरूप, लखें सो नर है दच्छन॥ कहि मुरार कविराज, श्रसी गनना पहिचांनहु। इन में अंतरभाव, होत अन जिय में जांनहु॥ जसवंत जसो भूषन हु की,

है संग्रह नामार्थ भर । मुवि मुषन व्हे हैं कवि यहै, भूषन केंठुला कंठ कर ॥ १ ॥ कहें अब सु कवि कोय, सगम नामार्थ यह जु सब । प्रथम क्यों न उन लखे. भ्रमे भ्रम जाल बँधे जब ॥ वेद बहुरि शुचि शास्त्र, बहुत साधन के सीखें। स्वन्न इव जु संसार, श्रसत मन में हढ दीखें॥ तब वेद आदि कहने राथा, कैसे वनहि विचारियै। उपकार ऋन्य उत्तम नरन, कार्य सरें न विसारिये ॥ २ ॥, ॥ दोहा ॥

शोभाकर विलक्षन जु अति, रुपष्ट चमत्कृति और ।

मिलें भिन्न भूषन भलें, मांन लेहु नृप मौर ॥ ९ ॥
धोरियों ने काव्य शोभाकर धर्म रूप अलंकारों का दिशादर्शनिक्या है, इसलिये उक्त अलंकारों से सर्वथा विलच्या, शोभादायक और स्पष्ट चमत्कार को अलंकारांतर न मानना तो काव्य का वेभव घटाना है। जेसा कि कोई हमारे से स्पष्ट किये हुए व्याधात अलंकार को अलंकारांतर न मान कर हेतु अलंकार में अंतर्भाव करें कि " सत्तर मोंह " इति ॥ यहां कृष्ण का दर्शनानंद कारण, मान की शिथिलता रूप कार्य करना है। जोर " भूमि हरी भई" इति । यहां तादृश वर्षा भानु कारण, पथिक आगमन रोध रूप कार्य करता है। जोर जो चम

रमगीय जु शब्दार्थ काव्य मरुभूपति मानहु, शब्द त्रिविध वाचक रु लत्तक जु व्यंजक जानहु। वाच्यार्थ रु लच्चार्थ पुन सु व्यंग्यार्थ ऋर्थ त्रय, श्रमिधा श्ररु लच्नणा व्यंजना रुत्ति सु क्रममय। कोउ कहत है जु ध्वनि व्यंग्यकों त्राचेप जु कोऊक मुनि, कोउ कहत दृति कों शक्ति कोउ व्यापार जु जसवन्त सुनि॥७॥ द्विविध लत्त्रणा ऋर्थ निजिह अजहत रु जहत वह, व्यंग्य चतुर्विध शब्द अर्थ शक्तीमूलक लह । संलच्यकम बहुरि श्रसंलच्यकम को गन, संयोगादिक तहां है जु सहकारी कारन। हें ग्रहन प्रधान हि को यहां गुणीमूत जिन व्यंग्य कहि, यह स्पष्ट इसीके नाम सों त्यों लच्चणा प्रयोजन हि ॥ 🗕 ॥ लोक वस्तु श्रथवा सु मनोष्टती कवि वरनत, मनोरुत्ति है भाव अपरिमित वह सब के मत। उपयोगी काव्य के उभय विंशति इक तिन में, या हित कीन्हे ग्रहन यहां इतने ही इनमें। पर्यंत रसोत्पत्ती रहत स्थिर रत्यादिक भाव नव, पद प्राप्त भयो स्थायी जु उन सबिह सराहत हैं सुकव॥ ६॥ रति शँकादि अन साथ होय पोषक विचरत तव, संचारी पद लहत सुनो रस को रहस्य अब। स्वादहु को रस नाम स्वाद जबदें रित प्रभृती,

तव रस संज्ञा लहत भन्यों भरतादिक सुमती। कारन जु भाव के कों कहत कवि विभाव मरुमूमिपति, वह हिविध प्रथम त्रालम्बन सु उद्दीपन जु प्रसिद्ध ऋति॥ १०॥ त्रालंबन शृंगार नारिनर सुंदर जानहु, नार्रा के वयकृत जु भेद मुग्धादिक मानहु। प्रकृतीकृत स्वकियादि उत्तमादिक रु दशा कृत, प्रोषितपतिका प्रभृति त्युँही गुप्तादिक त्राहत, वय प्रकृति दशा कृत भेद को नियम न स्वकियादिक महीं, त्यों वयकृत त्रादि प्रकार की नायक में बाधा नहीं ॥ ११ ॥ उद्दीपन शृङ्गार के जु शशि वरषा बहु कहि, योंहीं हासी आदि के जु मरुनायक लख लहि। भाववोधकर्ता किया सु अनुभाव कहावत, याही के जु विशेष हाव सात्त्विक कहि त्रावत । व्हें चमत्कार जो काव्य में वह वाकी भूषन समभ, संयह जु अनंतन की कस्यो घोरिन एक असीन मन्म ॥ १२ ॥ है माधुर्य सु श्रोज प्रसाद जु काव्य मांभ गुन, जैसे मनुसन मांभ चमा श्रीदार्य श्रादि सुन। दोष सदश हैं दोष क्लिष्ट इत्यादि अरुचिकर, साहित को विसतार है जु विन पार राष्ट्रवर । नामानुसार समुभैं सर्वे तर्बे स्वल्प श्ररु सुगमतर, त्रपय जु त्रयोदश सीलि व्हें लोक चतुर्दशमान्यवर ॥ १३ ॥ 🔨 रकार इतर अलंकारों से सर्वथा विजन्न ए, शोभाकर और स्पष्ट न होवें उस को अलंकारांतर मानना विषय को दृथा वढ़ाना है। लोक अलंकार न्याय से जो चमत्कार शोभाकर और स्पष्ट न होवे सो अलंकार होने को योग्य नहीं। यह अलंकार शास्त्रकारों का सिद्धांत है। सो ही दिशा दर्शन किया है उपमा के लन्न ए में चंद्रालोककार ने—

# उपमा यत्र सादृश्यलच्मीरुद्धसति द्योः ॥

अर्थ—जहां दोनों अर्थात् उपमान और उपमेय की सादृश्य ल-क्मी अर्थात् सादृश्य शोभा उज्ञसित अर्थात् स्पष्ट प्रकाशमान होवे वह उपमा॥ कुवलयानंदकार ने उज्जसित इस का यह अभिप्राय लिखा है, कि व्यंग्य मर्यादा विना स्पष्ट प्रकाशमान होवे सो भूल है; क्योंकि व्यंग्योपमा भी प्राचीनों से मानी गई है, शोभा कर्ता के लिये " लक्मी" और स्पष्टता के लिये " उज्जसित " यह विशेषण है। इतर अलंकारों से सर्वथा विलक्ष्ण, शोभाकर और स्पष्ट नहीं; ये समस्त दोष हों, अ-थवा इन में का एक दोष हो वह चमस्कार अंलकारांतर होने को योग्य नहीं॥

यथाः---

॥ चौपाई ॥
निगलत निज कुल निबलन भाष गन,
पीड़त विहग निजाश्रय तरु तन ।
निर्दूषन तन भन्नक मृग कँह,
मृगया हनत हु पातक नृप नँह ॥ १ ॥

यहां हिंसा अधर्म को दुष्ट दंड रूप राज धर्म करके दिखाया, सो यह चमत्कार काज्य शोभाकर और स्पष्ट है, तथापि अन्यथा भाव रूप परिणाम अलंकार से सर्वथा विलच्च न होने से अलंकारांतर नहीं; किंतु परिणाम अलंकार में ही अंतर्भृत है ॥

यथावाः---

#### ॥ संवैया ॥

है यह नायक दच्छन छैल पैं,
तें अनुकूल कस्तो चित चार है।
है अभिमांनिय आपने रूप की,
दीन व्हें तो सों रह्यों निश भोर है।
है रँग सांवरों गोर रंग्यों पुन,
तेरे हि प्रेम पग्यों भक्तभोर है।
है घनश्यांम पे तेरों पपीहरा,
है अजचंद पे तेरों चकोर है॥ १॥

इति कस्यचित्कवेः॥

यहां विपरीताचरण काव्य शोभाकर है, तथापि अन्यथा भाव रूप परिणाम से सर्वथा विजन्नण न होने से अलंकारांतर नहीं; किंतु परिणाम अलंकार में ही अंतर्भृत है। यह विषय वन्त्यमाण अंतर्भावा-कृति में सविस्तर जसाया जायगा ॥

इति श्रीमन्मरुमगडल मुकुटमिंग राजराजेरवर महाराजाधिराज जी, सी, एस, आई, जसवंतसिंह श्राज्ञानुसार कविराज मुरारिवान विर-चिते जसवंत जसो मृष्य ग्रंथे श्रर्थांलंकार निरूपगं नाम चनुर्थाष्ट्रतिः समासा ॥ ४॥

# ॥ अथ रसवत् त्रादि ऋलंकार निरूपग्।॥

॥ दोहा ॥

सो प्रभु शोभत सर्वदा, रस त्रानंद स्वरूप ॥ रसवदादि भूषन कहीं, तिंह नम सुनिये भूप ॥ १ ॥

### रसवत्॥

ज्यंग्य दो प्रकार के हैं। प्रधान और गौए। सो प्रधान तो काज्य का जीवरूप है। उस से भी काज्य की शोमा होती है, परंतु जीवरूप होने से उस को अलंकार ज्यवहार नहीं। अलंकार्य्य ज्यवहार है। यह प्रथम सविस्तर जिल आये हैं। गुणीभूत ज्यंग्य प्रधान नहीं, और शोभाकर है, इसिलिये गुणीभूत ज्यंग्य को अलंकार ज्यवहार है। इस सिखांतानुसार महाराजा भोज आदि सब ने रस आदि की अंगता में रसवदादि अलंकार कहे हैं। रसवत् अर्थात् रस जैसा। यहां रस दूसरे का अंग हो जाता है, रस स्वयं प्रधान नहीं रहता है, इसिलिये यहां रस नहीं; किंतु रस जैसा है, ऐसा जतलाने के लिये रसवत् कहा गया है। दूसरे का पोषण करे तब अंग है। पोषण करना तो यहां शोभा करना है। इस रीति से काज्य शोभाकर होने से रस अलंकार होता है। सो ही कहा है काज्यप्रकाश गत कारिकाकार ने रस प्रकरण में—

# र्सभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः ॥

भिन्नो रसाद्यलंकारादलंकार्यतया स्थितः ॥ १ ॥ अर्थ- रस, भाव और इन दोनों का आभास और भाव शांति आदि जो अवस्य कमवाले हैं सो रसादि अर्थात् रसवदादि अलंकारों से भिन्न हो करके अलंकार्यता से स्थित हैं ॥ अर्थात् रसादि प्रधान होने तहां अलंकार्य हैं, अर्थात् अलंकारवाले हैं, अलंकार करने योग्य हैं। और रसादि स्वयं प्रधान न होनें तहां दूसरेको शोभा करने से अलंकार हो जाते हैं ॥ जहां रस, रस का अथवा भाव का अंग हो कर-

के पोषण करे वह रसवत् अलंकार । सिद्ध भया हुआ रस किसी का अंग नहीं होता; क्योंकि वह तो स्वयं प्रधान है, इसिलये यहां रस शब्द से स्थायी भाव जानना चाहिये। और रस तो ब्रह्मानंद सदृश है। वह रस काव्य के श्रोताओं को होता है। तब श्रोताओं का आत्मा उस समय में जो रस होता है उस मय हो जाता है, जब अन्य का भान नहीं रहता। और अंगांगीभाव व्यवस्था तो दो के भान में होती है, इसिलये रस दशा प्राप्त होने से प्रथम अंगांगीभाव है, उस समय में अंगी भी रस नहीं, इसिलये स्थायी भाव का अंगी भी स्थायी भाव ऐसा जानना चाहिये। और भाव का अंग रस, इस कथन से यहां राज रित भाव आदि जिन भावों की रस दशा नहीं होती, उन को भाव जानना चाहिये। इस रीति से स्थायी भाव का अंग स्थायी भाव और भाव का अंग स्थायी भाव को स्थान स्थायी भाव का स्थायी भाव का अंग स्थायी भाव का स्थायी स्थायी

#### ॥ मनहर ॥

रंग्यो गयो श्रोणित सरस लपटाय,
रित स्वेद कन भीज श्रंग रागिह लपेटतो ।
त्योंहीं तो तरफराय तोरे चित घीरज कों,
श्रितिही चपल जैसे नीवी कों ऋपेटतो ॥
देखों यह श्राज विधही की विपरीतता जु,
तापिह वढावत है ताप तन मेटतो ।
पत्य सर मेट्यो मुज भेटें मुव श्राज,
मनमत्य सर मेटें जो हमारो उर भेटतो ॥ ॥१

इति वंशीधरस्य ।

यहां शोक वर्णन है। सो भ्रिश्रवा की खियों का शोक स्थायी भाव हे। रण में कटा हुआ भूरिश्रवा का हाथ आलंबन विभाव है। ज्यार उस हाथ का तड़फड़ाना इत्यादि उर्हापन विभाव है। भूरिश्रवा की स्त्रियों का निलाप अनुभाव है। विषाद दीनतादि संचारी भाव है। यहां शोक स्थायी भाव प्रधान होने से अंगी है। रित स्थायी भाव अंग है।

प्रेय

॥ सर्वेया ॥

जल जोर महा घन घोर घटा, वज ऊपर कोप पुरंदर को। किव पुकर गोकल गोप सबें, निरखें मुख श्रीमुरलीधर को धरतें घरते घरनीधर कों, धरस्यो न हियो घरनीधर को। कर ले जनु कांकर को कर कों, कर को करकों करनाकर को॥ १॥

इति पोकर कवेः॥

यहां विस्मय का वर्णन है। सो गोपों का विस्मय तो स्थायी भाव है। कृष्ण का पर्वत का उठाना आंखंबन विभाव है। पर्वत को कांकरकी किनकावत् उठाना यह उदीपन विभाव है। हर्षादि संचारी भाव है। वचन अनुभाव है। यहां विस्मय स्थायी भाव इस काव्य व-नानेवाले किव का कृष्ण प्रति रित भाव है, उस का अंग है॥

इति रसवत् प्रकरणम् ॥

# ॥ त्रेय ॥

" प्रियतरं प्रेयः "। अत्यंत जिथ को प्रेय कहते हैं। सो भाव, स्थायी भाव का अथवा भाव का अंग होवे तहां प्रेय अलंकार है। संचारी भाव; और गुरु, देवता और राजा इत्यादि विषयक रित भाव भाव है॥ कम से यथाः—

#### ॥ सबैया ॥

जैयें अकेली महावन वीच, तहां मतिराम अकेलो ही आवें। ग्रापने ग्रानन चंद की चांदनी. सों पहिले तन ताप बुमावें। क्ल कलंदी के कुंजन मंजुल, मीठे अमोल वे बोल सुनावें। ज्यों हस हेर लियो हियरा हर, त्यों हिस के हियरे हिर ल्यावें ॥ १ ॥

इति रसराज भाषा यंथे।

यहां रति स्थायी भाव का वर्शन है। नायक विषयक नायिका की रित तो स्थायी भाव है। नायक आलंबन विभाव है। यहां वर्णन की हुई नायक की चंद्राननता उद्दीपन विभाव है। चिंता स्मृत्यादि व्य-भिचारी भाव है। मौनादि गम्य अनुभाव है। चिंता तो चिंतवन है। वह विचार का विशेष है। कहा है चिंतामिश कोषकार ने " चिन्ता चिन्तने "। यहां मुसकान से प्रतीयमान नायक का हर्ष माव ना-यिका के रित स्थायी भाव का अंग है। ऐसी शंका न करना चाहिये, कि रस की अवयव भृत संचारी सर्वत्र होती है, सो भी प्रेय अलंकार ह क्या ? क्योंकि जो व्यभिचारी भाव उसी अधिकरण में स्थायी भाव फ नाथ हो करके रस को सिद्ध करता है, वह तो अवयव रूप है; अ-लंकार नहीं । यहां रितस्थायी तो नायिका में है, चिंता आदि भी ना-पिका में ही है, वह तो संचारी भाव है। ऋौर नायक में रहा हुआ जो र्ष नो यहां नायिका की रित स्थायी भाव का पोषक होने से प्रेय प्रतंकार है ॥

#### ॥ बेनाल ॥

अनि उच्च गिरि रु अगाध वारिधि धरत धरनी धीर। निहें होन श्रांन जु नाहि म्नुति प्रारंभ किय कविवीर। भों स्मर्न भुज जसवंत को नित घरत वह भुवि भार, कर डार लेखिन पत्र भों किव निरुत वाही वार ॥ १ ॥ यहां भूमि विषयक किव का रित भाव राज रित भाव का अंग होने से प्रेय अलंकार है ॥

## इति प्रेय प्रकरणम्॥

<del>---</del>0%\*%0~--

# ॥ ऊर्जस्वी ॥

<del>\_\_\_</del>%

ऊर्ज नाम बल का है। कहा है चिंतामिण कीषकार नि " ऊर्जः बले "। ऊर्जस्वी अर्थात् बलवाला। यहां बलवत्ता तो यह है, कि अनु-चित रस तो दूषण होने के योग्य है, उस का भूषण हो जाना। अनुचित रस रसाभास है। और अनुचित भाव भावाभास है। सो रसाभास, भावाभास स्थायी भाव का अथवा भाव का अंग होने अर्थात् पोषक होवे वहां ऊर्जस्वी अलंकार॥

क्रम से यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

हरत जु विपिन पुलिंद पट, न्य श्रिर तिय तिंह वार । होत जु वहें श्रनंग जुत, श्रद्धुत श्रंग निहार ॥ १ ॥ यहां श्रिर राज सुंदरियां तो आलंबन विभाव है। वन रूप ए-कांत स्थान उद्दीपन विभाव है। हर्षादि संचारी भाव है। श्रनंगोत्पत्ति के बोधक रोमांचादि गम्य अनुभाव है। श्रोर श्रिर राज सुंदरी विषय-क पुलिंदों की रात स्थायी भाव है। यहां लूटते समय दुःख से अत्यंत विमुख भई हुई श्रिर सुंदरियों से श्वरों को राति की उत्पत्ति श्रनुचित है। श्रोर राज कन्याश्रों का श्रीर श्वरों का रसीत्पत्ति संवंध भी अ-योग्य होने से श्रनुचित है। यह रसाभास किव के राज राति भाव का संग होने से ऊर्जस्वी श्रकंकार है॥

#### ॥ देाहा ॥

त्राये सम्त त्रायुघ प्रबल, मरुपति सों रन काज ॥
तुम द्रसन हम में सफल, कहन लगे जुत लाज ॥ १॥
यहां युद्ध के बिये रख भूमि में आये हुए शत्रुओं का मरु नरेश्वर
प्रति रित भाव अनुचित होने से भावाभास है। वह किंव विषयक
राज रित भाव का अंग होने से ऊर्जस्वी असंकार है॥

# इति ऊर्जस्वी प्रकरणम् ॥

# ॥ समाहित ॥

समाहित शब्द का अर्थ है समाप्ति। कहा है चिंतामियाकोषकार ने "समाहितः समाधाने। समापनं समाप्तो, समाधाने "। सो जहां भाव की शांत अवस्था स्थायी भाव का अथवा भाव का अंग होवे वह समाहित अर्जकार॥
पथाः—

#### ॥ दोहा ॥

मृकुटी तर्जत गर्जत सु, तोलत कर करवाल ॥
आवत श्रिर मरु दल निरख, जात गर्व ततकाल ॥ १ ॥
यहां शांत होता हुआ राजराजेश्वर के आरियों का गर्व संचारी
भाव किव के राज रित भाव का अंग होने से समाहित अलंकार है।
इस का नाम भावशांति भी कहते हैं ॥

# इति समाहित प्रकरणम् ॥

~>®0∰0®*~* 

# ॥ भावोदय ॥

भाव की उदय अवस्था अपर का अंग होवे वह भावोदय अर्लकार॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

करत हुते तुव श्रिर कमध, मित्रन सह मद पांन ॥ सुन निशांन धुन रावरी, होत भये भयवांन ॥ १ ॥ यहां राजराजेश्वर के शत्रुओं का उदय होता हुआ भय स्थायी भाव किव के राज रित भाव का अंग होने से भावोदय अर्ल-कार है ॥

### इति भागोदय प्रकरणम् ॥

# ॥ भावसंधि॥

संधि नाम दो की मिलावट का है; परंतु यहां भावश्वलता से विलच्च ता के लिये विरुद्ध भावों के संमेलन की विवचा है। सो स्थायी भाव का अथवा भाव का अंग भावसंधि होवे तहां भावसंधि अलंकार ॥

यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

उभय कपोलन पुलक भी, मिल तिय चढ़त जु जंग ॥ इक हैं मंगलपालिका, इक स्मर बांन निखंग ॥ ९ ॥ मिट्टी के कूंढे में वोथे हुए जव अथवा गेहूं जिन को लोक भाषा में जँवारा कहते हैं। शुभ कार्य को जाते हुए पुरुष के शकुनों के लिये उक्त कूंडा साम्हने जावे उस को संगलपालिका कहते हैं। कूंडा और निसंग दोनों गोलाकृति होते हैं। उन का कपोलों के साथ रूपक है। और तहत जँवारे और बाखों के पुंखारों के साथ रोमांच का रूपक है। क्रियों से मिल करके गुद्ध को चढ़ते हुए राजराजेश्वर के सुभटों को गुद्ध विषयक तत्साह स्थायी भाव, और स्री विषयक राति स्थायी भाव हुए हैं; सो ये सुभट विषयक कि के रित भाव के श्रंग होने से भावसंधि अलंकार है। और यह विरुद्ध भावों की संधि है; क्योंकि गुद्ध विषयक उत्साह और स्री विषयक रित आपस में विरुद्ध प्र-सिद्ध हैं॥

## इति भावसन्धि प्रकरणम् ॥

### ॥ भावशबलता ॥

>>>09090

शवलता तो बहुतों की मिलावट का नाम है। सो भावों की शवलता स्थायी माव का अथवा भाव का अंग होवे वहां भावशवलता अलंकार॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

वन गहन जु विचरत शबर, पकस्वो कर रित काज ॥ इक सँग मे तुव रिपु रसिन, ग्लानि कोप भय लाज ॥ १ ॥ यहां राजराजेश्वर के रिपुरमिष्यों के ग्लानि, कोप, भय और बीड़ा व्यभिचारी भावों की शवलता कवि के राज रित भाव की अंग होने से भावशवलता अलंकार है ॥

इति भावशबलता प्रकरणम् ॥

इतिश्रीमन्मरुमण्डलमुकुटमंखि राजराजेश्वर महाराजाधिराज जी, सी, एस, आई, जसवंतर्सिंह आज्ञानुसार कविराज मुरारिदान विरचिते जसवंतजसोभूषण अन्थे रसवदादि अलंकार निरूपणं नाम पंचमाकृति: समाप्ता ॥ ५ ॥



### श्रीजगदंबाये नमः ॥ स्रथ स्रंतर्भावाकृति प्रारंभ ॥

॥ दोहा ॥

श्चन भूषन में होत जे, भूषन श्रंतरभाव । नम जग समटनहार प्रभु, कहों जु सरल सुभाव ॥ १ ॥ तुच्छ विलच्छनता नहीं, श्रलंकार श्रन जोग । होत दथा विस्तार तिंह, निंदत है कवि लोग ॥ २ ॥

### || 羽寮 ||

अङ्ग शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। प्राचीन अङ्ग नामक अलंकारां-तर मानते हैं। अलंकारोदाहरएकार यह लच्चए उदाहरए दिखाता है-

श्रिक्षनः फलवत्वेऽपरस्याफलत्वमङ्गम् ॥ अर्थ-अङ्गी फलवाला होवे, अपर अर्थात् अंग फलवाला न हो-वे वह अङ्ग अलंकार ॥ पथाः--

॥ दोहा ॥

में साधन हर कोप के, साथ वसंत मनोज । जिस्सों मनोज सु एक ही, वच्यों वसंत हनोज ॥ १ ॥ अपने सामंत वसंत को साथ बेकर मनोज ने हर का तपोभंग किया, तहां हर की कोपाग्नि से मनोज अंगी दग्ध हो गया। और वसंत अंग दग्ध नहीं हुआ। सुनोज अंगी और वसंत होंग की स्वार्ट को कोष

भगता, तहा हर का काषाग्नि समनाज अगा दग्ध हा गया। और वसत अंग दग्ध नहीं हुआ। मनोज अंगी और वसंत अंग हैं। हर को कोप कराने में दोनों साधन थे, इस लिये हर कोपाग्नि से दोनों दग्ध होने चाहिये थे। हमारे मत यह हमारे से प्रकाशित किये हुए अनुल्ययोगि-ता अलंकार में अंतर्भृत है॥

इति अङ्ग प्रकरणम् ॥ १ ॥

# ॥ श्राचिन्त्य ॥

चिंतन में न आवे वह अचिन्त्य ॥ अचिन्त्य को प्राचीन झर्ल-कारांतर मानते हैं । रत्नाकरकार यह जचल उदाहरण दिखाता है~

श्रविलच्णादिलच्णकार्योत्पत्तिर्विपर्ययश्चाचिन्त्यम् ॥

अर्थ-अविलच्च कारण से विलचण कार्य की उत्पत्ति और इस से विपर्यय अर्थात् विलचण कारण से अविलचण कार्य की उत्पत्ति वह अचिंत्य अर्लकार ॥

क्रम से यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

कोकिल को वाचालता, विरहिनि मून अतंत। देनहार यह देखिये, आयो समय वसंत॥ १॥

यहां अविलच्च भये हुए वसंत कारण से मौन और वाचालता रूप विलच्च कार्यों की उत्पत्ति है । वसंत कारण की अविलच्च ता यह है, कि कोकिल को वाचाल करने में और विरहिसी को मौन करने में वसंत के स्वभाव की विलच्च सता नहीं है ॥

#### ॥ दोहा ॥

मारत शनि अशिन जु उभय, तुम कोंपें जसवंत ॥ शनि शनैश्चर ग्रह है।अशिन नाम वज्र का है। यहां इस की रूढी विजली में है। यहां शनि अशिन रूप दोनों कारण परस्पर नाम से, स्वरूप से और स्वभाव से सर्वथा विलच्या हैं। वे राजराजेश्वर के श-बुओं का मारण रूप एक ही अविलच्या कार्य करते हैं। ऐसे विपयों में महाराजा भोज ने तो चित्र हेतु माना है। अचिंत्य स्थल में आश्चर्य ही होता है, इस जिये हमारे मत यह विचित्र अलंकार में अंतर्भृत है॥

इति अचिन्त्य प्रकरणम् ॥ २ ॥

# ॥ त्र्यतिशय ॥

यहां अतिशय शब्द का अर्थ है अलंत ॥ प्राचीन अतिशय नामक अलंकारांतर मानते हैं । रत्नाकरकार यह तत्त्वण उदाहरण दिखाता है-संभावनयान्यथा चातिशयोऽतिशयः ॥

अर्थ-संभावना करके अथवा उस से अन्यथा अर्थात् असंभाव-ना करके जो अतिश्य सो अतिश्य अलंकार ॥ यहां संभावना तो वि-धि हे, असंभावना निषेध है । इति में जिला है, कि उत्तरोत्तर में सं-भावना से अथवा असंभावना से जो अतिश्य सो अतिश्य अलंकार ॥ यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

व्हें न होय तो थिर नहीं, थिर तो विन फलवांन ॥ सत पुरुषन को कोप हैं, खल की प्रीति समान ॥ १ ॥

यहां सत्पुरुषों के कोप की उत्तरोत्तर असंभावना अर्थात् निषेध ते सत्पुरुषों के कोप के निषेध का अतिशय है। ऐसा ही विधि में जान जेना चाहिये। हमारे मत इस प्रकार के अतिश्य अर्थात् अत्यंतता का भी अधिक अलंकार में अंतर्भाव है॥

# इति अतिशय प्रकरणम् ॥ ३॥

# ॥ ऋत्युक्ति ॥

यहां अनि शब्द का अर्थ है लंघन। कहा है चिंतामांगुकोषकार ने ''अनि नढने"। अत्युक्ति इस शब्द समुदाय का अर्थ है लंघन की उक्ति। यहां लोक सीमा लंघन में रूढि है। किसी ने अतिश्योक्ति को अन्युक्ति नाम से कहा, और शृरता उदारता के लोकसीमातिवर्तन के उदाहरण दिये, जिस से श्रम कर प्राचीन अत्युक्ति को अलंकारां-तर मानते हैं। चन्द्रालोककार यह लच्चण उदाहरस दिखाता है—

अत्युक्तिरङ्कतातथ्यशौयौँदार्यादिवर्णनम् ॥

अर्थ-अतथ्य अर्थात् मिथ्याभूत शूरता और उदारता का आश्चर्य-कारी वर्णन सो अत्युक्ति अलंकार ॥ कम से यथाः—

॥ दोहा ॥

तोर प्रतापानल न्यति, सोखे सिंधु जु सात ॥ पुन ऋरि नारन नयन के, नीरिह भरे विख्यात ॥ १ ॥ जाचक जसवँत दान तें, भये कल्पतरु भूरि ॥

कुवलयानंदकार परमत से लिखता है, कि संपदा की अत्युक्ति में तो उदात्त अलंकार है, और शूरता की अत्युक्ति में अत्युक्ति अलंकार है; ऐसा कहते हैं। हमारे मत उदात्त अलंकार का साचात् स्वरूप न जानते हुए प्राचीनों ने ऐसा कहा है। उक्त विषय में उदात्त अलंकार नहीं है। सो हम ने उदात्त अलंकार के प्रकरण में स्पष्ट किया है। और कुवलयानंदकार कहता है, कि सद् अर्थात् विद्यमान। तात्पर्य यह है, कि कुझ संभव होवे ऐसी उक्ति में अतिश्योक्ति अलंकार है॥ यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

श्रलि रावरे उरोज यह, वढ़त जु प्रति दिन मास ॥ बाहु लतांतर होय हैं, निहं पूरन श्रवकास ॥ १ ॥

भोर असद् अर्थात् अविद्यमानं। तात्पर्य यह है, कि कुछ भी सं-भव नहीं होवे ऐसी उक्ति में अत्युक्ति अलंकार है।। पथाः---

#### ॥ दोहा ॥

यह विध विह है तोर स्तन, विधि विचार यह हीन॥ जल्पत है जग मृगदृगी, ऋल्प ऋकाश हि कीन॥ १॥ इन का अभिप्राय यह है, कि "अिल रावरे " इति। यहां सर्वया असंभव नहीं; क्योंकि ऐसा कहने योग्य कहीं कुच वड़े होते हैं। और "यह विधि" इति। यहां सर्वथा असंभव है। हमारे मत कुचों का वाहुलतांतर में न माना और आकाश में न माना दोनों लोक सीमाितर्वतन होने से अतिश्योक्ति ही है; परंतु दोनों उदाहरणों में रमणियता न होने से अलंकार नहीं; किंतु असिद्ध विरुद्ध दूषण है। अलंकार तो यहां है—

#### ॥ संवैया ॥

मोहवो मोहन की गित को,
गित ही पढ़ी वैन कहोंधों पढ़ेंगी।
श्रोप उरोजन की उपजे नित,
काहि मढ़े श्रंगिया न महेंगी।
नेनन की गत गूढ चलाचल,
केशवदास श्रकास चढ़ेंगी।
माई कहां यह मायगी दीपति,
जो दिन है यह भांत वढ़ेंगी॥ १॥

इति रसिक प्रियायाम् ॥

यहां दीप्ति कहां मावेगी ? अर्थात् लोक में नहीं मावेगी। यह लोक में न माने रूप वर्णन चमस्कारकारी होने से अर्लकार है। सं-भव महित व्यत्मिश्य तो समस्त अर्लकारों का जीवन है। यह अर्लकार शास्त्रकारों का सिद्धांत है। ऐसे स्थल में अतिश्योक्ति अर्लकार नहीं होता: किंतु प्रधान भूत और अर्लकार होवेगे। और चंद्रालोक की कारिका में अद्भुत कहा है, सो अद्भुतता में पर्यवसान होवे तो वि-चित्र प्रसंकार शेवेगा। और चंद्रालोक के उदाहरणों में तो अतिश्यो-कि कि है। ऐसा भी नहीं हो सकता, कि श्रुरता और उदारतादि के अंक सीमातिक्तन में तो अस्युक्ति, और इन से इतर लोक सीमाति-विन्ती में प्रतिश्योक्ति: व्यांकि यह किंत्रिहलच्चण्ता अर्लकारांतर

# होने का निमित्त नहीं, इसिबये यह अतिश्योक्ति ही है ॥ इति अत्युक्ति प्रकरणम् ॥ ४ ॥

<del>~~</del>%0%0%

### ॥ त्रानङ्ग ॥

प्राचीन अनङ्ग नामक अलंकारांतर मानते हैं। अलंकारोदाहरण्कार " अङ्गिनः फलवत्त्वेऽपरस्थाफलत्वमङ्गम् "। अर्थ—अङ्गी फलवाला होवे अपर अर्थात् अङ्ग फलवाला न होवे वह अङ्ग अलंकार॥ अङ्ग अलंकार का यह लच्चण कह कर अनङ्ग अलंकार का यह लच्चण कहता है-

### तद्दिपर्ययोनङ्गम्॥

अर्थ-अङ्ग अलंकार से विपरीत वह अनङ्ग अलंकार; अर्थात् अङ्ग फलवाला होवे, अंगी फलवाला न होवे वह अनंग अलंकार ॥ यथाः—

#### ॥ वैताल ॥

किप वर सु कीन्हो अस्त्र टच सु दशानन उर लाग, गिर गयो मदुल मनाल ज्यों पर पुष्पशर वड भाग॥ तिंह पुष्प के कर शस्त्र सीता वियोगी लंकेश, मन मांभ ताही समय शीघ्र जुकस्यो है अति क्लेश॥१॥

वृत्त अंगी हैं। पुष्प उस के अंग हैं। सो यहां अंगी वृत्त रावण के क्रेश करने में विफल हुआ, परंतु उस के अंग पुष्प रावण के क्रेश करने में विफल नहीं हुए। हमारे मत यह भी हमारे से प्रकाशित कि-ये हुए अतुल्ययोगिता अलंकार में अंतर्भृत है।

# इति त्रनङ्ग प्रकरणम् ॥

### ॥ श्रनध्यवसाय ॥

अनध्यवसाय शब्द का अर्थ है अनिश्चय। प्राचीन अनध्यवसा-य की अलंकारांतर मानते हैं। मानुदत्त यह लच्च्या उदाहरण दि-खाता है—

" अनुह्निखितकोटिकं ज्ञानमनध्यवसायः॥"

अर्थ — कोई कोटि जिस का विषय नहीं है, ऐसा जो ज्ञान वह अनध्यवसाय असंकार ॥ संश्य और अम में कोटि का भान है, यहां नहीं, यह विलक्षणता है ॥ यथा:—

॥ चौपाई ॥ स्वेद शालि करत जु मम तन कह, है त्राली वनमाली को यह ॥

यहां इन्दु कि आनन ? इस संदेह की नांई कोटि का भान नहीं है; किंतु यह वनमाखावाला कौन है ? ऐसा सामान्य रूप से अनिश्चय ज्ञान है। हमारे मत यह भी संदेह में अंतर्भृत है॥

इति ऋनद्यवसाय प्रकरणम् ॥ ६ ॥

#### ॥ ग्रनन्वय ॥

" न अन्वयः श्रनन्वयः "। इस ब्युत्पत्ति से अनन्वय शब्द का अर्थ हे अन्वय का अभाव। अन्वय तो पदार्थों के परस्पर संबंध को कहते हैं। वहुतसे प्राचीन अनन्वय नामक अलंकारांतर मानते हैं। का-व्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्चा है---

उपमानोपमेयत्व एकस्यैवैकवाक्यगे॥ अनन्वयः॥ अर्थ-एक का ही उपमानोपमेय भाव एक वाक्य में होवे तब अनन्वय ॥ सर्वस्व का यह जच्च है-

### एकस्यैवोपमानोपमेयत्व ऋनन्वयः॥

अर्थ-एक को ही उपमानोपमेयता होने तहां अनन्वय अर्लकार है।।काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने परस्परोपमा वारख के लिये लच्च ख में एक वाक्य का नियम किया है। सर्वस्वकार ने नहीं किया है। चंद्रालोक-कारादि समस्त इन के अनुगामी हैं। सब इस का ऐसा उदाहरख देते हैं-

॥ चौपाई ॥

## चुति घर दीन दयालु दरिदहर, तुम से तुम जसवंत नरेश्वर ॥

यहां उसी राजराजेश्वर में उसी राजराजेश्वर की उपमा का अ-न्वय नहीं वनता इस लिये यहां अनन्वय है। सो उक्त अन्वय का न वनना तो दूषणा है। तब ऐसे स्थल में द्वितीय सदृश व्यवच्छेद की विवजा करते हैं। सो ही कहा है आमह ने—

## यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमेयोपमानता । असादृश्यविवज्ञातो वदन्ति तमनन्वयम् ॥ १ ॥

अर्थ-जहां असादृश्य विवक्ता से उसी के साथ उसी की उपमे-योपमानता होने उस को अनन्वय कहते हैं ॥ प्राचीनों के मतानुसार रसगंगाधरकार कहता है, कि अनन्वय में असमता ब्यंग्य है, तो भी अनन्वय रूप चमत्कार प्रधान होने से अलंकारांतर है। जैसा रूपक दीपकादि में उपमा रहते रूपक दीपकादि अलंकार हैं। हमारे मत प्रा-चीनों की यह भूल है; क्योंकि मनरंजन होने वह भूषण होता है। सो इस स्थल में तीन अंश हैं। एक तो अनन्वय, दूसरा उपमा का आभा-स, तीसरा असादृश्य। सो अनन्वय तो दूषण रूप होने से मनरंजक नहीं, मनरंजक तो उपमा का आभास और असादृश्य है, इसलिये यहां उपमा के आभास में पर्यवसान करें तो आभास अलंकार। और असादृश्य में पर्यवसान करें तो आचेप अलंकार है; परंतु यहां प्रधानता आचेप की है। अन<sup>ह</sup>ैंवय जुदा अलंकार नहीं हो सकता। अलंकारर-क्षाकरकार अनन्वय के तीन प्रकार मानता हुआ यह लच्चण उदाहरण दिलाता है—

### तेनैव तदेकदेशेनावसितमेदेन वानन्वयः ॥

अर्थ- तेनेव अर्थात् उसी के साथ उस का, तदेकदेशेन अर्थात् उसी के एक देश के साथ उसी के एक देश का, अथवा अवसितमेदेन अर्थात् उहराये हुए भेदवाले के साथ उस का, अनन्वय अर्थात् अन्वय का न बनना अनन्वय अर्लकार ॥ ठहराये हुए भेदवाला तो प्रतिविम्ब है। आदि का तो ऐसा ही उदाहरण दिया है। " तुम से तुम जसवंत नेरस्वर"॥

द्वितीय यथाः---

॥ दोहा ॥

रूपभरी संसार मक्ष, है सुंद्री हजार ॥ वामार्घ सु दिक्षणार्घ सो, हैमनहर यह नार ॥ ९ ॥ ---

तृतीय यथाः---

॥ दोहा ॥

रत्निमित्ति हरगिरिहि में, निज प्रतिबिंब निहार ॥ मानत जूथ पतित्व कों, जय गजवदन मुरार ॥ ९ ॥ प्यपतिता तो सजातीयों में होती है। सो गऐश के जैसे हाथी गऐश के प्रतिबिंब ही हैं।

यथावाः--

॥ दोहा ॥

दरपन में हीं देखिये, ऋिल तेरो उनिहार ॥

हमारे मत दूसरे प्रकार में अंग दोनों जुदा जुदा हैं, इसिलये उपमा का अन्त्रय हो जाता है, अनन्त्रयता नहीं रहती । उक्त अन-न्त्रय तो एक की हो उपमानोपमेयता में होता है। और तीसरे प्रकार में भी प्रतिर्वित्र जुदा होने से उक्त रीति से अनन्त्रय नहीं। उक्त दोनों स्थलों में उपमा है। प्राचीनों ने भी देश भेद से और काल भेद से उसी में उसी की उपमा मानी है, सो उपमा प्रकरण में कह आये॥ " रूप भरी" इति। यहां सामुद्रिक में कहा है, कि पुरुष के नामार्छ से दाचि-णार्छ श्रेष्ठ होता है। स्री के दिचणार्छ से नामार्थ श्रेष्ठ होता है। स्री यहां उसी नायिका के नामार्छ रूप अंग को उसी नायिका के नामार्छ रूप अंग की उपमा दी गई है। और यहां भी दोनों स्थलों में द्वितीय सदृश व्यवच्छेद निवचा होवे तो आचेप अलंकार है॥ हमारे मत अनन्वय का आचेप में अंतर्भाव है॥

### इति अनन्वय प्रकरणम् ॥ ७ ॥

### ॥ अनादर ॥

अनादर तो प्रसिद्ध है। प्राचीन अनादर नामक अलंकारांतर मानते हैं। रल्लाकरकार यह लच्चण उदाहरण दिखाता है—

### अप्राप्तार्थं तत्तुल्याऽनादरोऽनादरः॥

भर्थ-जिस समय में जो वस्तु प्राप्त है उस के तुल्य और अप्राप्त स ऐसी दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिये पूर्व प्राप्त वस्तु का अनादर वह अनादर अलंकार ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

सिंहनाद युत कटक कों, तज तुव अरि जसवंत ॥
सिंहनाद युत कटक कों मटपट श्रहण करंत ॥ १ ॥
सिंहनाद युद्ध समय में सुभटों की गर्जना और सिंहों का शब्द।
कटक सेना और पर्वत का मध्य भाग ॥
यथावाः—

॥ चोपाई ॥ वारिधि मंथन समय सुहाई, अच्छी अवि लच्छी कढि आई ॥ करत सूचना अपर नयन करि, रस सिँगार मूरति जय जय हरि ॥ १ ॥

रत निकालने के लिये समुद्र मंथन करता हुआ विष्णु एक रतः निकल आता है, तव दूसरे रत निकालने की अपेचा से उस रत को दूर रख देने का नेत्र से इसारा करता है। वैसे ही जदमी के जिये अपर नयन अर्थात् बच्मी के साम्हने नहीं है उस नयन से बच्मी को भी दूर रख देने का इसारा इसिबये करता है, कि खदमी अपना श्रनादर जान न खेवे, जाने तो रस नष्ट हो जायगा। इन उदाहरखों में रत्नाकरकार की बच्चण संगति इस रीति से है, कि प्रथम उदाहरण में अप्राप्त तादृश पर्वत प्राप्ति के लिये प्राप्त तादृश सेना का अनादर है। उत्तर उदाहरण में इतर अप्राप्त रखों की प्राप्ति के लिये प्राप्त लच्मी का अनादर है। अनादर में लोक विलचगता लाने के लिये उक्त निमित्त का अंगीकार किया है, परंतु इस निमित्त की---

॥ दोहा ॥ धन गरीव की नार वह, सोवत वंदत चंद।। धिक धनाट्यता जहां लगें, कोट कपाटन बंद ॥ १ ॥-यहां अव्याप्ति होती है। यहां उक्त निमित्त से आदर योग्य तादृश नेनाका स्रोर लक्ष्मीका अनादर अवज्ञा अलंकार है। अनादर में चमत्कार होवे नहां अवज्ञा अलंकार होवेगा। अवज्ञा और अनादर यह ने नामांतर है॥

इति त्रनादर प्रकरणम् ॥ = ॥ —————॥ ॥ त्र्यनुकूल ॥

कितनेक प्राचीन श्रमुकृत नामक अलंकारांतर मानते हैं। साहि॰ गरापंतकार का यह लच्चमा उदाहरमा है---

## अनुकूलं प्रातिकूल्यमनुकूलानुबन्धि चेत् ॥

अर्थ- यदि प्रतिकृतता अनुकृतानुबंधि अर्थात् अनुकृत हो जावे तब अनुकृत अर्तकार ॥ यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

जो नख चत सों व्ही कुपित, तो सुन मुग्धा नार ॥ बांध लेहु भुज पाश सों, कंठ जु नंद कुमार ॥ ९ ॥ पाश से कंठ बंधन प्रतिकूल है। यहां नायिका की भुज बता रूप पाश से कंठ बंधन अनुकूल हो जाता है। हमारे मत यहां तो परिणाम अलंकार है ॥

### इति अनुकूल प्रकरणम् ॥ ६ ॥

# ॥ त्रमुकृति ॥

अनुकृति अर्थात् दृसरे के जैसा करना। कहा है चिंतामिशकोषकार ने "अनुकृतिः अनुकरशे"। प्राचीन अनुकृति नामक अलंकारांतर मानते हैं। रत्नाकरकार ऐसा बच्चग्र उदाहरग्र दिखाता है—

हेत्वन्तरादन्यस्यापि तथात्वमनुकृतिः ॥ अर्थ- कारणांतर से दूसरे का भी तथात्व अर्थात् उस के जैसा

हो जाना अनुकृति अलंकार ॥

यथाः—

#### ॥ वैताल ॥

सर निकर निर्भर न्याति सातल को जु सव हि शरीर, प्रतिभटहि प्रेरित खड़ पहुँचत विलँव सों इन वीर ॥ सुरनार रृष्टि जु सुमन रजतें न्याति पूरित नेंन, प्रतिभटन प्रति सु प्रहार इन हू सों जु शीघ्र वनेंन ॥ १॥ रत्नाकरकार कहता है, कि सम अर्जकार में तो प्रथम ही सम भई हुई वस्तुओं का संयोग है। यहां तो संयोग के अनंतर समता हो-ती है। हमारे मत नामार्थ मात्र तो रूपक का विषय है; क्योंकि अनु-करण तो नकत है। और रत्नाकरकार के जचण उदाहरणानुसार तो ह-मारे से स्पष्ट की हुई तुल्ययोगिता है। और रत्नाकरकार ने जो सम अर्जकार से विजचणता वताई है; इतने मात्र से अर्जकारांतर होता नहीं॥ समता में पर्यवसान करें तो सम अर्जकार ही होवेगा॥

# इति श्रतुकृति प्रकरणम् ॥ १०॥

# ॥ अनुगुगा ॥

अनुगुण यहां अनु शब्द का अर्थ है दीर्घता, अर्थात् वढ़ना। कहा है चिंतामणिकोषकार ने "अनु आयामे"। और कहा है सिद्धांतकोमुदी में "आयामो दैर्घ्यम्"। अनुगुण इस शब्द समुदाय का अर्थ है गुण का वढ़ना। प्राचीन अनुगुण को अलंकारांतर भानते हैं। चन्द्रालोक-कार यह लक्षण उदाहरण दिखाता है—

प्राक्सिद्धस्वग्रणोत्कर्षोऽनुग्रणः परसंनिधेः ॥ अर्थ--द्सरे के संबंध से पहिस्ने सिद्ध अये हुए अपने गुण का उत्कर्ष वह अनुगुण अलंकार ॥ यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

तुव कटाच सों श्रवन के, नीलोत्पल ऋति नील ॥ कर सों मांनक ऋति ऋरुन, व्हें सुंद्रता शील ॥ ९ ॥ हमारे मत यह तो ऋधिक ऋषंकार का विषयही है। उक्त रीति से गुण की ऋधिकाई ऋषंकारांतर होने के योग्य नहीं ॥

> इति अनुग्रुण प्रकरणम् ॥ ११ ॥ ——०००००

# ॥ श्रप्रत्यनीक ॥

कितनेक प्राचीन अप्रत्यनीक नामक अलंकारांतर मानते हैं। अलंकारांदाहरण्कार प्रत्यनीक का "अनिष्टस्य तदीयस्य वा प्रातिकृल्यं प्रत्यनीकम्"।अर्थ- अनिष्ट की अथवा अनिष्ट के संबंधी की प्रतिकृलता वह प्रत्यनीक अलंकार। ऐसा लच्चण कह कर प्रत्यनीक के विपरीत भाव में अप्रत्यनीक अलंकार मानता हुआ। यह लच्चण कहता है--

### अन्यथा त्वप्रत्यनीकम् ॥

अर्थ-प्रत्यनीक अलंकार का अन्यथा भाव वह अप्रत्यनीक॥ इन के मतानुसार प्रत्यनीक का अन्यथा भाव यह है, कि इष्ट की अथवा इष्ट के संबंधी की अनुकूलता॥ यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

कच कस्तूरी कोकिला, घन तम और तमाल ॥
कृष्ण वस्तु सों हित करें, पगी कृष्ण हित बाल ॥ १ ॥
हमारे मत साचात् प्रति प्रतिकृत्वता अनुकृत्वता तो अन्योन्य
अनंकार है। और संबंधी प्रति प्रतिकृत्वता अनुकृत्वता प्रत्यनीक के प्रकार
हैं, सो हम प्रत्यनीक के प्रकरण में सविस्तर नित्व आये हैं। यह विषय
भी प्रत्यनीक में अंतर्भृत है ॥

### इति अप्रत्यनीक प्रकरणम् ॥ १२ ॥

## ॥ श्रमीष्ट ॥

अभीष्ट शब्द का अर्थ है वांछित। प्राचीन अभीष्ट नामक अर्लकारांतर मानते हैं । अर्लकारोदाहरणकार यह लच्चण कह-ता है—

## स्वयं विधेयस्यान्यतः सिद्धिरमीष्टम् ॥

अर्थ-अपने कर्तव्य की अन्य से सिद्धि वह अभीष्ट अलंकार ॥ श्रीर पेसा उदाहरण देता है---

॥ दोहा ॥

रांन पता के जय करन, जोग जु तुरकन श्रोक ॥ जिंह जीत्यो मेवाड़ के, मिल कर मिल्लन लोक ॥ १ ॥ हमारे मत यह तो प्राचीनों के माने हुए प्रहर्षण श्रजंकार के प्रथम प्रकार में श्रंतर्भृत है। उस का यह जचण है—

उत्किएिठतार्थसंसिदिर्विना यत्नं प्रहर्षण्म् ॥ अर्थ- उत्कंठित अर्थ की विना यत्न सिद्धि सो प्रहर्षण अ-तंकार है ॥

# इति अभीष्ट प्रकरणम् १३॥

## ॥ अभ्यास ॥

अभ्यास शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है। प्राचीन अभ्यास नामक अलंकारांतर मानते हैं। अलंकारोदाहरखकार यह लच्चख उदाहरख दिखाता है-

### हुष्करसिद्धिकृदभ्यसनमभ्यासः॥

अर्थ — दुष्कर सिद्धि करनेवाला अभ्यास सो अभ्यास अ-लंकार ॥ लोक विलक्तणता के लिये दुष्कर विशेषण है ॥ पथाः—

#### ॥ दोहा ॥

हर दम हुतभुक् मांमा धस, निकस्यो मदन निहार ॥ अति तप न्दप को सेवन जु, करत न डरत उदार ॥ १॥ हमारे मत दुष्कर सिद्धि करनेवाला अभ्यासभी लोकिक ही होने से अलंकार होने के योग्य नहीं, इसिबये यह खोक में अंतर्भृत है। इस काव्य में चमत्कार दृष्टांत का है। आति तपवाले राजा की सेवा करते उदार चरित पुरुषों के न डरने का निश्चय तादृश मदन वृत्तांत में दिखाया गया है॥

# इति अभ्यास प्रकरणम् ॥ १४ ॥

# ॥ अर्थातरन्यास ॥

अर्थांतरन्यास शब्द का अर्थ है अर्थांतर का धरना । बहुतसे प्राचीन अर्थांतरन्यास को अलंकारांतर मानते हैं । वेदव्यास भगवान् का यह लच्च है—

भवेदर्थान्तरन्यासः सादृश्येनेतरेण वा ॥

अर्थ- सावृश्य संबंध से अथवा इतर संबंध से अर्थांतर का धरना अर्थांतरन्यास अर्लंकार होवेगा। आचार्य दंडी का यह ल-च्या है-

ज्ञेयः सोर्थाऽन्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किंचन ॥
तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः॥ २ ॥
अर्थ-किसी वस्तु को कह करके उस के साधन में समर्थ ऐसी
अन्य वस्तुका जो धरना सो अर्थातरन्यास समक्रना चाहिये॥ अर्थातरन्यास के प्राचीन ऐसे उदाहरण देते हैं-

वसत सदा गुन प्रेम में, नहीं वस्तु में लाल ॥ ९ ॥ यहां सामान्य से विशेष का समर्थन है ॥

यथावाः---

छप्पय

सुर समृह कों सुधा विष्णु कों रमा मनोहर, शंकर कों शशिकला शक्त कों कल्पतरोवर ॥ मेदिनि कों मर्याद हिमाचल सुत कों सरनो, दिय यह त्राशा यह जु करहि दुख में उद्धरनो ॥ वारिधि त्रगस्त त्रचयो जवें किनहुन करी सहाय भल, एकहु दुईव कोपत जवें व्हें त्रनेक साधन विफल ॥ १॥

यहां भी विशेष का सामान्य से समर्थन है ॥

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

स्तुवत तमिंहं अभिसारिका, निंदत शशि कों नित्त । जग अपने अनुकूल की, चाह करत है चित्त ॥ १ ॥

यहां भी विशेष का सामान्य से समर्थन है। वेदव्यास भगवान् श्रोर श्राचार्य दंढी ने दृष्टांत श्रोर उदाहरण श्रवंकार नहीं कहे, इस-लिये इन्हों ने श्रथांतरन्यास श्रवंकार कहा सो समीचीन है। वेदव्यास भगवान् ने "सादृश्येन" इस वचन से दृष्टान्त का श्रोर "इतरेख" इस वचन से उदाहरख का संग्रह किया है। "इतरेख" का अर्थ है इतर संवंध से, श्रर्थात् सामान्य विशेष भाव संवंध से। परंतु काव्यप्रकाश गत कारिकाकार श्रादि ने दृष्टांत श्रोर उदाहरख श्रवंकार कहे, श्रोर श्रयांतरन्यास भी कहा सो भूल है; क्योंकि श्रर्थान्तरन्यास उक्त श्रवं-कारों से जुटा नहीं हो सकता। " लघु गौरवता बहत है " इति। " तुव दत माला मिलन हू " इति। इन उदाहरखों में तो दृष्टांत श्रवं-कार है। श्रोर " सुर समृह को सुधा" इति। " स्तुवत तमिंह श्राभि-सारिका" इति। इन उदाहरखों में उदाहरख श्रवंकार है। दृष्टांत में कहीं तो दर्धांत सामान्य और दृष्टांत विशेष होता है। कहीं दार्धांत विशेष और दृष्टांत सामान्य होता है। और कहीं दोनों सामान्य होते हैं, कहीं दोनों विशेष होते हैं। उदाहरण में सामान्य का निशेष ही होता है। दृष्टान्त का स्वरूप तो साध्य अर्थ की सिद्धि के लिये सिद्ध अर्थ में निश्चय दिखाना है। और उदाहरण का स्वरूप तो वानगी के लिये सामान्य का एक देश वनाना है। ऐसा मत कही कि ज्ञापक हेतु में भी अन्यार्थ का धरना है, सो वेद्वयास भगवान् ने और आचार्य दंडी ने अर्थांतरन्यास कह कर फिर ज्ञापक हेतु जुदा क्यों कहा ? क्योंकि ज्ञापक हेतु में हेतु और साध्य दोनों मिल कर एक ही वाक्यार्थ होता है, वहां अर्थांतर का धरना नहीं; इसी प्रकार उपमा स्थल में भी उपमिय उपमान सब मिल करके एक ही वाक्यार्थ होता है, इसलिये उपमावि में भी अर्थांतरन्यास की शंका का अवकाश नहीं। सर्वस्वकार का यह सिद्धांत है, कि समर्थन की अपेचावाले के समर्थन में अर्थंतरन्यास, और समर्थन की अपेचावाले के समर्थन में अर्थंतरन्यास, और समर्थन की अपेचा विना समर्थन में काव्यक्तिंग अर्थात्तरम्यास, और समर्थन की अपेचा विना समर्थन में काव्यक्तिंग अर्थात्तरम्यास, और समर्थन की अपेचा विना समर्थन में काव्यक्तिंग अर्थात्त ज्ञापकहेतु। चंद्रालोककार का यह सिद्धांत है—

### समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यतिङ्गं समर्थनम् ॥

अर्थ- समर्थन की अपेचावाले के समर्थन में काव्यिलंग अर्थात् ज्ञापकहेतु । और---

### उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात्सामान्यविशेषयोः ॥

अर्थ-सामान्य विशेष की उक्ति में अर्थांतरन्यास होवेगा॥ कुव-लयानंदकार का यह सिद्धान्त है, कि समर्थ्य समर्थकों के सामान्य विशे-ष संबंध में अर्थांतरन्यास, और इतर संबंध में काव्यिलेंग। हमारे म-त प्राचीनों की यह भूज है। उक्त रीति से ज्ञापकहेतु में अर्थांतर का धरना नहीं है; किंतु कारण के संबंधी कार्य का कारण के साथ प्रतिपा-दन है, इसिलिये वहां अर्थांतरन्यास नाम की अतिव्याप्ति की शंका ही नहीं। सूत्रकार वामन का यह सिद्धांत है, कि हेतु की व्याप्ति स्पष्ट प्रतीत न होवे ऐसे अर्थांतर के न्यास में अर्थांतरन्यास अलंकार है। हमारे मत यह विलच्चणता अलंकारान्तर साधक नहीं, अन्यथा गम्यो- स्प्रेचा श्रादि को भी अलंकारांतरता होनी चाहिये ॥ ऐसा मत कहो, कि तुम्हारा सिद्धांत तो लाघन पर है, सो अर्थातरन्यास में दृष्टांत श्रोर उदाहरए इन दो अलंकारों का संग्रह होते रहते दृष्टांत श्रोर उदाहरए में अर्थातरन्यास का अंतर्भान करके दो अलंकार कैसे मानते हो? क्यों कि साहित्य शास्त्र का मुख्य प्रयोजन परमानंद प्राप्ति है, सो तौ रम-एशियता के आधीन है। सो अर्थातरन्यास अर्थात् अन्य अर्थ का परना यह स्वरूप चमत्कार का साधक नहीं, चमत्कार के साधक तो इस के निशेष दृष्टांत श्रोर उदाहरए के स्वरूप हैं, इसलिये दो अलंकार मानना युक्त है ॥

# इति त्रर्थातरन्यास प्रकरणम् ॥ १५ ॥

# ॥ अवरोह ॥

अवरोह शब्द का अर्थ है अथोगित । कहा है चिंतामिणकोषकार ने " अवरोहः अधोगती "। आचीन अवरोह नामक अलंकारांतर मानते हैं। रत्नाकरकार यह लच्चण उदाहरण दिखाता है—

## तदिपर्ययोऽवरोहः॥

अर्थ—तत् अर्थात् वर्द्धमान अलंकार से विपरीत वह अवरोह अलंकार ॥ इन्हों ने पहिले वर्धमान अलंकार कह कर फिर अवरोह कहा. इसलिये तत् विपर्यय ऐसा लच्चण कहा है। वह रूप से और धर्म से दो प्रकार का है ॥ फम से उपार—

> ॥ चोपाई ॥ सिंधृ सर पल्वल पुष्करिएयां, कुंड वापिका कृप जु वरिएय ।

<sup>•</sup> नामानः, हे ज'सा समाग्य हेरद प्राहि

चुलक रूप भो जिंह कर भीतर, पान करत जय जय वह मुनि वर ॥ ९ ॥ यहां समुद्र के स्वरूप का क्रम से अवरोह है ॥

॥ दोहा ॥

प्रथम कसूंभ पतंग फिर, खल की प्रीत जु होत ॥ यहां खल की प्रीति के वर्ण रूप धर्म का कम से अवरोह है। हमारे मत इन उदाहरखों से स्पष्ट किये हुए अवरोह का अल्प में अंत-भीव है॥

इति अवरोह प्रकरणम् ॥ १६ ॥

### ॥ त्रशक्य॥

अशक्य शब्द असाध्य अर्थ में है। कहा है चिंतामणिकोषकार ने "अशक्यः असाध्ये "। अशक्य को प्राचीन जुदा अलंकार मानते हैं। अलंकाररताकरकार का यह लच्चण उदाहरण है—

### प्रतिबन्धकादेविधानासामर्थ्यमशक्यम् ॥ २॥

अर्थ—प्रतिवंधक आदि से विधान में जो असमर्थता सो अश्-क्य अर्जकार ॥ वृत्ति में लिखा है, कि कार्योत्पत्ति में प्रतिवंधक रहने से अथवा और किसी निमित्त से कार्य करने की जो असमर्थता वह अश्वय अलंकार ॥

यथाः---

॥ चौपाई ॥
काक कलह कहुं कहुं किप कलकल,
कहुं भिद्धी रव कंक कहूं थल ।
वसी भाग्य वस सों वन ऐसे,
करहि तहां ध्विन कोकिल केसे ॥ १ ॥

यहां काक कलहादि प्रतिबंधक से कोकिल ध्वानि करने में श्र-समर्थ ह ॥ यथागः---

#### ॥ दोहा ॥

प्रभु भेरव, शाशि शिशु, वहल पशु, वासुकि विन श्रोन॥ गोरी गंगा स्त्री उभय, सेवक को गति कौन॥ १॥

यहां स्वामी आदि की भयंकरता आदि प्रतिबंधक से सेवक से-वा करने में असमर्थ है। हमारे मत उदाहरखों के अनुसार अलंकार स्थापित किये गये हैं। सो यहां विधान की अशक्यता अंश में तो कुछ भी चमत्कार है नहीं, इस लिये अशक्यता अलंकार होने को योग्य न-हीं; किंतु लोक में अंतर्भृत हैं। यहां चमत्कार तो अशक्य होने के हेतु में हैं। सो यह प्रतिबंधक रूप हेतु तो हेतु अलंकार का ही विशेष हैं। इन उदाहरखों में अप्रस्तुतप्रशंसा की संकीर्धता है।

इति अशक्य प्रकरणम् ॥ १७ ॥

# ॥ असंगति ॥

असंगति शब्द का एक तौ यह अर्थ है, कि अयोग्य संगति, सो वह तौ विषम अलंकार का विषय है। दूसरा अर्थ है संगति, अर्थात् नियत संवंध का परित्याग। इस अचरार्थ में असंगति को प्राचीनों ने अलंकारांतर माना है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्च उदाहरण है—

भिन्नदेशतयात्यन्तं कायकारणभृतयोः । युगपद्धर्मयोर्यत्र ख्यातिः सास्यादसंगतिः ॥ १ ॥ अर्थ—जहां कार्य कारण भृत धर्मों की एक ही समय में असं-त भिन्न देशता से ख्याति अर्थात् प्रसिद्धि वह असंगति होवेगी ॥ लच्या में अत्यंत भिन्न देशता कहने का प्राचीन यह प्रयोजन वताते हैं, कि पैर में भुजंग ने काटा और नेत्रों में धूर्यता, यहां असंगति नहीं; क्योंकि यहां अंग भेद से भिन्न देशता है; परंतु सिद्धांत से श्रीर एक होने से एक देश तुल्य ही है ॥ यथा:—

॥ दोहा ॥

जिंह के चत तिंह वेदना, उथा कथन यह वीर ।
है तुव अधर जु दंत छत, होत सपितन पीर ॥ १ ॥
जिस देश में कारण है उसी देश में कार्य बोक में देखा गया
है; जैसा कि अग्नि है वहां धूम है, इसिबये कार्य कारणों की संगित
स्वभाव सिद्ध है, सो इस संगित का खाग करने से यहां असंगित है।
सब प्राचीनों का यही सिद्धांत है ॥

यथावाः---

चौपाई ॥ कुसुम श्री किय हरन तरुनि जन, ताड़त तरुनन कुसुम शरासन ॥

आचार्य दंडी और महाराजा भोज ने तो कार्य कारण के वैय-धिकरण्य अर्थात् भिन्न देशता में हेतु अलंकार का प्रकार चित्र हेतु माना है। और ऐसा उदाहरण दिया है—

॥ दोहा ॥

खेद युक्त गमनत तरुनि, कुच नितंब के भार ।
स्वेद युक्त होत जु तरुन, अचरज यहै निहार ॥ १ ॥
हमारे मत यह ती विचित्र अबंकार है। चंद्रालोककार असंगति
के तीन प्रकार मानता हुआ यह बच्च उदाहरण दिखाता है—

विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कार्यहेत्वोरसंगतिः॥
अर्थ-प्रसिद्धि के विरुद्ध कार्य कारण की भिन्न देशना असंगति॥
पथाः--

वादर ने पीन्हों जु विष, मूर्जित विरहिनि नार ॥

यह काव्यप्रकाश गत कारिकाकार के अनुसार है ॥

अन्यत्र करणीयस्य ततोन्यत्र कृतिश्च सा ॥

अर्थ- अन्यत्र करने के योग्य को उस से अन्यत्र करना भी असंगति है ॥

वया:--

॥ चोहा ॥

रसना गर किट हार घर, बैंदी कजार पुंज । सुन मुरली धुन चतुर हू, श्रातुर चली निकुंज ॥ १ ॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

जगे निकुंजन सब निसा,श्राये बढे सवार । राधे जल मंथन लगी, दोहन रुषम मुरार ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तशस्याम् ॥

यथावा--

॥ दोहा ॥

श्रावध कशता उमँग सूं, विद्र लगावे वार । नहीं लगावे नांखता, जेम वडा जूमार ॥ १॥ इति पितामह कविराज वांकीदासस्य ॥

रणांगण में शस्त्र डाबने में विखंब होना चाहिये । तात्पर्य यह है, कि घायल होने पर अवयवों की शिथिखता से हाथ से शस्त्र गिरने चाहिये । जैसा कि कहा है किसी मारवांडी कवि ने—

॥ दोहा ॥

कंथ कटारी ऋष्पणी, ऊमा पगां म देह ॥ रुधर मकोळी <sup>1</sup> धर पड़े, मन मावे सो लहे ॥१॥

<sup>&</sup>quot; प्राप्त 1 वीर. 1 स्विर से प्रकासन की हुई.

भ्रोर शस्त्र धारण करने में विलंबन करना चाहिये। तात्पर्य यह है, कि केवल सुंदरता के लिये शस्त्र धारण करें उस को धारण करने में विलंब होता है, क्यों कि वह अच्छी सजावट के लिये वारवार खोल खोल कर बांधता है। सो विदुर शस्त्र धारण करने में विलंब न करना चाहिये तहां विलंब करते हैं, शस्त्र डालने में विलंब करना चाहिये तहां विलंब करते हैं, शस्त्र डालने में विलंब करना चाहिये तहां विलंब नहीं करते हैं, इस रीति से यहां अन्यत्र करने का अन्यत्र करना है। चन्द्रा- लोक का उदाहरण श्लेष युक्त हैं; वहां अलंकार आमास रूप है, इसलिये हम ने ये विना अलेष वुक्त हैं; वहां अलंकार आमास रूप है, इसलिये हम ने ये विना अलेष वुक्त हैं; वहां अलंकार आमास रूप है, इसलिये इस ने ये विना अलेष वुक्त हैं; इसलिये प्रयायोग्य बुद्धि होती है, इसलिये यहां विषम अलंकार है। इस लच्चण कारिका में " कर्ता करके अन्यत्र करना" कहा है। सो स्वतः भी अन्यत्र होनेवाले का अन्यत्र होना हमारे से वेला गया है, इसलिये यह लच्चण अव्यास भी है ॥ यथा:—

॥ दोहा ॥

मरु भुवि राजसिंघासन जु, बैठत रूप जसवंत । पच्छम दिशि उदयो श्रुरक, यह सब लोग कहंत ॥ १ ॥ मारवाड़ देश हिन्दुस्थान की पश्चिम दिशा में है ॥ श्रान्यत्कर्तु प्रवृत्तस्य तिहरूद्धकृतिस्तथा ॥

अर्थ-अोर करने के लिये प्रवृत्त का उस से विरुद्ध करना भी वैसी ही असंगित है ॥ यथा:--

॥ दोहा ॥

मोह मिटावन आय प्रभु, मोह वढ़ायो और ॥ यहां श्रीकृष्ण प्राति गोपियों का परिहास है। जगत् का मोह मिटाने को अवतार होता है॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजास्यहम् ॥ १ ॥ इति भगवद्गीतायाम् ॥ अर्थ-हे अर्जुन जब जब धर्म की ग्लानि अर्थात् हानि होती है, जीर अधर्म का उठाव होता है, तब तब में अपनी आत्मा को रचता हूं, अर्थात् अवतार लेता हूं ॥ सो हमारे मत अन्य करने को प्रवृत्त का उन्त स से विरुद्ध करना भी अयोग्य संगति अर्थात् अयथायोग्य होने से विषम अर्लकार का विषय ही है। रसगंगाधरकार कहता है, कि सिखात से तो असंगति के उदाहरखों में विशेषोक्ति और विभावना का संकर ही है। जिस के चत उस के वेदना नहीं; यह तो विशेषोक्ति है। सपली के निज चत विना वेदना यह विभावना है। महापात्र जगन्नाथ के इस कथन से यह सिख होता है, कि असंगति, विशेषोक्ति और विभावना से जुदा अर्लकार नहीं, सो यह उन की भूल है; क्योंकि वस्तुओं के मिलने से अन्य वस्तु उत्पन्न हो जाती है। जैसा पंचभूत से जगत; और अनेक औषधियों से मदिरा इत्यादि। जैसे यहां भी वस्तुओं की भिन्न देशता है। भन्न स्वरूप खड़ा हो जाता है। वह कहीं तो विचित्र का विषय होता है; और कहीं विषम का विषय होता है। अर्लकार रक्षाकरकार का यह जच्छ उदाहरख है—

# तयोर्देशकालान्यथात्वमसंगतिः॥

अर्थ-तयोः अर्थात् कार्य कारणों के देश काल का अन्यथात्व सो असं-गति॥ एक देश करके असिख कार्य कारण की भिन्न देशता ? भिन्न देश करके असिद्ध कार्य कारण की एक देशता २ पश्चात् काल में होनेवाले कार्य का पूर्वकाल में होना ३ अथवा एक समय में होना ४ तत्काल हो-नेवाले कार्य का विलंब से होना ५ विलंब से होनेवाले कार्य का तत्काल होना ६ इस लोक में होनेवाले कार्य का पर लोक में होना ७ पर लो-क में होनेवाले कार्य का इस लोक में होना = ॥

क्रम से यथाः—

॥ चोगाई ॥ पिय कच वांधे चंपक माला, थिर भौ कोप सपक्षिन दाला ॥ यहां अरन्य का बंधन अगेर अरन्य का स्थिरी भाव यह भिन्न दे-शताहें १॥

गरजत मेघिह में भये, विद्युत रत्न निहार ॥

मेघ में गर्जना होती है। उस करके पर्वत में रख उत्पन्न होते हैं; यह प्रसिद्ध है। यहां मेघ ही में गर्जना और विद्युत् रूप रख होने के प्रतिपादन से भिन्न देश करके प्रसिद्धों की एक देशता है २॥

श दोहा ध

वस्यो प्रथम ही काम मन, पीछे देखी तोहि ॥

यहां पश्चारकाल में होनेवाले कार्य का पूर्व काल में होना
है ३॥

॥ दोहा ॥

रन खग तोखत रात्रु श्री, त्रावत ही ढिग ईस ॥ गमनी कीर्ति सपिति इव, विलेंब न विसवा वीस ॥ १॥ यहां शत्रु जच्मी आगमन कारण का और कीर्ति गमन कार्य का एक समय में प्रतिपादन है ४॥

॥ दोहा ॥

लग्यो जु गुरु जन भीर में, तुव कटाच्छ सर श्राय ॥ श्रव जु विदारत है इदय, श्राति हि रही श्रकुलाय॥१॥। यहां तत्काल होनेवाले कार्य का विलंव से होना है।५।

॥ दोहा ॥

मरुपति पोरुष रावरो, है ऋति ही ऋदभूत ॥
कर पकरत ही खग लता, रन जायो जस पृत ॥ १ ॥
यहां विजंब से होनेवाले कार्य का तत्काल होना है। ६।

॥ चौपाई ॥ जल तंदुल ऋरु कुसुम जु सारे, शिव मूरति मघ वोवनहारे ॥ सुधा रत सुरतरु दिवि पावत, यह खेती ऋद्भुत जग गावत ॥ १ ॥ यहां इस बोक में होनेवाबे कार्य का पर बोक में होना है॥७॥ बोक में खेती रूप कारण का फब इस बोक में ही होता है॥

॥ चौपाई ॥

श्रच्छिरि कर सुर सुमनन माला, युद्ध श्रहमदावाद विशाला ॥ श्रभमल पहर बीर रस करनी, स्वर्ग भोग भोग्यो मध धरनी ॥ १ ॥

यहां पर लोक में होनेवाले कार्य का इस लोक में होना है। =। रखाकरकार कहता है, कि यहां यद्यपि अतिश्योक्ति का बीज भूत अध्यवसाय है, तथापि कार्य कारयों के उचित देश काल के परित्यागों से अतिश्योक्ति से अनुप्राधित असंगति ही है। और भिन्न कालों के विषय में आतिश्योक्ति मानें तो भिन्न देश के विषय में भी अतिश्योक्ति को उचितता से असंगति अलंकार का उच्छेद हो जावेगा। सो हमारे मत इन सब उदाहरखों में महाराजा भोज के मतानुसार चिन्न हेतु अलंकार है। कहीं अतिश्योक्ति की मत्कक होवे तो भी उस की प्रधानता नहीं। अतिश्य अंश तो बहुतसे अलंकारों में होता है। और उक्त कार्य कारखों के देश भेद में तो लोकातिवर्तन है भी नहीं; क्योंिक सपत्नी के रित चित्र से सपत्नी को वेदना होती ही है इत्यादि। और उक्त कार कार कार के काल भेद में लोकातिवर्तन है, परंतु वह प्रधान नहीं। इस रीति से कोई असंगति विषम में अंतर्भृत है॥

# इति असंगति प्रकरणम् ॥ १८ ॥

चजराजेचर प्रमासांत महन्तेरकर अजीतांसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे. इन्हों ने वचित २५ वर्ष मोधपुर का गांच किया था. उन के सम्में बास बतने के पश्चात् इन के चचु आता वखतांसिंह राजा हुए, इसिचये प्राप्तिन का नाम मशानवां में नहीं है.

# ा। असंभव ॥

असंभव शब्द का अर्थ है संभव का अभाव। प्राचीन असंभव नामक अलंकारांतर मानते हैं। चन्द्रालोककार यह लच्चण उदाहरख दिखाता है—

श्रसंभवोर्थनिष्पत्तेरसंभाव्यत्ववर्णनम् ॥

अर्थ-अर्थ सिक्डि की असंभवता का वर्णन वह असंभव अ-लंकार॥ यथा:-

॥ दोहा ॥

गिरिवर धरि है गोप सुत, किंह जानी यह वात ॥

यहां गिरि उठाने में निमित्त ईश्वरता है, परंतु गिरि उठाने रूप अर्थ सिखि का असंभव वताने के लिये गिरि उठानेवाले हिर की गोप सुतता वर्णन की गई है॥

पथाचाः---

॥ चौपाई ॥

किंह जानी जलनिधि त्राति दुस्तर, पीविहें घटज उलंघाहें वंदर ॥

यहां जलनिधि पान रूप अर्थ सिद्धि का असंभव वताने के लिये पान करनेवाले मुनि की घटयोनिता वर्धन की गई है। और जलनिधि उल्लंघन रूप अर्थ सिद्धि का असंभव वताने के लिये उद्वंघन करनेवाले हनुमान की वानरता वर्धन की गई है। और यहां

॥ चौपाई ॥

हनुमत उद्धि उलंघ्यो जाई, दुष्कर कहा महात्मन भाई ॥

ऐसा कहें तो असंभव नहीं होता ॥

यथावाः---

#### ॥ मनहर ॥

कोन यह जानी ही जु पाहन पयोनिधि पें, पाज बंध राजपंथ चिल है प्रतच्छहू । घास के अवास सम संक तज लंकहू को, वानर प्रजार जे हैं रावन समच्छहू ॥ वीस भुज दंड दश मुंड चंड राञ्चस के, खंड खंड के हैं एक तापस विपच्छहू । जोई करतार होनहार को प्रकार रच्यो, सोई निरधार ताहि जानत न दच्छहू ॥ १ ॥

इति अलंकार रहाकर भाषा यंथे॥

हमारे मत असंभव में लोकसीमातिवर्तन भासता है; परंतु ऐसे इत्तांत लोक में हुए हैं, इसलिये ऐसे वर्धन में लोकसीमातिवर्तन न होने से अतिश्योक्ति नहीं है; किंतु विश्वित्र है; क्योंकि यहां विस्मय का चमत्कार है ॥

# इति ऋसंभव प्रकरणम् ॥ १६ ॥

### ॥ ग्रसम ॥

असम शब्द का अर्थ है सम का अभाव। कितनेक प्राचीन असम नामक अर्लकारांतर मानते हैं। रत्नाकरकार का यह ल-चण है—

### तद्धिरहोऽसमः॥

रित में बिखा है−तत् अर्थात् उपमान का असंभव वह असम श्रलंकार ॥

यथाः---

#### ॥ चौपाई ॥

## त्र्रालि वन वन खोजत मरिजैहाँ, मालति कुसुम सदृश नहिं पैहाँ ॥

हमारे मत नामार्थानुसार इस अखंकार का स्वरूप तो सादृश्य का निषेध है, सो उपमान के निषेध में अथवा उपमेय के निषेध में अथवा उपमान उपमेय दोनों के निषेध में वन सकता है। असम नाम से उपसेयादि सब का संग्रह होता है। यहां रखाकरकार ने उपमान के विरह का नियम किया सो भूख है; क्योंकि

#### ॥ दोहा ॥

# तुव त्रानन के सम नहीं, सचर त्रचर के वीच॥

अचर मूर्त्यादि। यहां अव्याप्ति होती है। रसगंगाधरकार कहता है, कि रक्षाकरकार के इस उदाहरण में उपमान का सर्वथा निषेध न होने से असम अलंकार का विषय नहीं। "मालति कुसुम सदृश नींह पे-हो "। इस कथन से यह स्पष्ट है, कि इस के सदृश जगत् में भले हो, तुम को नहीं मिलेगा। हमारे मत रसगंगाधरकार की यह भूल है; क्यों-कि यहां नायक के मानमोचनोपायादि असंग में नायक प्रति नायिका की सखी की उक्ति है, इसलिये नायिका के समता का सर्वथा निषेध ही अस्यंत अनुकूल होने से विविचत है। लोक में वस्तु के अभाव तात्यर्थ में उस वस्तु का नहीं मिलना भी कहा जाता है। रसगंगाधर-कार का यह लच्या है—

# सर्वथैवोपमानिषेघोऽसमाख्योत्वंकारः ॥

अपर्थ-सर्वथा ही उपमा का निषेध असम नामक अलंकार है। और यह ऐसा उदाहरख देता है-

#### ॥ टोहा ॥

व्हों न हें न व्हें हैं नहीं, जसवँत सो जसवांन ॥

हमारे मत तहुण के विपरीत भाव में ऋतहुण इत्यादि ऋलंकार हैं। उस न्याय से उपमा के. विपरीत भाव में भी ऋलंकारांतर होना उचित हैं; परंतु उपमा को सम नाम से नहीं कहा है; इसिलये इस का ग्रसम नास कहना अधुक हैं; किंतु अनुपमा कहना युक्त है। और उपमा का निपेध आचेप ही है, अलंकारांतर होने को योग्य नहीं। ग्रम्यथा निपेध का अनंत विषय है सो अनेक अलंकार मानने होवेंगे॥

### इति असम प्रकरणम् ॥ २० ॥

<del>~</del>0≈\*\*≈0

# ॥ त्रहेतु ॥

अहेतु शब्द का अर्थ है जो हेतु न होवे। तात्पर्य यह है, िक जो कारण कार्य न करें। प्राचीन अहेतु को अलंकारांतर मानते हैं। महा-राजा भोज यह लच्च उदाहरख आज्ञा करते हैं—

## वस्तुनो वा स्वभावन शक्तेर्वा हानिहेतुना । श्रकतात्मीयकार्यः स्यादहेतुर्व्याहतस्तु यः॥ २॥

धर्थ-जहां कार्य होना चाहिये उस वस्तु के स्वभाव से अथवा कारण की शक्ति की हानि से कारण अपना कार्य न करें वह अहेतु अलंकार ॥ अंगर जहां प्रयत्न का फल होना चाहिये उस वस्तु के स्वभाव से अथवा प्रयत्न की शक्ति की हानि से प्रयत्न विफल हो जावे वह व्याहत नाम अहेतु है। व्याहत शब्द में वि उपमर्ग का अर्थ है विशेष । आङ् उपमर्ग का धर्य है सब ओर से । इत शब्द का अर्थ है हना हुआ । त्याहन इस शब्द समुदाय का अर्थ है विशेष करके सब ओर से हना हुआ। इस में यूथा:—

#### ॥ दोहा ॥

न्मिन न दृत्यो हुंकार सों, मृकुटी लता नची न । देवी लग्न निशुंभ मों, ज्ञानन अहन न कीन ॥ १ ॥ यहां पुढ समय में निशुंभ की चेषा रूप कारण भगवती के हुं- कारादि दारुण चेष्टा प्रकट करने में जो असमर्थ हुआ उस में भगवती का स्वभाव हेतु है, इसलिये स्वभाव से अनुत्पादित कार्यवाला यह भहेतु है।

#### ॥ दोहा ॥

है संध्या हू राग युत, दिवस हु सन्मुख नित्त ॥ होत समागम तद्पि नहिं, विधि गति ऋहो विचित्त ॥ १॥

यहां परस्पर दोनों के मिलाप का हेतु अनुराग और सन्मुखता है; तथापि समागम रूप कार्य करने की शक्ति हानि में देव गति हेतु है; इसिलये यह शक्ति की हानि से नहीं किये हुए निज कार्यवाला अ-हेतु है।।

#### ॥ दोहा ॥

फूंकत पट म्मपटत तिया, रित में अवसर पाय ॥
फेंकत मुष्टी सुमन की, निहं मिन दीप बुम्माय॥ १॥
यहां रिक्ष दीप बुम्माने के लिये फूंकने, पट क्षपटने और पुष्प फेंकने रूप यल के विफल होने में रिक्ष दीप का स्वभाव हेतु है; इस-लिये यह वस्तु स्वभाव निमित्तक ब्याहत नाम अहेतु है ॥

#### ॥ छप्पय ॥

श्रति नर्तत हर गिह जु विष्णु कंकाल पुरातन,
तिंह त्रास्फालन इंदु फुट परस्यो श्रमत घन।
भी जीवित लिख तहां नमत नव विष्णु रमा सह,
ठहें सकोप तिन सों जु लरन तरफत जु तथा वह।
दे ताल गंग गिरिजा हिसय सुन जसवंत नरेश नित,
जग वह सपित जुग रावरे होहु सहायक जितिहीं तित। १।
यहां प्रलय समय में नृत्य करते हुए हर के हाथ से पुरातन विष्णु के
छूटने का प्रयत्व शिक्त की हानि से विफल हुआ है, इसलिये यह शिक्त हानि

<sup>ै</sup> विचित्र ॥

कार्य ही है, इस लिये महाराजा ने विफल प्रयत्न का अहेतु में अंतर्भाव किया है। इसारे मत यहां भी चमत्कार तो कार्य कारण संवंधी चित्रता का है, इसलिये यह भी चित्र हेतु का प्रकार होकर विचित्र में अंतर्भूत है। और कारण से कार्य की अनुत्पत्ति में स्वभावादि हेतु दिखाना अप कुक्त है; क्योंकि इस से विचित्रता रूप चमत्कार में हानि होती है। और ऐसे हेतुओं में पर्यवसान करें तो हेतु अलंकार होवेगा॥

# इति ऋहेतु प्रकरणम् ॥ २१ ॥

### ॥ ऋादर ॥

भ्रादर प्रसिद्ध है। प्राचीन आदर नामक अलंकारांतर मानेते हैं। रक्षाकरकार का यह लच्च है—

### त्यक्तस्वीकार आदरः॥

अर्थ-स्थाग की हुई वस्तु का स्वीकार आदर अलंकार ॥ लोक विलक्षणता के लिये उक्त आदर विशेष का अंगीकार है। हुत्ति में लिखा है, कि अधिक गुण वस्तु की प्राप्ति में तुच्छ जान करके स्थागी हुई वस्तु का उस अधिक गुणवाली वस्तु के गये पीछे स्वीकार १ न्यूनाधिक भाव के विना किसी निमित्त से स्थागी हुई वस्तु का स्वीकार २ और दूसरे से स्थाग की हुई वस्तु का स्वीकार ३ रखाकरकार ने प्रथम के दो प्रकारों के ये उदाहरण दिये हैं। संपत्तिका नामक स्त्री ने अधिक गुणवाले पर्ण नामक पुरुष की प्राप्ति में निज पित का स्थाग किया; और पर्ण नामक पुरुष गये पीछे फिर निज पित का अंगीकार किया १ अमर पुष्प रस को मधुकोश अर्थात् छत्ते में वमन करते हैं, शहद वन जाने पर पीछा पान करते हैं। २ ॥ यथावा:—

॥ दोहा ॥

कढ़त नाम अन नार की, प्रांन पियहि तज दीन।

चढ़त देख घन तिंह क्षिन हि, पुन गर बांही दीन ॥ १ ॥ रुतीय यथाः—

॥ चौपाई॥
श्रोणी विंव तजी तनुताई,
मध्य जु सेवन कीन सुहाई।
चंचलता चरनन ने त्यागी,
धारन कीन्ह नयन वड़मागी॥ १॥

वाः---

#### ॥ दोहा ॥

सुरत समय नूपुर तजत, समभ सराब्द सुनार। गोपन केंं निज कंठ रव, लिये विदग्धा धार॥ १॥

नुपुर रव सुरत सूचक होने से किसी नायिका प्रति दोष होने से वह त्याग करती है। कोई नायिका कंठरव को गोपन करने का गुण समभ करके नुपुर को धारण करती है। हमारे मत उक्त प्रथम के दो प्रकारों का तो पूर्वरूप अलंकार में संग्रह हो जाने से, और उक्त तीसरे प्रकार का अनुज्ञा अलंकार में संग्रह हो जाने से यह विषय पृथक् अलंकार होने के योग्य नहीं। अनंगीकार योग्य का अङ्गीकार अनुज्ञा का स्वरूप कहा गया है। सो "श्रोणी विम्व तजी तनुताई " इति । यहां तनुतादि का श्रोणीविम्वादि करके त्याग किया गया है, इसलिये तनुतादि की अन-ङ्गीकारयोग्यता सूचित होती है। और "सुरत समय " इति । यहां नुपुर की तो सुरत समय में अनङ्गीकारयोग्यता वाच्य है॥

इति त्रादर प्रकरणम् ॥ २२ ॥

# ॥ श्रापति ॥

को अलंकारांतर मानते हैं। रत्नाकरकार यह लच्चण उदाहरण दि-खाता है—

श्रनिष्टापादनमापत्तिः॥

अर्थ-अनिष्ट का बलात्कार से पटकना आपाचि अर्लकार ॥ यथाः—

॥ दोहा ॥

घर में गांडे घनहि सों, जो कोऊ घनवांन॥ तो उसघन ही से कहो, हम घनवांन जुक्यां न॥ १॥

विना भोग के क्रपण धन में इतरों की भी स्वामिता का आपा-दन है, अर्थात् बलात्कार से पड़ना है। यह आपादन धन के स्वामी क्रपण के लिये अनिष्ट है। हमारे मत इस का काव्यार्थापत्ति में अंत-भीव है। इष्ट अनिष्ट की विलच्चणतामात्र से अलंकारांतर नहीं हो सकता। काव्य रीति से अर्थात् रमणीयता से अर्थ की आपित्त; इस नाम में सब का संग्रह है॥

### इति आपत्ति प्रकरणम् ॥ २३ ॥

# ॥ त्रावृत्तिदीपक ॥

कितनेक प्राचीन दीपक अलंकार की आवृत्ति को जुदा अलंकार मानते हैं। चंद्रालोककार यह लच्चण कहता है—

### त्रिविधं दीपकारुत्ती भवेदारुत्तिदीपकम् ॥

अर्थ-दीपक की आवृत्ति में आवृत्तिदीपक अलंकार होता है। वह तीन प्रकार का है। महाराजा भोज इत्यादि ने पदावृत्ति, अर्थावृत्ति और उभयावृत्ति ऐसी दीपक की आवृत्ति को दीपक के प्रकार माने हैं, सो दीपक प्रकरण में कह आये। हमारे मत भी आवृत्तिदीपक जुदा अलंकार होने के योग्य नहीं; किंतु दीपक का ही प्रकार है।

इति आरुत्तिदीपक प्रकरणम् ॥ २४ ॥

शरद् ऋतु उदीपन से दुःखित वियोगिनी की श्रापमय यह उक्ति है।।

# इति आशी प्रकरणम् ॥ २५ ॥

# ॐॐॐे ॥ उद्वेद ॥

उन्नेद शब्द का अर्थ है प्रकट हो जाना। प्राचीन उन्नेद नामक अलंकारांतर मानते हैं। रत्नाकरकार यह लच्चण उदाहरख दिखाता है-

### निगृदस्य प्रतिभेद उद्भेदः ॥

अर्थ — भन्ने प्रकार से गृह का प्रकट होना उद्रेद अलंकार है। इति में लिखा है, कि किसी आच्छादन से गृह भया हुआ भी किसी निमित्त से प्रकट हो जाने वह उद्रेद ॥ यथा:—

#### ॥ दोहा ॥

वातायन गत नार प्रति, नमसकार मिस भांन ।
सो कटाच मुसक्यांन सों, जांन्यो सखी सुजांन ॥ २ ॥
हमारे मत यहां सूच्म अथवा पिहित अलंकार हैं; क्योंकि सूच्म
अथवा पिहित का प्रकट हो जाना अलंकारांतर नहीं होता । यहां भी
चमत्कार तो सूच्मता अथवा पिहितता में ही है । जैसा कि उन्मीलित
अलंकार में मिजित के ही चमत्कार का अंगीकार किया गया है। और
किसी निमित्त से सूच्म अथवा पिहित के प्रकट हो जाने में पर्यवसान
करें तो वह निमित्त जापक हेतु है ॥

### इति उद्भेद प्रकरणम् ॥ २६ ॥

# ॥ उद्गेक ॥

उद्रेक शब्द का अर्थ है वृद्धि। कहा है चिंतामणि कोपकार ने "उ-

द्रेकः वृद्धो "। उद्रेक को प्राचीनों ने जुदा अलंकार माना है। रलाकर-कार लिखता है, कि उत्कट होने से इस का नाम उद्रेक है। वस्तु के अन्य गुण दोषों की अपेचा कोई गुण दोष उत्कट होने से अन्य गुण दोषों को तुच्छ करता है। रलाकरकार का यह लच्चण है—

### सजातीयविजातीयाभ्यां तुच्छत्वमुद्रेकः ॥

अर्थ सजातीयों से अथवा विजातीयों से तुच्छता होवे तहां उ-द्रेक अलंकार ॥ वृत्ति में लिखा है, कि जहां दोष अथवा गुण की सजाती-य विजातीय करके अर्थात् दोष अथवा गुण करके तुच्छता वह उद्रेक अलंकार । इस के चार प्रकार होते हैं । गुण करके गुण की तुच्छता १ गुण करके दोष की तुच्छता, २ दोष करके दोष की तुच्छता ३ दोष करके गुण की तुच्छता ४ ॥

क्रम से यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

जयों नृपित चालुक्य कों, नयों बंग पित कैंध । पर गिंह अठ सुलतान सथ, किय अपूर्व जयचंद ॥ १ ॥ यहां चालुक्य अर्थात् सोलंकी राजा भीम को जय करने, और वंगाल देश पितयों के मस्तक नमाने रूप गुर्णों की अपेचा महाराजा जयचंद के एक संग अष्ट सुलतानों के बहुण रूप गुण का उद्रेक हैं ॥

॥ दोहा ॥

वैठत जल पैठत पुहिम, व्हें निश श्रन उद्योत । जगत प्रकाशकता तदंपि, रिव में हानि न होत ॥ ९ ॥ यहां जल में वैठ जाने इत्यादि दोषों की अपेचा रिव में जगत प्रकाशकता रूप गुण का उद्रेक है। यहां अप्रस्तुतप्रशंसा की संकी-र्णता है ॥

#### ॥ दोहा ॥

निरखत बोलत हसत नहिं, नहिं त्रावत पिय पास । भी इन सब सों ऋधिक दुख, सौतन के ऋपहास॥१॥

## ॥ त्र्याशी ॥

अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना को आशी कहते हैं। कहा है चिंताम-श्रिकोपकार ने "आशीः अप्राप्तप्रार्थने "। उक्त आशी का कथन आशीर्वाद है। अप्राप्त प्रार्थना का कथन आप करें, अथवा दूसरा करें उस को आशीर्वाद कहते हैं। आशी को प्राचीन अलंकार मानते हैं। आचार्य दंडी यह सम्राग्त उदाहरण दिखाता है—

श्राशीर्नामाभिलिषिते वस्तुन्याशंसनं यथा॥
अर्थ-अभिलिषत अर्थात् इष्ट वस्तु का आशंसन अर्थात् प्रार्थना
आशी नाम अर्लकार है॥
वथाः—

पातु वः परमं ज्योतिरवाङ्मानसगोचरम् ॥ ॥ दोहा ॥

जो गोचर नाहिं वचन मन, रज्ञहु वह पर ज्योति ॥ यथाताः---

॥ दोहा ॥

मोर मुकुट कट काछनी, कर मुरली उर माल ॥ यह वानक मो मन सदा, वसहु विहारी लाल ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तश्रवास् ।

यहां तो आप करके अप्राप्त प्रार्थना का कथन है।
यथाना:---

॥ दोहा ॥

सुरपुर सुरतरु सुरसरित, सुरपति सुर की पंत ॥
राज करहु युवराज जुत, जब लों न्टप जसवंत ॥ १ ॥
यहां कवि करके अधास प्रार्थना का कथन है। युवराज नाम राज-

कुमार का है। कहा है चिंतामखिकोषकार ने "युवराजः राजपुत्रे"। हमारे मन उक्त आशी मात्र में अलौकिक चमत्कार न होने से स्वयं अलंकार होने को योग्य नहीं। देवता राजा इत्यादि विषयक रति का श्रंग होने से यह आशी प्रेय अलंकार में अंतर्भत है। ऐसा मत कही, कि प्रेय अलं-फार में तो भाव का अंग भाव होता है। यहां देव रित भाव का और राज रति भाव का अंग दूसरा भाव नहीं है; क्योंकि समस्त अलंकारों में **उपलक्षण से उस संबंधी विषय का संयह हो जाता है**; इसलिये कोई अर्थ किसी भाव का, अथवा कोई भाव किसी अर्थ का शोभा कर होवे तहां भी प्रेय अलंकार हो जायगा। रमखीय शब्दार्थ काव्य होने से श्रिय है। उस रमशीय शब्दार्थ को रमशीय करनेवाला अलांत रमशीय होने से अखंत त्रिय है। इस प्रकार प्रेय नाम की संगति उक्त स्थलों में भी होती है। यहां अप्राप्त प्रार्थना रूप अर्थ देव राति भाव का, और राज रति भाव का अंग है ॥ ऐसा भी मत कही, कि इस प्रकार से तो स-मस्त त्रजंकार प्रेय में श्रंतभृत हो जांयगे; क्योंकि विशेषता से चम-स्कारकारी अर्थ को अलंकारांतर न मानना तो काव्य का वैभव घटाना है; यह प्रथम कह दिया है ॥ कदाचित वैसा ही हठ हो तो अप्राप्त की प्रार्थना चिंता व्यभिचारी भाव का विशेष है। आशीर्वाद करनेवाले लोकों को शुभींचतक कहने की प्रसिद्धि है। और जो आशीर्वाद को श्रलंकार मानें तो इस के प्रतिद्वंदी भाव में श्राप को भी अलंकार मा-नना त्राहिये। शुद्ध शब्द है शाप, जिस का अपश्चंश है आप। शाप शृब्द का ऋर्थ हे इन का यह अनिष्ट हो । कहा है चिंतामिएकोपकार ने "शापः इत्रमेपामनिष्टमस्त्वित्वेवंरूपे"। यह इन का ऋनिष्ट हो द्रम पर्ध में शाप शब्द वर्नता है ॥

यधाः---

इन कलहंसन को वंश निरवंश जावो,
प्रंशु मिट जावो या कलानिधि कसाई के॥
इति कस्पचिकवेः॥

यहां पति के न निरखने इत्यादि दोषों की अपेचा सीतों के अपहास रूप दुःख दोष का उद्रेक है।

॥ दोहा ॥

गिरि हरि लोटत जंतु लों, पूर्ण पतालहि कीन्ह । परग्यों गौरव सिंघु को, मुनि इक श्रंजुलि पीन्ह ॥ १॥

गिरि और हिर का जिस में मत्स्य आदि जंतु की नाई सूदमता से रहना, पाताल कुचि को पूर्ण करना इन गुणों की अपेचा समुद्र में अग्स्य मुनि ने एक अंजिल से पान कर लिया इस दोष का उद्रेक हैं। हमारे मत रलाकरकार ने नाम से विपरीत लच्च कहा सो समीचीन नहीं। उद्रेक का अर्थ है बुद्धि; और लच्च है "सजातीय विजातीय से तुच्छता वह उद्रेक ॥ गुण दोष के उद्रेक में तो अधिक अलंकार, और गुण दोषों की तुच्छता में अल्प अलंकार होवेगा; अलंकारांतर नहीं॥

इति उद्रेक प्रकरणम् ॥ २७ ॥

# ॥ उन्मीलित॥

प्राचीन मीखित का प्रतिद्वंद्वी उन्मीखित नामक अलंकारांतर मानते हैं। चंद्राजोककार उन्मीखित का और सामान्य अलंकार के प्रतिद्वंद्वी विशेष अलंकार का शामिल लच्च ए कहता है-

भेदवेशिष्ट्ययोः स्फूर्ताबुन्मीलितिवशेषको ॥ अर्थ- भेद और विशेष की स्कुरणा में उन्मीलित ओर विशेष अलंकार होते हैं ॥ यथाः--

॥ दोहा ॥ तुव जस मग्न हिमाद्रि कों, सुर सीतिहि जानंत ॥ यथावाः-\_

### ॥ दोहा ॥

किह सि कौन सके दुरी, सोनजाय में जाय ॥ वाकी सहज सुवासना, देती जो न वताय॥ १॥

इति विहारी सप्तश्खाम्।

यहां ऐसी शंका न करनी चाहिये, कि शीतलता से हिम गिरि को पहिचानना इत्यादि में उन्मीलितता तो नहीं हुई, वैसी की वैसी मि-लितता सिद्ध है, फिर उन्मीलित कैसे ? क्योंकि यहां उन्मीलितता से यह विवचा है, कि मिले हुए को जुदा जान जाना। तहुण रीति से भेद की अप्रतीति में भी उन्मीलित दील पड़ता है॥ यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

कस्यो खेत तुव कीर्ति नें, लच्छीपत जसवंत ॥ नामि सरोज सुगंधि सों, निर्जर जिंह जानंत ॥ ९ ॥

इन उवाहरखों में तो मिलितता रहते जानना है। मिलितता मि-ट रही है, उस के और मिलितता मिट गई है उस के उदाहरख भी हमारे से देखे गये हैं॥ कम से यथा:—

### । दोहा ॥

मिल चंदन बेंदी रही, गोरे मुख न लखाय ॥ ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े, त्यों त्यों उघरत जाय ॥ १ ॥ इति विहारी सप्तश्रस्याम् ॥

॥ दोहा ॥

नेंक न लिखयतु पहरियें, कंचन से तन बाल ॥ कुमलानी जानी परै, उर चंपक की माल ॥ १॥

इति विहारी सप्तश्रसाम् ॥ उक्त रीति से उन्मीजित होने में भी चमत्कार तो मिजितता का ही रहता है, कि ऐसे मिजे हुए पदार्थ हैं, कि जो उक्त ज्ञापकों के विना जुदे नहीं जाने जाते । सामान्य अलंकार के प्रकरण में प्रकाशकार भी लि-खता है—

श्रालि न त्रात तो लखत को, तुव उर चंपक माल ॥

यहां निमित्तांतर से नानात्व प्रतीति होने पर भी प्रथम प्रतीत भया हुआ अभेद मिट नहीं सकता। और महाराजा भोज ने भी निष्टत्त भयी हुई श्रांति को श्रांति अलंकार का ही प्रभेद आज्ञा किया है; न कि अलंकारांतर; इसिखेये हमारे मत भी उन्मीलित स्थल में अलंकार तो मिलित ही है ॥

# इति उन्मीलित प्रकरणम् ॥ २८ ॥

# ॥ उपमेयोपमा ॥

उपमेयोपमा नाम की व्युत्पत्ति है " उपमेयेन उपमा " अर्थात् उपमेय किये हुए के साथ उपमा ॥ यथाः--

> ॥ संवेषा ॥ है जसवंत सुरेश्वर सो, सर ईश्वर है जसवंत सो दांनी ॥

पेसे परस्पर उपमानोपमेयभाव में आचार्य दंडी ने तौ परस्परो-रुक्ष फल मान करके इस को परस्परोपमा नामक उपमा का प्रकार कहा है। दूसरे कितनेक प्राचीनों ने इस का फल तृतीय सदृश व्यवच्छेद मान करके इस को जुदा अलंकार अंगीकार किया है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्च हैं—

### विषय्यांस उपमेयोपमा तयोः॥

ऋर्थ-तयोः ऋर्थात् उपमान उपमेय का विपर्यास ऋर्थात् उप-मेय की उपमा उपमान को और उपमान की उपमा उपमेय को वह उ- यसेयोपमा अलंकार ॥ हमारे मत फल भेद से अखंकारांतर नहीं होता, इसलिये यह उपमा का प्रकार ही है। और तृतीय सदृश व्यवच्छेद में पर्यवसान करें तो आचेप अलंकार है ॥

# इति उपमेयोपमा प्रकरणम् ॥ २६ ॥

### ॥ उभयन्यास ॥

उभयन्यास शब्द का अर्थ है दो का धरना। कितनेक प्राचीन उभयन्यास को अलंकारांतर मानते हैं। रुद्रट यह लच्चया उदाहरण दि-खाता हैं—

सामान्यावप्यथौं स्फुटग्रुपमायाः स्वरूपतोऽपेती । निर्दिश्येते यस्मिन्तुभयन्यासः स विज्ञेयः । १ ॥

श्रर्थ-जहां स्पष्ट उपमा स्वरूप करके रहित सामान्य भी दो आ-र्थ दिखाये जावें वहां उभयन्यास श्रत्तंकार जानना ॥ यथाः---

॥ दोहा ॥

पर उपकारी जगत में, ऋधुना विरले संत ।
स्वाद सुगंधित फल सिहत, कितने विटप लसंत ॥ ९ ॥
यहां पृशंर्क में मनुष्य विशेष का खोर उत्तरार्क में इच विशेष
का नाम न होने से दोनों सामान्य हैं ॥
यथायाः—

॥ मनहर् ॥

करन के विक्रम के भोज के प्रवंध सुनो, कमी भांत कविन को त्रागे लीजियतु है। कवि मतिराम राज सभा के सिंगार हम, जा के वेन सुनन पियृप पीजियतु है। एक के गुनाह नरनाह श्री उद्योत चंद्र, कविन पें एतो कहा रोष कीजियतु है। काहू मतवारे एक ऋंकुश न मान्यो तौ, दुरद दरबारन तें दूर कीजियतु है॥ १॥

इति मतिरामस्य ॥

यहां किसी किव विशेष का अथवा हाथी विशेष का नाम न हो-ने से दोनों अर्थ सामान्य हैं। हमारे मत उभयन्यास भी दृष्टांत से भिन्न नहीं। उक्त उदाहरखों में दृष्टांत अलंकार ही है।

### इति उभयन्यास प्रकरणम् । ३० ।

## <del>~</del>∞%0%

### ॥ उल्लास ॥

उज्ञास यहां उत् उपसर्ग प्रवत्नता अर्थ में है। और जस धातु श्रुषण अर्थात् संबंध अर्थ में है। "जस श्रुषण अर्थात् संबंध अर्थ में है। "जस श्रुषण क्रीडनयोः "। जस धातु आजिङ्गन और क्रीड़ा अर्थ में है। यहां उत् उपसर्ग के तकार को व्याकरण की रीति से जकार हुआ है। उज्ञास इस शब्द समुदाय का अर्थ है प्रवत्त संबंध होना। यहां अन्यत्र अर्थत संबंध होने में उज्ञास शब्द की रूढि मान कर प्राचीन उज्ञास नामक अर्बकारांतर मानते हैं। चंद्राजोक का यह जच्या है—

एकस्य गुण्दोषाभ्यामुद्धासोऽन्यस्य तो यदि॥

अर्थ-एक के गुरा दोषों से अन्य को गुरा दोष हो जावे जब उ-स्नास अलंकार है। इस के चार प्रकार हैं। किसी के गुरा से अन्य को गुरा १ किसी के दोष से अन्य को दोष २ किसी के गुरा से अन्य को दोष ३ किसी के दोष से अन्य को गुरा ४ रसगंगाधरकार का यह स्नारा है-

**श्रन्यदीयगुण्**दोषप्रयुक्तमन्यस्य गुण्दोषयोराधानमुङ्लासः॥

अर्थ-अन्य के गुण दोष मूलक अन्य के गुण दोष का आधान अ-र्थात् तदत्ता वृद्धि वह उद्धास ॥ कम से यथाः---

॥ दोहा ॥

न्हाय संत पावन करें, गंग धरें यह आशा॥

यहां संतों के संतता रूप गुण से गंगा को पवित्रता रूप गुण की प्राप्ति अन्य के गुण से गुण है ॥

॥ दोहा ॥

निरख परस्पर घसन सों, वांस श्रनल उपजाय । जरत श्राप सकुटुंब श्रन, वन हू देत जराय ॥ १ ॥

यहां वांस के परस्पर घसने रूप दोष से वन को दाह रूप दोष होना अन्य के दोष से दोष हैं॥

॥ दोहा ॥

करन ताल मद वरा करी, उडवत ऋिल ऋवलीन ।
ते ऋिल विचरिह सुमन वन, व्हें किर शोभा हीन॥ १॥
यहां ऋिल के शोभाकर रूप गुर्ख से उन की निष्टृत्ति करने
से किर को शोभा हीन होने रूप दोष होता है। यह अन्य के गुर्ख से दोप है॥

### ॥ दोहा ॥

सूंघ चूम अरु चाट फट, फेंक्यो वानर रहा ॥
चंचलता वश जिन कखो, जिंह फोरन को जहा ॥ १॥
यहां वानर के चंचलता दोष से उक्त खोक कम से फोड़ कर
यन्त्री तरह परीचान करने से रक्त को वच जाने रूप गुण हुआ यह अन्य
के दोप से गुण है। हमार मत यहां नामार्थानुसार तो इस अलंकार
का सक्य है अन्यत्र संबंध होना; सो यह तो तहुण का विषय
है। छोर लच्नण उदाहरणानुसार तहुण से यह विलच्छता है, कि

#### ॥ दोहा ॥

वेसर मोती अधर मिल, पद्मराग छवि देत ॥
यहां अधर के साचात् अरुणता गुण ने मोती में संबंध किया
है। और—

व्हाय संत पावन करें, गंग घरें यह आश ॥
यहां संतों के संतता गुख से गंगा में पिनत्रता गुख हुआ है;
सो अन्य के साचात् गुख का संबंध नहीं इत्यादि; सो इस प्रकार गुख
से गुख और दोष से दोष होने में तो हेतु अर्लकार है। और गुख से
दोष और दोष से गुख होने में विचित्र अर्लकार है। और गुख से
गुख, दोष से दोष होने में यथ योग्यता मानें तो सम अर्लकार
है। और गुख से दोष होने में अथयायोग्यता मानें तो विषम
अर्लकार है। किसी अंश से यह अर्लकारांतर होने के योग्य नहीं॥

### इति उल्लास प्रकरणम् ॥ ३१ ॥

# कल्पितोपमा

कल्पन किये हुए के साथ उपमा वह कल्पितोपमा॥ कल्पितोपमा को प्राचीन अर्जकारांतर मानते हैं॥ रत्नाकरकार यह जच्चण उदाहरण दिखाता है—

कल्पितेन कल्पितोपमा॥

अर्थ-किल्पत के साथ की हुई उपमा किल्पतोपमा॥ वृत्ति में लिखा है, कि इस का फल तो सदृशांतर का अभाव है; इसीलिये उपमा में अंतर्भाव नहीं॥ पथाः—

#### ॥ दोहा ॥

ख लता इव खलता सदा, है छाया फल हीन ॥ ख बता अर्थात आकाश वेली है नहीं उस की उपमा नो किल्पत है। दंख्याचार्य ने इस को उपमा का प्रकार कहा । सोह हमारे मत भी यह पृथक् अलंकार नहीं; उपमा का ही प्रकार है। और सदृशांतर के अभाव में अलंकारता मानें तो आच्चेप होवेगा॥

# इति कल्पितोपमा प्रकरणम् ॥ ३२ ॥

# ॥ कारकदीपक ॥

~80\£080~

काठ्यप्रकाश गत कारिकाकारादि तो क्रियादीपक और कारक-दीपक ऐसे दो दीपक मानते हैं॥ चंद्राबोककारादि कारकदीपक को जुदा अर्जकार मानते हैं।हमारे मत में यह दीपक का प्रकार ही है, सो दीपक प्रकरण में सविस्तर जिला आये हैं।

# इति कारकदीपक प्रकरणम् ॥ ३३ ॥

### ----0×\*×0>---

### ॥ कारणमाला ॥

कितनेक प्राचीन कारणमाला को जुदा अलंकार मानते हैं। चन्द्रालोककार यह लच्चण उदाहरण दिखाता है--

ग्रम्पः कारणमाला स्याद्यथाप्राक्प्रान्तकारणैः ॥

प्रर्थ- उत्तरोत्तर की कारण भूत पूर्व पूर्व वस्तुओं करके प्रधाव
पूर्व पूर्व की कारण भूत उत्तरोत्तर वस्तुओं करके किया हुआ गुंफन कारणमाला ॥
कम से यथाः—

॥ चौपाई॥ नीतिहि सों धन धन सों त्याग जु, त्याग हि सों जस व्हें वड भाग जु॥

#### ॥ दोहा ॥

नरक होत है पाप सों, पाप दिरद्र सों होय ॥ दिरद्र होत विन दांन सों, करहु दांन सब कोय ॥ १॥

हमारे मत यहां कारणांश में हेतु, और गुंफनांश में श्रृंखला अ-क्षंकार है। यहां जुदा अलंकार होने की योग्यता नहीं॥

इति कारणमाला प्रकरणम् ॥ ३४ ॥

# ॥ काव्यलिंग ॥

काव्यिंतं नाम ज्ञापकहेतु का है। सो वेदव्यास भगवान् आदि तो कारकहेतु और ज्ञापकहेतु ऐसे हेतु अलंकार के ही दो प्रकार मानते हैं। और चंद्रालोककार इत्यादि इस को जुदा अलंकार मानते हैं। हमारे मत काव्यिंतंग तो हेतु का ही प्रकार है। सो हेतु अलंकार के प्रकरण में सावस्तर जिला आये हैं॥

# इति काव्यलिंग प्रकरणम् ॥ ३५ ॥

~000m

# ॥ कियातिपत्ति ॥

अतिपत्ति शब्द का अर्थ है उक्कंघन । कहा है चिन्तामिएकोप-कार ने "अतिपत्तिः अतिपाते । अतिपातः अतिक्रमे " । कियातिपत्ति इस शब्द समुदाय का अर्थ है क्रिया का उक्कंघन, अर्थात् करने में नहीं आया हुआ। प्राचीन क्रियातिपत्ति नामक अर्बकार्रांतर मानते हैं। रला-करकार यह बच्चण उदाहरण दिखाता है—

यद्यर्थोक्तावसंभाव्यमानस्य कल्पनं क्रियातिपत्तिः॥

अर्थ--यिद अर्थ की उक्ति में असंभाव्यमान की कल्पना सो कियातिपत्ति अलंकार ॥ " चेत्, स्यात्"ये शब्द भी यदार्थवाचक हैं ॥ यथाः--

> ॥ चौंपाई ॥ मन्मथ यदि सहस्र दग घरि हैं, तुव सुंदरता निर्णय करि हैं ॥

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

मुक्ता यदि विद्वम स्थित जु, यदि प्रवाल स्थित फूल ॥ अधरवर्ति मुसक्यांन तुव, तिय तब व्हे सम तूल॥ ९॥

यहां किया का उल्लंघन तो यह है, कि ऐसा ब्रह्मा के करने में नहीं आया है। कितनेक प्राचीन तो इस विषय को अतिश्योक्ति का प्रकार कहते हैं। और कितनेक संभावना अलंकार कहते हैं। हमारे मत में तो यहां संभावना अलंकार है॥

# इति क्रियातिपत्ति प्रकरणम् ॥ ३६ ॥

# ॥ गूढ ॥

गृढ शब्द का अर्थ है गुप्त ॥ कितनेक प्राचीन गृढ नामक अर्खकारांतर मानते हैं ॥ रखाकरकार यह सच्चण उदाहरण दिखा-ता है—

गृद्धमाकाङ्गोपनिवन्धो गृदम् ॥

अर्थ- गूढता से आकांचा की हुई वस्तु का निवंधन अर्थात् वर्षान गूढ अर्थकार है॥ पथाः---

> ॥ दोहा ॥ इरी सपस्तव लाल कर, लख तमाल की डाल ॥

कुमलानी उर साल घर, फूलमाल ज्यों बाल ॥ ९ ॥ इति रसराज भाषा मंथे ॥

यहां पर्यायोक्ति नहीं; क्योंकि पर्यायोक्ति में गृढता नहीं है। यह गुणीभूत व्यंग्य नहीं; क्योंकि गृढार्थ में व्यंजना संभवती नहीं। हमारे मत नंदलाल ने सपक्षव तमाल डाल की छरी से अपना संकेत स्थान में जाना सूक्ष्मता से सूचित किया है, इसलिये यह तो सूक्ष्म अलंकार ही है॥

## इति गृढ प्रकरणम् ॥ ३७ ॥

# 

गृढ शब्द का अर्थ है गुप्त; सो गृढता से उक्ति वह गृढोिक ॥ पृढोिक को कितनेक प्राचीन अर्खकारांतर मानते हैं। चंद्रालोककार यह लच्या उदाहरया दिखाता है—

## गृढोक्तिरन्योद्देश्यं चेद्यदन्यं प्रति कथ्यते ॥

अर्थ- जो अन्य का उद्देश करके अन्य प्रति कहा जावे वह गूडोकि ॥ इति में लिखा है, कि जिस प्रति कुछ कहना चाहिये उस को तटस्य लोक नहीं जान लेवें, इसलिये उसी को श्लेष से कहना सो गूढोकि ॥ 'यथा:—

#### ॥ दोहा ॥

द्रष भागहु पर खेत सों, श्रायो रत्नक खेत ॥ यहां पर कलत्र भोगते हुए कामुक प्रति कहना हैं: सो समीप में पर खेत में चरते हुए वैंज प्रति कहा हैं।यहां ऋर्थ श्टेप हैं। हमारे मत

सांभ सखी में जाय हों, पूजन देव महेश ॥ इस प्रकार यहां भी सूच्मता से जतलाना है. इसलिये यह वि- पय जुदा अलंकार होने की योग्य नहीं; किंतु सूच्म ही में अंतर्भूत है॥

### इति गृहोक्ति प्रकरणम् ॥ ३८ ॥

# ॥ छेकोक्ति ॥

हेक नाम चतुर का है; हेकोक्ति अर्थात् चतुराई की उक्ति । कि-तनेक प्राचीन हेकोक्ति अलंकारांतर मानते हैं । चंद्रालोककार यह ज-च्या उदाहरण दिखाता है—

क्षेकोक्तिर्यदि लोकोक्तः स्यादर्थान्तरगर्भता ॥ अर्थ-जो लोकोक्ति में अर्थान्तर गर्भता होवे तो क्षेकोक्ति अर्ल-कार है ॥

### ॥ दोहा ॥ जानत सखे भुजंग ही, जग में चरण भुजंग ॥

सजातीयता से इस का व्यवहार यह जानता है; ऐसे कहने के लिये यह लोकोक्ति है, कि सर्प के पेर सर्प ही जानता है। यहां धन उपार्जनित व्यापार में यह सहचारी है, ऐसा जगत् जाहिर अर्थ के प्र-ित्पाटन से लोकोक्ति का प्रयोजन सिद्ध होते रहते यह विट व्यापार में भी महचारी हैं, ऐसे ममोंट्घाटन से भी गर्भित होने से यह लोकोक्ति छंकोक्ति रूप हैं। हमार मन छेकोक्ति भी सूच्म अलंकार का विषय हैं; से लोकोक्ति के आश्रय से होने से जुदा अलंकार नहीं हो सकता ॥

इति देकोक्ति प्रकरणम् ॥ ३६ ॥

# ॥ तत्सदृशाद्र ॥

नन्मर्भाव्य इस शुस्य समृदाय का अर्थ है उस के सदृश का

आदर । प्राचीन तत्सदृशादर नामक अलंकारांतर मानते हैं । अलंका-रोदाहरणकार यह लच्चण उदाहरण दिखाता है—

# अभीष्टिसिद्ये तत्सदृशाद्रश्च ॥

अर्थ-वांछित की सिद्धि के लिये उस के सदृश का आदर वह तत्सदृशादर अलंकार ॥ यथा:---

#### ॥ चौपाई ॥

चाहक मुख हग बाहु जु बाला, सेवत कमल द्विरेफ मृनाला॥

हमारे मत यह प्रत्यनीक अलंकार ही है; क्योंकि यहां सदृश रूप पच में प्रीति करना है॥

इति तत्सदृशाद्र प्रकरणम् ॥ ४० ॥

### ॥ तन्त्र ॥

~~80\0000 ~~

उभयार्थ के प्रयोजक अर्थात् निमित्त को तन्त्र कहते हैं। कहा है चिंतामाण कोषकार ने "तन्त्रं उभयार्थप्रयोजके"। कितनेक प्राचीन-तन्त्र को अर्बकारांतर मानते हैं। रक्षाकरकार यह बच्चण उदाहरण दि-खाता है—

### नानाफलप्रयुक्तः प्रयह्मतन्त्रम् ॥

अर्थ-नाना फल युक्त जो प्रयत्न वह तन्त्र अलंकार है।। यहां प्रयत्न व्यापार रूप है, अर्थात् किया रूप है। विचित्र अलंकार में यत्न गुण रूप है, यह भिन्नता है। एक समय में दो फल की उत्पत्ति होने से समुचय से इस का भेद है। समुचय में समुचीयमान वस्तुओं की एक प्रयत्नकारिता नहीं॥

#### ॥ वैताल ॥

रन रसिक भी अम्यास सों हर कंठ भूषन सप्प,
गजिसेंघ मरुपित खुरम असपित पुत्र सों जुध थप्प।
हय खुरन उड रज किये पूरित ताहि अहि हग पट्ट,
न लखे जु उत्य कबंध न सुने सिंघ नाद सुभट्ट॥ १॥
यहां रज से भये हुए नेत्र निमीखन व्यापार से दर्शनाभाव अवसाभाव
इन दोनों की गुगपत उत्पत्ति है। इमारे मत उक्त किंचित् विलचसाता
से समुचय से सर्वथा भेद नहीं होता; परंतु यहां तो रज करके नेत्र निमीलन से दर्शनाभाव होता है। उक्त सर्प के अवसाभाव भी हुआ यह
अधिक असंकार है॥

# इति तन्त्र प्रकरणम् ॥ ४१ ॥

# ॥ तात्पर्य ॥

तात्पर्य शब्द प्रसिद्ध है। प्राचीन तात्पर्य को अखंकारांतर मानते हैं। अखंकारोदाहरणकार यह खच्चण उदाहरण दिखाता है—

# अनेकनिर्देश एकत्र तात्पर्येच्छा तात्पर्यम् ॥

अर्थ-अनेक के कथन में एक में तात्पर्य की इच्छा वह तात्पर्य अर्लकार है। अनेक निर्देश दो प्रकार से होता है। संदेह से और वि-कल्प से।

कम से यथा:-

#### ॥ दोहा ॥

सत्य प्रकाशहु ज्ञाप यह, तज पखपात प्रसंग ॥ स्त्री स्तन सेवा योग्य है, त्राथवा गिरिवर शृंग ॥ १ ॥

पः दिन्ती के मुगन वादराह जहागीर का पुत्र था। साहजादेपन में इस का नाम खुर्रम था. तस्व नर्नार प्रेने पर साहता नाम रम्या सथा ॥

यहां स्त्री स्तन सेवा योग्य है ? अथवा गिरिवर शृंग सेवा योग्य है ? इन अनेकों के कथन में संदेह प्रतीत होता है; परंतु यह विरक्त की उक्त होवे तो गिरि सेवा में ही तात्पर्य है। और कामी की उक्ति होवे तो कुच सेवा में ही तात्पर्य है

॥ दोहा ॥

इंद्रिय जय मग संपदा, श्रजय विपत को मग्ग॥ यामें सोई कीजिये जामें तुव मन लग्ग॥ १॥

यहां इंद्रियों के दमन अथवा अदमन रूप अनेक का विकल्प से कथन है; परंतु इंद्रियों का दमन संपदा का मार्ग होने से वक्ता का तास्पर्य एक इंद्रियों के दमन में है। रखाकरकार ने प्रथम प्रकार में संदेहाभास और दूसरे प्रकार में विकल्पाभास नामक अखंकारांतर माने हैं। हमारे मत ये आभास अखंकार के प्रकार होने से आभास अखंकार में अंत-भूत हैं।

# इति तात्पर्य प्रकरणम् ॥ ४२ ॥.

# ॥ तिरस्कार ॥

तिरस्कार अर्थात् अनादर। कितनेक प्राचीन तिरस्कार को अर्ल-कारांतर मानते हैं। अनुज्ञा अर्लकार के विपरीत भाव में तिरस्कार ना-मक अर्लकार मानता हुआ रसगंगाधरकार यह लच्छा कहता है— दोषविशोषानुबन्धाहुस्तिनेन प्रसिद्धस्यापि द्वेपस्तिरस्कारः॥

अर्थ- गुण करके प्रसिद्ध का भी किसी दोप विशेष के संबंध से देष वह तिरस्कार अलंकार है॥

यथाः---

श्री जिन व्हों भगवंत की, भक्ती देत भुलाय ॥ ऐसा बच्चण उदाहरण दिखा कर रसगंगाधरकार कहना है कि अनुज्ञा अलंकार कह करके तिरस्कार अलंकार न कहना कुवलया-नंदकार की भूल है। हमारे मत इस विषय में अंगीकार योग्य का अनं-गीकार हैं; सो यहां हमारे से स्पष्ट किया हुआ अवज्ञा अलंकार ही है। निरस्कार अवज्ञा से जुदा नहीं हो सकता। चंद्रालोक पथ गामी कुव-लयानंदकार की अभूल को भूल बताना तो रसगंगाधरकार की भूल है। तिरस्कार तो अवज्ञा का पर्याय है। कुवलयानंदकार ने अवज्ञा अलंकार नहीं भी कहा होता, तो भी उस की भूल नहीं; क्योंकि अलंकार के विपरीत भाव में अलंकारांतर होता है। यह दिशा दर्शन प्राचीन मता-नुसार कुवलयानंदकार ने भी कर दिया है।

# इति तिरस्कार प्रकरणम् ॥ ४३ ॥

# तुल्य

तुल्य शब्द का अर्थ है समान ॥ तुल्य को प्राचीन जुदा अर्लकार मानने हैं । रत्नाकरकार यह बच्च उदाहरख दिखाता है—

# निवृत्तावन्योदयस्तुल्यम् ॥

श्चर्य-निश्चित होने पर अन्य का उदय वह तुल्य अलंकार ॥ दृति में लिग्ना है. कि एक दोप की निवृत्ति होने पर भी दोपांतर का उदय, अथवा एक गुग्ग की निवृत्ति होने पर गुग्गांतर का उदय । यहां तुल्यता यह है. कि फिर बेसा हो जाना ॥ पथा:—

> ॥ चोषाई ॥ जम जसवंत पढ़त कविराजिह, होत तहां ध्वित भ्रमर समाजिह ॥ तिन वाग्न चामर जु चलाये, तो चहुंधां कंकत रव हाये ॥ १ ॥

यहां यश श्रवण में प्रतिबंधक होने से श्रमर घ्विन दोष हैं। उस की निश्चित के लिये चामर चंचल किये गये, जिस से उत्पन्न हुत्रा चामर करनेवालियों का कंकण रव भी यश श्रवण में प्रतिबंधक होने से दोष हैं, इसलिये यहां दोषांतर का उदय है। एक ग्रण की निश्चित्त होने पर ग्रणांतर के उदय का यह भी उदाहरण हो सक्ता है-

॥ दोहा ॥

दीप मिटाये हू कियो, रसना मिण उद्योत ॥ यहां दीप के अकाश रूप ग्रुण की निवृत्ति होने पर मिण के प्रकाश रूप ग्रुणान्तर का उदय है। हमारे मत यह पूर्वरूप अलंकार में ही अंतर्भृत है॥

# इति तुल्य प्रकरणम् ॥ ४४ ॥

# 

# ॥ निश्चय ॥

निश्चय अर्थात् निर्णय । कितनेक प्राचीन निश्चय नामक श्रलं-कारांतर मानते हैं। अर्लकाररत्नाकरकार यह लच्चण उदाहरण दि-खाता है-

## विहितस्याशिङ्कतस्य वा विशेषावगमाय निषेधो निश्चयः॥

अर्थ-विधान किये हुए की अथवा शंका किये हुए की विशेष प्रतीति के लिये जो निषेध सो निश्चय ॥ इति में लिखा है, कि पहिले श्रम से अन्य प्रकार से जाने हुए का पीछे अन्य प्रकार से जो निश्चय वह निश्चय अलंकार है ॥ कम से यथा:—

॥ चौपाई ॥ किंकरि जाय किरातन सों कह, मलयागिरी गुहा गन में गह ॥
शिला कपाट लगाय महाई,
रोक देहु मारुत दुख दाई ॥ १ ॥
मत कह यह कर हीन किराता,
केलि समय वह उन सुख दाता ॥

यहां मलयानिल से खेदित भयी हुई वियोगिनी से कातरता से मलयानिल को शिला से रोकाना पहिले जाना गया, पीछे मलयानिल किरातों को अनुकृल होने से यह हो नहीं सकता, ऐसा निश्चय होने से निषेध किया गया है। यहां विशेष ते। मलयानिल के निवारण की अशुक्यता और अशुरण होने से नायिका का भय इत्यादि है॥

॥ वैताल ॥ यह किथों दिनम्नि वह जु सुनियतु सृहित सप्त तुरंग, यह किथों यमपति वह जु विचरत महिष वाहन संग। यह किथों हुतवह वह जु प्रसरत दसहुँ दिसन अनल्प, रन मूमि लख जसवंत की प्रतिभट जु करत विकल्प। १। यहां पहिले भ्रम से राजराजेश्वर में इंद्रादि करके अन्य प्रकार से आशंका की गई; पीछे सप्त तुरगादि न होने से इंद्रादिकों के अभाव का निरचय होने से इंद्रादिकों का आर्थ निषय किया गया। यहां विशेष तो राजराजेश्वर का ऐश्वर्ध इत्यादि है। यहां ऋगच्चेप नहीं; क्योंकि आचेप में तो निषेध स्रामास रूप होता है। यहां तो निषेध में पर्यवसान होने से निषेध स्थायी है। हमारे मत पहिले भ्रम से अन्य प्रकार से जाने हुए का पीछे अन्य प्रकार से निश्चय होने में चमत्कार तो वस्तु को अन्य प्रकार से जानने के अंश में ही है, न कि पीछे उस का निश्चय होने रूप अंश में; इसीबिये "यह किधों दिनमनि" इति । इस विषय को काट्य-प्रकाश्गतकारिकाकार ने भेद की उक्ति और अनुक्ति ऐसे संदेह अलं-कार के दो प्रकार मान करके भेदोक्ति संदेह कहा है। सो यह विषय संदेह में अंतर्भृत है--

इति निश्चय प्रकरणम् ॥ ४५ ॥

# ॥ द्वितीयानिश्चय ॥

——※

आरोप्यमाण का निषेध करके प्रकृत के स्थापन में प्राचीन नि-रचय नामक अलंकारांतर मानते हैं। साहित्यदर्पणकार यह लच्चण उ-दाहरण दिखाता है—

## अन्यन्निषिध्य प्रकृतस्थापनं निश्चयः पुनः ॥

अर्थ-अन्यत् अर्थात् आरोप्यमाण का निषेध करके प्रकृत का स्थापन पुनः अर्थात् द्वितीय निश्चय अलंकार है ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

इंदीवर निहं नयन यह, निहं सरोज मुख नार । निहं बंधूक जु ऋधर यह, भ्रमर न भ्रमहु गँवार॥ १॥ यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

गरल न कस्तूरी गरे, पन्नगपति नहिं हार । भस्म न चंदन लेप तन, हर श्रम मार म मार॥ १॥

और साहित्यदर्पणकार कहता है, कि यह निश्चयांत संदेह न हीं; क्योंकि निश्चयांत संदेह में तो संश्य और निश्चय दोनों एक को होते हैं। यहां तो श्रमरादिकों को संदेह हैं। और नायक श्रादि को निश्चय है। और श्रमरादिकों को यहां संदेह भी नहीं है; क्योंकि श्रमरादिकों को इंदीवर और नयन श्रादि का संदेह होवे तो समीप श्राने श्रादि का संभव नहीं। श्रोर यहां भ्रांति श्रक्तंकार भी नहीं; क्योंकि यद्यपि भ्रम-रादिकों को भ्रांति है, तथापि यहां उस में चमत्कार श्रमुभव सिद्ध नहीं: किंतु इस प्रकार की नायक श्रादि की उक्ति में ही सहदय मान्य चम-रकार है। श्रोर भ्रमर श्रादि के श्रागमन श्रादि की. श्रथवा श्रांति श्रा-दि की विचन्ना न होवे तो भी नायिका को प्रसन्न करने के लिये नाय- क आदि की इस प्रकार की उक्ति संभवती है। और उपक्ष्य रूपक भी नहीं; क्योंकि मुख में कमल का रूपक नहीं किया है। और अपन्हुति अलंकार भी नहीं; क्योंकि यहां प्रस्तुत का निषेध नहीं; यह अलंकार तो प्राचीनोक्त अलंकारों से भिन्न ही है। हमारे मत यहां नायक आदि की उक्ति में "यह नेत्र है इत्यादि" ऐसा निश्चय तो अलंत लोंकिक होने से अलंकार होने के योग्य नहीं। यहां चमत्कार तो आंति का ही है; क्योंकि यहां इंदीवर आदि की आंति से नेत्र आदि का उत्कर्ष है। और नायिका में कामदेव को महादेव की आंति होने से नायिका के विरह ज्यथा का आधिक्य है। और साहित्यदर्पण्कार कहता है, कि अमर आदि के आगमन आदि की अथवा म्रांति आदि की विवचा न होवे तो भी नायिका को प्रसन्न करने के लिये नायक आदि की दिनचा न होवे तो भी नायिका को प्रसन्न करने के लिये नायक आदि की इस प्रकार की उक्ति संभवती है, सो इस पच्च में भी चमत्कार तो आंति मूलक ही है। काव्य में वास्तव आंति का वर्णन हो, अथवा कल्पित आंति का वर्णन हो, आंति के चमत्कार में कुछ भी न्यूनाधिक भाव नहीं।

# इति दितीय निश्चय प्रकरणम् ॥ ४६ ॥

### ॥ परभाग ॥

परभाग शब्द का अर्थ हे गुयोत्कर्ष। कहा है चिंतामिय कोषकार ने "परभागः गुयोत्कर्षे"। प्राचीन परभाग नामक अलंकारांतर मानते हैं। रत्नाकरकार यह बच्चय उदाहरय दिस्नाता है—

## श्रव्यम्रतस्यार्थान्तरोपलब्धौ विवेकः परभागः।

अर्थ-अनुभव किये हुए का अर्थातर के लाभ में जो विवेक सो परभाग अलंकार ॥ वृत्ति में लिखा है, कि स्वरूप मात्र से जानी हुई वस्तु का वस्त्वंतर लाभ समय में उस से भेद की प्रतीति परभाग ॥ यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

किहुं विधि वासी मानसर, मिले जु त्राय मराल ॥
फरक तिहारी चाल को, जांन परे तब बाल ॥ १ ॥
यहां हंस के दर्शन समय में अनुभव की हुई तक्षी गित की
महत्त्व प्रतीति की संभावना है ॥
विधावाः—

#### ॥ दोहा ॥

प्रलय चंड तांडव समय, हर पद त्राहति पाय ॥ समुभयौ सुच्म गिरीशर्ने, वज्र पात सुरराय॥ १॥ यहां पिनाकी के पद प्रहार से बज्ज पात की तुच्छता प्रतीति है। हमारे मत यहां व्यतिरेक अलंकार है। हंस की गति का और नायिका की गति का उपमानोपमेय भाव प्रसिद्ध है, सो हंस दर्शन से इन के सादृश्य में न्यूनाधिक भाव की प्रतीति है। श्रीर चंड घात में वज्र पात समता का व्यवहार प्रसिद्ध है। सो यहां हर के प्रखय तृत्य समय के पद प्रहार से गिरिराज को वज पात से न्यूनाधिक भाव प्रतीत हुआ है। और रताकरकार कहता है, कि उपमान से उपमेय का अधिक ग्रुण व्यतिरेक का स्वरूप है; इस की तो वस्त्वंतर प्राप्ति समय में वैत्रचग्य प्रतीति है, इसिलये व्यतिरेक का और इस का स्पष्ट भेद है; सो हमारे मत यह र्किचित् विज्ञचणता अलंकारांतर की साधक नहीं। और रत्नाकरकार कहता है, कि उपमेय से उपमान का न्यूनत्व ब्यतिरेक का स्वरूप है। पहां तो वस्त्वंतर संबंध समय में तुच्छत्व महत्त्व की विकल्पता से प्रती-ति का श्रंगीकार है। विकल्पता से अर्थात् उपमान से उपमेय की न्यूनता का भी प्रहण है। सो हमारे मत यह समाधान भी समीचीन नहीं। उपमेय की न्यूनता में भी व्यतिरेक संगति की वाधा नहीं है। स्रीर रकाकरकार कहता है, कि व्यतिरेक तो औपम्य जीवित है, यह तो भौपम्य विना भी होता है॥ यथा:--

> ॥ दोहा ॥ जान्यो ऋन तिय संग सों, तिय तेरो ऋाधिक्य ॥

हमारे मत यहां भी समता में व्यतिरेक है। इन्हीं महाश्य ने सजातीयव्यतिरेक भी माना है।।

## इति परभाग प्रकरणम् ॥ ४७ ॥

# ॥ परिकरांकुर ॥

कितनेक प्राचीन परिकरांकुर अलंकारांतर मानते हैं। चंद्रालोक-कार यह लच्या उदाहरया दिखाता है-

## साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्परिकराङ्करः॥

अर्थ-साभिप्राय विशेष्य होने तो परिकरांकुर अलंकार है ॥ इस नाम की सार्थकता यह वांछते हैं, कि साभिप्राय विशेषण में तो परिक-रता निकाश रूप है; क्योंकि निशेषण करके उक्ति होने से परिकरता स्पष्ट भासती है। खोर यहां तो विशेष्ण मात्र से परिकरता की स्फूर्ति है; इसलिये यहां परिकरता अस्फुट होने से अंकुर रूप है ॥ यथाः-

#### ॥ दोहा ॥

यरनन काज फर्गींद्र अरु, लिखन हैहयाधीश ॥ वाचन आखंडल समथ, जस जसवँत मरु ईश ॥ ९ ॥ यहां शेष और इंद्र देवता होने से, और हैहयाधीश देवांश होने से राजराजेश्वर के यश का वर्णन करने आदि को समर्थ हैं, तहां इन की सहस्र आननतादि परिकर है। ऐसे विशेष्यों का श्रहण करने में अभिश्राय हज़ार मुख, हज़ार हस्त और हज़ार नेत्र में है॥ यथावाः—

🏻 दोहा ॥

च्यार पदारथ कर कृपा, देहु चतुर्भुज देव ॥ चतुर्भुज विशेष्य शब्द की रूढि विष्णु में है। और अवयव श- कि से चार भुजावाले का बोध कराने में भी चतुर्भुज शब्द समर्थ है। सो ऐसा शब्द यहां विशेष्य करने में अभिप्राय एक साथ धर्म, अर्थ, काम और मोच रूप चार पदार्थ देने की योग्यता में है। यहां भी विष्णु परमेरवर होने से चारों पदार्थ एक साथ देने को समर्थ है, तहां च-तुर्भुजता परिकर है।

यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

सूधे हू पिय के कहें, नेंक न मानत वाम ॥

वाम शब्द की रूढि स्त्री में है। सो ऐसा शब्द यहां विशेष्य करने में अभिप्राय वर्णनीय स्त्री की वकता में है। यहां भी पुरुष की अपेषा स्त्रियों में काम क्रोधादि स्वतः अधिक होना काम शास्त्र में कहा है। इस से न मानने में स्त्रीत्व समर्थ है, तहां वकता परिकर है। वाम नाम स्वयं मानकर्ता नहीं; क्योंकि उत्तमा नायिका में भी इस स्त्री के पर्यायांतर नाम का बहुया हो सकता है, इसिबये अधमा नायिका में यह परिकर है। ऐसा अन्यत्र भी जान बेना। हमारे मत परिकर वि-शेष्य में हो, अथवा विशेषया में हो, यह किंचित् विबच्चयाता अर्बकारां-तर साथक नहीं, उदाहर खांतर मात्र है, इसिबये यह भी परिकर ही है॥

# इति परिकराङ्कर प्रकरणम् ॥ ४८ ॥

## ~∞∗∞∽ परिवृत्ति

परिदृत्ति शब्द का अर्थ है परस्पर वस्तुओं का विनिमय । विनि-मय का अर्थ है प्रतिदान, अर्थात् अदलावदली करना । कहा है चिं-तामायी कोषकार ने " विनिमयः प्रतिदाने "। वहुतसे प्राचीन परिवृत्ति को अलंकारांतर मानते हैं॥

#### ॥ दोहा ॥

तें भुज बल भूभुजन सों, लीनो कर जसवंत ॥

क्या पीछो न दियो जु कर, तुम उन कँह मरु कंत ॥ ९ ॥

यहां राजराजेश्वर ने अन्य भूगों से कर अर्थात् राजप्राद्य भाग,

इस की भाषा है लाग, लिया है। और उन को कर दिया अर्थात् विश्वास के लिये हाथ से वचन दिया। यहां निंदा के आभास की संकीग्रांता है। कितनेक प्राचीन सम असम पेसे परिवृत्ति के प्रकार कहते हैं।

कान्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लक्ष्या है—

परिवृत्तिर्विनिमयो योऽर्थानां स्यात्समासमेः ॥

अर्थ- सम अथवा असम करके अर्थों का विनिमय सो परिवृत्ति
अर्थकार ॥

कम से प्रथः---

#### ॥ दोहा ॥

कहा ठगाई बाल तू, करत इतो अपसोस ॥
मन दे कें लीनो जु मन, पावहु अति परितोस ॥ १॥
यह सम परिवृत्ति है। मन शब्द में ऋषेष है। मन अंतःकरण और तोब विशेष। असम के दो प्रकार हैं। अधिक से न्यून पलटाना, और न्यून से अधिक पलटाना॥

#### ॥ बोहा ॥

किव जन पर उपकार की, जसवँत करत सराह ॥
दे थिर काठ्य जु लेत हैं, श्रस्थिर हय गय चाह ॥ १ ॥
यहां अधिक से न्यून का पलटाना है॥

#### ॥ दोहा ॥

दीप सिहत निज सदन की, नृप जसवँत तुम दीन्ह ॥
श्रिरि पनि मनिन प्रकाश जुत, कन्दर तुम सों लीन्ह॥१॥
यहां न्यृन से अधिक का पलटाना है। हमारे मत यह उदाहरणांतर है: न कि प्रकारांतर। लच्च में समासम कहना भूल है। और यहां

भी चमत्कार तो परस्पर करने का ही है। सो परस्पर बेन देन हो, अथवा स्पकार अपकारादि हो, इतने मात्र वैबच्च एय से अबंकारांतर नहीं हो सकता; इसिंबये इस का अन्योन्य में ही अंतर्भाव है। रुद्रट का यह सचिए है—

युगपद्दानादाने अन्योन्यं वस्तुनो कियेते यत्॥ कचिदुपचर्यते वा प्रसिद्धितः सेति परिष्टित्तः॥ १॥

अर्थ— वस्तुओं का परस्पर एक समय में देन केन किया जावे वह परिवृत्ति । कहीं साचात् केन देन के विना प्रसिद्धि के अनुसार उपचार से भी किया जावे सो भी परिवृत्ति है ॥ हमारे मत एक समय में देन केन से भी अन्योन्य से विखचणता नहीं हो सकती। और एक संग परस्परता में और विखंब से परस्परता में कुछ विशेष नहीं है । उपचरित का यह उदाहरण है—

#### ॥ दोहा ॥

गत सुरपुरहि जटायु को, सोच करत किंह रीत ॥

च्या कर जरजर वपुष कों, लिय सिस सम सित क्रीत॥

यहां वास्तव पलटाना नहीं है; इसिलिये उपचरित अर्थात् यह
पलटाना आरोपित है। अलंकाररलाकरकार कहता है, कि अन्योन्यालंकार में भी उपकार अपकार इलादि एक धर्म का अन्योन्य निवंधन होता है।

जैसा " चंद कों इसत तब आयो मुख चंद अब, चन्द लाग्यो हसन तिया के मुख चंद कों "। और कृत प्रतिकृति रूप परिवृत्ति में भी वैसा ही अन्योन्य एक धर्म का निवंधन होता है; परंतु यह भेद है, कि अन्योन्य में तो साचात् में करना होता है। "जैसा चंद कों हसत" इति ।

यहां चंद ने मुख में ही किया, मुख ने चंद में ही किया। और परिवृत्ति में तो उपकार अपकार अन्य करके किया जाता है ॥

पथा:—

॥ दोहा ॥

विधि विधु सम स्त्री मुख विरचि, करत जु विधु अपकार॥ वैर लेत वाको जु विधु, विधि ग्रह पद्म विगार॥ १॥

यथाः---

यहां ब्रह्मा ने नाथिका वदन रचना द्वारा विधु को दुःख दिया, झोर विधु ने पद्म वन विश्वंस द्वारा ब्रह्मा को दुःख दिया है। इन के खच्च की महा-राजा भोज के परिवृचि उदाहरण में भी संगति होती है यथावाः—

॥ चौगई ॥
नृप जसवँत क्रीड़त तुव करिवर,
मद सुगंध जुत करत सिलल सर ॥
सर पंकज पराग परिमल जुत,
करि क्योल थल करत सरद स्त ॥ १॥

यहां करी मद द्वारा सरोवर को सुगंध देता है। श्रीर सरोवर कमल द्वारा करी को सुगंध देता है। हमारे मत यह किंचित विलच्च यता अर्जंकारांतर साधक नहीं। अन्योन्य में ही इस का अंतर्भाव होना योग्य है। श्रीर अन्य करके किये जाने में विवचा होवे तब प्रत्यनीक है। श्रीर राजंकरकार कहता है, कि कृतप्रतिकृति में गुण प्रति गुण करना, दोष प्रति दोष करना यह तो परिवृत्ति का विषय है। और गुण प्रति दोष करना, दोष प्रति गुण करना यह दितीय विषमालंकार का विषय है।

॥ दोहा ॥

षटपद शोभा देत है, करी कपोलन लाग ॥

करत कर्ण ताड़न तिन्हें, ऋहो मदांध अभाग ॥ ९ ॥

हसारे मत यहां भी अन्योन्यता का अंश जुदा है। और विषमता का अंश जुदा है; परंतु यहां प्रधान अलंकार उद्धरकंघर होने से
विषम है। हमारे मत अलंकाररज्ञाकरकार का यह शंका समाधान करना
भूल है। महाराजा भोज परिवृत्ति के दो प्रकार मानते हुए आज्ञा

करते हें—

व्यत्ययो वस्तुनोर्यस्तु यो वा विनिमयो मिथः । परिष्टित्तिरिहोक्ता सा काव्यालंकारतन्त्राणे ॥ १ ॥ अर्थ-वस्तुओं का व्यत्यय अर्थात् अदलवदल होना अथवा परस्प-र विनिमय अर्थात् प्रतिदान उस को इस काव्यालंकार शास्त्र में परि-दृत्ति कहते हैं ॥ इन में यह भेड़ बांछते हैं, कि स्वतः अदलवदल हो जा-ना, और चाह करके अदलवदल करना । "तें भुज बल भूभुजन सों" इलादि उदाहरण चाह करके अदलावदली करने के हैं। स्वतः अद-लावदली हो जाने का यह उदाहरण दिखाया है—

॥ सर्वेया ॥

होत भये विन श्री वन कैरव,
श्री जुत पंकज व्हें मन लोभत।
टंद उलूकन मोद तज्यो,
चंदुं कोद वकोर जु मोदहि थोभत।
भो हिमरश्मि उदो तज अस्त जु,
सूर्य समस्त उदो लहि सोभत।
यो विधि के जु चिरित्र विचित्र,
विलोकत लोकन के मन लोभत॥ १॥

हमारे मत कुमुद की शोभा कमल में गई, कमल की अशोभा कुमुद में आई, इत्यादि विषय में भी अन्योन्यता मूलक ही चमत्कार है। यह तो उदाहरखांतर है। परिवर्तन व्यवहार तो परस्पर लेन देन में ही है, इसलिये परस्पर पलटाना परिवृत्ति है। सो ही कहा है भानुदत्त ने अपने लक्षण में—

# श्रात्मीयवस्तुदानपूर्वकपरकीयवस्त्वादानं परिद्वत्तिः।

अर्थ — अपनी वस्तु के दान पूर्वक पर की वस्तु का प्रहेश वह परिवृत्ति ॥ परंतु दूसरे के संबंध विना वस्तु के पलटाने का भी संग्रह क-रके सर्वस्व, रलाकरकारादिकों ने परिवृत्ति के दो प्रकार माने हैं। प्रथम प्रकार तो परस्पर पलटाना है। उस के उदाहरण तो "तें भुज वल भूभु-जन सों " इत्यादि ही हैं। अपने आप पलटाने के दो भेद कहे हैं। एक

<sup>.</sup> और

तो दान पूर्वक अन्य का अहण, दूसरा लाग पूर्वक अन्य का अहण ॥ क्रम से यथाः—

॥ दोहा ॥

मारुत सीकर मेघ दें, इंद्रानन सों लेत ।
श्रित रित धर्म प्रस्वेद कन, है अचरज किंह हेत ॥ १ ॥
यहां न्यून का पलटाना है। यद्यपि यहां मुख का धर्म कण देना
शब्द से नहीं कहा गया है, तथापि अर्थ सिद्ध होने से यहां भी परस्पर
की ही पलटापलटी है। मारुत मेघ संबंधी सीकर दे करके स्वेद विन्दु
लेता है॥

॥ वैतास ॥

जुत हर्ष उत्सव समय सुवसन सिया धारन कीन्ह, ते रमन सह वन गमन कों तज पहर वल्कल लीन्ह । हमारे मत यहां लाग पूर्वक पलटाना है; परंतु दूसरा प्रहीता न होने से परस्पर पलटाना नहीं; इसिलये यहां पलटाने का चमत्कार नहीं है; यहां चमत्कार तो पर्याय का अथवा सम का है । यहां सम इस रीति से हे, कि राज्याभिषेक में राज्याभिषेक के योग्य और वन-पास में बनवास के योग्य बस्र धारण किये हैं, इसिलये ऐसे स्थल में पर्याय अथवा सम अलंकार है । और परस्पर लेन देन भी अन्योन्यता ही हें । 'कियया तु परस्परम् । वस्तुनोर्जननेऽन्योन्यम्॥'' अर्थ-किया स वस्तुग्रों के परस्पर उत्पन्न होने में अन्योन्य अलंकार है । ऐसा अन्योन्य का लच्या कहते हुए काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने फिर परिग्रिन यलंकार जुदा माना सो भृत है । इस खंडन से प्रकाशकार के प्रनुसार्रा सर्वस्वकारादि सब का खंडन है ।

इति परिवृत्ति प्रकरणम् ॥ ४६ ॥

# द्वितीयपरिवृत्ति

परिपृत्ति शब्द का अर्थ परंपरा मानते हुए प्राचीन परिवृत्ति ना-

मक अलंकारांतर मानते हैं। भानुदत्त यह लच्चण उदाहरण दिलाता हैपूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरोपमानभावः परिवृत्तिः॥

अर्थ--पूर्व पूर्व का उत्तरोत्तर उपमान भाव परिवृत्ति अलंकार है।।

यथाः—

॥ चौपाई ॥
मांन समांन तखत सी मांनो,
तखतिसंह सम जसवँत जांनो ॥
जसवँत सो सरदार कुमार ह,
हे कमधज कुल को सु उदय यह ॥ १ ॥

हमारे मत यह तो श्रृंखला अलंकार ही है। उपमान भाव मात्र से अलंकारांतर नहीं हो सकता॥

इति दितीय परिष्टत्ति प्रकरणम् ॥ ५० ॥

# पुनरुक्तिवदाभास

पुनरुक्तिवदाभास अर्थात् पुनरुक्ति की नांई आभास। कितनेक प्रा-चीनों ने पुनरुक्ति दोव के आभास को अवकारांतर माना है। काव्य-प्रकाश गत कारिकाकार का यह बच्चण है-

## पुनरुक्तिवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा। एकार्थतेव ॥

अर्थ-भिन्न आकारवाले शब्द में रही हुई एकार्थता, इव अर्थात् वास्तव एकार्थता नहीं; किंतु एकार्थता की नांई भान मात्र, वह पुनरु-किवदाभास अलंकार है ॥

ययाः---

॥ वैताल ॥ हे अंगनारामा सु कोतुक, अँनट ही के मूल । शुभ सुमन विबुध जु सदा निस दिन स्वामिके अनुकूल ॥ अंगना और रामा दोनों श्री वाचक होने से, कौतुक और आनंद दोनों आनंद वाचक होने से, सुमन और विबुध दोनों देवता वाचक होने से इन विभिन्नाकार शब्दों में एकार्थता का मान होता है। विविच्चतार्थ तो अंगन में अर्थात् एहांगण में है आराम अर्थात् वाग जिन के। और कौतुक अर्थात् कीड़ा में आनंद के मूख। सुमन भवे मनवाबे और विबुध पंडित। और निश दिन स्वामी के अनुकूब ऐसे हैं दास जिन के। हमारे मत इस जचण उदाहरण से पुनरुक्ति दोष का आभास अर्जकार माना गया है, सो तो आभास अर्जकार का प्रकार है। यमक अर्जकार से टकाने के लिये विभिन्नाकार यह शब्दों का विश्वेषण दिया है॥

# इति पुनरुक्तिवदाभास प्रकरणम् ॥५१॥

# ॥ पूर्व ॥

पूर्व शब्द का कर्ष है प्रथम । पीछे होनेवाले के पूर्व होने में पूर्व शब्द की रूढी मानते हुए प्राचीन पूर्व नामक अलंकारांतर मानते हैं। रुद्रट यह लच्च उदाहरण दिखाता है—

यत्रैकविधावर्थीं जायेते यो तयोरपूर्वस्य ॥ अभिधानं प्राग्भवतः सतोभिधीयेत तत्पूर्वम् ॥ १॥ अर्थ-जहां जो दो अर्थ एक विध अर्थात् एक कियावाले हो जाते हैं, उन में से पीछे होनेवाले के पहिले होने का कथन वह पूर्व अर् लंकार ॥ यथाः—

> ॥ दोहा ॥ दृष्टि वियोगिनि दृष्टि जुत, भई प्रथम भुविपाल ॥ पीठें दृष्टी जुत भये, घन यह वरषा काल॥१॥

प्रतिप्रसव

वर्षा काल में घन और वियोगिनी के नयन, जल वर्षण रूप एक कियावाले होते हैं। उन में से घन के पीछे जल वर्षनेवाले वियोगि-नी नयनों का पूर्व जल वरसना कहा है, इसलिये यहां पूर्व अलंकार है। रत्नाकरकार ने पीछे होनेवाले कार्य का पहिले होना असंगति अर्ल-कार का प्रकार माना है। श्रीर "श्रसंख्याश्चित्रहेतवः" ऐसे श्राज्ञा कर-ते हुए महाराजा भोज ने इस को चित्रहेतु का प्रकार माना है। हमारे मत यह विचित्र अलंकार है।।

# इति पूर्व प्रकरणम् ॥ ५२ ॥

# ॥ प्रतिप्रसव ॥

निषेध किये हुए के पुनर्विधान को प्रतिप्रसव कहते हैं। कहा है र्चितामग्रिकोषकार ने " प्रतिप्रसवः निषिद्धस्य पुनर्विधाने"॥ प्राचीन प्र-तिप्रसव को अलंकारांतर मानते हैं। अलंकारखाकरकार यह लच्च कहता है---

प्रत्यापत्तिः प्रतिप्रसवः ॥

अर्थ-प्रलापति अर्थात् फिर आपड्ना वह प्रतिप्रसव अर्ता-कार है ॥ यथाः--

॥ चौपाई ॥ भीतर महिषि खड़ि विच द्वाराहि, कंचुकि आवत जात अपारिह ॥ सून्य हु मिन मंदिर चप द्रोही, चिर स्नेहिनी राज्य स्थिति वोही ॥ १ ॥ शून्यता पत्त में महिषी भैंस, खड़ी गेंडा जंतु विशेष, कंचुकी सर्प। राज्यस्थिति पच में महिषी पाटरानी, खड्गी खड्गधारी पुरुष, कंचुकी ना-जर। हमारे मत यह तो पूर्वरूप अलंकार ही है ॥

# इति प्रतिप्रसव प्रकरणम् ॥ ५३ ॥

### ⊸ः≈\*∞ः ॥ प्रतिबंध ॥

582

प्रतिवंध शब्द का अर्थ है रोकनेवाला । कहा है चिंतामिणको-पकार ने "प्रतिवन्धः प्रतिरोधके "। प्राचीन प्रतिवंध को अर्लकारांतर मानते हैं। अलंकारोदाहरणकार यह जच्या उदाहरख दिखाता है-

प्राप्तस्य प्रतिवन्धः प्रतिवन्धः ॥ अर्थ-प्राप्त वस्तु का प्रतिवन्ध, प्रतिवंध अर्लकार है ॥ यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

शशि रश्मिन संबंध सों, आर्पेत घृत तिँह सीस ॥
पिघलत निहंं नयनाग्नि सों, जय जय उमया ईस ॥१॥
यहां शिव के घृताभिषेक में शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से घृत के पिघलजाने की प्राप्ति है। जिस का शशि रिश्म संबंध से प्रतिवंध है। हमारे मत प्रतिवंध अंश अत्यंत लोकिक होने से इस में तो
चमत्कार अनुभव निज्ज नहीं। प्रतिवंध जिस किसी हेतु से होता है, इसनियं यहां हेतु अलंकार होवेगा। इस उदाहरण में नयनाग्नि रूप कारण
गठन गृग पिघलने रूप कार्य का न होना यह तो चित्रहेतु है। और
शाधि रर्मा नंवंध से गृत का न पिघलना यह हेतु अलंकार है। और
हम उदाहरण में ऐनी विवचा करें, कि नयनाग्नि की उप्णाता से शशि
ां शीनचना अधिक है नी अधिक अलंकार है। प्रतिवंध अलंकारांतर
होने से योग्य नहीं॥

इति प्रतिवन्ध प्रकरणम् ॥ ५८ ॥

# ॥ प्रतिभा ॥

सव आर स्फुरती हुई किन की बुद्धि को प्रतिमा कहते हैं। सो ही कहा है कोषकार ने---

स्फुरन्ती सत्कवेर्बुद्धिः प्रतिभा सर्वतोमुखी ॥ प्राचीन प्रतिभा नामक अर्बकार मानते हैं। रत्नाकरकार यह बचग उदाहरण दिखाता है—

संभाज्यमानस्य कल्पनं प्रतिभा ॥ अर्थ-संभाज्यमान की कल्पना सो प्रतिभा अलंकार ॥ पथा:--

> ॥ चौपाई ॥ जो यह स्वर्ग सुंदरी भल है, तो सहस्र दृग शक्र सफल है ॥ जो यह नाग तिया जु नवीना, तो पाताल न चंद्र विहीना ॥ १ ॥

यहां किन की प्रतिभा रूप बुद्धि यह है, कि वर्णनीय नायिका में संदेह करते हुए किन ने सुर सुंदरी पच्च में शक्र के सहस्र नेत्र सफ्त हैं; नाग कन्या पच्च में पाताल चंद्र विहीन नहीं है, ऐसे जहां तहां संभाव्यमान अर्थ की कल्पना कर दीनी है ॥ हमारे मत प्रतिभा मात्र तो अर्लकार नहीं; क्योंकि यह सर्वत्र है। और इन के लच्चण उदाहर- खानुसार तो यह संभावना अर्लकार है ॥

इति प्रतिमा प्रकरणम् ॥ ५५ ॥

# ॥ प्रतिवस्तूपमा ॥

कितनेक प्राचीन प्रतिवस्तूषमा नामक अलंकारांतर मानते हें । काज्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्चण हे—

# प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥

# सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वयस्थितिः ॥

श्रथं—जहां एक समान धर्म की दो वाक्यों में दो वार स्थिति वह प्रतिवस्तृपमा अलंकार है ॥ वृत्ति में लिखा है—जो साधारण धर्म उप-मेय वाक्य में और उपमान वाक्य में शब्द भेद से अहण किया जावे; कथित पद दोष कहा गया है, इसलिये शब्द भेद से अहण किया जा-वे वह वस्तु अर्थात् वाक्यार्थ उपमान होने से प्रतिवस्तृपमा अलंकार है ॥

यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

पटरानी परिवार पद, क्यों भज ही जग मांहिं। देव बनाये रत्न की, भूषन गनना नांहिं॥ १॥

यहां यह कार्य में लाने की अयोग्यता रूप साधारण धर्म एक वार उपसेय वाक्य में, और एक वार उपमान वाक्य में ऐसे वो वार क-हा गया है, इसलिये प्रतिवस्तृपमा है। और इस साधारण धर्म को "प-रिवार पद को केसे भनेगी? भूपन गनना नहीं है," इस रीति से भिन्न एउटों से कहना तो कथित पद दोप वारण के लिये हैं। चंद्रालोककार यह लक्षण उदाहरण दिखाता है—

# वाक्ययोरेकसामान्ये प्रतिवस्तृपमा मता ॥

धर्थ-दो वाक्यों में एक समान धर्म होवे वहां प्रतिवस्तृपमा मा-नी गई है ॥

गथाः--

#### ॥ दोहा ॥

र्गव राजत हे ताप सां, भ्राजत चापहि शूर।

गृजनयानंद्रकार गृति में निखता है-जहां उपमान उपमेव वाक्यों में एक ममान धर्म जुदा जुदा कहा जाता है वह प्रतिवस्तृपमा॥ "प्र-निमनु प्रतिपाम्यार्थमुपमा समानधर्मोस्यामिति ब्युत्पत्तेः" ॥ अर्थ- प्रतिवस्तु अर्थात् वाक्यार्थं वाक्यार्थं प्रति; उपमा अर्थात् समान धर्म है इस में; यह ब्युत्पत्ति है। यहां शोभायमानता रूप एक धर्म उपमेय उपमान दोनों वाक्यों में "राजत आजत" इन भिन्न शब्दों से कहा गया है। और आचार्य दंडी तो इस को उपमा का प्रकार मानता हुआ यह लच्च्या उर् दाहरण दिखाता है—

वस्तु किंचिदुपन्यस्य न्यसनात्तत्सधर्मणः ॥ साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तूपमा यथा ॥ १ ॥ अर्थ—किसी वस्तु को वाक्य से कह कर उस के समान धर्म-वाबी दूसरी वस्तु को वाक्य से कहने से साम्य प्रतीति होती है, इस-बियें प्रतिवस्तुपमा है ॥

### ॥ दोहा ॥

अविन न तो सम अबहु लों, जनम्यो नृप जसवंत ॥
पारिजात पादप हु को, निहं तरु द्वितिय लसंत ॥ १ ॥
यहां द्वितीय सदृश व्यवच्छेद रूप साधारण धर्म उपमेय उपमान
दोनों वाक्यार्थों में कहा गया है। उपमा के उदाहरणों में वहुधा समान
धर्म एक वार कहा जाता है। " इंद्र सो उदार है नरेंद्र मारवार को "
इत्यादि। कहीं उपमेय वाक्य में और उपमान वाक्य में समान धर्म दो
वार कहा जावे तो हमारे मत उपमा चमत्कार में कुछ भी विलच्चाता
नहीं है; इसिंखे न तो यह अलंकारांतर है, और न उपमा का प्रकारांतर है; किंतु उपमा का उदाहरणांतर है। और साधारण धर्म को भिन्न
शब्दों से कहना तो प्राचीनों के मत भी दोषाभाव मात्र है, अलंकार
नहीं। और हमारे मत यहां कहीं कहीं प्रत्युत प्रसाद गुण की विद्रोपिणी
अर्थज्ञान में अस्पष्टता होती है सो दोष है॥

इति प्रतिवस्तुपमा प्रकरणम् ॥ ५६ ॥

# ॥ प्रतिषेध ॥

प्रतिषेध शब्द का अर्थ है निषेध। प्राचीन प्रतिषेध को अलं-

कारांतर मानते हैं। चंद्राखोककार यह बच्चण उदाहरण दिखाता है-

# प्रतिषेधः प्रसिद्धस्य निषेधस्यानुकीर्तनम् ॥

अर्थ-प्रसिद्ध निषेध का अनुवाद वह प्रतिषेध अलंकार है। वृत्ति में लिखा है-जाना हुआ जो निषेध उस का फिर अनुवाद करना, खतः निर्थिक होने से अर्थांतर को गर्भित करता है, उस करके चारुता होने से यह प्रतिषेध नामक अलंकारांतर है।। पथाः—

चूत नहीं यह रे छली, खर बांनन की खेल ॥

यहां युद्ध में प्रवर्तमान श्कुनि प्रति पांडवों की उक्ति है, सो यु-द्ध चूत नहीं है; ऐसा सिद्ध रहते फिर उस का निषेध करना तेरा सा-मर्थ्य चूत में ही है, युद्ध में नहीं; ऐसा उपहास गर्भ में रखता है। यह उपहास "छली" इस शब्द से स्पष्ट होता है। इमारे मत उक्त उपहास ट्यंग्य है। इस ट्यंग्य हारा निषेध में चमस्कार मानें तो भी यह आचे प से जुदा नहीं॥

यथावाः---

#### ॥ खप्पय ॥

निहेंन ताड़का नार में न हरधनुष दारुभय।
निहेंन रांम द्विज दीन खग न मारीच कनक भय।
बाति हों न वनचर वराक जड़ ताड़ न जानहु।
खर दूपन त्रिशिरा सुबाहु पोरुष न प्रमानहु।
पाथोधि हों न वांध्यो उपल सबल सुरासुर सालको।
रन कुंमकरन काकुरस्थ रे महाकाल हों कालको॥ १॥

इति महा कवि रोहिंद्या चारण नरहरदास कृत अवतार चरित्र लङ्काकागढे।

इति प्रतिषेध प्रकरणम् ॥ ५७ ॥

# प्रतीप

प्रतीप को अलंकारांतर मानते हुए प्राचीन प्रतीप नाम का यह अर्थ करते हैं—

# प्रातिलोम्यात्प्रतीपम्॥

प्रातिबोम्य अर्थात् प्रातिकृषता । प्रतिकृषता जहां होवे वहां प्रतीप अर्षकार । यहां उपमान विषयक प्रतिकृषता में रूढि मानी है ।
उपमान को उपमेय बनाना इत्यादि आदर योग्य उपमान का अनादर
है, यह प्रतिबोमता है । काव्यप्रकाश, सर्वस्व इत्यादि बहुतसे प्रंथों में
इस अर्षकार को कहा है । किसी ने दो प्रकार कहे हैं; और किसी ने
पांच प्रकार कहे हैं । हमारे मत अनादर योग्य के अनादर में तो कोई
भी चमत्कार नहीं । और आदर योग्य के अनादर में अवज्ञा अर्षकार है।
उस में एक उपमान के अनादर का नियम भी समीचीन नहीं । सो उक्त
अवज्ञा अर्षकार के उदाहरखों से स्पष्ट है । प्रतीप के दो प्रकार मानते
हुए काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह बच्च है—

# श्राचेप उपमानस्य प्रतीपसुपमेयता ॥

तस्यैव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिवन्धनम् ॥ १ ॥ अर्थ-उपमान का आचेप अर्थात् निषेष वह प्रतीप। यदिवा अर्थात् अथवा उसी को अर्थात् उपमान को ही कल्पना की हुई उपमेयता प्रतिप है। प्रतीप तो उपमान के तिरस्कार के लिये है॥ प्रकाशकार ने अथम प्रतीप का ऐसा उदाहरण दिया है-

#### ॥ दोहा ॥

श्रिभिलाषा पूरक श्रिखिल, जब सरज्यों जसवंत । तब क्यों कीन्हों कल्पतरु, विधि यह विश्व वदंत ॥ ९॥ हमारे मत यहां कल्पवृत्त रूप उपमान का निषेध हैं, सो तो झा-खेप अलंकार है। प्रतीप के पांच प्रकार मानने हुए चंद्रालोककार ने ये सचल कहे हैं॥ प्रथम प्रकार का यह लचल है—

## प्रतीपमुपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम् ॥ अर्थ-उपमान में उपमेयता की कल्पना सो प्रतीप ।

यथाः--

॥ संवैया ॥

तुव नैंनन से नव नीरज हे,
तिन को कुल ले जल मांम डुबायो।
तुव श्रानन सौ रजनीकर हो सु,
चहं दिश घेरि घनाघन खायो॥
तुव चाल से बाल मराल जु हे,
तज या वन कों वन श्रीर वसायो।
तुव श्रंगन की उनिहार निहार हों,
जीवत सो विधि कों नहिं भायो। १।

इति वंशीधरस्य ॥

हमारे मत यहां उपमान के अनादर में ही विवचा मानें तो अ-वज्ञा अर्जकार है; परंतु यहां चमत्कार तो उपमान को उपमेय बनाने में है; सो तो उपमा का प्रकार है। इस को इम विपरीतोपमा प्रकरण में सिवस्तर जिख आये हैं। पेसा मत कहो, कि सम के विपरीत भाव में विपम इलादि जुदे अर्जकार माने गये हैं, उसी प्रकार उपमा की विप-रीतता को भी प्राचीनों ने प्रतीप नाम से जुदा अर्जकार अंगीकार किया. हैं, सो समीचीन हैं; क्योंकि उपमा के विपरीत भाव में तो अनुपमा हैं, वह तो आचेप अर्जकार का विषय हैं, सो हम ने आचेप प्रकरण में जिख दिया है। यहां तो केवल प्रसिद्ध उपमानोपमेय की विपरीतता मात्र हैं, उपमा तो वैसी की वैसी हैं, इसजिये यह किंचिद्विचच्याता उ-पमा का प्रकार होने को ही योग्य हैं, न कि अर्जकारांतर होने के योग्य। दूसरे प्रकार का यह चच्या है—

श्रन्योपमेयलाभेन वर्षयस्थानादरश्चतत्॥ भर्य--उपमान रूप उपमेय के लाभ से उपमेय का अनादर सो प्रतीप है। दृत्ति में लिखा है, कि अन्य में अपने सादृश्य को सहन नहीं करते हुए, और अति उत्कृष्ट गुणवान्ता से वर्णन करने को चाहे हुए पदार्थ को किसी उपमान को भी उस का उपमेय वता करके उतने ही से जो उस का तिरस्कार सो दूसरा प्रतीप। पूर्व प्रतीप से यह विशेष चमत्कारवाला है॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

हों ही दानी वस्तु सब, जसवँत गर्व म त्रांन ॥ सुन राख्यो सब सृष्टि ने, सुरतरु त्राप समांन ॥ १ ॥ यहां बन्य में ब्रपने सादृश्य को सहन नहीं करते हुए, ब्रोर

यहां अन्य में अपने सादृश्य को सहन नहीं करते हुए, और अति उस्कृष्ट गुर्णवान्ता से वर्णन करने को चाहे हुए जसवंतिसिंह राज्याजेश्वर रूप पदार्थ को कल्पष्ट् रूप प्रसिद्ध उपमान को भी उस का उपमेय वताकरके इतने ही से उक्त राजराजेश्वर का तिरस्कार किया गया है; क्योंकि यहां अपना असादृश्य समक्तनेवाले को उस का सादृश्य वताया गया है। हमारे मत यहां उपमेय राजराजेश्वर का अवितीयता गर्व खंडन तो उपमेय का तिरस्कार है। और कल्पष्टच उपमान को उपमेय वताना यह उपमान का तिरस्कार है। इस रीति से उपमेय उपमान दोनों का तिरस्कार सिद्ध होता है, सो वर्णनीय का िरस्कार सर्वथा वर्जित है, इसिलिये यहां न तो वास्तव अदितीय गर्व है, और न वास्तव में उक्त गर्व का खंडन है, किंतु किंव का किया हुआ परिहास है। परिहास का यह लक्ष्य है—

अन्यमुखे दुर्वादो यः प्रियवदने स एव परिहासः॥ इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽगुरुभवो धूपः॥ १॥

॥ दोहा ॥

अन मुख तें दुरवचन वह, प्रिय मुख तें परिहास ॥ इतरेन्धन जनम्यो धुंवा, अगुरुज धूप प्रकास ॥ १ ॥ एक व्यवस्थानुसार वर्णनीय का तिरस्कार विरस होने से यहां परिहास सिद्ध होता है। तब यहां उपमा वताने के विषय में वर्णनीय की उपमेयता वताने की अपेचा वर्णनीय की उपमानता वताना गुक्त है। इस प्रसंग से यह विपरीतोपमा की गई है, सो यह स्थल भी विपरीतोपमा का उदाहरखांतर है। दीचित ने चंद्रालोक के अनुसार कुवलयानंद ग्रंथ वनाया उस में तो उक्त दोनों प्रतीप के प्रकार प्रतिपादन
किये हैं; पंतु दीचित ने फिर पींछे चित्रमीमांसा नामक स्वतंत्र ग्रंथ
वनाया है, उस में खिखा है, कि विपरीत उपमा रूप प्रतीप अप्रकृत
की उपमा के समान प्रकृत की उपमा है, सो तो उपमा ही है। जैसा
कि अप्रकृत से प्रकृत का और प्रकृत से अप्रकृत का स्मरणादि स्मलादि अवंकार ही है; न कि अवंकारांतर। तींसरे प्रकार का यह लच्चया
है—

वर्ष्योपमेयलाभेन, तथान्यस्याप्यनादरः॥

अर्थ-तथा अर्थात् पूर्वोक्तवत् वर्णनीय रूप उपमेय के लाभ से उपमान का अनादर भी प्रतीप है। इति में लिखा है, कि अति उत्कृष्ट गुणानत्ता से कहीं अपने उपमान भाव को भी नहीं सहते हुए अवर्णनीय का वर्णनीय को उपमेय वता करके इतने ही से उस का तिरस्कार पूर्व प्रतीप की विपरीतता से तीसरा प्रतीप है ॥

यथाः---

॥ चैंगाई॥
दारुन द्रव्य मांभ्र गुरु हां हीं,
हालाहल म गर्व मन मांहीं।
तोर तुल्यता करनेहारे,
खल पुरुषन के वचन निहारे॥ १॥

हमोरे मत यहां भी उपमान के अनादर की विवचा होने तो अवज्ञा अलंकार है; परंतु यहां उपमान के अनादर में पर्यवसान नहीं, किंतु उपमा में पर्यवसान है। प्रसिद्ध गुख उपमान की उपमा से अप्र-सिद्ध गुख उपमान की उपमा से अप्र-सिद्ध गुख उपमेय के गुख परिमाख की प्रसिद्धि होने से उपमेय का उत्कर्ष होता है; सो अद्वितीय गर्ववाले उपमान की उपमा से उपमेय के उत्कर्ष की अधिकता प्रतिपादन करना यहां प्रयोजन है। इस रीति

से यह तो शुद्धोपमा का उदाहरखांतर ही है। रसगंगाधरकार भी क-हता है, कि वास्तव में तो आदि के तीन भेद उपमा में ही अंतर्गत हैं। चतुर्थ प्रकार का यह बच्च खुं है—

## वर्ण्येनान्यस्योपमाया अनिष्पत्तिवचश्च तत् ॥

अर्थ--वर्णनीय के साथ उपमान की उपमा का अनिष्पत्ति व-चन अर्थात् उपमा न वनने का वचन वह भी प्रतीप ॥ शृति में लिखा है, कि अवर्ण्य में वर्णनीय की उपमा न वनने का वचन, पूर्वों से उस्क-र्षवाला चतुर्थ प्रतीप है ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

दांन मांभ्र तरुराज श्ररु, मांन मांभ्र कुरुराज ॥ दप जसवँत तो सम कहत, ते कवि निपट निकाज॥ १॥ यथावाः---

॥ सबैया ॥
दांन तुरंगम दीजतु है,
मृग खंजन ज्यां चलता न तजे पल ।
दीजत सिंधुर सिंघल दीप के,
पीवर कुंभ भरे मुकताफल ।
याम अनेक जवाहर पुंज,
निरंतर दीजतु भोज किंधों नल ।
मांन महीपति के मन आगे,
लगे लघु कांकर सो कनकाचल ॥ १ ॥
इति पितामह कविराज वांकीदासस्य ।

यथावाः---

॥ दोहा ॥

रुथा वचन जसवंत सों, मयों मूपती भोज॥

**<sup>\*</sup>** पृष्ट.

रसगंगाधरकार कहता है, कि अनिष्यत्ति वचन रूप प्रतीप अनू-क्त वेधर्म्य व्यतिरेक में अंतर्गत है। सो हमारे मत भी रसगंगाधर-कार का मत समीचीन है। " दान नंभा हिता है, दिता है, जोर श्वर के समान तरुराज नहीं; क्योंकि वह प्रार्थना से देता है, जोर राजराजेश्वर विना प्रार्थना भी देता है, इसखिये तरुराज न्यून है, इला-दि। ऐसी विवचा होने तो ऐसे स्थल में अनुक्त वैधर्म्य व्यतिरेक सिद्ध होता है। और कहीं वैधर्म्य उक्त होने तो उक्त वैधर्म्य व्यतिरेक होनेगा।।

#### ॥ मनहर्॥

एरे मंद चंद मुख चंद की जो चाहें छिन, तो है एक मंत्र कोऊ और न उपाव है। प्रथम ही जाय सुधा सागर में न्हाय न्हाय, क्यों हूं के कलंक को मिटाय बड़ो दाव है॥ जब जानो तन भयो अमल कमल दल, वास बस सीख लेहु सोरँभ सुभाव है। तब तृल व्हेंही नां तो राधे को बदन कहां, कहां तृ विचार यह तेरे मुख न्याव है॥ ॥॥॥

इति केशव महाकवेः॥

परंतु यहां भी समता के सर्वथा अभाव की विवचा होने तो. उ-पमा नियेध रूप आचेप अलंकार होनेगा॥ यथायाः—

#### ॥ मनहर ॥

वनुधा में वात रस राखी ना रसायन' की, मृपारम पारम की भलीभांत भांनी तें। काम कामधेनु को न हांम हिमायूं की स्ही, कर डारी पौरसे के पौरुष की हांनी तें॥ हय गज गांम दांन लाख को मुरार कों दे, भूप जसवंत कुल रीत पहिचांनी तें। चितवन चित तें मिटायो चिंतामिन हू कों, कलपतरू की कीन्ही अलप कहांनी तें॥ १॥

पंचम प्रकार का यह लच्च है—

## प्रतीपसपमानस्य कैमर्थ्यमपि मन्वते ॥

अर्थ- उपमान का कैमध्ये अर्थात् निरर्थकता उस को भी प्रतीप मानते हैं ॥ इति में खिखा है, कि उपमेय से ही उपमान का प्रयोजन सिद्ध होने से उपमान की निरर्थकता, सो उपमान प्रति प्रतिखोम भाव होने से पांचवां प्रतीप है ॥ यथा:----

#### ॥ दोहा ॥

जब जब जसवँत तेज जस, विधि ना लेत जु देख ॥ ् व्यर्थ समुफ्त रवि शशि करत, कुंडलि मिस परिवेख ॥ ९ ॥ यथाबाः—

#### ॥ मनहर ॥ -

ए री द्रषभान लली तेरे ए जुगल जानु, मेरे बल वीर जू को मन ही हरतु है। सोरँभ सुभाय अरु रंभा तें सदंभ सुभ, केशव करम हू की आमानि दरतु है॥ कोट रित राज शिर ताज वज राज की सों,

<sup>ैं</sup> बाका। यह मास्वड़ों देश भाषा है। में हमायूं एक प्रकार का पड़ी है। लोक से यह प्रस्ति है। के विस पर हमायूं पन्नी की ह्वाया पड़ जाये वह राजा सदशह हो लावा है।।

<sup>ै</sup> प्रसिद्धि है, कि मंत्र किया से एक पुरुवकार मोने का पुरुव बनाय जात है। इसे परे हिस्स सार साट कर मोना खरचने रहो, यह पुत्तका हमेरा उद्देश यह उसना वैना पर वैसा पुरुव हम समा साता है।

देखि देखि गजराज लाजन मरतु है। मोच मोच मद रुच सकल सँकोच सोच, सुधि श्राये सुंडन की कुंडली करतु है॥१॥

इति केश्व महाकवेः।

यथावाः---

॥ चौगई ॥ तुव मुख निरखत नारि नयन भर, कवन लाभ पुन पूर्ण सुधाधर ॥

यथावाः----

॥ दोहा ॥

कलपरुच्छ किंह काम को, जब है नृप जसवंत ॥

उक्त उदाहरखों में उपमान पुनरुक्तवत् व्यर्थ होने से उपमान का निपेध है। दीचित ने कुवलयानंद में पर मत से लिखा है, कि "द्सरों ने प्रतीप के पंचम प्रकार को उपमान का आचेप रूप होने से आचेप अलंकार कहा है।"सो हमारी भी यहां आचेप होने में संमति है। काव्यप्रकाश् गत कारिकाकार ने तो इस प्रतीप का स्वरूप आचेप ही कहा है—

### श्राचेप उपमानस्य ॥

व्यथं-उपमान का आचेप वह प्रतीप ॥ यद्यपि इस विषय में आर्थ प्रतिनिधि रूप प्रतिमा अलंकार की गर्भता है; तथापि उस में विवज्ञा न होने से यहां आचेप ही अलंकार हे ॥ प्रतीप के उक्त पांचों प्रकारों में उपमान का अनादर चमत्कार दायक न होने से अवज्ञा का पर्याय-याची प्रतीप अलंकार नहीं। प्रथम के तीन प्रकारों में उपमा, चतुर्थ प्रकार में द्यितंक स्वार पंचम प्रकार में आचेप अलंकार है। अलंकाररला-करकार ने प्रतीप का यह लच्चण किया है—

अधिकम्यानाद्रः प्रतीपम् ॥

अर्थ-अधिक का अनादर वह प्रतीप अलंकार ॥ वृत्ति में लिखता है "अधिक गुणवाला उपमान हो, अथवा और हो, उस का धिकार करने से, अथवा उस के सम करने से तिरस्कार सो प्रतीप। वास्तव में अधिक गुण हो, अथवा अधिकता से प्रसिद्ध हो। उपमान के अनादर को भी प्रतीप का प्रकार मानते हुए रलाकरकार ने कहा है—उपमानोप-मेय भाव रहित अन्य वस्तु का भी कैमर्प्य होता है। न्यून गुण कारण से अधिक गुण कारणांतर का तिरस्कार यह एक प्रतीप। अधिक को न्यून वना कर उस का तिरस्कार वह दूसरा प्रतीप"॥
कम से यथा:—

#### ॥ दोहा ॥

पनिहारिन नूपुर धुनी, जोघ नगर रस लीन ॥ प्रात जगावत सबन कों, यह खग रव फल हीन॥ ९ ॥ यहां नूपुर ध्वनि रूप न्यून गुण कारण से अधिक गुण यह खग रव कारणांतर का तिरस्कार है ॥

#### ॥ दोहा ॥

हरि लच्छी हर शशि कला, सुर सुरतरु गज इंद ॥
क्या गनना मुनि त्रिसित को, दिय निज देह समंद ॥१॥
यहां अधिक गुग्रवाले लच्च्यादिकों का भी "उन की क्या गण्ना
है?" इस कथन से अनादर किया। न्यून गुग्र के आदर करने से अधिक
गुग्र का तिरस्कार भी एक प्रकार का प्रतीप है॥
पशाः—

#### ॥ दोहा ॥

होंहु विपत जामें सदा, हिये चढत हरि श्राय ॥

यहां न्यून गुण विपत् का आदर करने से अधिक गुण संपत् का तिरस्कार है। हमारे मत "होहु विपत" इति। इस उदाहरण में अनादर योग्य विपत् का हरि स्मरण निमित्त से आदर अनुज्ञा अलंकार है। दूसरे प्राचीनों ने भी यह अनुज्ञा का उदाहरण दिया है। और रलाकरकार के अभिप्रायानुसार न्यून गुण विपत् के आदर करने से अधिक गुण सं-

पदा का अनादर मानें तो अवज्ञा अलंकार है। और इन का लच्या भी अवज्ञा पर है। और प्रथम के दो उदाहरखों में भी अनादर में पर्यवसान करें तब तो अवज्ञा अलंकार ही होगा। प्रतीप नाम भी अनादर वाचक है; परंतु अवज्ञा जैसा स्पष्ट नहीं, इसिलये इस अलंकार का नाम अवज्ञा ही समीचीन है; परंतु इन उदाहरखों में अनादर में पर्यवसान नहीं; किंतु प्रथम के उदाहरख में तो यह खग रव की व्यर्थता कहने से आचेप अलंकार है। यहां नूपुर व्विन और यह खग रव में से न्यून ग्रुण अधिक ग्रुण कांई न होने से इन में आदर अनादर योग्यता का तारतस्य नहीं। और दूसरे उदाहरख में काव्यार्थापित अलंकार है। समुद्र की देह दान शक्ति के वर्णन में लच्म्यादि दान का आपड़ना है। अलंकारितलक का यह लच्या है—

भिक्तिभिरुपमानप्रतिचेपः प्रतीपम् ॥ श्रर्थ-रचना चातुर्यं से उपमान का तिरस्कार सो प्रतीप ॥ यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

तुव कच रच कर काम नें, कहुं कहुं पूंछे बाल ॥ भये अमर तम नील मिन, मेघ माल सेवाल ॥ १॥

हमारे मत यहां बच्चणानुसार रचनांतर से कथन में तो पर्यायो-कि हैं। उपमेय की अधिकता में पर्यवसान होवे तो वहां अधिक अ-लंकार है। आर उपमान की श्यामता में अल्पता की विवचा होवे तो अल्प अलंकार है। इन से परे उपमान के अनादर में विवचा होवे तो अवजा अलंकार है। अवजा, तिरस्कार, प्रतीप ये सब पर्यायांतर हैं। सो जिन ने अवज्ञा अथवा तिरस्कार अलंकार कह करके फिर प्रतीप अलंकार परा है, सो नो पुनर्मकि है। और इन में के किसी नाम से जिस ने एक अलंकार कहा है सो अयुक्त नहीं। रखाकरकार प्रति कटाच्च करता हुआ विमर्ग्नाकार कहना है, कि प्रतीप में साधम्य ही जीवन है। औपम्य रिमा यह नहीं वनना॥ आर-

> ॥ दोहा ॥ नीर्दाह बंदन कीजिये, को अन देवन कांम ॥

दूर देसवासी पियहि, जो मिलवत सुख धांम ॥ १ ॥

यहां प्रतीप अलंकार न कहना चाहिये; क्योंकि यहां अन्य देवताओं के तादृश सामर्थ्य के अभाव से उन का तिरस्कार है। और स्वम समय में प्रिय समागम की देनेवाली निद्रा का विरहिणी कृत वंदन है, सो यह वस्तु स्थिति का कथन है, और वस्तु स्थिति अलंकार है नहीं। हमारे मत औपम्य विना प्रतीप अलंकार नहीं होता। इस सिद्धांत में विमर्शनी-कार की भूल है; क्योंकि—

होहु विपत जामें सदा, हिये चढत हरि श्राय॥

इलादि में ओपम्य विना अनादर अलंकार है ही। और इस उदाहरण में वस्तु स्थिति होने से प्रतीप अलंकार न होना कहा सो भी भूल हैं; क्योंकि देवता सर्वथा आदर योग्य हैं, परंतु देवता आराधना-दि अम विना ऐसा कार्य नहीं करते; और निद्रा विना अम करती है। हन निमित्तों से आदर योग्य देवताओं का अनादर मनोरंजक हैं, इस-लिये यहां अवज्ञा अलंकार है।

# ॥ इति प्रतीप प्रकरणम्॥ ५८॥

# ॥ प्रत्यादेश ॥

प्रत्यादेश शब्द का अर्थ दूर करना है। कहा है चिंतामिणको-षकार ने "प्रत्यादेशः निराक्ततौ "। प्राचीन प्रत्यादेश को अलंकारांतर मानते हैं। रत्नाकरकार यह लच्चण दिखाता है—

कुतिश्विन्निमित्तात्म्थितस्य स्थापितस्य वा निरुत्तस्य वा निरुत्तिः प्ररुतिश्च प्रत्यादेशः ॥

अर्थ-किसी निमित्त से स्थित की अथवा स्थापित की निवृत्ति अथवा निवृत्ति की प्रवृत्ति वह प्रत्यादेश अलंकार है।। कम से यथा:—

#### ॥ दोहा ॥

कृशता तजी नितंब नें, सेवन सो किट कीन ॥
तजी तरलता चरन तुव, सो नैंनन गिह लीन ॥१॥
यहां यौवन निमित्त से नायिका के नितंब स्थित कृशता की, श्रीर
चरण स्थित तरलता की निष्ठति है ॥

॥ दोहा ॥

व्हेंहें मुख शोभा मलिन, मगमद चित्र न कीन ॥ मगजांक्रन प्रतिविंव सों, भई सु दैवाधीन ॥ १ ॥

यहां सृगमद पत्र रचना की निवृत्ति की आनन में चंद्र के प्रतिविंव से प्रवृत्ति है। हमारे मत स्थित और स्थापित की निवृत्ति का तो उपलच खता से आचेप में अंतभीव है। और निवृत्ति की प्रवृत्ति एवं अलंकार है। पूर्व उदाहरण में नितंबों ने कृशता तजी, चरणों ने चंचलता तजी; यहां तो आचेप अलंकार है। और उत्तर उदाहरण में सृगमद रचना प्रवृत्ति की पूर्वक्रपता होने से पूर्वक्रप आलंकार है। यहां ऐसी शंका न करनी चाहिये, कि यहां तो पूर्व में सृगमद चित्र रचना की ही नहीं थी, फिर पूर्वक्रप कैसे ? क्योंकि उपलच्चणता से करने के वांक्षित का भी संग्रह होना युक्त है। इसी प्रकार और उदाहरणों में भी और और अलंकार होवेंगे॥

# इति प्रत्यादेश प्रकरणम् ॥५६॥

# ॥ प्रत्यूह ॥

प्रत्यृह नाम विष्न का है। कहा है चिंतामिशकोषकार ने "प्रत्यृहः विष्ने ''। प्राचीन प्रत्यृह नामक अर्खकारांतर मानते हैं। रखाकरकार ऐसा बच्च उदाहरश दिखाता है—

हेत्वन्तरात्प्राप्तस्य प्रतिबन्धः प्रत्यूहः॥

अर्थ-निमित्तांतर से प्राप्त वस्तु का जो प्रतिबंध अर्थात् रोकना सो प्रत्यृह अलंकार ॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

शशि रश्मिन संबंध सों, ऋर्षित घृत तिंह शीश ॥ पिघलत निहं नयनाभि सों, जय जय उमया ईश ॥१॥ असंकारोदाहरखकार ने इस ऋतंकार को प्रतिबंध नाम से कहा है। हमारे मत यह जुदा ऋतंकार होने के योग्य नहीं। यह प्रतिबंध प्रकरण में सिख ऋषे हैं, कि यह सोक में अंतर्भृत है॥

इति प्रत्यूह प्रकरणम् ॥ ६० ॥

## ॥ प्रसंग ॥

अन्य कार्य की प्रवृत्ति में अन्य कार्य भी हो जावे उस को प्रसंग कहते हैं। कहा है चिंतामिकोषकार ने "प्रसङ्गः अन्योहेशेनान्यदी-यस्यापि सहानुष्ठाने "। और के लिये करते हुए उस के साथ और के लिये भी किया जावे सो प्रसंग। कितनेक प्राचीन प्रसंग को अलंका-रांतर मानते हैं। रखाकरकार का यह लच्चण है—

### प्रसङ्गादन्यार्थप्रयतः प्रसङ्गः ॥

अर्थ-प्रसङ्ग से अन्यार्थ का भी प्रयत्न हो जावे वह प्रसंग अलं-कार है। वृत्ति में लिखता है, कि जहां प्रधानता से किसी फल के लिये किये हुए आरंभ से प्रसंग से अन्य कार्य भी हो जावे वह प्रसंग अलं-कार। जहां एक प्रयत्न से अनेक फल समान कन्न होवें तहां तो तंत्र अलंकार; और प्रयत्न का एक कार्य प्रधान होवे दूसरा आनुयंगिक होवे वह प्रसंग अलंकार। प्रसंग में तो दोनों कार्य वांछित होते हैं। जहां एक कार्य के लिये आरंभ से अकस्मात् विना चाहा हुआ दूसरा कार्य हो जावे वह तीसरा विशेष अलंकार । हमारे मत यह किंचित् विलच्च-खता अलंकारांतर की साधक नहीं ॥

यथाः--

॥ चौपई ॥
श्रंग राग चंदन घनसारिह,
सुमन मिक्किका कंकन हारिह ।
किय दिन में बह ताप हरन को,
भे निस हिनु अभिसार करन को॥ १॥
इमारे मत यह अधिक अक्षकार में अंतर्भृत है ॥

इति प्रसङ्ग प्रकरणम् ॥ ६१ ॥

## ॥ प्रस्तुतांकुर ॥

प्रस्तुतांकुर को प्राचीन अलंकारांतर मानते हैं। और इस का अ-चरार्थ यह है "प्रस्तुतः अङ्कुर इव प्रस्तुताङ्कुरः "। प्रस्तुतार्थ जहां अं-कुर सदृश हो वह प्रस्तुतांकुर। तात्पर्य यह है, कि अप्रस्तुतप्रशंसा में तो वाच्यार्थ अप्रासंगिक होने से प्रस्तुतार्थ की प्रतीति स्पष्ट होती है। यहां वाच्यार्थ प्रस्तुत होने से प्रस्तुतार्थ में विश्रांति हो जाती है, इसलिये दूसरे प्रस्तुतार्थ की प्रतीति स्पष्ट न होने से वह अंकुर तुल्य है। चंद्रालो-ककार यह लच्या उदाहरण दिखाता है—

॥ दोहा ॥

मालाते इत कंटक कलित, केतकि क्यों ऋलि जात ॥

पहां प्रियतम के साथ वन विहार करती हुई नायिका की यह उक्ति है। तहां भ्रमर बनांत भी पुरोवर्ति होने से उस समय में प्रस्तुत है। श्रोर निज नायक प्रति उपदेश भी विविचत होने से प्रस्तुत है। यहां भ्रमर बनांत से नायक प्रति यह उपदेश गम्य होता है, कि सुख सभ्य स्वकीया को छोड़ करके नाह ननदादि करके दुष्प्राप्य पर-कीया सेवन क्यों करते हो? हमारे मत यहां भी अप्रस्तुतप्रशंसा ही है; दूसरा अलंकार नहीं। अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकरण में यह सविस्तर जिल आये॥

## इति प्रस्तुतांकुर प्रकरणम् ॥ ६२ ॥

## ॥ प्रौढोक्ति ॥

प्रोढ शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट वृद्धिवाला। कहा है चिंतामिएको-प्रकार ने "प्रोढ: प्रवृद्धे "। इसीलिये लाज और काम समानवाली नायिका को मध्या, और लाज से अति आधिक कामवाली नायिका को प्रोढा कहते हैं। उक्ति का अर्थ है कथन। प्रवृद्धिवाली उक्ति वह प्रो-होक्ति अलंकार। हमारे मत यह अधिक अलंकार का नामांतर है। किसी ने अधिक को प्रोढोकि नाम से कहा है। जैसा कि किसी ने कम अ-लंकार को यथासंख्य नाम से कहा है। यहां लोक विलच्छाता के लिये रिद्ध के साथ प्रउपसर्ग लगाया है। इस अलंकार को इस नाम से क-हेनवाले का यह उदाहरण है—

#### ॥ दोहा ॥

जमुना तीर तमाल से, तेरे वाल असेत ॥

यहां किन को नर्ग्यनीय नायिका के कचों में अन्य नायिका के कचों से अपनय नायिका के कचों से स्यामता की अधिकता निनित्त हैं; इसलिये उपमान तमालों में अन्य तमालों से स्यामता की अधिकता नताने के लिये उन तमालों

का जमुना तीर का जनम कहा है। पाचीनों ने "जमुना तीर" इति। इस उदाहरण में उक्त तमालों में श्यामता की अधिकाई के लिये यमु-ना तीर के हेतु को अहेतु जान कर इस अलंकार का स्वरूप अहेतु में हेतु की कल्पना समका है। चंद्रालोक का यह लच्चण है—

## प्रौढोक्तिरुत्कर्षाहेतौ तद्धेतुत्वप्रकल्पनम् ॥

अर्थ-उत्कर्ष का जो अहेतु है उस में उत्कर्ष की हेतुता का करणन सो प्रोढोक्ति अलंकार ॥ हमारे मत प्राचीनों की यह भूल है। प्रथम तों अहेतु में हेतु की करणना यह प्रोढोक्ति शब्द का अर्थ नहीं। प्राचीनों ने खेंच तान कर नामार्थ को इस प्रकार घटाया है, कि उत्कर्ष अर्थात् अ-धिकता का जो अहेतु है, उस में उत्कर्ष अर्थात् अधिकता की हेतुता का करणन। सो समीचीन नहीं; क्योंकि कहा है श्रीहर्ष किव ने--

### व्यास्या बुद्धिबलापेन्ना सा नोपेन्त्या सुखोन्मुखी ॥

अर्थ- ब्याख्या बुद्धि बल की अपेचा अर्थात् चाहना रखती है, इसिंगे सा अर्थात् वह व्याख्या सुखोन्सुखी अर्थात् सुख के सन्मुख होवे; तात्पर्य यह है, कि सुख पूर्वक होवे, उस की उपेचा नहीं करनी चाहिये अर्थात् लाग नहीं करना चाहिये॥ फलितार्थ यह है, कि सुख से हो वह अर्थ कर लेना चाहिये; क्लिप्ट कल्पना नहीं करनी चाहिये। दूसरे अहेतु को हेतु कहना प्रसिद्ध विरुद्ध दृषण है, भूषण कैसे ? ऐसा मत कहो, कि मिथ्याध्यवसिति में भी मिथ्या वर्णन है: क्योंकि मिथ्याध्यवसि-ति में तो वर्णनीय के मिथ्यात्व का निश्चय कराने के लिये मिथ्या संबंध कहा जाता है, सो मिथ्या रूप से ही कहा जाता है: सत्य रूप से नहीं कहा जाता है, इसिबये वहां प्रसिद्ध विरुद्ध दोष नहीं। श्रीर जो प्राचीनों ने लच्चण में कल्पना शब्द कहा है: जिस के स्वारस्य से का-ग्गा के गुगा दोष का संवंध कार्य में होने की बहुधा रीति है; इस बस से त्रहेतु में हेतु की कल्पना की विवचा होवे तो यह विषय हेत्त्प्रेचा में अंतर्भृत हो जायगा। और प्रवृद्धि अंश अधिक में अंतर्भृत है। किसी थंश से प्रोदोक्ति अलंकारांतर नहीं। हमारे मत यहां अहेतु में हेतु की कन्पना नहीं; किंतु यहां हेतु वास्तव होता है। देश काल इत्यादि के गुण दोष का संबंध बहुधा वस्तूत्पित्त में रहता है। मलय मास्त में सुगं-धि देश की हेतुता से हैं, और किल के मनुष्यों में दुराचरण काल की हेतुता से हैं इत्यादि। इस अलंकार के उदाहरण ऐसे ही होते हैं॥ यथाः—

#### ॥ मनहर ॥

सुरधुनि धार घनसार पारवती पित, या विधि अपार उपमा कों थोभियतु है। भनत मुरार ते विचार सों विहीन किन, आपने गँवारपन सों न बोभियतु है॥ भूप अवतंस जसवंत जस रावरी ती, अमल अतंत तीनों लोक लोभियतु है। शरद की पून्यों निशि जाये हंस को है बंधु, बीर सिंधु मुकता समान सोभियतु है॥ १॥

यहां राजराजेश्वर के यश में अन्य राजाओं के यश से श्वेतता की अधिकता विविचित है; इसिखिये उपमान मोतियों में अन्य मोति-यों से श्वेतता की अधिकता वताने के लिये मोतियों का चीरिसिंधु से जन्म कहा है; सो देश रूप हेतु है। और उपमान हंस में अन्य हंसों से श्वेतता की अधिकता वताने के लिये हंसों का शरद ऋतु में जन्म कहा है; सो काल रूप हेतु है। यहां हेतु गोंख है; क्योंकि अधिकता दिखाने के लिये हेतु है; इसिखिये प्रधान होने से अधिक को अलंकारता है। कुवलयानंदकार ने प्रोहोक्ति का यह उदाहरख दिया है—

॥ चौपाई ॥

कलपतृत्त रज कामधेनु पय, चिंतामिन सों लयो तेज चय । स्वासा धनद् शंख सों नम लिय, विधि जसवँत रचना यह विधि किय॥१॥ कलपद्रुष्त की रज पृथ्वी है, कामधेनु का पय जल है, चिंताम- िष का तेज तेज हैं, कुबेर का श्वास वायु है, शंख की पोल आ्राकाश है। यहां निधि रूप शंख विविद्यत है। नव निधियों में एक शंख निधि भी है। सो ही कहा है शब्दार्शव कोष में—

> महापद्मश्च पद्मश्च शङ्को मकरकच्छपौ । मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव ॥ १ ॥

इस उदाहरण में तो निर्विवाद वाचकलुता हेतूरप्रेचा है। राज-राजेश्वर की रचना में भी वे ही पंच सहामृत हैं; जो कि समस्त सं-सार की रचना में हैं; परंतु राजराजेश्वर की विलच्चण उदारता के बल से किव ने उक्त महाभूत हेन ठहराये हैं। और यहां ऐसी उत्प्रेचा क-रने का फल राजराजेश्वर का उत्कर्ष है। फल उस वस्तु का स्वरूप नहीं होता। यज्ञ का फल स्वर्ग, यज्ञ का स्वरूप नहीं है॥ रसगंगाधरकार का यह लक्षण है—

## करिंमश्चिदर्थे किंचिद्धर्मकृतातिशयप्रतिपिपादियपया प्रसिद्धतद्धर्मनता संसर्गस्योद्धाननं प्रैाढोक्तिः॥

अर्थ-िकसी अर्थ में किसी धर्म से किये हुए अतिशय प्रतिपादन की इच्छा से प्रसिद्ध उस धर्मवाले के साथ संसर्ग का खड़ा करना प्रौढोक्ति ॥ और रसगंगाधरकार कहता है, कि---

### ॥ दोहा ॥

हस्त धनुष शश सींग की, उर नभ पुष्पन माल ॥ होनेहारे शिशुन सह, खेलत ऋरि भुवपाल ॥ १॥

ऐसे स्थल में एक की मिथ्या सिद्धि के लिये मिथ्या अर्थांतर के कल्पन में मिथ्याध्यवसिति नामक अर्लकारांतर न कहना चाहिये; क्योंकि यह प्रोटोक्ति में अंतर्भृत हो जाता है ॥

जमुना तीर तमार से, तेरे बार असेत ॥

इस प्राचीन प्रौढोिक उदाहरण में जैसा तमाल में श्यामता के अतिशय के लिये श्याम यमुना जल का संबंध खड़ा किया गया है, यसा ही राजराजेश्वर के श्रृतुओं की मिध्या सिद्धि के लिये शश श्रृंगा- दि मिथ्या वस्तुओं का संबंध खड़ा करना है, ऐसा कह सकते हैं। यहां ऐसा न कहना चाहिये, कि वहां तो श्यामता का अतिशय है, यहां तो मिथ्यात्व ही है, यह वेलच्यय है; क्योंकि वहां भी यमुना जल का संबंध कहना तो तमाल की श्यामता के लिये ही है; परंतु तमाल में स्वतः श्यामता रहने से श्यामता के आतिशय में पर्यवसान पाया है। यहां तो राजराजेश्वर के शत्रुओं में मिथ्यात्व स्वतः सिद्ध नहीं था, सो उक्त मिथ्या वस्तु के संबंध से मिथ्यात्व में ही पर्यवसान पाया है। हमारे मत रसगंगाथरकार की यह वड़ी भारी मूल है। मिथ्याध्यवसिति का स्वरूप संबंध खड़ा करना नहीं; किंतु किसी अर्थ के मिथ्यापन का निश्चय कराने के लिये दूसरा मिथ्या कथन है। मिथ्याध्यवसिति तो सर्वथा विलच्च असंकार है। रसगंगाथरकार ने प्रौढोक्ति का यह उदाहरण दिया है—

#### ॥ दोहा ॥

शुभ संजीवन श्रोषधी, सुधा सार सों पीस ॥ विधि जु दयाई, हगंत तुव, करे मुरधराधीस ॥ १ ॥

सो इस उदाहरण में भी वाचकलुता हेत्स्त्रेचा है। ब्रह्मा ने राज-राजेश्वर के नेत्र भी उसी सामग्री से वनाये हैं, जिस से समस्त संसार के नेत्र वनाता है। राजराजेश्वर के नेत्रों में विखचण दयालुता होने के बल से किन ने उक्त हेतु ठहराये हैं॥

॥ इति प्रौढोक्ति प्रकरणम् ॥ ६३ ॥

### ~∞ः‱∽ भङ्गि

यहां भिक्क शब्द का यह अर्थ विविच्चित है, कि नानाविध शब्द रचना की चतुराई । कहा है चिंतामिण कोशकार ने " नानाविधशब्द-रचनावेदण्यविशेषा भक्कय इति व्याख्यातारः "। नानाविध शब्द रचना की चतुराई विशेष को ज्याख्यान करनेवाले भिक्त कहते हैं। प्राचीन भिक्ष वामक अलंकारांतर मानते हैं। भानुदत्त का यह लच्या है-

शब्दस्य नानार्थता भिङ्गः॥

श्रर्थ-शब्द की नानार्थता वह भक्ति अलंकार॥ वृत्ति में लिखता है-- " श्लेप शब्दालंकार है, इसलिये उस से भेद है "। इन का यह अ-भित्राय है, कि जिस काव्य में दो विशेष्यों का कथन होवे, अथवा दोनों का प्रसंग होवे, और उन के विशेषण शब्द नानार्थक होने वहां एक दृंत गत फल इय न्याय से दोनों अथौं का आऋेष होने से ऋेष है। यहां बच्य-माण उदाहरण में एक संध्या का ही प्रसंग है, इसिंखें प्रथम संध्या पच के एक ही अर्थ का वोध होता है, पीछे शब्दों की अनेकार्थता और स्त्रीतिंग पुलिंगता आदि के सामर्थ्य से संध्या और चंद्र के दंपतीमान की प्रतीति होती है, इसलिये यहां श्लेष नहीं।

यथा---

### ॥ वैताल ॥

जुत राग श्रंवर करिह परिसय कलानाथ जु श्रांन, संध्या सु वारुणि संगता वर तरल तारक बान ॥ दिय त्याग मांन जु भयौ श्रवसर शीघ्र श्रभिसर नार, मग रह्यो निरख जु नन्द नन्दन केलि कुंज मभार। १।

यहां शब्दों की नानार्थता तो यह है-राग उदय समय की अ-गीएमा और प्रीति । अंवर आकाश और वस्त्र । कर किरण और हस्त । फलानाथ चंद्रमा छोर काम कला कुशल । वारुणी पश्चिम दिशा और मरिरा । तारक नचत्र और नेत्र कनीनिका । मान प्रमाख और कोप हमार मन नो यह समासोक्ति अलंकार है। अभिसारिका नायिका प्रति मर्त्वा की उक्ति है, कि उदय समय की अरुशिमा युक्त चंद्र किरुशों ने ष्मा तत्र का स्पर्श किया है। पश्चिम दिशा की संगति करनेवाली और नग्य नचत्रीवानी मंध्या ने अपने मान धर्यात् समय प्रमाण का स्वाग किया है. अय चित्रवे। मान का अर्थ प्रमाख प्रसिद्ध है। दिन मान ऐसा करने ही है। यहां उदीयनना के लिये सावी ने चंद्र का क्योर संध्या का दंपतीभाव संक्षेप से कहा है। समासोक्ति का साचात् स्वरूप जिन प्राचीनों ने नहीं समभा है, उन्हों ने इस विषय को भिक्क नामक अ-लंकारांतर माना है। भानुदत्त समासोक्ति का यह लच्च उदाहरख दिखाता है—

अभिप्रेतस्य वस्तुनो वस्त्वन्तरेणाभिधानं समासोक्तिः।

अर्थ-वांछित वस्तु का वस्त्वंतर से कहना सो समासोकि॥ और यहां संचेप यह वताता है, कि एक के कहने में दो का कहना ॥ यथाः—

### ॥ दोहा ॥

तज सुवरन केतिक भ्रमर, जात जु तुम यह वार ।
नव वय रूप रु गुन नहीं, पुरुषिंह रोकनहार ॥ १ ॥
यहां उत्तरार्द्ध में दृष्टांत है। यहां वांछित वस्तु तो यह है, कि
तुम सुंदर नायिका का त्याग करते हो; जिस को भ्रमर दृत्तांत रूप
वस्त्वंतर से कहा है। हमारे मत यहां प्राचीन मत का प्रस्तुतांकुर भकंकार है। जिस का हम ने अप्रस्तुतप्रशंसा में अंतर्भाव किया है। और

॥ दोहा ॥

जसवँत सेना के सँमुख, जे होये गहि खग्ग।
ते सोये सुर मंदिरन, सुर सुंदरि उर लग्ग॥ १॥
पेसा रचनांतर से कथन तो पर्यायोक्ति अवंकार है॥
॥ इति भङ्गि प्रकरणम्॥ ६४॥

### ॥ भाव ॥

भाव तो अभिप्राय है। प्राचीन भाव को अवंकारांतर मानते हैं।
महाराजा भोज ऐसा बच्च उदाहरण आज्ञा करते हैं—
अभिप्रायानुकूल्येन प्रदत्तिर्भाव उच्यते।
सोद्भेदोथ निरुद्भेदश्चीकतश्चाभितश्च सः॥ १॥

अर्थ-अभिप्राय के अनुकूल जो प्रवृत्ति अर्थात् आचरण उस को भाव अलंकार कहते हैं। सो वह उन्नेद सिहत अर्थात् प्रकाश स-हित, और निरुन्नेद अर्थात् प्रकाश रहित होता है। और वह एकतः अर्थात् एक ओर से, और अभितः अर्थात् सब की ओर से होता है॥ यथाः--

॥ दोहा ॥

है सुंद्रि सर्वांग ऋति, खेत रुखारी नार । तद्षि पथिक परहर जु पथ, नैंनन रह्यो निहार॥१॥

कोई चेत्रपालिका सर्वांग सुंदरी है। तथापि पथिक उस के इ-तर अंगों को छोड़ करके नेत्रों को निहार रहा है। यह अभिप्राय के अनुकृत प्रवृत्ति है। यहां अभिप्राय यह है, कि यह मानुषी है, अथवा सुरसुंदरी है ? इस की परीचा करने की पथिक की बांछा है। सुरसुंद-रियों की दो प्रकार से परीचा होती है। मृमि स्पर्श न करना, श्रीर नि-मेष रहित होना। सो यह धान्य के खेत में खड़ी है, इसिलये इस के पै-रों का भूमि स्पर्श अस्पर्श तो दीख नहीं पडता; और नेत्रों की परीचा करता है। इस पद्य में परीचा करने का सुचक कोई शब्द न होने से यह निरुद्धेद है। और कहीं भाव का सूचक शब्द पद्य में होवे तहां सोदेद है। और यहां एक नायक की ओर से ही भाव के अनुकृत व-र्तन है, इसिलये यह एकतः है। और जो नायिका की ओर से भी नायक की ओर अपने भाव के अनुकृत आचरण होता तो अभितः हो-ता । प्रथ विस्तार भय से हम ने जुदे जुदे उदाहरण नहीं दिखाये हैं। हमारे मत सामान्यता से अभिप्रायानुसार प्रवृत्ति तो प्राणी मात्र की होती है। यह तो असंत खौकिक होने से अखंकारता के योग्य नहीं। यहां पथिक को उक्त नायिका में संदेह हुआ है, कि यह नर कन्या है, कि देव कन्या है ? सो तो संदेहाखंकार है। महाराजा ने सोद्रेद, निरु-केद, एकतः और अभितः प्रकार आज्ञा किये सो मृल है। ये तो उदा-हरणांतर मात्र हो सकते हैं ॥

इति भाव प्रकरणम् ॥ ६५ ॥

### ॥ मत्॥

——※

मत शब्द का अर्थ है सिखान्त । प्राचीन मत नामक अलंकारां-तर मानते हैं । रुद्रट यह लच्चा उदाहरण दिखाता है—

तन्मतिमिति यत्रोक्त्वा वक्तान्यमतेन सिद्धमुपमेयम् ॥ त्रृयादथोपमानं तथा विशिष्टं स्वमतसिद्धम् ॥ १ ॥

अर्थ-जहां अन्य मत से सिद्ध उपमेय को कह कर वक्ता उस के अनंतर उस को वैसे ही धर्मवाबे स्वमत सिद्ध उपमान रूप से कहे वह मत अर्लकार ॥

यथाः---

॥ सर्वेया ॥

मिंदरा मद पाटल में भेंरन सी,
श्रालकें कबरी दरसें छिब दायक।
सब भाखत श्रानन सुंदिर को,
शिशा मांनत में मरु मेदिनि नायक॥
शिव राग उद्योत समें को लसे,
सुनिये वड़ भाग मुरार के वायक।
उद्यागिरि कंदर तें किंद के,
पक्खी तम में लिख के निज घायक॥॥॥॥

हमारे मत इस लच्चण उदाहरणानुसार तो यह उत्प्रेचा अलंकार है। प्राचीनों ने उत्प्रेचा अलंकार का साचात् स्वरूप नहीं समका, इ-सिलये इस विषय को अलंकारांतर माना है।

॥ इति मत प्रकरणम् ॥ ६६ ॥

<sup>----0\*0&</sup>gt;---

<sup>\*</sup> श्रेतरक्तस्तु पाटल<sup>.</sup> । इस को मापा में गुलाबी कहते हैं ।

## ॥ मालादीपक ॥

इस शब्द का अर्थ है दीपक की माला। कितनेक प्राचीन मा-लादीपक को अलंकारांतर मानते हैं। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने कियादीपक और कारकदीपक ऐसे दो दीपक अलंकार कह करके उन के अनंतर मालादीपक कहा है। और उस का यह लच्या कहा है—

### मालादीपकमाद्यं चेद्यथोत्तरग्रणावहम् ॥

अर्थ-जन आग अर्थात् पहिला पहिला यथोत्तर अर्थात् उत्तरोः त्तर का गुण अर्थात् उपकार आवह अर्थात् करे वह मालादीपक ॥ यथाः--

#### ॥ वैताल ॥

तुव चाप सों शर मिल्यो शर सों शत्रु शीश निहार, अरि शीश सों भुवि भुवि हि सों तुम तुम हि कीर्ति अपार ॥ यहां एक मिलन रूप किया का अनेक जगह संबंध होना दी-पक है। भौर उत्तरोत्तर गुंफन होने से माला है। चंद्रालोककार यह जन्नया उदाहरण दिखाता है—

दीपकैकावलीयोगान्मालादीपकिमिष्यते ॥ अर्थ---वीपक और एकावली के योग से अर्थात् मिलने से मा-लादीपक ॥ यथाः---

### ॥ दोहा ॥

वस्यो मदन तिय के मनिहं, तिय मन तो में नित्त ॥
सर्वस्वकार मालादीपक को अलंकारांतर इस निमित्त से मानता है, कि यहां औपम्य नहीं। विमर्शनीकार भी जिखता है, कि यहां
ओपम्य हे ही नहीं, इसिलये इस को दीपक का भेद न कहना चाहिये। दीपक तो ओपम्य जीवित है। कितनेक प्राचीनों ने दीपन मात्र स-

मानता से इस को दीपक अलंकार के अनंतर लखाया है। और इस में चारता विशेष शृंखला राित का है, इसिलये सर्वस्वकार ने शृंखलाव ख अलंकारों के प्रसंग में इस को लखाया है। खाकरकार यहां शृंखला मूलक चमत्कार मानता हुआ शृंखला अलंकार के तीन प्रकार कहता है। कारणमाला, एकावली और मालादीक। हमारे मत यह तो दीपक और शृंखला का संकर है; सो चंद्रालोक के लच्या से स्पष्ट है; तीसरा नवीन चमत्कार उत्पन्न न होने से संकर अलंकारांतर नहीं; किंतु अलंकारों का समुच्य होने से समुच्य अलंकार ही है। इस को वच्यमाया संख्राष्ट संकर प्रकरण में सविस्तर लिलेंगे। रलाकरकार के मतानुसार शृंखला का प्रकारांतर भी नहीं हो सकता; और दीपक में उपमा में ताल्पर्य है नहीं; यह हम दीपक प्रकरण में कह आये हैं।

## ॥ इति मालादीपक प्रकरणम् ॥ ६७॥

## ॥ युक्ति ॥

युक्ति शब्द का अर्थ है योजना। कहा है चिंतामियकोषकार ने "युक्तिः योजनायाम् ॥ प्राचीन युक्ति नामक अलंकारांतर मानते हैं। चंद्राजोककार यह सचाया उदाहरस्य दिखाता है—

### युक्तिः परातिसंधानं कियया मर्मग्रप्तये॥

अर्थ- मर्म गोपन के लिये किया करके अपर का अतिसंधान अर्थात् वंचन सो युक्ति अलंकार ॥ यहां इन्हों ने इस विषय में युक्ति नाम की रूढि मानी है ॥

यथाः---

॥ दोहा ॥

चित्र मित्र को लिखत थी, ऋाई ऋली ऋजांन ॥ तब तिंह कर में लिख दिये, सुमनन के धनु वांन॥१॥ यथावाः— ॥ चौपाई ॥

निस दंपित जलुपे रस पागे, कहन लग्यों शुक गुरु जन आगे॥ भूषन मिन दें तिंह मुख कर रिस, वाचा बंघ करी दाडिम मिस॥ १॥

श्रीर कुवलयानंदकार ने ज्याजोिक से इस का यह भेद वताया है, कि ज्याजोिक में आकारका गोपन है; युक्ति में आकार से अन्य का गोपन है। सो हमारे मत आकार का गोपन, आकार से अन्य का गो-पन, वचन से गोपन, अथवा किया से गोपन यह किंचिद्विजच्चिता अ-पन्हति के उदाहरणांतर की साधक है;न कि अलंकारांतर की साधक।

## ॥ इति युक्ति प्रकरणम् ॥ ६८॥

## ॥ ललित ॥

-----

जित शब्द का अर्थ है चाहा हुआ। कहा है चिंतामिशकोष-कार ने " जित ईप्सिते"। प्राचीन जिलत को अलंकारांतर मानते हैं। चंद्राजोककार यह जच्चा उदाहरण दिखाता है—

## वर्ण्ये स्यादर्र्णयत्तान्तप्रतिविम्बस्य वर्णनम् ॥

अर्थ-वर्णनीय में वर्णन करने को चाहा हुआ जो बृत्तांत, उस के प्रतिविंव का वर्णन सो खिलत अर्लकार ॥ इन्हों ने वर्णन करने की चाहे हुए कें प्रतिविंव में खिलत शब्द की रूढि मानी है ॥ पथा:—

॥ दोहा॥

नीर गये यह मंदमत, चाहत बांधी पाज ॥ यहां कलहांतरिता नायिका नायक के गये पीछे नायक को प्रसन्न करने का यल करती है, यह कथनीय है। जिस को छोड़ करके इस के प्रतिबिंब रूप जल गये पीछे पाज बांधना सखी ने कहा है॥ यथावाः—

### ॥ दोहा ॥

यह जप्यो मंदोद्री, वरजत हुती सदीव। श्राकरसत चंदन लता, पनग जगायो पीव॥१॥

यहां मंदोदरी को रावण प्रति यह कथनीय है, कि सीता हरण करते हुए तू ने विनाशकारी रामचंद्र को कोपायमान किया। उस को छोड़ कर उस का प्रतिषिंव रूप ऐसा कहा है। रसगंगाधरकार कहता है, कि यह लित अलंकार निदर्शना से जुदा नहीं। सो इन्हों ने निदर्शना का स्वरूप साचात् नहीं समभा है, इसिवये ऐसा कहा है। हम ने निदर्शना का साचात् स्वरूप उस के प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है। हमारे मत कहने को चाहे हुए को न कह करके उस को प्रतिविंव से कहा तो पर्यायोक्ति है। प्रतिविंव विंव का प्रकारांतर है॥

## इति ललित प्रकरणम् ॥ ६८ ॥

## ॥ वर्द्धमानक ॥

वृधु धातु वृद्धि अर्थ में है। वर्छमान शब्द का अर्थ है वृद्धि पाता हुआ। वर्छमान शब्द का अर्थ है वही वर्छमानक शब्द का अर्थ है। प्राचीन वर्छमानक नामक अर्लकारांतर मानते हैं। रलाकरकार यह ल-च्या उदाहरस दिखाता है—

रूपधर्माभ्यामाधिक्यं वर्द्धमानकम् ॥ अर्थ-रूप अर्थात् स्वरूप और धर्मों से आधिक्य वह वर्द्धमान-क अलंकार है॥ कम से यथाः--

#### ॥ छप्पय ॥

व्रत्र किरत्न कि तिलक किथों कुंडल किथुं कोस्तुम, किथों चक परचंड किथों जग जनक कमल शुम । ऊर्द जु शीश ललाट श्रवन हिय हस्त नामि थल, बढ़त त्रिविकम वपुष वेर वासर पति मंडल ॥ निरस्यों जु गयो सुरतियन सों जुत श्रचरज वह हिर सु नित, मरुधरा कंत जसवंत के हरहु श्रमंगल करहु हित॥ १॥

यहां वामन भगवान् के शरीरावस्था का स्वरूप से आधिक्य है, अर्थात् इद्धि पाना है ॥

### ॥ वैताल ॥

प्रारंभ में अतसी कुसुम पुन तोर कच द्युति होय, फिर भी जु बाल तमाल मांसल कहत सिख सब कोय। अब व्याप्त व्हें सर्वत्र निर्फल जगत जन हम कीन, तम इंद्रजाली सों वचहु तज मांन व्हें पिय लीन॥ १॥ यहां प्रसंग विश्वंस मान मोचनोपाय करती हुई सखी की उक्ति में प्रथम प्रारंभ में तो तम अतसी कुसुम जैसा नील हुआ, फिर कामिनी कच जैसा नील हुआ, फिर सघन तमाल जैसा नील हुआ, इस प्रकार नील धर्म से आधिक्य है, अर्थात् वृद्धि पाना है॥ रलाक-रकार कहता है, कि

राज्ये सारं वसुघा, वसुघायां पुरं पुरे सौघम् ॥ इति ॥

इस उदाहरण में उत्तरोत्तर सारता रूप धर्म से आधिक्य होने से "उत्तरोत्तर उत्कर्षः सारः"। ऐसे बच्चण से जलाया हुआ सार अर्ज-कार इस वर्ष्धमानक में अंतर्भृत होने से पृथक् नहीं। वर्ष्धमानक में सार का अंतर्भाव हो सकता है। सार में वर्ष्धमानक का अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्योंकि अन्य विषय में महान् विषय का अंतर्भाव नहीं हो सकता। और सार अर्जकार में वर्ष्धमानक अर्जकार को अंतर्भृन त करता हुआ विमर्शनीकार कहता है, कि कम से धाराधिरोहण से उत्कर्ष का प्रतिपादन सार अलंकार का बीज है। उत्तरोत्तर उत्कर्ष का निवंधन होने से सार शब्द यहां अन्वर्थ है। सार एक विषयक और बहु विषयक होने से दो प्रकार का है; फिर इन्हीं प्रकारों के स्वरूप और धर्म से दो दो प्रकार होने से चार प्रकार का है॥ कम से यथा:—

त यथाः—

" अत्र किरन्न कि " इति ।

यहां एक ही त्रिविकम का स्वरूप से उत्तरोत्तर उत्कर्ष है।

" प्रारंभ में अतसी कुसुम " इति ।

यहां एक ही तम का धर्म से उत्तरोत्तर उत्कर्ष है॥

॥ दोहा॥

ऊंचे नर तें कुंजर सु, कुंजर तें तरु जांन।

तरु तें गिरिवर गिरिह तें, मन जसवंत वखांन॥ १॥

हाई क्यों क्यों कुंजर के की क्योंकर स्वरूप कुउंचे उत्तरोहा

यहां अनेकों का पूर्व पूर्व की अपेचा स्वरूप करके उत्तरोत्तर उत्कर्ष है ॥

॥ छप्पय ॥

कुत्ति कुहर त्रय विश्व वसत केटम निसंकदन,
मुजगराज तिंह भार मनी इव धारत निज फन।
हर वाकों इव हार सदा राखत जु आप गर,
अति इव तिंह हर इदय कमल वसवत निसवासर।
जयवंद वंस अवतंस तुम हो ऐसे जसवंत जब,
अरि वर्ग पराक्रम की अविन भई कथा हू नष्ट अव॥ १॥
यहां केटम आरि इत्यादि अनेकों का पराक्रम रूप धर्म से उत्तरे तिंक एक है। और वर्षमानक अलंकार से सार अलंकार को जुदा
मानता हुआ रसगंगाधरकार—

पङ्किरूपेण निबद्धानामथानां पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरिमन्तुः त्तरोत्तरस्य वा पूर्वपूर्वस्मिन्संसृष्टत्वं श्टङ्कला ॥ अर्थ—पंक्ति रूप से निवंधन किये हुए अयों में से पूर्व पूर्व का उत्तरोत्तर में, अथवा उत्तरोत्तर का पूर्व पूर्व में संस्ट्रष्टरव अर्थात् संसर्ग सो शृंखला अलंकार ॥ ऐसा शृंखला अलंकार का लच्चण कहता हुआ सार अलंकार का—

## सैव संसर्गस्योत्कृष्टापकृष्टभावरूपत्वे सारः॥

अर्थ- वह शृंखला ही संसर्ग के उत्कृष्ट अपकृष्ट भाव रूपता में सार अलंकार है। ऐसा शृंखला मूलक सार अलंकार का लज्जा कह करके कहता है, कि एक विषय में शृंखला की चारुता न होने से शृं-खला अनुप्राणित सार भी एक विषय में चारु नहीं होता। शृंखला में वस्तु स्वरूप के भेद की अपेचा होने से अवस्था कृत भेद में शृंखला नहीं। "अत्र किरन्न कि" इति। यहां वृद्धि में वामन का अवस्था भेद है। और "प्रारंभ में अतसी कुसुम" इति। यहां वृद्धि में तम का भी अवस्था भेद हैं; न कि वस्तु के स्वरूप का भेद; इसलिये यहां शृंखला न्याय न होने से शृंखला मूलक सार अलंकार वर्द्धमानक में अंतर्भूत नहीं होता; किंतु वर्ष्टमानक और सार जुदे जुदे अलंकार हैं। और रसगंगाधरकार ने सार का यह उदाहरण दिया है—

#### ॥ वैताल ॥

संसार में चेतन तहां विद्वान विद्वत्मांहिं॥

साधू जु साधुन मांम्स निरुष्टह धन्य धन्य कहांहिं॥१॥
महान् विषय में अल्प विषय का अंतर्भाव हो सकता है; अल्प
विषय में महान् विषय का अंतर्भाव नहीं हो सकता; यह तौ सब का
मत है; परंतु सार और वर्धमानक का एक दूसरे में अंतर्भाव होने के
जिये कगड़ा है। रजाकरकार कहता है, कि "उत्तरोत्तर उत्कर्ष वह सार"
इस जवण से जलाये हुए सार का यह उदाहरण है—

राज्ये सारं वसुधा वसुधायां पुरं पुरे सौधम् ॥ इति ॥

यहां उत्तरोत्तर सारता अर्थात् उत्कर्षता रूप धर्म का आधिक्य होने से यह वर्धमानक में अंतर्भृत हैं; क्योंकि स्वरूप का आधिक्य, धर्म का आधिक्य और उत्कर्ष का आधिक्य ये सब विशेष होने से श्रल्प विषय है; वृद्धि पाना सामान्य होने से महान् विषय है। सार में उत्कर्ष का उत्तरोत्तर श्राधिक्य यह है, कि राज्य में उत्कृष्ट वस्तु वसुधा है, वसुधा में उत्कृष्ट वस्तु नगर है इत्यादि । सो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट होना परंपरा से आधिक्य है। और विमर्शनीकार कहता है, कि क्रम से धा-राधिरोहण से उत्कर्ष का प्रतिपादन सार अलंकार का बीज है; इसी से सार शब्द यहां सार्थक है। तात्पर्य यह है, कि स्ट धातु से सार शब्द बना है। सृ धातु गति अर्थ में है। सार शब्द का अर्थ है सरग अर्थात् गति। यहां "राज्य में वसुधा उत्कृष्ट है, वसुधा में नगर उत्कृष्ट हैं " इत्यादि । इस प्रकार सरण हैं । श्रीर वर्धमानक में भी सरण है । सो स्वरूप के आधिक्य का सरख, धर्म के आधिक्य का सरख और उत्कर्ष के आधिक्य का सरण ये सब विशेष होने से अल्प विषय है। और सरण सामान्य होने से महान् विषय है, इसलिये वर्धमानक सार में अंतर्भत है। और रसगंगाधरकार कहता है, कि सार अलंकार में चमत्कार श्रृंखला का होने से सार श्रृंखलामुलक अलंकार है। एक वि-षय में सार भी चारु नहीं होता: अर्थात खोक श्रृंखला की छाया से शृंखजा अवंकार माना गया है: सो शृंखजा एक कडी से चार नहीं होती, अनेक कड़ियों से चारु होती है। वैसे ही उत्कर्ष है अर्थ जिस का ऐसी सार वस्तु परंपरा विना चारु नहीं होती।शृंखला में वस्तु का स्वरूप भेद है, अर्थात् एक कड़ी से दूसरी कड़ी का स्वरूप भेद हैं, अवस्था भेद नहीं। सो सार में भी उत्कर्ष का स्वरूप भेद है, अवस्था भेद नहीं. इसिलये सार शृंखला मूलक है। श्रीर वर्धमानक में अवस्था भेद हैं, स्वरूप भेद नहीं। तम पहिले अतसी कुसूम जैसा कुछ श्याम हुआ, फिर कामिनी कच जैसा अधिक श्याम हुआ इत्यादि। इस रीति से वर्धमा-नक शृंखला मूलक नहीं। इस युक्ति से सार और वर्धमानक जुदे जुदे अलंकार हैं। हमारे मत इस विषय में इन तीनों अंथकारों की भूल है, सार अलंकार का स्वरूप सरण नहीं; किंतु यहां सार शब्द का अर्थ है श्रेष्टांश। एक सार से भी सार की अलंकारता सिद्ध है, सो चतुर्था-छिति में सार अलंकार के प्रकरण में स्पष्ट कर चुके हैं। सार अलंकार सब से विलक्षण है। और वर्धमानक में भी सरण अंश का कुछ चम-

त्कार नहीं है, अधिकता अंश का चमत्कार है, सो तो अधिक अलंकार में अंतर्भृत है। और यहां परंपरा अंश में शृंखला का चमत्कार है। ऐसे स्थल में अधिक और शृंखला का संकर है। और संकर, अलंकारों का समुद्रय होने से समुद्रय अलंकार है; सो आगे स्पष्ट किया जायगा। यह सूच्म दृष्टि से समक्तना चाहिये॥

### इति वर्धमानक प्रकरणम् ॥ ७० ॥

## ॥ विकल्पाभास ॥

विकल्प के आभास को प्राचीन अलंकारांतर मानते हैं। रखाकर-कार यह सम्बग्ध उदाहरण दिखाता है—

विकल्पितयोरेकत्र तात्पर्येच्छा विकल्पाभासः ॥ अर्थ-विकल्प किये हुओं में से एकत्र तात्पर्य इच्छा होवे तहां विकल्पाभास अर्जकार ॥ यथाः--

### ॥ दोहा ॥

इंद्रिय जय मग संपदा, श्रजय विपत को मग्ग। या में सोई कीजिये, जा में तुव मन लग्ग॥ १॥

ईद्रियों का दमन संपदा का मार्ग होने से यहां वक्ता की इच्छा
. एक इंद्रिय दमन करने को तत्पर होने में है। विकल्प तो आभास रूप
है। हमारे मत हरएक के आभास में प्रधान चमत्कार तो आभास का
ही होता है। आभास अनेक वस्तुओं के होते हैं। वस्तु वस्तु के आभास को जुदा जुदा अर्जकार मानना युक्त नहीं। इस का भी आभास
अर्जकार में अंतर्भाव है॥

॥ इति विकल्पाभास प्रकरणम् ॥ ७९ ॥

## ॥ विकस्वर ॥

——>※

विकस्वर शब्द का अर्थ है विकसनशील। कहा है चिंतामि कोष-कार ने " विकस्वरः विकसनशीले "। प्राचीन विकस्वर नामक अर्ल-कारांतर म.नते हैं। चंद्रालोककार यह लच्च उदाहरखं दिखाता है—

### यस्मिन्विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः ॥

. अर्थ-जहां किसी विशेष के समर्थन के लिये सामान्य धरके वह सामान्य प्रसिद्ध है तो भी उतने मात्र से तृत नहीं भया हुआ कि ि फर उस के समर्थन के लिये दूसरा विशेष उपमान रीति से अथवा अर्थात-रन्यास रीति से धरे वहां विकस्वर अर्लकार ॥ यहां विकस्वर नाम की संगति विकास न्याय होने से है। यहां विकास न्याय तो यह है, कि विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर सामान्य का समर्थन करना ॥ कम से यथा:—

॥ चौपाई ॥

रत्न अनंत जनक हिम परवत,
महिमा घटहि न जो शीतल अत।
डूबत एक दोष गुन गन में,
शशि कलंक जैसे किरनन में ॥ १॥

यह उपमान रीति से विशेषांतर धरंने का उदाहरख है।

॥ संवैया ॥

सरजू सरिता तट वाटिका में, रट लाग रही वरटा विन संकहि। तिंह ठां समुमें निहं कोकिल को, चि वेठ्यो जू काक रसाल के श्रंकहि॥ सब ही की महानता होवत हैं,

<sup>\*</sup> इसनी ।

जब थांन को आंन परें जु अतंकिह । कसत्रिका जानहिंगे जग में, नयपाल मुवाल के भाल के पंकहि॥ १॥

यह अर्थातरन्यास शीत से विशेषांतर धरने का उदाहरण है। हमारे मत " रख अनंत " इति । इस उदाहरख में प्रथम विशेषार्थ के त्तिये सामान्यार्थ हेतु है। इस सामान्य अर्थ के उत्तरवर्ती जो विशेषार्थ है, सो उदाहरण अथवा दृष्टान्त है। "सरजू सरिता तट " इति । यहां दृष्टांत अलंकार है। विकस्वर के उदाहरखों में बहुधा दृष्टांत और उदाह-रखये अलंकार होते हैं। विकस्वर जुदा अलंकार नहीं है। और विकास श्रंश तो विकास अखंकार है ॥

## इति विकस्वर प्रकरणम् ॥ ७२ ॥

## ॥ वितर्क ॥

तर्क का अर्थ है तर्कना। यहां वि उपसर्ग भी उसी अर्थ में है। वितर्क शब्द का पर्याय है ऊह। प्राचीन वितर्क को श्रक्तंकारांतर मानते हैं। महाराजा मोज यह लच्चण आज्ञा करते हैं---

ऊहो वितर्कः संदेहनिर्णयान्तरिषष्टितः॥ द्विधासौ निर्णयान्तश्चानिर्णयान्तश्च कीर्त्यते । १ ।

अर्थ--- ऊह जो है सो वितर्क अलंकार है। संदेह और निर्णय के वीच में इस की स्थिति है। वह निर्ण्यांत ख्रोर अनिर्ण्यांत दो प्र-कार का कहा जाता है॥ क्रम से यथाः---

॥ वैताल ॥ यह किघों दिन मनि वह जु,

<sup>ो</sup> नेपान देश में कर्न्य बहुन होती है ॥

सुनियतु सहित सप्त तुरंग। केथों कृतांत जु वरनियतु, वह महिष वाहन संग॥ केथों कृशानु सु वह जु प्रसरत, दसहु दिसन अनल्प। रन भूमि लख जसवंत कों, प्रतिभट जु करत विकल्प॥ १॥

॥ दोहा ॥

शतमख तो कित सहस चख, हरि तो कित भुज च्यार। जान्यो नृप जसवंत कों, ध्वज में बाज निहार॥ १॥

पूर्व उदाहरण में तो वीच बीच में निश्चय है, कि दिनमिन इत्यादि नहीं हैं; परंतु अंत में राजराजेश्वर का निश्चय भी नहीं हैं। श्रीर दूसरे उदाहरण में अंत में राजराजेश्वर का निश्चय है। काव्य-प्रकाश गत कारिकाकारादिकों का यह सिखांत है, कि भेदोक्ति संदेह भी संदेह का ही प्रकार है। श्रीर महाराजा भोज का यह सिखांत है, कि यह तो त्रिशंकु की नांई संदेह श्रीर निर्णय के मध्यवर्ती तीसराही स्वरूप है; न तो संदेह है श्रीर न निश्चय है; इसिखये यह वितर्क रूप जुदा अवंकार है। हमारे मत काव्यप्रकाश गत कारिकाकारादिकों का सिखांत समीचीन है; क्योंकि ऐसे स्थल में भी प्रधान चमत्कार तो संदेह का ही है। उक्त वितर्क आनिश्चय रूप होने से संदेह ही है। कहा है चिंतामिण कोषकार ने " ऊहः विमर्शास्मकतकें। विमर्श संश्यास्मिकायां वृत्ती"। उह तो विमर्श रूप तर्क है। और विमर्श संश्य रूप मनो- वृत्ति है। रखाकरकार का यह लच्चण है—

### संभावितसंभाव्यमानापोहो वितर्कः ॥

अर्थ—संभव किये हुए का और संभव किया जावेगा उस का अपोह अर्थात् निराकरण वह वितर्क अर्बकार ॥ उक्त दोनों उदाहरण तो संभावित अपोह के हैं ॥ संभाव्यमान अपोह यथाः—

### ॥ दोहा ॥

उत्थ गति है श्रग्नि श्रक्त, तिर्यक गत दिन कंत ।
श्रध श्रध श्रावत तेज यह, क्या है जगत कहंत ॥ १ ॥
यहां आकाश मार्ग से आते हुए नारद का वर्णन है। पूर्वोक्त
होनों उदाहरणों में तो संभव किये हुए का अपोह है; क्योंकि राजराबोर्ने उदाहरणों में तो संभव किये हुए का अपोह है; क्योंकि राजराबोर्ने उत्तर्थ गति" इति। इस उदाहरण में तो अग्न्यादि की शंका हो
सकती है; उस का अपोह है, कि अग्नि उर्द्ध गति है; इसिंबेये उस की
श्रंका नहीं हो सकती इत्यादि। सो अपोह अर्थात् निराकरण में पर्यवसान
करें तो आचीप अलंकार है ॥

## ॥ इति वितर्क प्रकरणम् ॥ ७३ ॥

## विधि

विधि शब्द का अर्थ है विधान । प्रतिषेध अलंकार के प्रतिदंदी भाव में प्राचीन विधि नामक अलंकारांतर मानते हैं। चंद्राक्षोक पर मत से यह जच्या दिखाता है—

## सिद्धस्यैव विधानं यत्तदाहुर्विध्यलंकृतिम् ॥

अर्थ—जो सिद्ध का विधान उस को विधि अलंकार कहते हैं।। इति में लिखता है—भन्ने प्रकार से जाने हुए का विधान निरर्थक होने से वाधित हो करके अर्थांतर को गर्भ में रखने से चारुतर हो करके प्रलंकार पदनी को प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं।। यथा:—

॥ दोहा ॥ कोकिल कोकिल होय हैं, त्रायें समय वसंत ॥ कोकिल को कोकिलत्व का विधान, कोकिल को कोकिल समभिन के लिये नहीं है; किंतु वसंत में अति मधुर पंचम स्वरवाला होने से समस्त जनों को प्रियकरता प्रतीत कराने के लिये है। यह वसंत काल के संबंध से स्पष्ट होता है ॥

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

तुइत सिर उइत सु धर, जुइत जुद्द जु फेर । रटत सुकवि जसवंत के, भट भट हैं वह वेर ॥ १ ॥

यहां राजराजेश्वर के भटों के भटत्व का विधान, मेलों लेलों में इन की भटता नहीं है; किंतु युद्ध में है, यह विशेष वताने के लिये है। प्राचीन कहते हैं, कि आचोप अलंकार में तो निषेष और विधि आभास रूप हैं, यहां तो वास्तव होने से स्थिर रूप हैं, यह इन का भेद हैं। इमारे मत इतर समय में कोकिलादिकों के कोकिलत्व आदि की निषेष विवचा होवे तब तो आचेप अलंकार ही है। और उन उन के योग्य समय में उन उन के कार्य के विधान की विवचा होवे तो इस का अज्ञात ज्ञापक रूप विधि में अंतर्भाव होवेगा।

## इति विधि प्रकरणम् ॥ ७४ ॥

=0%#%0c=--

## ॥ विध्याभास ॥

विधि के आभास को प्राचीन विष्याभास नामक अलंकारांतर मानते हैं। रलाकरकार यह लच्च उदाहरख दिखाता है--

अनिष्टविधाने विध्याभासः॥

अर्थ-- अनिष्ट के विधान में विध्याभास अलंकार है ॥

यथाः----

॥ दोहा ॥

सुख सों पीव सिधाइये, पग पग होउ कल्यांन ॥

जहां दई मो जन्म दें, तुम तिंह देश प्रयांन ॥ १ ॥ यहां नायक के विदेश गमन का विधान, नायिका के अनिए होने से वास्तव में विविचत नहीं हैं; किंतु आभास रूप है। हमारे मत ये सब आभास धोरी के माने हुए आभास अलंकार में अंतर्भृत हैं॥

## ॥ इति विध्यामास प्रकरणम् ॥ ७५ ॥

## ॥ विनोद ॥

यहां विनोद शब्द निकालने अर्थ में है। कहा है चिंतामणि-कोषकार ने "विनोदः अपनोदे। अपनोदनं दूरीकरणे"। किसी निमित्त से आनंद पूर्वक समय विताने में विनोद शब्द की रूढि है। प्राचीन वि नोद नामक अर्लकारांतर मानते हैं। रखाकरकार यह लच्चण उदाहरण दिखाता है—

## अन्यासङ्गात्कौतुकविनोदो विनोदः॥

अर्थ-अन्य के आसंग अर्थात् प्रसंग से कौनुक अर्थात् आनंद से विनोद अर्थात् समय निकालना सो विनोद अर्लकार ॥ वृत्ति में लिखा है, कि अनुभव में आयी हुई अथवा अनुभव में नहीं आयी हुई चाहना-वाली वस्तु के प्रतिबिंव से, अथवा उस के सदृश् वस्तु के दर्शन से आनंद से समय निकालना सो विनोद अर्लकार ॥ कम से यथा:—

### ॥ दोहा ॥

रूठ पूठ दीनी रमिन, रह्म महल के वीच ॥ सुख पातत पीतम सु लखि, मुख प्रतिविंव मरीच ॥१॥ यहां अनुभव में आये हुए प्रिया मुख के सन्मुख न रहने से मुख के प्रतिविंव को देखकरकेनायक वियोग का समय आनंद से निकाखता है।

### ॥ दोहा ॥

दूर प्रिया मुख देव वस, पूरन शशि हिं पुनीत ॥
लिख प्रीतम परदेश में, करत जु निशिह वितीत ॥ १ ॥
यहां अनुभव में आये हुए प्रिया मुख के समीप न रहने से प्रिया मुख के सदृश शिश के दर्शन से नायक वियोग का समय आनंद
से निकाबता है ॥

#### . ॥ दोहा ॥

दुग्धांबुधि देख्यो नहीं, जे लखि जस जसवंत॥ वैसे त्रानँदवंत व्हें, कहत कविन की पंत॥ १॥

यहां अनुभव में नहीं आये हुए दुग्धांबुधि के सन्मुख न रहने से उस के अभिकाषी जन उस के सदृश राजराजेश्वर के जस को देख करके आनंद से समय निकालते हैं। हमारे मत यह विनोद तो प्रतिमा में अंतर्भृत है॥

# ॥ इति विनोद प्रकरणम् ॥ ७६ ॥

## ॥ विपर्यय ॥

विपर्यय तो विपरीत भाव है। प्राचीन विपर्यय को अलंकारांतर मानते हैं। रत्नाकरकार यह लच्च उदाहरस दिखाता है— .

धर्मधर्मिभावस्य धर्माणां वा विनिमयो विपर्ययः ॥ अर्थ- धर्म धर्मी भाव का अथवा धर्मों का विनिमय अर्थात् उत्तटपुत्तट होना वह विपर्यय अर्लकार ॥ पयाः-

#### ॥ दोहा ॥

काच मर्खा मिंख काच हैं, मूढन के ढिंग मित्त ॥ काच काच मिंख मिंख लखों, बुध जन के ढिंग नित्त । १ । यहां पहिले तो काच धर्मी में मिण का धर्म भाव है; पीछे मि णि धर्मी में काच का धर्म भाव है; इस रीति से धर्म धर्मी भाव का विपर्यय है॥

> ॥ चौपाई ॥ जल कीड़त तुव सुंदर शीला, अधर राग अंजन की लीला ॥ रक्तोत्पलता नील कमल में, नील कमलता रक्तोत्पल में ॥ १ ॥

यहां रक्तोत्पलता नीलोत्पलता रूप धर्म मात्र का विपर्धय है ॥ यथावाः—

> ॥ चौपाई ॥ धनु विद्या जसवंत नवीना, मार्गण त्रात जात गुण चीना ॥ १ ॥

अन्य धनुषधारियों के मार्गण अर्थात् वाणों का तो जाना होन ता है, और गुण अर्थात् प्रत्यंचा का आना होता है। अपूर्व धनुषधारी राजराजेश्वर के मार्गण अर्थात् मांगनेवाजे आते हैं, और उदारतादि गुण जाते हैं, अर्थात् फैलते हैं। यहां किया रूप धर्म का विपर्यय है, कि जानेवाला आता है, आनेवाला जाता है। हमारे मत नामार्थानु-सार जानेवाला आता है इलादि, ऐसे विपर्यय में पर्यवसान करें तब तो इस का परिणाम में अंतर्भाव है; क्योंकि अन्यथाभाव होता है। और.लच्चणानुसार विनिमय में पर्यवसान करें तब इस का अन्योन्य में अंतर्भाव है।

इति विपर्यय प्रकरणस् ॥ ७७ ॥

## ॥ विभावना॥

विभावना को प्राचीन अलंकारांतर मानते हैं। "विभाव्यते कार-

खान्तरमस्यामिति विभावना "। जिस रचना में कारखांतर की विशेष करके भावना अर्थात् कल्पना होवे वह विभावना॥ विभावना शब्द की ऐसी ब्युत्पत्ति करते हुए वेदब्यास भगवान् यह लच्च आज्ञा करते हैं-

## प्रसिद्धहेतुव्यावृत्या यतिकचित्कारणान्तरम् ॥ यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥ १॥

अर्थ—जहां प्रसिद्ध कारण न रहने से जो कोई कारणांतर की, अथवा स्वाभाविकता की विभाव्यं अर्थात् विभावना की जावे वह विभावना। यहां भावना शब्द का अर्थ कल्पना है। कहा है चिंतामिणकोषकार ने "भावना कल्पनायाम्"। और यहां कल्पना की कारणांतर में रूढि मानी है। आचार्य दंडी ने और महाराजा भोज ने भी यही ल्या रक्ला है।

कम से यथाः—

### ॥ दोहा ॥

मत्त मराल जु पांन विन, शुद्ध ऋनोषध वारि ॥ विन प्रज्ञालन विमल नभ, भयो विश्व मनहारि ॥ १ ॥

मत्तता का मद्यान, वारि शुद्धता का कतकादि ओपध, निर्मलता का प्रचालन प्रसिद्ध कारण हैं, उन के विना भी मत्तता आदि कार्य की उत्पत्ति है, इसलिये कारणांतर की जिज्ञासा अर्थात् जानने की इच्छा होती है, जिस से शरद् ऋतु रूप कारणांतर की विभावना होती है।

### ॥ दोहा ॥

श्रन श्रंजित लोचन श्रसित, श्रधर श्ररंजित श्रोन ॥ श्राकर्षन विन वक्र भ्रुव, श्रलि यह श्रचरज कोन॥ १॥

अंजन लोचन आसितता का रंजन अधर अम्मानाका प्राकरी ण वकता का प्रसिद्ध कारण हैं, उन के बिना भी नेत्रादि में प्रसितनादि कार्य की उत्पत्ति है, इसलिये कारणांतर की जिज्ञाना होती है. जिस मे विरोच रचना स्वभाव रूप कारणांतर की विभावना होती है। कारण विना कार्योत्पत्ति विरोध है, इस विरोध के परिहार के लिये कारणां-तर की विवचा होती है; यह प्राचीनों का सिद्धांत है। सो ही आचार्य दंडी ने कारिका में कहा है—

### यद्गीतादिजन्यं स्यात्चीवत्वाद्यन्यहेतुजम् ॥ श्रहेतुकं च तस्येह विवचेत्यविरुद्धता ॥ १ ॥

अर्थ-पानादिकों के विना अन्य हेतु से और अहेतु से अर्थात् स्वभाव से उत्पन्न हुई मत्तता आदि की यहां विवचा है, इसलिये अविरोध है। सर्वस्व का यह लच्चा है---

कारणाभावे कार्योत्यत्तिर्विभावना ॥

श्रध-कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति सो विभावना ॥ सर्व-स्वकार ने भी वृत्ति में कहा है, कि विरोध परिहार के खिये कारणांतर का श्राचेप कर लेना। रलाकरकार आदि भी वेदव्यास मगवान् के अनुसारी हैं। सर्वस्वकार उक्तनिमित्ता और अनुक्तनिमित्ता ऐसे विभावना के वो भेद कहता है॥ कम से यथा:—

#### ॥ दोहा ॥

विना श्रामरन श्राभरन, विन श्रासव मदकार ।
विना पुष्प मदनास्त्र यह, नव वय प्राप्त सु नार ॥ १ ॥
यहां नव वय कारणान्तर उक्त है। "अन श्रंजित लोचन असित"
इति । यहां स्वभाव रूप कारणांतर अनुक्त है। रखाकरकार अनुक्तिनिना के दो भेद कहता है। चिन्लानिमिना और अचिन्लिनिमिना ॥
कम से यथा:--

॥ चौपाई ॥ विना धूम रति अश्रू जननी, हर नयनाग्नि अपृरव करनी ।

यहां भूम विना अश्र उत्पत्ति रूप कार्य में मदन दहन रूप कार-गांतर अनुक है; परंतु वह प्रासिद्ध होने से चिंख हैं, अर्थात् चिंतवन गिट है।

### ॥ चौपाई ॥

### विना भित्ति जग चित्र वनावत, वह सर्वज्ञ क्यों न मन लावत ॥

यहां भित्ति विना चित्र वनाने रूप कार्य में अनुक्त कारणांतर अचिंख है। चिंत्यनिमित्ता में निमित्त अपने स्वरूप से चिंतवन में आजाता है। अचिंत्यनिमित्ता में "कोई निमित्त होगा" इस सामान्य रूप से चिंतवन में आता है; न कि विशेष स्वरूप से, यह भेद है। ह-मारे मत कारणांतर का आचेप यह अंश तो अर्थ विधि का प्रकार है, असंकार नहीं। प्रसिद्ध कारण और आचेप से आया हुआ कारण दोनों हेनु असंकार का विषय है; इसिस्ये ऐसी विभावना का तो हेनु असंकार में अंतर्भाव है। काव्यप्रकाश में यह सच्चण है—

## क्रियायाः प्रतिषेधेपि फलव्यक्तिर्विभावना ॥

अर्थ—किया के अर्थात् कारण के निषेष में भी फल का अर्थात् कार्य का प्रकट होना विभावना अलंकार है। काव्यप्रकाश गत कारि-काकार ने कारणान्तर का आचेप नहीं कहा है। इन के मत विभावना नाम का यह अर्थ है—"विगता भावना यस्यां सा विभावना "। गई है भा-वना जिस में वह विभावना। यहां वि उपसर्ग गत अर्थ में है। भावना शब्द का अर्थ है भवनानुकृत व्यापार, अर्थात् होने के अनुकृत किया। तात्पर्य यह है, कि कारण का अभाव। चंद्रालोककर्ता ने विभावना ६ प्रकार की मानी है॥

पहली---

विभावना विनापि स्यात्कारणं कार्यजनम चेत् ॥ अर्थ-कारण के विना भी जो कार्योत्पत्ति होवे तो विभावना अर्थकार ॥

यथाः---

॥ दोहा ॥ त्यारी जुत त्योंहार विन, मोदित विना वसंत । यथाः---

दंड विना हुकमी प्रजा, जयति राज जसवंत ॥ 🤊 ॥ वृक्षरीः—

हेतूनामसमग्रत्वे कार्योत्पत्तिश्च सा मता ॥ अर्थ-असंपूर्ण कारण से कार्योत्पत्ति सो भी विभावना इष्ट है॥

> ॥ चौगई ॥ शस्त्र न तीच्चण नांहि कठोरा, जित्तिय मदन जगत चहुं श्रोरा ॥

यहां जगत् जय रूप कार्य में कारण शक्कों की तीच्णता और कठो-रता गुण का अभाव ही कारण की असमझता अर्थात् असंपूर्णता है॥ यथावाः—

॥ दोहा ॥

तीज परव सीतन सभे, भूखन वसन सरीर। सबै मरगजे मुह करी, वहैं मरगजे चीर॥ १॥

् परगण पार ॥ जा। इति विहारी सप्तशस्याम् ॥

यहां सपितयों का मरगजा अर्थात् कुम्हलाया हुन्ना मुख करने रूप कार्य में कारण चीर का कुम्हलाया हुन्ना होना, यह कारण की अ-संपूर्णता है; क्योंकि यहां वाच्यार्थ में तीज त्योंहार की तच्यारी अर्थात् मंडन है।

कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्यात्सत्यपि प्रतिबन्धके ॥ ऋर्य-प्रतिबंधक रहते भी कार्य की उत्पत्ति में तीसरी विभा-वना होवेगी ॥ यथाः—

॥ दोहा ॥

श्रति विचित्र गत रावरी, जग जाहर जसवंत । तेज छत्रधारीन हू, श्रसहन ताप करंत ॥ १ ॥ यहां छत्र प्रतिवंधक रहते राजराजेश्वर का तेज अन्य राजाओं को असह ताप करता है। प्रतिबंधक तो रोकनेवाला है। यहां ताप रो-कनेवाला छत्र रहते ताप कार्य का होना, बाधक छते कार्य का होना है॥

अकारणात्कार्यजन्म चतुर्थी स्यादिभावना ॥ अर्थ-अकारण से कार्य का जन्म चौथी विभावना होवेगी ॥ यथाः--

### ॥ दोहा ॥

वीना नाद जु शंख सों, ऋति ऋद्भुत गत नार ॥ वीणा नाद का कारण वीणा है, शंख तो वीणा नाद का अका-रण है। सो यहां शंख से वीणा नाद का जन्म अकारण से कार्य है॥ पांचवीं—

विरुद्धात्कार्यसंपत्तिर्दृष्टा काचिद्धिभावना॥
अर्थ-विरुद्ध कारण से कार्य की उत्पत्ति में कोई विभावना
देखी गई है॥
वया:--

### ॥ दोहा ॥

तन्वी कों शीतांशु यह, ताप करत गत कोन ॥ यथावाः—

### ॥ दोहा ॥

श्रविवेकी कुच इंद्र तुव, हरत भर्ले मम प्रांन ।
पर श्रुति स्नेही नैन हू, हरत जु श्रचरज जांन ॥ १॥
पर्यावाः—

#### ॥ दोहा ॥

तुत्र मुख रिव बालातप जु, मरु नायक जसवंत । अन भूपन के कर कमल, जुत संकीच करंत ॥ १ ॥ शीतलता करनेवाले चंद्र से ताप, श्रुति स्नेही नेत्रों से प्राण् हरण।वेद का मुख्य तालर्थ अहिंसा में है।कहा हैवेद में-"मा हिंम्या- त्सर्वा भूतानि "। किसी प्राण्णी की हिंसा नहीं करनी चाहिये। इस लिये यहां श्रुतिस्नेही होकर नेत्रों का प्राण्ण हरण करना विरुद्ध कारण से कार्योत्पत्ति है। श्रुति शब्द में श्लेष हैं; वेद और श्रवण । कमल विकाश करनेवाले बालातप से कमलों का संकोच, यह विरुद्ध कारण से कार्य है।

छठी---

कार्यात्कारणजन्मापि दृष्टा काचिद्दिमावना ॥ अर्थ-कार्य से कारण का जन्म भी कोई विभावना देखी गई है॥

यथाः---

॥ दोहा ॥

कर कल्पहुम सों कस्थी, जस समुद्र उतपन्न ॥ धरनी में जसवंत त्रप, या तें भी धन धन्न ॥ ९ ॥

समुद्र कारण है, उस से उत्पन्न हुआ कल्पट्टम कार्य है; सो कल्पट्टम से समुद्र की उत्पत्ति, कार्य से कारण का जन्म है। कारण विना कार्य होना तो आचार्य दंडी और महाराजा भोज के मतानुंसार चित्र हेतु के प्रकार हैं। सो हमारे मत इन का विचित्र में अंतर्भाव है। इस रीति से विभावना जुदा अलंकार होने को योग्य नहीं। विभावना के ६ ही प्रकारों में कारण का अभाव है। कारण विना कार्य की उत्पत्ति। १। असमग्र कारण भी कारणाभाव ही है। २।

### ॥ दोहा ॥

### तेज छत्रधारीन हू, असहन ताप करंत ॥

यहां वाधा खते कार्य में ताप का हेतु तो छत्र का अभाव है, वह न रहते ताप होना कारण का अभाव है। ३। अकारण से होने में भी प्रसिद्ध कारण का अभाव है। ३। विरोधी कारण से होने में भी प्रसिद्ध कारण का अभाव है। ६। कार्य से कारण के होने में भी प्रसिद्ध कारण का अभाव है। ६। इस रीति से विभावना के नाम रूप सामान्य लच्चण में उथों का संग्रह होता है; इसिलये ये सव विभावना के प्रकार हैं। कदावित् कृमरे पांच प्रकारों में कारण विना कार्योत्पत्ति न मान कर एक विभावना,

दो विभावना ऐसे ६ विभावना मानें तो भी सब में कार्य कारण संबं-धी चित्रता है, और इसी में चमत्कार का पर्यवसान है, इसलिये ये सब चित्रहेतु में अंतर्भृत हैं ॥

॥ वैताल ॥

विन हेतु हेतु संपूर्न विन प्रतिबंध रहते जांन।
पुन ऋहेतू सों विरुध हेतू सों जु लेहु पिञ्चांन॥
व्हें कार्य हेतू कार्य सों सुन देहवान मनोज।
है चित्रहेतू ऋसंस्था यह भन्यों भूपित भोज॥ १॥

॥ दोहा ॥

गूडिंक्यों तोहि गंगजळ, खांखिळयों तोहि दीह<sup>‡</sup>। विखेयको<sup>§</sup> तोहि खींवरों, शांकिळयों तोहि सीह<sup>\*\*\*</sup>॥ १॥ इति कस्यचिस्कवेः॥

हमारे मत यहां गदलापन रहते भी गंगाजल आदर योग्य है इत्यादि । इस प्रकार---

## कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्यात्सत्यपि प्रतिवन्धके ॥

इस बच्चा से बखाई हुई तांसरी विभावना नहीं; क्योंकि प्रा-चीनों की मानी हुई छक्षों विभावनाओं में अबंकार होने के योग्य चम-रकार कार्य काराग की दुर्घटता रूप आश्चर्य का होना है; इसीलिये म-हाराजा भोज ने ऐसी कार्य काराग की दुर्घटताओं को चित्रहेतु नामक हेतु अवंकार के प्रकार मान कर, इन को असंख्य कहा है। सो यहां गंगाजल आदि का आदर आदि स्वतः सिद्ध असाधारण होने से आ-श्चर्य रूप चमस्कार नहीं होता, इसलिये यहां कार्य काराग की दुर्घटना न होने से विभावना नहीं; किंतु यहां तो अखंताभाव के निषय की विवचा है; और उसी में चमस्कार का पर्यवसान है. कि गटला है तो भी गंगाजल सर्वथा अनादर योग्य नहीं। रजो दृष्टि गुक्त है तो भी दि-

<sup>ै</sup> मदला. ों रजी द्वीष्ट युक्त. 1 दिन. १ विष्ट्रन. वी वर्ष प्रक्तार. वी प्रकृतक से कार हरू.

न सर्वथा प्रकाश रहित नहीं। शृंखला बद्ध है तो भी सिंह सर्वथा वल हीन नहीं। वैसे ही खींवकरण नामक चत्रिय विपत्ति में है तो भी सर्वथा दान आदि शक्ति हीन नहीं; इसलिये यहां आचीप अलंकार है। यद्यपि यहां अलंताभाव के निषेध में अल्पाभाव अर्थ सिद्ध हैं; तथापि यहां चमत्कार की प्रधानता अलंताभाव के निषेध में होने से आचिप अलंकार है, अल्प अलंकार नहीं॥

# इति विभावना प्रकरणम् ॥ ७८ ॥

## ॥ ऋथ विरोधाभास ॥

कितनेक प्राचीन विरोधाभास को अलंकारांतर मानते हैं। चंद्रा-लोककार यह लच्च उदाहरण दिखाता है—

श्राभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते ॥ अर्थ- जहां विरोध का श्राभास होवे वहां विरोधाभास अर्जका- र गांछा जाता है ॥ यथाः--

विना हार वसीज तुव, है हारी ब्रज वाम ॥

यहां हारी शब्द में श्लेष है। हारवाला और मनोहारी। विना
हार हारी अर्थात् हारवाला, यह अवसा मात्र में विरोध भासता है; प
रंतु विचार दशा में विरोध नहीं है; क्योंकि यहां हारी शब्द का अर्थ
मनोहारी विवस्तित है। मुक्ता की माला विना भी नवोढा के कुच मनोहारी होते ही हैं। हमारे मत इस विरोध के आभास का भी आभास अलंकार में अंतर्भाव है॥

॥ इति विरोधाभास प्रकरणम् ॥ ७६॥

## ॥ विवृतोक्ति ॥

विद्यत शब्द का अर्थ है उघाड़ा हुआ। कहा है चिन्तामिए को-पकार ने "विद्यतः उद्घाटिते"। विद्यतोक्ति इस शब्द समुदाय का अर्थ है विद्यत करने के लिये उक्ति। प्राचीन विद्यतोक्ति को जुदा अलंकार मा-नते हैं। चंद्रालोककार यह लच्चण उदाहरण दिखाता है—

## विद्यतोक्तिः श्रिष्टग्रप्तं कविनाविष्कृतं यदि ॥

अर्थ—जो श्हेष से गुप्त भयी हुई वस्तु किव करके प्रगट की जावे वह विश्वोक्ति ॥ यहां किव करके प्रकट की हुई यह विशेषण रमणीयता के जिये है ॥ यथाः—

**ट**ष निकसहु पर खेत सीं, सूचन करन कहंत ॥

यहां गृढोकि की नांई गोपन की हुई वस्तु को बक्ता ने प्रकट किया है, कि यह ऐसा कामुक को सूचना करने को कहता है। ह-मारे मत इतनी विलच्च खता मात्र से गृढोकि से जुदा अंलकार नहीं हो सकता; यहां चमत्कार तो गृढोकि में ही है; जैसा कि उन्मीखित में मिलित का ही चमत्कार अनुभव सिद्ध होता है; इस लिये विदृतोकि गृढोकि में अंतर्भृत, और गृढोकि सूचम में अंतर्भृत है।

इति विद्यतोक्ति प्रकरणम् ॥ ८०॥

### ⊸∞∗∞∞ ॥ विवेक ॥

विवेक तौ परस्पर की विल्वास्थाता से वस्तुओं के स्वरूप का निश्चय है। कहा है चिंतामिस कोशकार ने "विवेकः मिथो व्यावृत्त्या चस्तुस्वरूपनिश्चये"। परस्पर विल्वस्साता से वस्तु के स्वरूप का निर्चय विवेक शब्द का अर्थ है। प्राचीन विवेक को अलंकारांतर मान-ते हैं। राजारकार का यह लच्ना है—

## तस्यां कुतश्चिद्दिवेको विवेकः ॥

अर्थ-गुरा साम्य से भेद की प्रतीति न होने पर भी किसी नि-मित्त से वेजचर्य का ज्ञान होने वह विवेक अर्लकार ॥ यथा:--

॥ दोहा ॥

सालक्तक पद चिन्ह तुन, मांनक सिलन मक्तार ।
नव जलधर प्रतिबिंच सों, नजर परत है नार ॥ १ ॥
रसगंगाधरकार कहता है, कि यह तो अनुमान अलंकार में अंतर्भृत होने से एथक् अलंकार नहीं। सो हमारे मत ऐसे विषय में अनुमान नहीं, किंतु उन्मीजित अथवा विशेष होगा। उक्त उदाहरण में
उन्मीजित है। उन्मीजित मिजित से जुदा नहीं; और विशेष सामान्य
से जुदा नहीं॥

इति विवेक प्रकरणम्॥ ८१॥

## ॥ विशेष ॥

यहां विशेष शब्द का अर्थ अतिशय विविध्यत है। कहा है चि-तामिया कोषकार ने " विशेषः अतिशये "। प्राचीनों ने विशेष नामक जुदा अर्जकार माना है। काव्यप्रकाश में यह लक्ष्य है---

विना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः ।
एकात्मा युगपदृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥ १ ॥
अन्यत्प्रकुर्वतः कार्यमशक्यान्यस्य वस्तुनः ।
तथैव करणं चेति विशेषस्त्रिविधः स्मृतः ॥ २ ॥
अर्थ—प्रसिद्ध आधार विना आधेय की स्थिति १ एक वस्तु
का एक स्वरूप से एक संग अनेक स्थल में वर्तना २ और अन्य कार्य करने हुए से अश्वय अन्य वस्तु का उसी यक्ष से हो जाना ३ इस

रीति से विशेष त्रिविध है। बोक विलच्च खता के लिये अशक्य कहा है॥ कम से यथाः—

॥ चौपाई ॥
आपन वसे शक रजधांनी,
गुन अनल्प जुत जिन की वांनी ।
जग अनंद दें जब लों शशि रवि,
भाखत नृप जसवंत धन्य कवि । १ ।

वाणी का प्रसिद्ध आधार मुख है। सो स्वर्गवास किये हुए वाल्मीका-वि कवियों की वाणी अभी उन के मुख विना भी जगत् में है। हमारे मत यह अतिशय आश्चर्यकारी होने से विचित्र अलंकार में अंतर्भृत है। विचित्रता असंख्य है॥

#### ॥ दोहा ॥

तुम मन नयन रु वचन में, कखों कविन के वास। श्रन भूपन जसवंत नृप, कहों कहां श्रवकास ॥ १ ॥

हमारे मत एक समय में एक वस्तु एक आधार में रहती है। यहां राजराजेश्वर ने एक समय में किवयों के मन इत्यादि अनेक आधारों में वास किया है; सो आधार की संख्या अधिक हो जाने से यहां तो अधिक अलंकार है। और कहीं ऐसे विषय में आश्चर्य में पर्यवसान हो जावे तो विचित्रता की प्रधानता होने से विचित्र अलंकार होवेगा॥
पथावा:—

#### ॥ सर्वेया ॥

रिच दर्पन ञ्चात ञ्चजे थँम ताक सु केलि को मंदर सुंदर कीनो । सम्भ बेठ तहां हरिराय बुलाय, नवोढ तिया चित संभ्रम दीनो ॥ तिंह ज्ञान नहीं प्रतिविंव रु विंव की, चित्त ऋचंम ऋथंम नवीनो । मुख फेर लजाय कें हेरें सु भाय, रहें जित ही तित कंत प्रवीनो ॥ १ ॥

इति सुंदरशृंगार भाषा यंथे ॥

यहां अधिक से अनुप्राणित विचित्र अलंकार है। प्राचीन कहते हैं, कि लंबी लकड़ी, उठानेवाले अनेकों के शिर में एक समय में रहती हैं; परंतु वहां विशेष अलंकार नहीं। जैसे—

॥ चौपाई ॥

मरु भूपति एकहि भय रत में, स्थापित इदय त्रारित के गन में॥

यहां विशेष अलंकार नहीं । सो हमारे मत भी ऐसे लेंगिकक वि-षय में अलंकारता नहीं ॥

॥ चौपाई ॥

श्रति तप नृप जसवंत वनावत , विधि सों रवि हु वन्यो जग गावत ॥

यहां राजराजेश्वर के रचनारंभ में राजराजेश्वर के बनाने की इकडी की हुई सामग्री से अशक्य सूर्य भी वन गया ॥ यथावाः—

#### ॥ दोहा ॥

निरखत नृप जसवंत कों, निरख लयो सुर बच्छ ॥
यहां मनोरथ पूर्ण करने रूप गुण साम्य से राजराजेश्वर को
देखते हुए अर्थी जनों ने अशक्य कल्पट्टच भी देख लिया। हमारे मत
अशक्य विशेपण व्यर्थ है। उक्त चमरकार में इस से कुछ विशेष नहीं।
यहां एक कार्य करते दूसरा कार्य भी हो जाना, ऐसी विचचा होवे तो
संख्या की अधिकता से अधिक अखंकार है। विस्मय की विवचा होवे
तो विचित्र अखंकार है। रलाकरकार इस तीसरे विशेष के दो प्रकार

### संभावितादधिकस्य विरुद्धस्य वोत्पत्तिश्च विशेषः ॥

अर्थ—संभावना किये हुए से अधिक की अथवा विरुद्ध की उ-रपित वह विशेष ॥ यहां संभावना तो यह है, कि ऐसा होना चाहिये, ऐसा करना चाहिये, ऐसा मिलना चाहिये इत्यादि। संभावना किये हुए से अधिक की उत्पत्ति के तो ये उदाहरण हैं। " अति तप नृप"इति। " निरस्तत नृप " इति। और संभावना किये हुए से विरुद्ध की उत्पत्ति का यह उदाहरण है—

#### ॥ दोहा ॥

चित्त ही वर्तिका, सुन मुगधे यह वांन।
करत सूच्म त्यों त्यों वढ़त, यह है प्रतळ प्रमांन ॥१॥
नायिका को पूर्वानुराग दशा में सखी की शिचा है। तुम चित्त
हति को सूच्म मत करती जाओ, अर्थात् हम से कह दो; प्रसिद्ध होने
के भय से चित्त में ही विचार को सूच्म मूच्म करती जाओगी तो निरंतर अभ्यास से वह चित्त हित वढ़ जायगी, जिस से अलंत दुःख हो
वेगा ॥ चित्त वर्तिका के समान है। वर्तिका दीपक करने की रुई
की बत्ती को कहते हैं; जिस की लोक भाषा है वाट। वाट हाथ से विसने
से सूच्म सूच्म की जाती है, त्यों त्यों वह वढ़ती जाती है, अर्थात् खंबी
होती जाती है; यह प्रत्यच्च प्रमाण है। यहां सूच्म करने से हिस होना
नायिका के संभावना किये हुए से विरुद्ध की उत्पत्ति है। रखाकरकार
कहता है, कि यहां इष्ट से अनिष्ट और अनिष्ट से इष्ट की उत्पत्ति न
होने से विषम नहीं। हमारे मत विपरीतोत्पत्ति का—

#### विचित्रं तत्प्रयत्तश्चेद्विपरीतफलेच्छ्या ॥

अर्थ-यदि निपरीत फल की इच्छा से उस का प्रयल, वह निचित्र अर्लकार ॥ इस लच्चण से लखाये हुए प्राचीनों के निचित्र में अतंभीत हो जायगा ॥ इस रीति से यह निशेष जुदा अर्लकार होने को योग्य नहीं; किंतु लच्चण और उदाहरण दोनों के अनुसार अन्य अर्लकारों में अंतर्भृत है॥

॥ इति विशेष प्रकरणम् ॥ =२ ॥

## \_\_ द्वितीयविशेष

सामान्य वस्तुओं में परस्पर भेद वतानेवाले को विशेष कहते हैं। कहा है चिंतामणिकोषकार ने "विशेषः इतरव्यावर्तके"। दूसरे से भेद वतानेवाले को विशेष कहते हैं। इस विशेष को भी प्राचीन जुदा अर्ज-कार मानते हैं। चंद्रालोककार उन्मीलित का और विशेष का एकत्र जच्च कहता है—

भदवैशिष्ट्ययोः स्फूर्तावुन्मीलितविशेषकी ॥

अर्थ--- भेद की स्फूर्ति में उन्मीखित। और विशेष की स्फूर्ति में विशेष अवंकार॥

यथाः---

#### ॥ दोहा ॥

जो सोरँभ वस सुंदरी, श्रमर परत नहिं श्राय ॥ चंपक कलिका श्रमुरि गत, क्यों हू लखी न जाय॥ १॥

प्रकाशकार ने ऐसे उदाहरण सामान्य अलंकार ही में दे करके कहा है, कि निमित्तांतर से उत्पन्न हुई जो भेद प्रतीति वह प्रथम जाने हुए. अभेद का निराकरण करने को नहीं चाहती है। और रसगंगाध-रकार कहता है— उत्तर भेद प्रतीति से पूर्वोत्पन्न अभेद प्रतीति का निरस्कार होने से उत्तर प्रतीति के अनुसार ट्यपदेश युक्त हैं; अन्यथा व्यनिरंक को भी उपमा होना युक्त होगा। हमारी संमति इस विषय में काज्यप्रकाशकार के साथ है; क्योंकि ऐसे विषय में कवि की विवद्या भेद ज्ञान में नहीं; किनु अभेद ज्ञान दृढ करने में ही है। यथावा:—

॥ दोहा ॥

पदाकर प्रविशी तिया, जल कीड़ा रिभवार ॥ इंटु उदय ने जानिय, मुख ऋरु पद्म मुरार ॥ १ ॥ यहा इंदु के उदय से ही कमलाकर में प्रवेश की हुई सुंदरी के मुख का ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यहां चमत्कार का पर्यवसान सामान्यता में ही है, निक विशेषता में। और व्यतिरेक में तो किंद का प्रारंभ पृथक करने के लिये ही होता है; और वहां चमत्कार का पर्यवसान भी पृथक भाव में ही होता है। यहां सहृदयों का हृदय ही साची है। इसलिये यह विशेष सामान्य में ही अंतर्भाव होने के योग्य है। और सामान्य मिलित में अंतर्भृत है।

# इति दितीयविशेष प्रकरणम् ॥ ८३ ॥

## ॥ विशेषोक्ति ॥

विशेषोक्ति को प्राचीन अलंकारांतर मानते हैं। विशेष के जिये उक्ति ऐसा नामार्थ करते हुए वेदव्यास भगवान् ने विशेषोक्ति का यह जचण आज्ञा किया है—

ग्रणजातिकियादीनां यजु वैकल्यदर्शनम् ॥ विशेषदर्शनायेव सा विशेषोक्तिरुच्यते ॥ १॥

अर्थ-जो वर्णनीय के विशेष के जिये कारण में गुण, जाति और कियादिकों का वैकल्य अर्थात् न्यूनता का दिखाना वह विशेषोक्ति ॥ यहां कारण में गुण, जाति और कियादि की न्यूनता में विशेष की रूढि मानी है। आचार्य दंडी ने यही जच्या रस्न करके ऐसे उदाहरण दिये हैं ॥ गुण विकलता यथा:—

॥ चौपाई ॥ शस्त्र न तीच्चर्ण नांहिं कठोरा, जित्तिय मदन जगत चहुं श्रोरा॥

ाजात्तय भद्दन जगत पढु जाता। तीच्णता, कठोरता तो शस्त्र का गुग्ग है। इन की न्यूनता दि-खाना तो वर्णनीय कामदेव का विशेष वताने के खिये हैं॥ जाति विकलता यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

नांहिंन यह निर्जर मुता, निहं ऋहि सुता निहार ॥ तद्यपि मुनि तप भंग कों, है समर्थ यह नार ॥ १ ॥

देवता आदि जाति है, जिस की न्यूनता दिखाना तो वर्धानीय नायिका का विशेष वताने के लिये है ॥ किया विकलता यथा:--

#### ॥ दोहा ॥

भुकुटी चढ़त न ऋरुन हग, नांहिं ऋधर फरकंत ॥ शत्रुन को बल तदिप तुम, हरन करत जसवंत ॥ १ ॥ श्रूभंग इत्यादि किया है। इन की न्यूनता दिखाना तो वर्गानीय राजराजेश्वर का विशेष वताने के लिये हैं। सो यह तो चंद्रालोककार की मानी हुई दूसरी विभावना ही है; सो तौ चित्रहेतु का प्रकार है। ऐसे विशेष से वेदव्यास भगवान् ने इस का नाम विशेषोक्ति रक्खा सो भृत है। वर्धनीय के विशेष अनेक प्रकार से होते हैं; इस रीति से तो सर्वत्र विशेषोक्ति नाम हो जायगा। ऐसे विशेष तो फल हैं, अलंकार न्हीं। ऋोर यहां वि उपसर्ग गत ऋर्थ में है। शेष शब्द का ऋर्थ है कार्य। शेपशब्द का कार्य में प्रयोग न्याय सूत्र भाष्यकार ने किया है।शेषवत् गसा अनुमान का प्रभेद कह कर कार्य से कारण के अनुमान का उ-दाहरण दिया है। विशेषोक्ति इस शब्द समुदाय का अर्थ है गया है कार्य जिस का उस की ठिकः; अर्थात् कारण रहते कार्य नहीं। विभा-वना के प्रतिहंदि भाव में यह अलंकार है। विभावना में कारण नहीं; यहां कार्य नहीं ॥ विशेषोक्ति नाम का उक्त ऋर्य मान कर काव्यप्रकाश गत कारिकाकार यह लचगा कहता है-

# विशेपोक्तिरखण्डेपु कारलेपु फलावचः ॥

भर्थ- अयंड अर्थात् संपृर्णं कारण रहते फल का अकथन अर्थात् कार्य का न होना यह विशेषोक्ति ॥ कारण में अखंडता तो न्यूनता पा प्रभाव है। चंडालोककार का यह लच्चण है—

कार्याजनिर्विशेषोक्तिः सति प्रष्कलकारणे ॥ अर्थ- पुष्कल अर्थात् संपूर्ण कारण रहते कार्य का न होना विशेषोक्ति ॥ यथाः--

#### ॥ मनहर ॥

सिखें हारी सखी डरपाय हारी कादंबिनी, दामिनी दिखाय हारी दिश अधरातकी। भुक भुक हारी रित मार मार हाखो मार, हारी भक्भोरत त्रिविध गत वात की ॥ दुई निरदुई वाहि दुई ऐसी काहे मत, जारत जु रैन दिन दाह ऐसे गात की। केसे हू न मानें हों मनाय हारी केसोदास, बोल हारी कोकिला बुलाय हारी चातकी ॥ १ ॥

इति रसिकप्रियायाम् ।

यहां सखी की शिचा श्रीर मेघमाला इलादि उद्दीपन मानमो-चन के कारण रहते मानमोचन रूप कार्य का न होना है। 'यथावाः---

#### ॥ दोहा ॥

दास करत ऋपराध तड, खिजत न रूप जसवंत ॥ जन्म जन्म यह पति मिली, जगत सबै जलपंत ॥ १ ॥ सर्वस्वकार ने इस के चिंत्यनिमित्ता, अचिंत्यनिमित्ता ऐसे प्र-

कार कहे हैं। रत्नाकरकार कहता है, कि चिंखत्व और अचिंखत्व व-स्तु का धर्म नहीं है। एक पुरुष को अचिंख होता है, वह दूसरे वृद्धि-मान् पुरुष को चिंल हो जाता है; और कोई वस्तु सव के लिये अ-चिंत्य ही है; इस में प्रमाण नहीं; इसलिये चिंत्यनिमित्ता, अचिंत्यनि-

<sup>\*</sup> मेघमाला

मित्ता ये भेद न कहने चाहिये॥ काञ्य का लच्या एक मनुष्य के लिये नहीं है। हमारे मत इस विषय में चमत्कार तो कारण रहते कार्य नहीं यह है। तहां कार्य की अनुत्यित में निमित्त ठहराने से प्रत्युत उक्त चमरकार में हानि होती है। और जो प्राचीन विरोध परिहार के लिये यह यल करते हैं सो क्या है; क्योंकि इस शास्त्र में अतिश्योक्ति का बहुधा अंगीकार है। कारण से कार्योत्यित न होना यह भी चित्रहेतु का प्रकार है, सो विचित्र असंकार में अंतर्भृत है॥

## इति विशेषोक्ति प्रकरणम् ॥ =४॥

## ॥ वैधर्म्य ॥

वैधर्म्य अर्थात् विरुद्ध धर्म । प्राचीन वैधर्म्य नामक अलंकारां-तर मानते हैं । रज्ञाकरकार यह जच्चण उदाहरण दिखाता है—

# उद्दिष्टप्रतिपचतया निर्देशो वैधर्म्यम् ॥

अर्थ—उद्दिष्ट अर्थात् प्रथम कहे हुए की प्रतिपत्तता से निर्देश अर्थात् परचात् कथन वह वैधम्य अलंकार ॥ वृत्ति में लिखा है-पूर्व क- हे हुए अर्थ की अपेन्ना प्रतिभट रूप अर्थात्तों का पीछे से कथन वह वैधम्य अलंकार । यह ज्यतिरेक नहीं; क्योंकि यहां साधम्य का गंध भी नहीं है । और उपमाने।पमेय भाव की विवन्दा भी नहीं ॥ यथा:—

॥ चौपाई ॥ त्रिजगत पत मन सेव्य सदाई, निज पद दायक ताहि विहाई । कुछ यामाधिप कठिनसेव्य हठ, तुछ दानी सेवत रूप सो शठ ॥ ३ ॥

पथानाः---

#### ॥ मनहर ॥

कुमुदन हू के वन लागे कुमलावन कों,
पंकज विकासें लियें मोर रव सारे को।
अवली उल्कन की होत विन मोद अरु,
कोकन विलोके चहुं कोद मोद धारे को॥
सुधा को समुद्र शिश लहत जु अस्तता कों,
पावत प्रचंडरिम तहां उदे भारे को।
एक ही समें में हानि लाम प्रति प्राप्त होत,
अज्ञुत विपाक है अभाग भागवारे को॥ १॥

भोर रत्नाकरकार कहता है, कि इस अर्जकार में अर्जकारांतर संसर्ग से भी चारुता है ॥

यथाः--

#### ॥ संवैया ॥

धनु त्रारंभ सों कर लाल लसे, त्रिक्त है यह ताड़का ताड़नहारों। त्रबलों निहें त्रोष्ठ को दूध सुक्यों, तुमरों कर है धनु के किनवारों॥ सब चित्रन के कुल के चयकार रु, श्रोनन पे सित केसिह धारों। जुध जाचत रामहु सों भृगुनंदन, लिजत हो जिन नैंक विचारों॥ १॥

यहां रामचंद्र के धनुष विद्याभ्यास का आरंभ है, परशुराम सि-द्याभ्यास है, इत्यादि वैधर्म्य है। और बालावस्था और बृद्धावस्थावाले विरूप रामचंद्र और परशुराम की संघटना है, अर्थात् मिलना है; इस लिये विषम अलंकार का संसर्ग है। हमारे मत उन्मत्त के जैसे उदिष्ट कथन का प्रतिपची निर्देश कथन तो अचारु होने से अलंकार नहीं होता, िकसी शुक्ति से अलंकार होता है; सो वह वैधर्म्य में पर्यवसान पावे तहां तो व्यतिरेक ही होवेगा। हम ने भी प्राचीन मतानुसार व्यतिरेक प्रकरण में लिखा है, िक समान वस्तुओं के प्रथक् भाव में व्यतिरेक अलंकार होता है; परंतु यहां विचार किया गया तो ऐसे वैधर्म्य का भी व्यतिरेक में अंतर्भाव है; क्योंिक धोरी के माने हुए अभेद अलंकार के विपरित भाव में भेद अलंकार के होने की योग्यता है; और भेद और अतिरेक एक है। महाराजा भोज ने व्यतिरेक का नाम भेद भी आज़ा किया है; इसलिये "त्रिजगत पत" इति। यहां तो वैधर्म्य में पर्यवसान होने से व्यतिरेक अलंकार ही है। और "कुमुदन हू के वन " इति। यहां और "धनु आरंम तों" इति। यहां वैधर्म्य के परै अयथायोग्यता में पर्यवसान होने से विषम अलंकार हो। हा। स्वाकरकार ने "कुमुदन" इति। इस उवाहरण में वैधर्म्य आलंकार माना सो मूल है। और "धनु "इति। यहां वैधर्म्य अलंकार माना सो मूल है। और "धनु "इति। यहां वैधर्म्य अलंकार माना सो अलंकार माना के अलंकार सान कर विषम का संसर्ग माना सो अलंत मूल है; क्योंकि प्रधान को अलंकारता होती है।

# इति वैधर्म्य प्रकरणम् ॥ ८५ ॥

## ॥ व्यत्यास ॥

व्यत्यास शब्द का ऋर्थ है विपर्यय । प्राचीन व्यत्यास नामक अलंकारांतर मानते हैं । रत्नाकरकार यह बच्चण उदाहरण दिखाता है-

# दोषग्रणयोरन्यथात्वं व्यत्यासः॥

श्रर्थ-दोष और गुर्ख का अन्यशापन अर्थात् दोष का गुर्ख हो जाना, गुर्ख का दोप हो जाना व्यत्यास अर्जकार है ॥ यह काल और देश भेद से चार प्रकार का है ॥ फम से यथा:—

मंगल मरन विरहिनी जन को॥

् अन्य नायिका रूप देश में मरण अमंगल रूप दोष है। विर-हिणी नायिका रूप देश में मरण मंगल रूप गुण होजाता है॥

॥ दोहा ॥

योगिन में सम दृष्टि गुन, होत भूप में दोष ॥ योगी रूप देश में सम दृष्टिता गुख है। वह राजा रूप देश में दोष होजाता है॥

॥ चौपाई ॥

भूषन छमा अन्यदा जानहु, परिभव समय पराक्रम मानहु॥

पुरुष में अन्य समय में चमा भूषण है। अपमान समय में च-मा दृषण होजाती है॥

॥ दोहा ॥

विद्यानन को सबन वढ़, मांन कियो रूप मांन । सो भो शल्य जु तुम विना, हा विधि गति बलवांन ॥ १ ॥

सन्मान सुखकर होने से गुण रूप था, सो राजराजेश्वर मान-सिंघ के परलोक वास करने से उन का स्मृति दायक होकर दुःखकर होने से दोष हो गया है॥ हमारे मत गुण का दोष होजाना, और दोष का गुण होजाना यह तो अवस्थांतर प्राप्ति है; इसिंख यह परिणाम से भिन्न अलंकार नहीं॥

॥ इति ज्यत्यास प्रकरणम् ॥ ८६ ॥

## ॥ व्याजनिंदा ॥

यहां व्याजींनदा शब्द का अर्थ है कपट से निंदा। व्याजिंदा को कितनेक प्राचीन जुदा अर्जकार मानते हैं। चंद्रालोककार यह लच्च उदाहरण दिखाता है—

## निन्दाया निन्दया व्यक्तिव्यीजनिन्देति गीयते ।

अर्थ--- निन्दा से निन्दा का प्रकट होना व्याजनिन्दा कही जानी हे॥ यथा:--

## हे हर निंदा योग जिंह, काट्यों विधि सिर एक॥

यहां ब्रह्मा के एक ही शिर का छेदन करनेवाले महादेव की निंदा से विषम परिणामवाले जगत् की रचना करनेवाले ब्रह्मा की निंदा है। हमारे मत निंदा अंश मात्र में तो चमस्कार नहीं। और निंदा से निंदा की गम्यता व्यंग्य है, अलंकार नहीं। नामार्थ से व्याजिनेंदा का मिष अलंकार में; घोर जच्या से हेतु अलंकार में अंतर्भाव है। निंदा मात्र विशेष से भिन्न अलंकार नहीं हो सकता। और जो यहां ऐसी विवचा की जाय, कि धन्य की निंदा से धन्य की निंदा; तो चित्रहेतु हो कर विचित्र अर्लंकार में अंतर्भाव हो जायगा॥

# ॥ इति व्याजनिंदा प्रकरणम् ॥ =७ ॥

॥ व्याजस्तुति ॥

व्याजम्तृति को बहुनसे प्राचीन अलंकारान्तर मानते हैं। आ-पार्य दंदी का यह लक्तम् हं—

यदि निन्दन्निव स्तौति व्याजस्तुतिरसौ स्पृता॥ दापामामा गुणा एव लभन्ते हात्र सन्निधिम्॥ १॥

पार्थ — जो निंदा करता होने जसे स्तृति करें सो व्याजस्तृति रगरण की गई है। यहां दोष का आभास गुण ही है, इसलिये यहां अर्था। अर्थनार शास में दोष के आभाम सिन्निये अर्थात् प्रवेश को

#### ॥ दोहा ॥

जो तपसी हू राम नें, जीत्यो जग जसवंत । सो तुम राजा व्हें जित्यो, कैसे गरव करंत॥ १॥

यहां श्रवण मात्र से राजराजेश्वर की निंदा भासती है, परंतु वि-चार दशा में ईश्वर के अवतार परशुराम ने जगत् को जीता, जिस जगत् को तुम ने मनुष्य हो करके जीता है; इस स्तुति में पर्यवसान है॥ यथावाः—

#### ॥ सवैया ॥

सुख सोवनहार जु सेस की सेम की, सो वह श्याम की श्याम धरो है। निज नैंन मुरार निहारिये जू, यह ज्यों की त्यों चंद की चिन्ह परो है॥ निहं नैंक सची अलकांन तें आज लों, मेचक रंग की संग टरो है। जस रावरे नें जसवंत कही, कहा तीन हू लोक को स्वेत करो है॥ १॥

यहां श्रवण मात्र से राजराजेश्वर के जस की अतहुणता मूलक निंदा भासती है। विचार दशा में तो उक्त तीन ही पदार्थों में तहुणता की हानि कहने से तीन ही खोक में इतर समस्त पदार्थों में राजराजे-श्वर के जस की तहुणता हमारे से स्पष्ट की हुई विशेषोक्ति से दृढ होने से स्तुति में पर्यवसान है। ऐसा मत कहो, कि सूत्रकार वामन ने—

एकग्रणहानौ ग्रणसाम्यदार्खं विशेषोक्तिः॥

अर्थ—एक गुण की हानि में अन्य गुण साम्य की दृढता वि-शेषोिक ॥ यह लच्चण कहा है। सो लच्चण में तो एक गुण हानि का नियम है। यहां विष्णु, चंद्र चिन्ह और शची अलक, इन तीन स्थलों में तहुणता रूप गुण की हानि से शेष समस्त जगत् की तहुणता कही गई है; सो यहां विशेषोक्ति के लच्चण की संगति कैसे ? क्योंकि हमारे सिद्धांत में तो धोरी का नामार्थ ही बच्च है। सो विशेषोिक नाम का तो गये हुए से शेष का कथन ऐसा सामान्य अर्थ है, एक दो का नियम नहीं; और यहां तो वामन के बच्च णानुसार भी समाधान हो सकता है, कि पाताब बोक में एक विष्णु में ही, मर्ख बोक में एक चंद्र के चिन्ह में ही, और स्वर्ग बोक में एक श्वी की अबकों में ही तहुणता की हानि है। यहां वक्ता की विवचा तीनों बोकों में भिन्न भिन्न है। काव्यप्रकाश में यह बच्च है—

## व्याजस्तुतिर्मुखे निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा ॥

अर्थ- मुले अर्थात् श्रवस्य मात्र में निंदा का बोध, अथवा स्तुति का वोध, और रूढि अर्थात् पर्यवसान अन्यथा॥ अन्यथा तो यहां यह है, कि निंदा का पर्यवसान स्तुति में, और स्तुति का पर्यवसान निंदा में; इन दोनों में नामार्थ की संगति इस रीति से की है, कि "व्याजरूपा व्याजने वा स्तुतिः व्याजस्तुतिः "। व्याजरूपा स्तुतिः अर्थात् स्तुति तो व्याज है, वास्तव निंदा है। व्याज से स्तुति अर्थात् निंदा के व्याज से स्तुति । स्तुति मुख निंदा का यह स्तुति । स्तुति मुख निंदा का यह स्तुति ।

#### ॥ दोहा ॥

दूती पर उपकारिणी, को जग में सम तोर ॥
श्रात सुकुमार सरीर प्रति, सहे जु छत हित मोर ॥१॥
हमारे मत दंडी और काज्यप्रकाश इन दोनों के बच्चण उदाहरणों से निंदा और स्तुति का आभास सिद्ध होता है, सो तो आभास अंबंकार में अंतर्भृत है। सर्वस्वकार का यह बच्चण है—

# स्तुतिनिन्दाभ्यां निन्दास्तुत्योगम्यत्वे व्याजस्तुतिः॥

अर्थ- स्तुति निंदा से निन्दा स्तुति की गम्यता में व्याजस्तुति अलंकार ॥ अप्रस्तुतप्रशंसा से इस का यह भेद वताया है, कि स्तुति निंदा रूप विचित्रित्त विशेष के सन्नाव से अप्रस्तुतप्रशंसा से भेद है। र- लाकरकार आदि इन के अनुगामी हैं। रसगंगाधरकार कहता है, कि यह व्याजस्तुति जिस वस्तु की स्तुति निंदा का प्रथम प्रारंभ होवे उस वस्तु की ही निंदा स्तुति का पर्यवसान होवे तव होती है। भिन्न अधि-

करण में नहीं होती। यह प्राचीन अलंकार शास्त्रकारों का सिद्धांत है। इस कथन का अभिप्राय यह है, कि एक अधिकरण में स्तृति निंदा होवे तव वह अधिकरण प्रस्तुत ही है, इसलिये अप्रस्तुतश्रंसा नहीं । भिन्न अधिकरण में होवे तव एक प्रस्तुत दूसरा अप्रस्तुत हो सकता है। हमारे मत इस विषय में प्राचीनों की मूल है। अर्थांतर की गम्यता तो ट्यंग्यार्थ है, अलंकार नहीं। प्राचीनों ने अप्रस्तुतप्रशंसा का साचात् स्वरूप नहीं समस्तां, इसलिये यहां अप्रस्तुतप्रशंसा से टलाने का यह किया है। और जो अप्रस्तुतप्रशंसा का स्वरूप अर्थांतर की गम्यता मान लिया जावे तो भी यह स्तुति निंदा रूपविच्छिति विशेष किंवित् विलच्चता अलंकारांतर की साधक नहीं। एक अधिकरण में भी स्तुति प्रस्तुत होवे तव निंदा अप्रस्तुत हो है। अधिकरण की भिन्नता से भी अलंकारांतर नहीं हो सकता। और यहां वाच्यार्थ रूप स्तुति निंदा ट्यंग्यार्थ रूप निंदा स्तुति की शोभाकर नहीं है, इसलिये इन को अलंकार पदवी की प्राप्ति नहीं। अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार तो ऐसा है—

#### ॥ दोहा ॥

माळी ग्रीखम माय, पोख घर्णे द्रुम पाळियो ॥ जिणरो गुण किम जाय, अत घण वूठां हीं अजा ॥ १॥ इति पितामह कविराज वांकीदासस्य ॥

यह दोहा ठिकाने रायपुर के ठाकुर ऊदावत राठोड़ अर्जुनिसंह का है। सुभट प्रति किव की उक्ति में यह वाच्यार्थ मात्र असमंजस होने से यह प्रतीत होता है, कि उक्त किव का प्रथम आपित काल में उक्त सुभट ने भली भांति भरण पोषण किया था, सो पश्चात् राजरा-जेश्वर मानिसंह के संतुष्टमान होने पर उक्त सुभट के पूर्वोपकार प्रसंग में उक्त किव ने यह माली और द्वम की अपस्तुत कथा कही है, सो वाच्यार्थ की शोभाकर होने से अलंकार है। और यहां वाच्यार्थ में ही विश्राम करें तो घन से तादृश् माली के उपकार का आधिक्य होने से अधिक अलंकार है। चंद्रालोककार—

उक्तिर्व्याजस्तुतिर्निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः ।

अर्थ-निंदा स्तृति करके स्तृति निंदा की उक्ति सो ज्याजस्तृति॥ ऐसा ज्याजस्तृति का खच्य कहता हुआ ज्याजस्तृति के पांच प्रकार मा-नता है। उसी की निंदा से उसी की स्तृति १ उसी की स्तृति से उसी की निंदा २ अन्य की निंदा से अन्य की स्तृति ३ अन्य की स्तृति से अन्य की निंदा ४ अन्य की स्तृति से अन्य की स्तृति । ५ । कम से यथा:—

॥ दोहा ॥

"जो तपसी हू राम नें "। इति ॥ यहां उसी राजराजेश्वर की निंदा से उसी राजराजेश्वर की स्तुति है॥

॥ दोहा ॥

"दूती पर उपकारिगी"। इति ॥ यहां उसी दूती की स्तुति से उसी दूती की निंदा है ॥

॥ चौपाई ॥

को तुम ? हों कासीद राम की, कहाँ वानर हनुमान नाम की ?॥ पीट्यो किपन जित्यो इँद्रजित हू, यातें भाज गयों वह कित हू॥ १॥

यहां अंगद कृत हनुमान की निंदा से इतर वानरों की स्तुति है ॥

॥ दोहा ॥

मृग अरन्य के धन्य हैं, श्रीरन के न अधीन। यहां मृगों की स्तुति से पराधीन पुरुष की निंदा है॥

॥ दोहा ॥

शुक शिशु कीन्हों कवन तप, तेरे अधर समांन। दंशत है नित विंव फल, सुनरी सस्ती सुजांन॥ १॥ यहां शुक शिशु की स्तुति से सुंदरी अधर की स्तुति है। हमारे मत सर्वस्वकारादि के जचण उदाहरणानुसार तो हेतु अर्जकार है। और स्तुति से निंदा इत्यादि में पर्यवसान करें तो हेतु के प्रकार चित्रहेतु हैं। और नामार्थानुसार पर्यवसान करें तो मिष अर्जकार है। व्याजस्तु-ति जुदा अर्जकार नहीं॥

# इति व्याजस्तुति प्रकरणम् ॥ ८८ ॥

## ॥ व्याजोक्ति ॥

व्याजोक्ति शब्द का अर्थ है व्याज रूप उक्ति । प्राचीन व्याजोक्ति को अर्जकारांतर मानते हैं । काव्यप्रकाश में यह जन्न स्ट्री

## व्याजोक्तिश्लुद्मनोद्भिन्नवस्तुरूपनिगृहनम् ॥

अर्थ-उद्मिल अर्थात् प्रकट भयी हुई वस्तु के रूप का छल से छु-पाना वह ज्याजोक्ति ॥ यथा--

#### ॥ दोहा ॥

गिरिजा पाणियह समय, कंप पुलक भे आंन। श्रहो हिमाचल शीतता, कह्यो सु जय हर वांन॥ १॥ सर्वस्व का यह बच्च है—

### उद्मिन्नवस्तुनिगृहनं न्याजोक्तिः ॥

अर्थ-प्रकट भयी हुई वस्तु का छुपाना वह व्याजोकि ॥ प्रकट भयी हुई यह विशेषण लगाने में इन का यह तात्पर्य है, िक छुपी हुई वस्तु का छुपाना तो अनावश्यक है; प्रकट हुई का ही छुपाना आवश्यक होता है। रत्नाकरकारादि के भी ऐसे ही बच्चण उदाहरण हैं ॥ हमारे मत छुज से गोपन, उकि से गोपन, प्रकट होने की आशंका से गोपन, प्रकट भये हुए का गोपन यह किंचिदिबच्चणता अपन्हुति से जुदा अंखंकार होने की साथक नहीं। ये तो अपन्हुति के उदाहरणांतर हैं।

और ये प्राचीन अपन्हुति का और व्याजोक्ति का यह भेद वताते हैं, कि अपन्हुति में तो साम्य है, और वह साम्य प्रकृत के उत्कर्ष के लिये है। और व्याजोक्ति में प्रकृत वस्तु का अप्रकृत वस्तु से गोपन किया जाता है। "गिरिजा पाणीप्रह" इति। यहां पुलकादि सात्विक भाव से प्रकट भये हुए राति भाव को हिमाचल संबंधी शीतलता कारणांतर कह करके छुपाया है। सो हमारे मत यह समाधान भी समीचीन नहीं; क्योंकि—

॥ सवैया ॥
नांहिं यहें नम मंडल मंडित,
सोहत अंबुनिधी अति कायक ।
नांहिं यहें उड टंद विराजत,
फेनन बिंदु फबें सुख दायक ॥
नांहिं यहें शिश बिंब लसे सुनि,
कुंडलाकार फनीन को नायक ।
नांहिं कलंक को श्रंक यहें सुख,
सोवें मुरार मुरार सहायक ॥ ९ ॥

इत्यादि उदाहरखों में साम्य में विवचा होवे तहां तो रूपकादि अलंकार होवेंगे। श्रोर श्रपन्हव में विवचा होवे तब अपन्हृति अलंकार होवेगा॥

॥ इति व्याजोक्ति प्रकरणम् ॥ ८९॥

## ॥ व्याप्ति ॥

व्यापि शब्द व्यापन अर्थ में है। प्राचीन व्याप्ति को अलंकारांतर मानते हैं। रलाकरकार ऐसा लच्च उदाहरण दिखाता है---सर्वथा संभवासंभवी व्याप्तिः॥ झर्थ-सर्वथा अर्थात् विरुद्ध पच द्वय में भी व्याप्ति सो व्याप्ति अलंकार॥ वह दो प्रकार का है। संभव में और असंभव में ॥ कम से यथाः−

#### ॥ दोहा ॥

मित्र भर्तो नह रिपु भर्तो, खल जन यह जिय जांन ॥
दुखदाई दोनों दशा, चाटत काटत स्वांन ॥ १ ॥
यहां दोनों पत्तों में वर्जनीयता का संभव अर्थात् विधान है ॥
असंभव का ऐसा उदाहरण है—

#### ॥ दोहा ॥

देखें वनें न देखबो, अनदेखें अकुलांहिं॥ इन दुखियां अखियांन कों, सुख सिरज्यो ही नांहिं॥ १॥ इति विहारी सतश्लाम्॥

यहां मध्या नायिका के नेत्रों को पति के समागम असमागम दोनों पत्तों में सुख का असंभव अर्थात् निषेध है। हमारे मत यह तो हमारे से स्पष्ट किया हुआ तुल्ययोगिता अर्लकार है; अर्लकारांतर होने को योग्य नहीं॥

# ॥ इति व्याप्ति प्रकरणम् ॥ ६० ॥

## ॥ च्यासंग ॥

यहां ज्यासंग शब्द का अर्थ है विचेष । कहा है चिंतामिणकोप-कार ने " ज्यासङ्गः विचेषे " । प्राचीनों ने ज्यासंग नामक अलंकारांतर माना है । रलाकरकार यह लच्चण उदाहरण दिखाता हे—

अनुभवस्मृत्यादेरन्यासङ्गात्प्रत्यूहो व्यासङ्गः ॥ अर्थ- अनुभव और स्मृत्यादिकों का अन्य के आसंग से अर्थान् प्रसंग से प्रत्यृह अर्थात् विष्न वह व्यासंग अलंकार ॥ वृत्ति में लिखा है, कि आरंभ होनेवाले अथवा आरंभ भये हुए अनुभव का और स्मृति का; आदि शब्द से कियांतर का, दूसरे आसंग से अर्थात् प्रसंग से विष्न वह व्यासंग अलंकार ॥

क्रम से यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

सर न्हावत आये जु हिर, क्यों पट फट पहिराय ॥
पूरे नयन पराग सों, कर तें कमल कँपाय ॥ १ ॥
यहां कृष्ण को गोपियों के वस्त्र हीन शरीर के होनेवाले अनुभव
का कमल पराग प्रसंग से विश्व है ॥

#### ॥ दोहा ॥

श्रालिंगिय श्रित विनय सों, त्रिया प्रात पिय श्राय ॥ लखे सुरत चिन्हन दिये, श्रानँद भरिंह भुलाय ॥ १ ॥ यहां सुरत चिन्ह के भये हुए श्रनुभव का श्राक्षिंगन प्रसंग से विम्र है ॥

#### ॥ दोहा ॥

मुगी हगन लिख तिय हगन, पिक धुनि सुनि तिय बांन ॥ स्मृति की विस्मृति करत हैं, त्यागी वन वसवांन ॥ १ ॥ यहां तिय हुगादिकों के स्मृति संस्कार का मृगी हुगादि सहुश

थनुभव में विम्न है।।

#### ॥ दोहा ॥

नज शिवा संगीत कोड, कोड तज के ग्रह कांम ॥
निगयत तप जसवंत को, श्रागमन सु पुर वांम ॥ १ ॥
गहां धारंभ की हुई मंगीतादि कियाशों का राजराजेश्वर के
धारंभक की तुई मं विस है। स्वाकरकार ने कहा है, कि जहां तक
भार का उटम न होने श्रथम भाव का उदय हो चुका होने वह भा-

वोदय नहीं; किंतु भाव का उदय समय अर्थात् उदय होता हुआ भाव भावोदय है। वैसे ही शांत नहीं भया हुआ भाव, अथवा शांत भया हुआ भाव भावशांति नहीं; किंतु भाव की निवृत्ति अवस्था अर्थात् शांत होता हुआ भाव भावशांति नहीं; किंतु भाव की निवृत्ति अवस्था अर्थात् शांत होता हुआ भाव भावशांति है। इसिबये " मृगी दृगन " इति। यहां निवृत्त भयी हुई स्मृति विवित्तत है। सो भावशांति नहीं; किंतु अलंकार है। हमारे मत यह विषय आत्त्रेप अलंकार में अंतर्भृत होने के योग्य है। किसी काम में विश्वेप करना अथवा किसी काम को रोकना तो उस काम का निवेध करना ही है। महाराजा भोज ने रोध आलंकार को आत्रेप अलंकार में अंतर्भृत किया है। आज्ञा की है आत्रेप के लग्न्य में—

### रोधो नाचेपतः पृथक् ॥

अर्थ--रोध अलंकार आचेप अलंकार से जुदा नहीं। और महा-राजा ने रोध का यह उदाहरख दिखाया है--

#### ॥ दोहा ॥

मिली जु पनघट वाट में, ले रीतो घट बाल ॥

यहां अपश्कुन द्वारा त्रिय गमन का रोकना है। "सर न्हावत" इति। "आर्किंगिय" इति। यहां मिष की संकीर्णता है। "मृगी दृगन" इति। यहां प्रतिमा की संकीर्णता है। "तज शिक्षा संगीत " इति। यहां संगीत आदि से राजराजेश्वर के दर्शन में आनंद का आधिक्य होने से अधिक की संकीर्णता है॥

इति व्यासंग प्रकरणम् ॥ ६१ ॥

## ॥ संदेहाभास ॥

संदेह के आभासको प्राचीनों ने अलंकारांतर माना है। रलाक-रकार यह सच्चण तदाहरण दिखाता है— संदिह्यमानयोरेकत्र तात्पर्येच्छा संदेहाभासः ॥ श्रथ-संदेह की हुई वस्तुओं में से एकत्र तात्पर्य इच्छा में सं-देहाभास अलंकार है ॥ यथाः--

॥ दोहा ॥

सत्य प्रकाश हु आप यह, तज पखपात प्रसंग ।
रत्नी स्तन सेवा योग्य है, अथवा गिरिवर शृंग ॥ १॥
यह विरक्त की उक्ति होवे तो उस का गिरि सेवन करने ही में
निश्चय है; कामी की उक्ति होवे तो उस का कुच सेवन करने ही में
निश्चय है; इसिंखये संदेह नहीं; परंतु संदेह वाचक शब्द रहने से संदेह भासता है। ऐसे प्रश्न का प्रयोजन तो दूसरे पच्च को खाग करके
अपने पच्च का विशेष प्रतिपादन है। हमारे मत यह आभास असंकार
में अंतर्भृत है॥

इति संदेहाभास प्रकरणम् ॥ ६२ ॥

## ॥ सजातीय व्यतिरेक ॥

सजातीय व्यतिरेक को प्राचीन अलंकारांतर मानते हैं। रलाक-रकार यह जच्चण उदाहरण दिखाता है---

सजातीयस्यातद्धर्मत्वे च व्यतिरेकः ॥

श्चर्य-सजातीय की अतद्धर्मता में च श्चर्थात् दूसरा व्यति-रेक ॥ अतद्धर्मता अर्थात् उस के धर्म का न होना । श्चीर उस के वि-जातीय धर्म का होना ॥

कम से यथाः---

॥ दोहा ॥

नहीं पंक सों जन्म जिंह, नहीं जड़न को संग।

थलज कमल यह रिसक मन, उपजावत जु अनंग ॥ १॥ थलज कमल तो गुलाब का दृच है। थलज कमल जलज कमल दोनों कमल होने से सजातीय हैं। थलज कमल में पंक से जन्मना आ-दि जलज कमल का धर्म नहीं है॥

॥ दोहा ॥

शंख श्रसंस्या सिंधु में, हैं व्हेंहैं गे होय । पांचजन्य ही धन्य है, लगत हरी मुख सोय ॥ १ ॥

शंख सब सजातीय हैं, पांचजन्य में विष्णु के मुख खगना इ-तर शंखों से विजातीय धर्म है। रत्नाकरकार कहता है, कि पूर्व कहे हुए व्यतिरेक में इस का अंतर्भाव नहीं; क्योंकि पूर्व कहा हुआ व्यतिरेक उपमेय उपमान भाव में होता है। यह सजातीय होने से यहां उप-मेय उपमान भाव नहीं। उपमेयोपमान भाव तो विजातीयों में होता है। सो हमारे मत व्यतिरेक का स्वरूप तो प्रथक् भाव है। उपमेयोपमा-न भाव का होना न होना मात्र किंचित् विलच्खाता प्रकारांतर की साधक है; न कि अलंकारांतर की साधक॥

इति सजातीय व्यतिरेक प्रकरणम् ॥ ६३ ॥

#### ॥ समता ॥

समता को प्राचीन जुदा अलंकार मानते हैं। रलाकरकार यह जच्या उदाहरण दिखाता है—

दोषगुणयोस्तदन्याभ्यां समाधानं समता ॥

अर्थ — दोष और गुणों का अन्य गुण दोषों करके जो समा-धान सो समता अर्बकार ॥ अन्यप्रकार भये हुए का पीछा वैसा कर-देने से यहां समता नाम की संगति है ॥ यथाः—

#### II दोहा ॥

होम धूम सों दिग वदन, करे मिलन जसवंत । बहुरि जु अपनी कीर्ति सों, चालन किये अतंत ॥ ९ ॥ यहां मिलनता दोष का कीर्ति गुण से समाधान किया गया है॥ यथावाः--

#### ॥ दोहा ॥

कर वसंत दीरघ दिवस, लयो प्रवासिन पाप। कम कोकन को शोक कर, मेटचो पातक आप॥ १॥ वसंत ऋतु में दिवस वह जाते हैं। रात्रि घट जाती है। यह प्रवासियों का विरह अधिक करण रूप दोष का कोक विरह कम करने रूप गुण से समाधान है॥

यथावाः---

#### ॥ चौपाई ॥

जल कीड़ा डूबे पद तिय के, भयो अनंद कमल गन हिय के। जब देख्यो आनन अबि आयो, क्रिन में वह आनंद विलायो॥ १॥

यहां निज सदृश चरग्र डूव जाने से उन के अदृष्ट होने का कमलों के आनंद रूप गुण का निज सदृश मुख दर्शन दोष से समा-धान है॥

यथाचाः—

॥ चौपाई॥
आए भीर भवन गिरधारी,
पर पायन प्रसन्न किय प्यारी॥
इतने अन तिय नाम निकरिगो,
सिद्ध कस्बो साधन जु विगरिगो॥ १॥

यहां प्रिया प्रसादन रूप गुण का गोत्रस्त्रजन रूप दोष से समाधान है। अविंत्य में एक वस्तु से दो विरुद्ध कार्य की उत्पत्ति होना है; सो यहां भी है, परंतु यहां दोष गुण करके गुण दोष का समाधान रूप विज्ञचणता है। हमारे मत ऐसे समाधान से भी पीछा वैसा करना अथवा पीछा वैसा होना है; सो तो पूर्वरूप का ही विषय है। "होम धूम सों" इति। यहां समाधान से दिशाओं का पीछा वैसा करना है। और "कर वसंत" इति। यहां समाधान से आप का पीछा वैसा निष्णाय होना है। और गुण दोष रूप विशेष भी अलंकारांतर का साधन नहीं।

इति समता प्रकरणम् ॥ ६४ ॥

# ॥ समाधि ॥

यहां सम् उपसर्ग का अर्थ है सम्यक्। आधि शब्द का अर्थ है बै-ठाना। कहा है चिंतामिशिकोषकार ने " आधिः अधिष्ठाने। अधिष्ठानं अध्यासने"। आधि शब्द का अर्थ है अधिष्ठान। और अधिष्ठान शब्द का अर्थ है अध्यासन अर्थात् बैठाना। अन्य के धर्म को भले प्रकार अन्यत्र बिठाने में समाधि शब्द की रूढी मानकर वेदव्यास भगवान् समाधि नामक अर्लकारांतर मानते हुए यह लच्च आज्ञा करते हैं—

> श्रन्यधर्मस्ततोन्यत्र लोकसीमानुरोधिना ॥ सम्यगाधीयते यत्र स समाधिरिह स्मृतः ॥ १ ॥

अर्थ — जहां अन्य का धर्म बोक सीमा अनुसार उस से अ-न्यत्र भन्ने प्रकार से स्थापित किया जाने वह इस शास्त्र में समाधि अनंकार स्मरण किया गया है॥ महाराजा भोज यह जन्मण उदाहरण आज्ञा करते हैं—

समाधिरन्यधर्माणामन्यत्रारोपणं विदुः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> अन्य स्त्री नाम प्रहेण,

अर्थ--- अन्य के धर्मों के अन्यत्र आरोप करने को समाधि अ-लंकार कहते हैं ॥

यथा:-

#### ॥ दोहा ॥

कैटम कों मास्त्रो प्रथम, के धुर मास्त्री कंस ॥ तुम नें नृप जसवंत जू, हंस वंस त्रवतंस॥ १ ॥

यहां राजराजेश्वर में विष्णु के धर्म का आरोप है। हमारे मत इस लज्ज्य का तो पर्याय में अंतर्भाव हो जायगा। और इस उदाहरण में अभेद श्रलंकार है। अन्य के धर्म के अन्यत्र आरोप स्थल में जयदेव किव ने तो लिलतोपमा नामक उपमा का प्रकार माना है। वह उदाह-रण निदर्शना प्रकरण में लिल आये हैं। उक्त समाधि पर्याय, अभेद और उपमा से जुदा अलंकार होने को योग्य नहीं॥

### इति समाधि प्रकरणम् ॥६५ ॥

## ॥ समाहित ॥

यहां सम् उपसर्ग का अर्थ है सम्यक् । आहित शब्द का अर्थ है उपाजन किया हुआ । कहा है चिंतामिष्कोपकार ने " आहितः संपा-दिनं"। समाहिन इस शब्द समुदाय का अर्थ है भन्ने प्रकार से उपाजन किया हुआ। प्राचीन समाहित नामक अनेकारांतर मानते हैं। सृत्रकार पामन यह लक्षण उदाहरण दिखाता है--

## यत्सादृश्यं तत्संपत्तिः समाहितम् ॥

व्यर्थ—जिम बस्नु का सादृश्य बहुण किया जावे उस वस्तु की संयीन व्यर्थान प्राप्ति वह समाहित अलंकार ॥ कहा है चिनामणिकोपकार न " मंत्रीनः इष्प्राम्ते ॥

॥ सबैया ॥

वादर नीर तें आई सु पञ्चव, अश्रुन सों घोताघर वेसी। है पुष्पोद्गम काल विहीन जु, अंगन शून्य विभूषन जेसी॥ भोंरन के रव वर्जित राजत, कोप तें मोंन घरें मुख तैसी। वेलि लग्यो इतने वह उर्वशी, आय मिली सु करी विधि ऐसी॥१॥

वामन ने यह उदाहरण विक्रमोर्वशी नाटक का दिया है। वहां यह प्रसंग है, कि उर्वशी कुपित होकर चली गई, उस के वियोग में राजा पुरुरवा तादृश उर्वशी का सादृश्य वल्ली में देख कर आर्तिगन करने लगा, इतने में उर्वशी आ मिली। हमारे मत सदृश वस्तु से वि-नोद करते साचात् वस्तु का अकस्मात् मिल जाना भी प्रहर्षण आर्त्त-कार है। प्रहर्षण के प्राचीनोक्त तीन ही प्रकार नहीं; किंतु प्रहर्षण अनेक प्रकार से होता है। यह हम ने प्रहर्षण प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है।

#### इति समाहित प्रकरणम् ॥ ६६ ॥ ──०००क•०००

#### ॥ सामान्य ॥

समान के भाव को सामान्य कहते हैं। समान अर्थात् तुल्य। यहां समान होने से विशेष का ज्ञान न होने में सामान्य शब्द की रूढि है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकारादिक बहुतसे प्राचीनों ने सामान्य को मीलित से जुदा अर्जकार माना है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह लच्च है—

प्रस्तुतस्य यदन्येन ग्रुणसाम्यविवत्तया ॥

### ऐकात्म्यं बध्यते योगात्तत्सामान्यमिति स्मृतम् ॥ १ ॥

्रवर्थ-जो प्रस्तुत का अप्रस्तुत के साथ गुण साम्य विवन्ना क-रके योगात् अर्थात् संबंध से एकात्मता का निबंधन किया जावे वह सामान्य स्मरण किया गया ॥ चंद्राबोक का यह बच्चण है-

सामान्यं यदि सादृश्यादिशेषो नोपलच्यते॥

अर्थ— जो सादृश्य से विशेष न जला जावे वह सामान्य अ-

लंकार ॥ यथाः--

#### ॥ मनहर ॥

चोस गनगौरन के गीर के उल्लाहन में, लाई उदेपुर में वधाई ठौर ठौर है। देखो भीम रांना यो तमासो ताकवे के लिये, माची त्रासमांन में विमांनन की फौर है॥ कहै पदमाकर त्यों घोके मा उमा के गज, गोंनिन की गोद में गजानन की दौर है। पार पार हेला महा मेला में महेश पूळे, गौरन में कौनसी हमारी गनगौर है॥ १॥

यथावाः--

॥ दोहा ॥

घेखो शत प्रतिबिंब सों, रत्न हरम्य मभार । लख्यो नहीं लंकेश कों, बालितनय यह वार ॥ १ ॥

पूर्व उदाहरण में प्रतिमा रूप पार्वतियों के और साचात् पार्वती के समान भाव का वर्णन है। उत्तर उदाहरण में प्रतिविंव रूप लंकेश्वरों के श्रीर विंव रूप लंकेश्वर के समान भाव का वर्णन है। प्रतिमा भ्रीर प्रतिविंव तिना समान वस्तुओं के समान भाव का यह उदारण है-

॥ दोहा ॥ पदमाकर प्रविसी तिया लस्यो परत मुखनांहिं॥ प्रकाशकारादिकों का यह सिद्धांत है, कि समानता से एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आच्छादन हो जाने से उस वस्तु का ज्ञान ही न-हीं होने यह तो मीजित अजंकार का स्वरूप है। और जुदी जुदी वस्तु रहते समानता से अमुक कीन ? अमुक कीन ? ऐसा ज्ञान न होने यह सामान्य अजंकार का स्वरूप है। रखाकरकार कहता है, कि सामान्य मीजित अजंकार से जुदा नहीं। और यह कारिका जिखता है—

## भेदेनानुपलम्भस्य बलवहुणसंगतिः।

सामान्ये मीलिते तुल्यो हेतुस्तेन न भिन्नता॥१॥ अर्थ-भेद करके न जानने का हेतु बखवान् गुणवाले की संगति है; सो तो सामान्य और मीलित में तुल्य है, इसिलिये इन में भिन्नता नहीं। इत्ति में रखाकरकार खिखता है-वस्स्वंतर का आच्छादन होने से सामान्य भी मीलित का भेद होने को योग्य है। तात्पर्य यह है, कि मीलित में तो वस्तु का आच्छादन है; सामान्य में वस्तु की अन्यता का आच्छादन है; इसिलिये भिन्न नहीं। सो हमारी संमित भी रखाकरकार के साथ है। चीर नीर न्याय से वस्तुओं का मिलना भी मिल जाना कहा जाता है। और रख राशि में सजातीय रख डाला जावे उस का भिन्न ज्ञान न होवे तब भी मिल जाना कहा जाता है। यह तो मिल जाने का प्रकारांतर ही है, इसिलिये सामान्य मिलित में अं-तर्भृत है॥

इति सामान्य प्रकरणम् ॥ ९७ ॥

#### ॥ साम्य ॥

साम्य का ऋर्थ है समता। प्राचीन साम्य नामक श्रलंकारांतर मानते हैं। महाराजा भोज यह बच्च श्राज्ञा करते हें—
द्वयोर्यत्रोक्तिचातुर्यादौपम्यार्थोनगम्यते।

### उपमारूपकान्यत्वे साम्यमित्यामनन्ति तत्। १।

अर्थ-जहां दोनों की उक्ति की चतुराई से उपमा रूपक से अन्य हो करके औपम्यार्थ जाना जांचे उस को साम्य ऐसा कहते हैं॥ यथाः—

#### ॥ दोहा ॥

बैठें बैठत थितहिं थित, चार्ले तब चालंत ॥ छाया इव ऋषि धेनु सह, रह दिलीप चारंत ॥ १ ॥

साम्य अलंकार को उपमा से जुदा मानने में महाराजा का यह अभिप्राय है, कि उन्हों ने उपमा का बच्चख ऐसा आज्ञा किया है--

## प्रसिद्धेरत्तरोधेन यः परस्परमर्थयोः।

भूयोऽवयवसामान्ययोगः सेहोपमा मता ॥ १ ॥

अर्थ-जो परस्पर दो अर्थों का प्रसिद्धि के अनुसार बहुतसे अ-वयव रूप सामान्य योग अर्थात् समतावह यहां अर्थात् असंकार शास्त्र में उपमा इष्ट है ॥ महाराजा ने उपमा का यह उदाहरसा दिया है—

॥ चौपाई ॥

इंदु सदृश सुन्दर मुख तेरो, विस किसलय कोमल कर हेरो ॥ सोमत जघन स्थली सु बाला, शैल शिला के सम जु विशाला ॥ १ ॥

यहां मुखादिकों के चन्द्रादि उपमान प्रसिद्ध हैं। मुख और चंद्र इन दो अयों के परस्पर सुंदरता, आकृति, वर्ष आदि अनेक अवयवों करके समता है। कर और किसखय इन दो अयों के परस्पर कोमखता, अरुणता इत्यादि अनेक अवयवों करके समता है। जघन और शिखा इन दो अयों के परस्पर आकृति, सचिक्कणता, सफाई इत्यादिं अनेक अवयवों करके समता है। जये अति अति अति अवविद्या करके समता है। और "वैठें वैठत थिति थित" इति। यहां गों की हाया के साथ दिखीप राजा की उपमा खोक असिद्ध नहीं है।

भ्रोर यहां किया रूप समान धर्म एक अवयव है। महाराजा के अनु-सार हम फिर उदाहरख देते हैं—

॥ मनहर ॥

विष्णु से विलोकियतु केते वसुमती नाथ,
रहे लक्षमी सों रत रात दिन त्राज है।
भनत मुरार के विरंच से प्रपंच लीन,
केते गन ईश प्रिय मोजन समाज है॥
केते कालिका से सदा मदिरा मदोनमत्त,
केते रिव धारे कर त्राकर्षण काज है।
त्राज जसवंत जग सकल निवाजवे कों।
राजन में शिव से विराजमांन राज है॥ १॥

यहां उदारता में शिवजी की उपमा प्रसिद्ध है; क्योंकि बहुत क-वियों ने कही है; परंतु आहारासक्त होने में गणेश की उपमा आदि वैसी प्रसिद्ध नहीं है। और इन उपमाओं में आहारासकता आदि धर्म रूप एक एक ही अवयव का साम्य है, इस रीति से उपमा से इस की अन्यता है। महाराजा भोज ने उपमानोत्कर्ष नामक साम्य के प्रकार का यह उदाहरण दिया है—

#### ॥ दोहा ॥

श्रमंबाह्य गर्व जु करत, कत लोचन जुग नार । ऐसे सर सर प्रति बहुत, नीलोत्पल सु निहार ॥ ९ ॥

यहां उपमेय नायिका में लोचन दो ही हैं; उपमान सरोवर में नीलोत्पल बहुत हैं; यह उपमान का उत्कर्ष है। लोक में नेत्रों को नी-लोत्पल की उपमा प्रसिद्ध है; परंतु नीलोत्पल को नेत्रों की उपमा लोक प्रसिद्ध नहीं; यह किन की नियोक्ति है। सो हमारे मत उपमा की नियान कल्पना करने से और वर्णीदि धर्म रूप एक अवयव की समानता से उपमा चमत्कार में विलच्चणता न होने से उक्त साम्य अलंकारांतर होने के योग्य नहीं। और महाराजा ने साम्य अलंकार के कई एक भेट कहे हैं, सो उन के उदाहरखों में कहीं विपरीतोपमा और कहीं व्यति-रेक आदि हैं। सो अंथ विस्तार भय से नहीं दिखाये गये हैं। रुद्रट ने साम्य अलंकार दो प्रकार का कहा है। प्रथम प्रकार का यह लच्च ख उदाहरख हैं—

त्रर्थिकयया यस्मिन्तुपमानस्येति साम्यमुपमेयम्। तत्सामान्यग्रणादिककारणया तद्भवेत्साम्यम्॥१॥

अर्थ-जहां गुणादि समान धर्म कारण से प्राप्त हुई जो अर्थ-क्रिया अर्थात् कार्यकारिता उस से उपमान की समता होने से उपमेय होवे तहां साम्य अर्जकार होवेगा ॥ यथाः--

#### ॥ दोहा ॥

दिश पूरव देखत कहा, ऋभिसर मिल पिय जाय।
शशि के सब कारज करत, तुव ऋानन सद्भाय॥ १॥
यहां कांति रूप समान गुण कारण से प्राप्त हुई जो प्रकाशं
रूप कार्यकारिता उस से शशी उपमान की समता होने से आनन
शशि का उपमेय हुआ है। हमारे मत यह विषय अतिमा अलंकार से
जुदा नहीं। कहट ने साम्य के दूसरे प्रकार का यह खच्या उदाहरण कहा है—

सर्वाकारं यस्मिन्तुभयोरभिधातुमन्यथा साम्यम् । उपमेयोत्कर्षकरं कुर्वीत विशेषमन्यत्तत् ॥ १ ॥

अर्थ--जहां दोनों का अन्यथा अर्थात् अन्य प्रकार से सर्वात्म साम्य कहने के लिये उपमेय का उत्कर्ष करनेवाला विशेष कहें वह इसरा साम्य ॥ यथा:--

#### ॥ दोहा ॥

म्ग श्रंक जु सहज रु सदा, धारत इंदु निहार ॥ मृगमद श्राहार्य रु कदा, धरत सु तुव मुख नार ॥ १ ॥ यहां उपमान इंदु में मृग रूप अंक सहजन्मा और सर्वदा है। उपमेय मुख में मृगमद पत्ररचना आहार्य अर्थात् आरोपित और कर्वाचित् है। यह उपमेय का विशेष कहने से नयनानंदकरत्वादि उपमेय का अन्यथा सर्वात्म साम्य सिद्ध किया गया है। हमारे मत इस विषय में व्यतिरेक अथवा हमारे से स्पष्ट किया हुआ विशेषोक्ति अलंकार है। इसलिये रुद्रटोक्त साम्य भी जुदा अलंकार नहीं॥

### इति साम्य प्रकरणम् ॥ ६८ ॥

# ॥ श्रंतर्भूत ऋलंकारों की गणना ॥

अंग १ अचिन्ल २ अतिशय ३ अत्युक्ति ४ अनङ्ग ५ अनध्यव-साय ६ श्रनन्वयं ७ श्रनादर ⊏ श्रनुकृत ६ श्रनुकृति १० श्रनुगुण ११ अप्रत्यनीक १२ अभीष्ट १३ अभ्यास १४ अर्थान्तरन्यास १५ अवरोह १६ अशक्य १७ असंगति १८ असंभव १६ असम २० अहेत २१ आ-दर २२ आपित्ति २३ आवृत्तिदीपक २४ आशी २५ उद्भेद २६ उद्रेक २७ उन्मीबित २८ उपमेयोपमा २९ उभयन्यास ३० उल्लास ३१ कल्पितोप-मा ३२ कारकदीपक ३३ कारणमाला ३४ कार्व्यालंग ३४ कियातिपत्ति ३६ गृढ ३७ गृढोक्ति ३८ छेकोक्ति ३६ तत्सदृशादर ४० तम्र ४१ तात्पर्य ४२ तिरस्कार ४३ तुल्य ४४ निश्चय ४५ द्वितीय निश्चय ४६ परभाग४७ परिकरांकुर ४= परिवृत्ति ४९ द्वितीय परिवृत्ति ५० पुनरुक्तिवदाभास५१ पूर्व ५२ प्रतिप्रसव ५३ प्रतिबंध ५४ प्रतिमा ५५ प्रतिवस्तूपमा ५६ प्र-तिषेध ५७ प्रतीप ५= प्रत्यादेश ५९ प्रत्यृह ६० प्रसंग ६१ प्रस्तुर्ताकुर ६२ श्रीढोक्ति ६३ भङ्गि ६४ भाव ६५ मत ६६ मालादीपक ६७ युक्ति ६= लित ६९ वर्द्धमानक ७० विकल्पाभास ७१ विकस्वर ७२ वितर्क ७३ विधि ७४ विध्याभास ७५ विनोद ७६ विपर्यय ७७ विभावना ७= वि-रोबाभास ७६ विवृतोक्ति ८० विवेक ८१ विशेष ८२ द्वितीय विशेष ८३ विशेषोक्ति ८४ वैधर्म्य ८५ व्यत्यास ८६ व्याजनिंदा ८७ व्याजस्तुति

८८ व्याजोक्ति ८६ व्याप्ति ६० व्यासंग ६९ संदेहाभास ६२ सजातीय व्यतिरेक ६३ समता ६४ समाधि ६५ समाहित ६७ सामान्य ६७ साम्य ६८॥

#### ॥ वैताल ॥

नृप साम्य उपमेयोपमा कल्पित सु उपमा जांन । प्रतिवस्तुउपमा प्रतीप जु त्रय प्रथम के पहिचांन ॥ यह मिलत उपमा मांभ ऋतिशय उक्ति में मरुनाथ। त्रत्युक्ति श्रंग त्रनंग त्रतुल्य जु योगिता के हाथ ॥ ९ ॥ श्रतिशय रु तंत्र उद्देक अनुगुण प्रौढउक्ति प्रसंग । पुन वर्दमानक श्रिधिक उदर जु समावत इक संग ॥ परिरुत्ति यह जु प्रतच्छ ही ऋन्योन्य में घुस जात । व्याजोक्ति युक्ती अपन्हुति में लीन व्है न लखात ॥ २॥ व्है प्रस्तुतांकुर लय जु अप्रस्तुतप्रशंसा मांहि । अवरोह प्रविशत अल्प में ह्यां कब्रु विवाद जु नांहिं॥ लय श्रवज्ञा में तिरस्कार रु श्रनाद्र श्रवलोक। यह ठौर सुनि राठौरपति क्या कहि सकिह किव लोक॥३॥ श्राचेप में व्यासंग श्रनन्वय श्रसम पुन प्रतिषेध। व्हैं निमग्न जु पंचम प्रतीप सु विलोक हु विन खेद ॥ संदेह विधि रु विरोध श्रीर विकल्प के श्रामास। पुनरुक्तिवत् त्राभास त्योंहीं तातपर्य निवास ॥ ४ ॥ इन खट हु मूषन नें कस्त्री त्रामास में सुन ईस। मत मिलें उत्प्रेचाहि में यह वात विसवा वीस ॥ लिख काञ्यत्रर्थापत्ति में त्रापत्ति परत जुत्राय। तुल्ययोगिता में व्याप्ति अनुकृति उमय लय व्हे जाय॥ ५॥ दीपक हि में त्राष्टित कारक दीपक जु दुहुं देखि। दृष्टांत मीतर उभयन्यास जु परम लय व्हें पेखि॥

परिकरांकुर परिकरहि में वसुमतीनाथ निहार। अनुकृत अरु व्यत्यास तय परिणाम वीच विचार ॥ ६ ॥ पर्यायउक्ती में ललित ऋरु पिहित में उद्गेद। प्रतिप्रसव समता तुल्य को किय पूर्वरूप उन्नेद ॥ पैठत सु प्रतिमा पेट में वर विनोद जु विस्थात। तत्सदृश त्राद्र साथ ले त्रप्रत्यनीक जु जात ॥ ७ ॥ पुन प्रत्यनीक हि पास ऋपनो समुभ सरनो स्वच्छ । सुन समाहित रु अभीष्ट निगले प्रहर्षण जु प्रतच्छ ॥ श्राशीहि प्रेय रु द्वितिय निश्चय कस्वो भ्रांति ऋहार । सामान्य उन्मीलित विवेक विशेष द्वितिय जु च्यार ॥ 🗷 ॥ मिल जात मिलित हि मां क भाव अशक्य अरु अभ्यास । प्रत्यृह पुन प्रतिबंध इन को लोक ही में वास ॥ है विशेषोक्ति विभावना पुन ऋसंभव रु ऋहेतु। लय पूर्व श्रीर श्रचिंत्य यह जु विचित्र में कुलकेतु॥६॥ विधि विधिहि में ठयतिरेक में चतुरथ जु पेखि प्रतीप। परभाग पुन वैधर्म्य श्रौ व्यतिरेक द्वितिय प्रथीप ॥ है श्टंखला में दूसरी परित्तति त्रानध्यवसाय। निश्चय वितर्क जु त्रय यहै संदेह मांभ समाय ॥ १० ॥ प्रतिभा क्रियात्र्यतिपत्ति है संभावना में लीन। है समासोक्ति हि भङ्गि नांहिंन ऋलंकार नवीन ॥ दीपक हि में यह दीपमाला गूढउक्ति रू गूढ। विरुतोक्ति बेकोक्ती सु सूच्म हि लखत मूढ अमूढ ॥ ११ ॥ है काव्यलिंग सु हेतु ही अर्थांतर हि को न्यास। नहिं उदाहरन रु करत है दृष्टांत भिन्न प्रकास ॥ पायो जु विषम विचित्र भीतर ऋसंगति ऋवकास ।

अनुज्ञा रु पूरबरूप मांभ हि करत आदर वास ॥ १२ ॥
तहुन रु विषम विचित्र सम पुन हेतु सों अन ठोर
निहं जात अंश उलास को पिहचांन पित राठाँर ॥
निहं टरत हेतू शृंखला सों हेतुमाल नरेश ।
आक्षेप पूरबरूप ही में परत प्रत्यादेश ॥ १३ ॥
विकस्वर जु लिख दृष्टांत कहुं कहुं उदाहरन सु होत ।
पिरणाम अरु अन्योन्य सों भिन विपर्यय न उद्योत ॥
निहं अधिक और विचित्र सों जु विशेष नृपित नवीन ।
मिष हेतु और विचित्र में व्हें व्याजिनदा लीन ॥ १४ ॥
आभास मिष रु विचित्र हेत् व्याजिनदा लीन ॥ १४ ॥
आभास मिष रु विचित्र हेत् व्याजिनदा लीन ॥
सें समाधि सु पर्याय उपमा अभेद हि में लीन ॥
जसवंत है कम शत जु भूषन एथक गनना हीन ।
मूषनिह गनना रिसक कवि जन दृथा यह अम कीन ॥ १५॥

# ॥ इति ऋर्यालंकार प्रकरणम् ॥

## ॥ प्रमाणालंकार ॥

ईश्वर आदि के निर्णय के लिये प्रमाण माने गये हैं। जिन में चार्नाक अर्थात नास्तिक तो एक प्रत्यच प्रमाण ही मानते हैं। वेशेषिक शास्त्र का कर्ता क्णाद मुनि और वोध मतवाले प्रत्यच और अनुमान दो प्रमाण मानने हैं। सांख्य शास्त्रवाले प्रत्यच, अनुमान और शट्ट ये तीन प्रमाण मानते हैं। न्य य शास्त्र का कर्ता गौतम प्रत्यच, अनुमान, शट्ट और उपमान ये चार प्रमाण मानता है। मीमांसा शास्त्र का एकदेशी प्रमाकर प्रत्यच, अनुमान, शट्ट, उपमान और अर्थापित वे पांच प्रमाण मानता है। मीमांसा शास्त्र का एकदेशी प्रमाकर प्रत्यच, अनुमान, शट्ट, उपमान और अर्थापित वे पांच प्रमाण मानता है। मीमांसक भट्ट और वेदांती प्रत्यच,

अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापित और अनुपलब्धि ये छः प्रमाण मानते हैं। पौराणिक लोक प्रत्यन्न, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापित, अनुपलब्धि संभव और ऐतिह्य ये आठ प्रमाण मानते हैं। महाराजा भोज ने और अप्पयदीचित ने इन प्रमाणों के अनुसार अलंकार माने हैं। प्रमा शब्द का अर्थ है यथार्थानुभव। कहा है चिंतामणिकोषकार ने "प्रमा यथार्थानुभव। प्रमेव प्रमाणम् "। जो प्रमा है वही प्रमाण है, अर्थात् यथार्थ अनुभव प्रमाण है। स्मृति से अन्य ज्ञान को अनुभव कहते हैं॥

### ॥ प्रत्यत्त ॥

प्रति शब्द का अर्थ है सन्मुखता। कहा है चिंतामिश्विकोषकार ने "प्रति आभिमुख्ये "। अच नाम नेत्रादि इंद्रियों का है। ज्ञान तो आत्मा को होता है। सो प्रत्यच अर्थात् अच की सन्मुखता से अर्थात् इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होवे वह प्रत्यच। महाराजा भोज प्रत्यच अलंकार का यह लच्च आज्ञा करते हैं—

> प्रत्यचमचाजं ज्ञानं मानसं चाभिधीयते। स्वानुभृतिमवं चैवमुपचारेण कथ्यते॥ १॥

अर्थ-अन्न अर्थात् इंद्रियों से उत्पन्न हुए ज्ञान को प्रस्यन कहते हैं। मानस ज्ञान और अपनी अनुभृति से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी गौण वृत्ति से प्रस्यन्त है। स्वानुभूति का अर्थ है अपना अनुभव, अर्थात् योग् गाभ्यासादि से अपनी आत्मा का स्वरूप ज्ञान। दीचित ने तो ये दो भेद नहीं कहे हैं॥

यथाः----

### ॥ दोहा ॥

शब्द स्वरूप सुगंधि ऋरु, स्पर्श स्वाद सुख दांन। सब सरीर भौ सुख सखी, करत एक मद पांन॥१॥ सुराही से निकलते हुए मद का रमणीय शब्द होता हे, इस का वर्णन पारसी कविता में बहुत है। उस का ज्ञान तो श्रवण इंद्रिय से होता है, आसव के रंग और स्वरूप का ज्ञान नेत्र इंद्रिय से होता है, आसव की सुगांधि का ज्ञान प्राग्य इंद्रिय से होता है, आसव के स्पर्श का ज्ञान स्वचा इंद्रिय से होता है, और आसव के स्वाद का ज्ञान रसना इंद्रिय से होता है। यह तो पांचों ही इंद्रियों से प्रत्यच्च का उदाहरण है॥ पथावाः—

### ॥ दोहा ॥

जहां तक्यों त्यांहीं थक्यों, इनि गुन रूप सिँगार । सिख नख लों कबहू सखी, न सक्यों कंथ निहार ॥ १॥ इति कस्यविकावेः ॥

यहां रूपगुण्यार्थिता नायिका की उक्ति में केवल नेत्रों से प्र-त्यच है। यथावाः—

### ॥ दोहा ॥

मनहरणी तन मोहणी, रूप समक्ष गुण लक्ख । धण सुकळीणी रौ घणी, रह्यो निरक्ख निरक्ख ॥ १ ॥ इति पितुः भारतीदानस्य॥

यहां भी नेत्रों से प्रत्यच है ॥ यथावाः---

॥ चौपाई ॥
समुख सँगीत उभय बाजू पर,
दिचिया देश हु के पंडित वर ॥
पीछे चामरकरिन वलय रव,
निहं तो ले संन्यास छोर भव ॥ १ ॥

यहां गान. कविता और कंकण रव ये सब श्रवण से प्रलच हैं॥ यथात्राः—

> ॥ दोहा ॥ रचित मनोरथ सर सरित, वन प्रासाद पुनीत ।

केल कुतूहल कर करत, वासर सुखिं वितीत ॥ १ ॥ यहां तो मन से देखते हैं, इसिबये यह मानस ज्ञान भी गौख वृत्ति से प्रत्यच कहलाता है ॥ यथावाः—

### ॥ दोहा ॥

योग कला सों हिय कमल, खोल रु पूर्ण प्रकाश। लरूयो गयो कोउ धन्य सों, सो पूरहु मम त्राश॥१॥ यहां योगाभ्यास से अज्ञान रूप आवरण निवृत्ति के अनंतर आत्मा का स्वप्रकाश रूप ज्ञान भी गौंख वृत्ति से प्रत्यच कहलाता है॥

## इति प्रत्यचप्रमाणालंकार प्रकरणम् ॥



## ॥ श्रनुमान ॥

यहां अनु शब्द का अर्थ है लच्चा। कहा है चिंतामणि कोषकार ने "अनु लच्च्यो"। लच्च्या नाम चिन्ह का है। " चिन्हं लच्म च लच्च-यम् " इत्यमरः ॥ मा धातु का अर्थ है मिति। मिति अर्थात् ज्ञान। अनुमान इस शब्द समुदाय का अर्थ है चिन्ह से ज्ञान॥

यथाः—

### ॥ दोहा ॥

विद्युत ज्वाला धूम घन,खद्योत सु चिनगार । लग्यो काम दव जानियें, विरही ब्रञ्जन मभार ॥ ९ ॥ यहां विद्युत ज्वाला, घन धूम और खद्योत चिनगारी रूप चिन्ह से विरही जन द्वों में काम दव लगने का ज्ञान हुआ है। महाराजा भोज अनुमान का यह लच्चा आज्ञा करते हैं—

> लिङ्गाद्यक्षिङ्गिनो ज्ञानमनुमानं तदुच्यते । पूर्ववच्छेषवचैव दष्टं सामान्यतश्च यत् ॥ १ ॥

अर्थ— ख़िंग से जो लिंगी का ज्ञान अर्थात् चिन्ह से चिन्हवा ले का ज्ञान वह अनुमान कहलाता है। जो पूर्ववत्, शेषवत् और सा-मान्यतो दृष्ट ऐसे तीन प्रकार का है॥ कारण से कार्य का ज्ञान होवे वह पूर्ववत्; कार्य से कारण का ज्ञान होवे वह शेषवत्; और कार्य कार-ए। भाव विना अविनासाव से एक से दूसरे का ज्ञान होवे वह सामा-न्यतो दृष्ट है॥

क्रम से यथाः---

### ॥ दोहा ॥

घन गर्जन दामिनि दमक, धुरवा गन धावंत । श्रायो वरषा काल श्रव, व्हें हैं विराहिनि श्रंत ॥ १ ॥ यहां वर्षा काल रूप कारण से विराहिणी मरण रूप कार्य का ज्ञान है ॥

### ॥ दोहा ॥

मांन मनावन त्र्यन रमिन, परे पाय तुम लाल । • हें हर पावक सौ प्रतञ्ज, जावक तुमरे भाल ॥ १ ॥ यहां ललाट में जावक लगने रूप कार्य से सपक्षी के पाद पतन रप कारण का ज्ञान है ॥

### ॥ दोहा ॥

नम द्वाये घन गिरि शिखर, नचत मयूरन माल ॥ फुले भृमि कदंव तरु, श्रायो वरषा काल ॥ ९ ॥

यहां यन आदि से वर्षा ऋतु का ज्ञान है। घन आदि का और पूर्या अतु का कार्य कारण भाव नहीं; किंतु अविनाभाव संबंध मात्र है। अधिनाभाव यह हैं. कि एक के बिना दूसरे का न होना; सो यहां पूर्य काल विना घनादि का होना नहीं, इस अविनाभाव से वर्षा ऋतु का अनुमान हुआ है।।

वित अनुमानप्रमाणालंकार प्रकरणम् ॥

### ॥ शब्द ॥

शब्द से जो यथार्थ ज्ञान होता है सो शब्द प्रमाण ॥ यथाः---

॥ सर्वेया ॥

शंकर से मुनि ताहि रटै, चतुरानन श्रानन च्यार तें गावै, सो हिय नैंकिह श्रावत ही, मित मूढ महा रस खांन कहाँवै॥ जा पर देव ऋदेव भुवंगम, वारत प्रानन वार न लावै। ताहि ऋहीर की छोकरियां, छछिया" भर छाछ कों नाच नचावे॥ २॥

इति वंशीधर कवेः॥

यहां कुलड़िया भर छाछ के लिये नृत्य करनेवाले कृष्ण गवालि-थे का परब्रह्मका अवतार होना वेदव्यासादिकों के वचन से प्रमाण है। यह तो श्रुति स्मृति से प्रमाण है। सत्पुरुषों के आचरण को सदाचार कहते हैं। इस को भी किसी ने प्रमाण माना है। यथा---

॥ दोहा ॥

नँह कहनो निज नाम कौ, यह शिष्टन आचार ॥ भैमी माखों तो करें, निंदा जगत अपार ॥ १ ॥

नल का नाम पूछती हुई दमयंती प्रति यह नल की उक्ति है । "अपना नाम आप न कहना" इस सत्पुरुषों के आचरण का अभी कोई वेद में वचन नहीं दीखता है; परंतु इस का मूल वेद था; क्योंकि वेद

हास् के माप की कुलाड़िया ||

की आज्ञा विना ऐसा शिष्ट लोक आचरण नहीं करते; इसलिये यह भी शब्द प्रमाण में अंतर्भूत है। ऐसे ही किसी ने आत्मतुष्टि को प्रमाण माना है; सो भी वेद मूलक होने से शब्द प्रमाण में अंतर्भूत है। जिस में सत्पुरुपों की आत्मा प्रसन्न होने वह कार्य कर्तव्य है; नहीं करने योग्य कार्य में सत्पुरुपों की आत्मा प्रसन्न नहीं होती ॥ यथाः—

### ॥ दोहा ॥

है प्रमाण संदेह में, सत चित उत्ती नित्त ॥
जात सु मेरो त्रार्थ मन, यह ब्राह्मनि निह मित्त ॥ १ ॥
राजऋषि विश्वामित्र से अप्सरा के उदर में उत्पन्न भई हुई
श्कुंतला का करव ऋषि पुत्रीवत् पालन करता था। उस पर आसक्त
भये हुए टुप्यंत राजा की यह उक्ति है ॥

## ॥ इति शब्दप्रमाणालंकार प्रकरणम् ॥

### ॥ उपमान ॥

>80%08c

महाराजा भोज उपमान का यह जन्नस् श्राज्ञा करते हैं ॥

स। हश्यात्सहराज्ञानमुपमानम् ॥

अर्थ-- सादृश्य ज्ञान से सदृश का जो ज्ञान वह उपमान ॥

पथा:--

मो रोहिनि जानहु सखे, जो है शकट समान । यहां शकट के साइश्य ज्ञान से यह रोहिखी नाम नचत्र है, एंगा रान होता है।

॥ इति उपमानप्रमाणालंकार प्रकरणम् ॥

## त्रर्थापति

**──**0\*0**<** 

अर्थापित इस का अचरार्थ है अर्थ की आपित, अर्थात् अर्थ का आपड़ना। इस का बच्चण यह है—

अनुपपद्यमानेनार्थेनोपपादककल्पनमर्थापत्तिः॥ अर्थ-- नहीं वनते हुए अर्थ करके उस के वनानेवाले अर्थ की कल्पना वह अर्थापत्ति प्रमाण॥

यथाः---

॥ दोहा ॥ यद्यपि मध्य न देखिये, तद्यपि है निरधार ॥ निहं तो काके बर धरे, मृगजोचिन कुच भार ॥ ९ ॥ इति वंशीधर कवेः॥

कटि के विना कुच भार घारण नहीं वनता, इसलिये कुच भार धारण से कुच भार घारण को वनानेवाली कटि की कल्पना है। मी-मांसा शास्त्रवाले तो अर्थापत्ति प्रमाण को जुदा मानते हैं। और न्या-य शास्त्रवाले अर्थापत्ति प्रमाण का अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव करते हैं॥

## इति अर्थापत्तिप्रमाणालंकार प्रकरणम्॥

## ॥ ऋनुपलब्धि ॥

अन् उपसर्ग का अर्थ है वर्जन, उप उपसर्ग का अर्थ है समीप, जन्ध शब्द का अर्थ है लाम । अनुपलिब्ध इस शब्द समुदाय का अर्थ है समीप में लाभ नहीं। तात्पर्य यह है, कि नहीं दीखना । वस्तु के नहीं दीखने से उस के अभाव का निश्चय वह अनुपलिब्ध प्रमाण ॥ यथा:—

### ॥ दोहा ॥

निहं दीखत या तें नहीं, किट निश्चे यह जांन ॥ कुच धारन तो काम को, इंद्रजाल पहिचांन ॥ १ ॥ यहां किट नहीं दीखने से किट के अभाव का निश्चय है ॥ अ-अ प्रमाण का न्याय शास्त्रवालों ने प्रत्यच प्रमाण में अंतर्भाव

यहाँ काट नहाँ दाखन स काट या अनाय का राज्य र स नुपल्टिघ प्रमाण का न्याय शास्त्रवालों ने प्रत्यच्च प्रमाण में अंतर्भाव किया है।

# ॥ इति अनुपलब्धि प्रमाणालंकार प्रकरणम् ॥

## ॥ संभव ॥

संभव शब्द का अर्थ किया है चिंतामािशकोषकार ने " संभव-ति अस्मात् इति"। इस से संभवता है, अर्थात् जिस से सिख होता है वह संभव ॥ और चिंतामिशकोषकार ने संभव का यह उदाहरण दिया है "सहस्रे शतम् "। सहस्र में शत संभवते हैं, इसिजिये शत के लिये सहस्र संभव प्रमाण है॥

यथाः---

॥ चौपाई ॥

जांनत जिन मम गुन जु घनेरा, नहिं उन लिये परिश्रम मेरा ॥ कोउ व्हेंहें हें मम सम करनी, निरवधि काल रू विपुल जु घरनी ॥ १ ॥

कान अविध रहित है, त्योर पृथ्वी विपुत्त है, जिस से इस क ि के ममान अमेवाने किसी का त्यागे होना त्यथवा त्यभी होना सिद्ध है, इमिल्ये यहां निरयधि काल त्यार विपुत्ता पृथ्वी संभव प्रमाख है। इस रीति में पह मंभव प्रमाख अनुमानादि प्रमाखों से विलन्नख है। न्याय शास्त्र में तो यह संभव प्रमाण अनुमान प्रमाण में अंतर्भूत कि या गया है ॥

## इति संभव प्रमाणालंकार प्रकरणम् ॥

## ॥ ऐतिह्य ॥

ऐतिह्य का अर्थ है परंपरा से चलता आया हुआ उपदेश । इस को अनिर्दिष्टक्कृक कहते हैं, कि नहीं जाना है वक्ता जिस का, अर्थात् जिस के वक्ता का निश्चय नहीं, कि ऐसा किस ने कहा है ॥ यथाः—

### " प्रीति करनहारे पञ्जते हैं "॥

यह श्रुति स्मृति का वचन नहीं है; लोक कहावत चली आती है। महाराजा भोज ने लोक कहावत को शब्द प्रमाख का प्रकार कहा है सो समीचीन है; क्योंकि लोक कहावत भी शब्द रूप होने से शब्द प्रमाख में ही अंतर्भृत है।

# ॥ इति ऐतिह्य प्रमाणालंकार प्रकरणम् ॥

न्याय शास्त्र के प्रसिद्धाचार्य गौतम ऋषि ने अर्थापति आदि प्रमाणों का यथा संभव अंतर्भाव करके प्रत्यच आदि चार प्रमाण ही माने हैं। गौतम का यह सूत्र हैं—

### प्रत्यन्तानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ॥

अर्थ- प्रत्यच्च, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रमाण हैं। भौर वैशेषिक शास्त्र के प्रसिद्धाचार्य कणाद ऋषि ने शब्द प्रमाण का भौर उपमान प्रमाण का अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव करके प्रत्यच्च भौर अनुमान दो ही प्रमाण माने हैं। कणाद ऋषि के बनाये हुए शा- स्र को वैशेषिक तंत्र कहते हैं। सो कसाद मतानुसार भाषापरिच्छेद ग्रंथ में कहा है—

## शब्दोपमानयोनेंव पृथक्प्रामाणयीमध्यते । श्रतुमानगतार्थत्वादिति वैशोषिकं मतम् ॥ १ ॥

अर्थ--अनुमानगतार्थत्वात् अर्थात् अनुमान से इन का प्रयो-जन हो जाने से शब्द और उपमान को पृथक् प्रमाखता नहीं वांछी जाती; यह वैशेषिक का मत है। उक्त रीति से उपमानादि छः प्रमा-गों का प्रत्यच और अनुमान में अंतर्भाव प्राचीनों ने माना है। हमारे मत अनुमान तो ज्ञापक हेतु का विशेष होने से ज्ञापक हेतु में अंतर्भूत है। और प्रत्यच ज्ञान मात्र का कथन जीकिक होने से उस में अलंकार होने के योग्य चमत्कार अनुभव सिद्ध नहीं । प्रत्यन्त के वर्धान में अर्ल-कार तो स्वभावोक्ति इत्यादि और और होते हैं। "शब्द स्वरूप सुगंध" इति। इस उदाहरस में तो समुचय अथवा अधिक अलंकार है। "जहां लख्यो लांही थक्यों " इति । इस रूपगुखगर्विता नायिका की उक्ति में आक्षेप अलंकार है। " मनहरखी "इति। यहां स्वभावो।के अलंकार है। " समुख सँगीत" इति। यहां समुचय अलंकार है । " रचित मनोरथ '' इति। इस उदाहरण में प्रतिमा अखंकार है। " योग कला सों हिय कमल " इति । इस उदाहरख में उदात्त अलंकार है । ऐसा मत कहो, कि कार्य कारण भाव विना अविनाभाव से भी अनुमान का होना तुम अभी कह आये हो; फिर अनुमान को ज्ञापक हेतु में सर्वथा अंतर्भृत कैसे करते हो: क्योंकि ऐसे प्रकारों का दिखाना तो विदम्धता का विनोद है। सि-खान्त से किसी वस्तु में सर्वदा कारणता अकारखता नहीं है; प्रसंग प्राप्त हरएक वस्तु कारण हो सकती है। "नम छाये" इति । इस अविनामान से अनुमान के उदाहरण में भी घन आदि में वर्षा चूत ज्ञापकता की विवजा करें तो घनादि वर्षा ऋतु के ज्ञापक हेतु हैं ॥

॥ छप्पय ॥

अनुपलव्धि प्रत्यत्त मांभ प्रत्यत्त लोक मह, सदाचार ऐतिहा आत्मतुष्टी शब्द हि कह। शब्द रु अर्थापित श्रीर संभव उपमान हु, श्रनुमान हि में लीन होत भारूयो मुनि जानहु। श्रनुमान सु ज्ञापक हेतु में मो मत श्रंतर्गत जु श्राति, नहिं भूषन भिन्न प्रमान यह जांन लेहु जोधांनपित॥ १॥

इति प्रमाणालंकार प्रकरणम् ॥ ६६ ॥

# ॥ संसृष्टि संकर ॥

एक काव्य में अनेक अलंकारों की स्थिति में प्राचीन संस्रष्टि और संकर नामक अलंकारांतर मानते हैं। काव्यप्रदीपकार कहता है, कि लोक में सुवर्णमय भृषण और रहमय भृषण भिन्न मिन्न हैं; परंतु सुवर्ण के कंकण आदि में रख जड़ दिये जायं तौ तीसरी ही वि-जन्म शोभा होती है। इस न्याय से काव्य के अलंकारों की मिला-वट में भी चारुतांतर दील पड़ता है, इसलिये अलंकारांतर है। संस्टिष्ट शब्द का ऋर्थ है संग। कहा है चिंतामिए कोषकार ने "संख्रृष्टिः संसर्गे। संसर्गः सङ्गे "। सो यहां संसृष्टि शब्द से प्राचीन तिख तंदुल न्याय से अर्ख-कारों की मिलावट वांछते हैं। और संकर शब्द का अर्थ कोषकार व्या-मिश्रत्व करते हैं। कहा है चिंतामिंग कोषकार ने "संकरः व्यामिश्रत्वे "। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष, आङ् उपसर्ग का अर्थ है सब ओर से, मिश्र शब्द का अर्थ है मिला हुआ। कहा है चिंतामणि कोषकार ने "मिश्रः संयुक्ते"॥ इस रीति से व्यामिश्रत्व इस शब्द समुदाय का ऋर्थ है सब स्रोर से ऋत्यंत मिलावट। इस अचरार्थानुसार संकर शब्द से प्राचीन नीर चीर न्याय से अजंकारों की मिलावट वांछते हैं ॥ संस्रृष्टि यथाः—

॥ वैताल ॥

है समर समरस सुभट मरुपति पुहमि परम प्रसिद्ध ।

यहां चरण के पूर्व भाग में प्राचीन मत का यमक और उत्तर भाग में अनुप्रास होने से शब्दालंकारों की संसृष्टि है ॥ यथावाः—

॥ छंद वैताल ॥

जसवंत वीती रयन खोलहु तरल तारक नेंन, श्रालि जुत जु श्रब्जन इव सु सुनियें सुकवि के यह वेंन। तुव वदन शोभा सों पराभव पाय यह रजनीश, व्हें महासिंधु निमग्न मनु श्रवलोकियें मरुईश॥ १॥ इस काव्य में उपमा श्रोर उस्नेचा इन श्रर्थांबंकारों की संसृष्टि है॥

यथावाः---

### ॥ मनहर ॥

देव हिज सुरभी कविंद रुद्ध वृंदन की, ज्यों को त्यों प्रसिद्ध जग पूजन प्रचास्त्रो तैं। सुभट श्रमात्य भृत्य प्रजा की अपार दुःख, स्वप्न ज्यों निवास्त्रो नां विलंब नैंक धास्त्रो तें॥ मनत मुरार महारांन फतेंसिंघ ऐसे, सुजस सपूती की जिहांन विसतास्त्रो तें। सजन के शोक सिंधु मजन भी मेदपाट, जजन त्रिदश के वराह ज्यों उधास्त्रों तें॥ १॥

यहां शब्दालंकार अनुप्रास और अर्थालंकार उपमा की सं- ' सृष्टि है ॥ यथावा---

> ॥ संत्रेषा ॥ साचेंं हि पात्रेंं घने पत्रताय हों, पाय हों संगति जैसे सुभावें । या मृगनैनि की कांन सुनी घुन,

कोंन हू पूरब पुन्य प्रभावें॥ वीतें मुरार वियोग के वासर, फेर नहीं यह श्रीसर श्रावें। रे श्रित मंदमती क्यों न बोलत, वायस इंसगती वतरांवें ॥ १॥

यहां शब्दालंकार अनुप्रास, और अर्थालंकार अप्रस्तुतप्रसंसा और सम की संसृष्टि है। उत्तम अनुत्तम का विपरीत भाव संबंध है, जिन का सह कथन अनुभव सिद्ध रोचक होता है, इसलिये यहां काक के साथ हंसगमनी देसा संबंध दिखाना उक्त शिति से यथायोग्य होने से यहां सम अर्खंकार है।

# इति संसृष्टि ॥

## ॥ ऋथ संकर ॥

यथाः---

### ॥ दोहा ॥

सिस सुरसिर सों सित भये, भवभूषन जु भुजंग ॥ जांन सुजस जसवंत की, स्तुवत जु सुर इक संग ॥ १ ॥

यहां तहुए। भ्रांति का कारण है। प्रथम तहुए। न होवे तो भ्रांति होवे ही नहीं, इसिवये भ्रांति का और तहुए। का कार्य कारण। भाव संबंध है। संसृष्टि उदाहरणों की अपेचा यहां तहुए। और भ्रांति की मिलावट अलंत होने से यह मिलावट नीर चीर न्याय से है, इसिवये यहां संकर है। संसृष्टि उदाहरणों में तो एकाधारता मात्र संबंध होने से अलंकारों की मिलावट तिलतंदुलन्याय से है। प्राचीनों ने संसृष्टि

<sup>\*</sup> यह देश प्रया है, कि शकुन के लिये खिया काक को कहती हैं, कि पति का आगमन होवे तो तु बोल |

संकर श्रवंकारांतर होने के लिये उक्त लोक श्रवंकार न्याय वताया, सो हमारे मत लोक में सुवर्ण के हार से रत्न के हार का स्वरूप श्रोर शो-भा विलच्चण है तहां, रत्न जटित सुवर्ण का श्रवंकार वनाने में तीसरा स्वरूप श्रोर तीसरी शोभा उत्पन्न हो जाती है। श्रोर रत्न के हारों में सुक्ताहार से माणिक्य हार का स्वरूप श्रोर शोभा विलच्चण है इत्यादि; तहां मुक्ता श्रोर माणिक्य इत्यादि मिला कर हार बनाने में तीसरा स्वरूप श्रोर तीसरी शोभा उत्पन्न हो जाती है। वैसे काव्य के श्रवंकारों में भी उपमा श्रोर श्रनुपमा का चमस्कार जुदा जुदा है, तहां ये हो श्रवंकार मिलने से व्यतिरेक नामक तीसरे श्रवंकार का उत्थान हो जाता है। श्रोर श्रमंगित के प्रथम प्रकार में—

### ॥ दोहा ॥

जिंह के चत तिंह वेदना, तथा कथन यह वीर ॥ है तुव अधर जु दंत बत, होत सपितन पीर॥ १॥

यहां जिस नायिका के जत है उस के पीर नहीं यह विशेषोक्ति, जोर सपक्षी के जत विना पीर यह विभावना मिलने से असंगति नाम- क तीसरे अलंकार का उत्थान हो जाता है। शुद्धोपमा और विपरीतोपमा का चमत्कार जुदा जुदा है तहां, उपमा के इन दो प्रकारों के मिलने से परस्परोपमा रूप उपमा के तीसरे प्रकार का उत्थान होता है। सुनर्य और रल मिलने से तीसरा लोक अलंकार होने का न्याय उपतिरेक और असंगति में है; और रलों के प्रकार मिलने से तीसरा लोक अलंकार होने का न्याय उपतिरेक जोर असंगति में है; और रलों के प्रकार मिलने से तीसरा लोक अलंकार होने का न्याय परस्परोपमा में है; परंतु उक्त लोक अलंकार न्याय संखिष्ट संकर में घटता नहीं; क्योंकि यहां वैसा तीसरा चमत्कार उत्पन्न नहीं होता; संखिष्ट संकर में तो कामिनी के अनेक अलंकार धारण करने मात्र का न्याय घटता है; सो तो समुज्य अलंकार का विपय है। और संखिष्ट संकर की नामार्थता भी समुज्य की प्रकारता है। लोक में एक अलंकार की अपेजा अनेक अलंकार घारण करने से कामिनी के शोभा का आधिक्य होता है; वैसे काव्य में एक अलंकार होने की अपेजा अनेक अलंकार की शोभा का आधिक्य होता है; वैसे काव्य में एक अलंकार होने की अपेजा अनेक अलंकार की शोभा का आधिक्य होता है; वैसे काव्य में एक आलंकार होने की अपेजा अनेक आलंकार होने से काव्य की शोभा का आधिक्य होने से काव्य की शोभा का आधिक आधीत होने से काव्य की शोभा का आधिकार होने से काव्य की शोभा का आधिकार होने से काव्य की शोभा का आधिकार होने से काव्य की शोभा का साय आधिकार होने से काव्य की शोभा का आधिकार होने से काव्य की शोभा का आधिकार होने से काव्य की शोभा का आधीत होने से काव्य की शोभा का शोभी हो से काव्य की शोभा का आधीत हो से काव्य की शोभा की शोभा का

क्य होता है। कामिनी के अनेक अलंकार धारण करने में दो दशा हैं। एक तो उन अनेक अलंकारों का आपस में मुख्य गौरा भाव: दूसरा समकत्त भाव। कामिनी शृंगार समय में सुवर्ष और रह्यों के मुख्य श्र-लंकार धारण करती है, उन के साथ रहे हुए रजतसुद्रिकादि स्वाभा-विक गौरा अलंकारों को अलंकार व्यवहार नहीं होता; उस समय में अलंकार व्यवहार तो समकच अलंकारों को ही होता है। समकच अलंकारों की भी दो दशा है। एक तौ परस्पर संबंध विना रहना: जैसा-वेसर, हार, कटिमेखला इत्यादि: इन के परस्पर संबंध नहीं है। दूसरा परस्परं संबंध सहित हो कर रहना; जैसा-कुंडल, भुजबंध, चुडिका, कंकेग्र, नुपुर इत्यादि; कुंडल आदि का जोड़ा होता है, चुड़िका अनेक होती हैं, इन के परस्पर अविनाभाव संबंध है। कुंडलादि जोड़ी के विना अ-र्थात एक दूसरे के विना शोभा नहीं देते; चूडिका समुदाय के विना शोभा नहीं देती; इस लोक अलंकार न्याय से काव्य के अनेक अलं-कारों की स्थिति में भी दो दशा हैं। एक तौ मुख्य गौए। भाव। सो मुख्य गौरा भाव में मुख्य को ही अलंकार व्यवहार होता है, न कि गौरा को । जैसा कि तुल्ययोगिता में दीपक भी होता है, तथापि तुल्ययोगिता मुख्य होने से वहां तुल्ययोगिता को ही अलंकारता है, गौण होने से दीपक को अलंक रता नहीं इत्यादि । कहा है रत्नाकरकार ने भी-

॥ दोहा ॥

राख्यो पांव श्रशोक सिर, नववयवारी नार ।

यातें पग सब दृत्त सिर, रखत श्रशोक निहार ॥ १ ॥

यहां नारी के अशोक पर पांव रखने के अनुरूप, अशोक का
अन्य वृद्धों पर पांव रखना कार्य है, इसिंखये सम अलंकार है। और
पांव लगाना तो तिरस्कार का हेतु होने से अनर्थ है, उस से अशोक
का सब वृद्धों पर पांव रखना अर्थात् सब वृद्धों से उद्ध पद पाने रूप
अर्थ की उत्पत्ति होने से विषम छाया भी है; परंतु यहां सम मुख्य
होने से सम को ही अलंकार व्यवहार है। गोण होने से विषम को
अर्लंकार व्यवहार नहीं। अलंकार शास्त्र में मुख्य गोण भाव चमरकार की अधिकता न्यूनता से हे। इसरा समकन्त भाव। समकन्त

भाव में सब को अलंकार व्यवहार होता है। यह दो प्रकार का है। एक तो अनेक अलंकारों का परस्पर संबंध विना रहना । दूसरा संबंध सहित रहना । इस रीति से एक काव्य में अनेक अलंकार होवें तहां दशा भेद मात्र है। सो तो समुचय की प्रकारता है; अखंकारांतरता नहीं; यह अनुभव सिद्ध है। प्राचीनों के एक संसृष्टि उदाहरणों में तौ पर-स्पर संबंध विना अनेक अलंकारों की स्थिति है। और संकर उदाह-रणों में परस्पर संबंध सहित अनेक अलंकारों की स्थिति है। संसृष्टि शब्द का अर्थ है संग । सो परस्पर संबंध विना अनेक अलंकारों की एकत्र स्थिति का धोरी ने रूढि से संस्तृष्टि नाम रक्खा है। और संकर शब्द का अर्थ है ब्यामिश्रत्व । सो परस्पर संबंधवाले अनेक अलंका-रों की एकत्र स्थिति का धोरी ने रुढि से संकर नाम स्वया है। धोरी के इस बाराय को नहीं समकते हुए प्राचीनों ने इन को अलंकारांतर समका है, सो भूल है। संकर में यद्यपि वास्तव में नीरचीर न्याय जैसी मिलावट नहीं है; तथापि संस्धि की अपेचा अधिक मिलावट होने से ऐसे विभाग वताये हैं। जैसे कि यथाकथंचित सादृश्य में उपमा मा-नी गई है। रत्नाकरकार परस्पर संबंध विना अनेक अलंकारों की एकन्न स्थिति में रमणीयता नहीं मानता हुआ यह कारिका जिखता है:---

> अन्योन्यसंबन्धविवर्जितानाः मलंकतीनां विनिवेशनं चेत्॥ अनन्वितत्वादशंदाडिमादिः वाक्यार्थवददृषणमेव तर्हि॥ १॥

श्रर्थ- यदि अन्योन्य संवंध वर्जित अनेक अलंकार घरे जावें नय दश दाहिम, दश आम इत्यादि कथन की भांति अनिन्नत अर्थात् परम्पर निराकांच होने से दूपण ही है। हमारे मत परस्पर संबंध विना प्राम्क प्रानंकांगें के धाने में रजाकरकार ने असंबंध प्रजाप जेसा दूपण कहा, मी भून है। कामिनी के संबंध रहित और संबंध सहित दोनों प्राप्त के धानेंका श्रीभा को बढ़ाते हैं; वैसे ही संबंध रहिन और मध्य महिन श्रीर मध्य महिन श्रीमा को अनुनेक अलंकार काव्य की श्रीभा को

वढाते हैं, यह अनुभव सिद्ध है। रत्नाकरकार का उक्त कटाच्च सर्वस्व-कार पर है। सो रखाकरकार के इस सिद्धांत का खंडन और सर्वस्व के संस्वृष्टि अलंकार मानने का मंडन करता हुआ विमर्शनीकार कहता है, कि " जसवंत वीती रयन खोखहु तरखतारक नैंन " इति । यहां उपमा और उत्प्रेचा का परस्पर अंगांगिभाव इत्यादि कोई संबंध नहीं है: तथापि राजराजेश्वर को जगाने रूप एक प्रयोजन में उपमा और उ-स्प्रेचा दोनों प्रवृत्त हैं: क्योंकि प्रभात समय के कमलों का और चंद्रमा का वर्णन है। यहां परस्पर अंगांगिभाव न होने से संकर नहीं; श्रीर एक प्रयोजन में प्रवृत्त होने से असंबंध भी नहीं; इसलिये संखृष्टि अलंकारां-तर निर्मुल नहीं । हमारे मत विमर्शनीकार का यह परिश्रम व्यर्थ है: क्योंकि शब्दालंकार और अर्थालंकार की संखृष्टि में अनेक अलंकार होने से कान्य की शोभा का आधिक्य अनुभव सिद्ध है वहां, ऐसा दृसरा क्या संबंध वतावेंगे ? और बहुतसे स्थलों में अर्थालंकार अनेक होने से काव्य शोभा का आधिक्य अनुभव सिद्ध है; और वहां सब ठौर ऐसा संबंध नहीं होता। ऐसे उदाहरण आगे दिखाये जायंगे। काव्य-प्रकाश गत कारिकाकार का यह खच्च है-

### सेषा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ॥

अर्थ—वह यह संस्रष्टि है, कि इन कहे हुए अलंकारों की अर्थात् प्रथम कहे जो शब्दालंकार और अर्थालंकार जिन की इह अर्थात् यहां काव्य में भेद करके स्थिति ॥ इस कारिकाकार ने " भेदेन यदिह स्थितिः "। इस संस्रष्टि के लच्चा से "उक्त अलंकारों की अभेद से स्थिति वह संकर अलंकार "। ऐसा अर्थितिख संकर का लच्चा मान कर, अंगांगी भाव इत्यादि संकर के तीन प्रकार कहे हैं। अलंकारों की मिलावट में एक अंग और दूसरा अंगी होने वह अंगांगी भाव संकर । १। यहां यह अलंकार है, कि यह अलंकार है? ऐसा संदेह होने वह संदेह संकर। २। दो अलंकारों का एक वचन में प्रवेश होने वह एक-वाचकानुप्रवेश संकर। ३।

॥ दोहा ॥ ऋंगांगी संदेह ऋरु, एक वचन में होय ॥ जहां प्रवेश अनेक की, संकर त्रय न्य जोय ॥ १ ॥ कम से यथाः—

॥ दोहा ॥

सारि सुरसारे सों, सित भये भव भूषन जु भुजंग ॥ जांन सुजस जसवंत को, स्तुवत जु सुर इक संग ॥ ९ ॥ यहां तहुए आंति का कारण है; इसलिये इन दोनों का अंगांगी भाव संकर है। अंगांगी भाव भी एक प्रकार का संबंध है ॥

भाव भाएक प्रकार का संबंध ह

॥ मनहर छंद ॥

नील मिन दीप तें जु होय धूम धार ता की, स्याही सों सघन स्याम चिकुर वनाय कै। जब लें जमाल लाल प्रगट प्रवाल बाल, सार सों श्रधर रंग भरें चित लाय कै॥ एहो प्रांनप्यारी तेरे श्रानन श्रनूप रूप, तूल तब यों ही ब्रबि रचें सरसाय कै। सुखमा सरोज सार सोरँभ वनावें जब, चतुर चितेरो चंद चहरा चढाय कै॥ १॥

इति जमाल कवेः॥ '

यहां " यदि इतनी सामग्री होवे तो वर्ग्यनीय नायिका के सदृश् मूर्ति वन सकती हैं;" ऐसा किव का आश्रय होवे तो संभावना अलं-कार हें। और उक्त सामग्री मिथ्या होने से वर्ग्यनीय नायिका के सदृश् मूर्ति वनने का मिथ्यात्व सिद्ध किया होवे तो, मिथ्याध्यवसिति अ-लंकार हें। इस रीति से यहां संभावना अलंकार का अथवा मिथ्या-प्यवसिति अलंकार का कोई साधक वाधक न होने से यह निश्चय न-मिं होता, कि यहां संभावना ही हैं; अथवा मिथ्याध्यवसिति ही है; इस लिये यहां इन दोनों अलंकारों का संदेह संकर हैं। संदेह स्थल में सं-देह्याकी वस्तुओं के आपस में संदेह इप संवंध है॥

### ॥ दोहा ॥

### इंद्र सी उदार है, नरेंद्र मारवार की ॥

यहां जिस वचन करके अर्थालंकार उपमा होता है, उसी वचन करके शब्दालंकार अनुप्रास होता है। इस रीति से यहां एक ही व-चन में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों होने से एकवाचकानुप्रवेश संकर है॥

### ॥ दोहा सोरठा ॥

अमरी कबरी भार, अमरी कृत मुखरी करहु। दूरी दुरित अपार, गौरी पद पंकज चपति॥ १॥

अनुप्रास से इस काव्य की पूर्ति करने से यह सिद्ध है, कि कवि ने अनुप्रास के लिये यहां स्त्रीलिंगवाची प्रमरी शब्द धरा है, जिस से तिर्यक् जाति पुरुष अमर भी जिस के श्रीर का स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे पार्वती के अलोकिक सतीत्व महिमा रूप व्यंग्य का लाभ होना अधिक अखंकार है। देवांगनाओं का रूप प्रसिद्ध है, सतीत्व प्रसिद्ध नहीं, इस लिये देवांगनाओं के केशों में सुगंध वश से अमर श्रमरी दोनों के नि-वास का संभव है; सतीत्व महिमा तौ यहां पार्वती की ही है, कि देवां-गनाओं के केशों में रहे हुए पुरुष भ्रमर चरणों में मस्तक नमाते समय अति समीप हैं तो भी पार्वती के पद पंकज का स्पर्श नहीं कर सकते। यहां व्यतिरेक गौरा और अधिक प्रधान होने से अधिक को ही अलंकार-ता है। यहां एक भ्रमरी शब्द में शब्दालंकार अनुप्रास का, और अर्था-लंकार अधिक का प्रवेश होने से एकवाचकानुप्रवेश संकर है। "गौरी पद पंकज '' इति। यहां कितनेक प्राचीन इस युक्ति से परिखाम अलंकार क-हते हैं, कि पार्वती के चरणों का परिखाम पाये विना कमलों में दुरित दूरीकरण किया का संभव नहीं, सो भूल है; क्योंकि यहां अन्यथाभाव नहीं, अर्थात् पंकज का पार्वती चरण होजाना नहीं; किंतु पंकज का अ-नुकरण विविचत है, इसाबिये परिणाम नहीं, किंतु रूपक है। यहां दुरित द्रीकरण की विवचा तौ पार्वती के चरणों में ही हैं, पकंजों में नहीं; पंकजों का रूपक तो रक्त नर्गा, कोमलता और सहज सुगंधि शील मात्र को

लेकर हैं; नामार्थानुसार परिखाम और रूपक का स्वरूप अत्यंत विलच-ख है । प्राचीनों ने अपने उक्त सिद्धांतानुसार परिखाम का यह ल-चया कहा है—

## परिणामः कियार्थश्चेद्रिषयी विषयात्मना ॥

अर्थ—यदि विषयी अर्थात् आरोप्यमाण विषयात्मना अर्थात् आरोप्य विषय की आत्मता करके किया करनेवाला होवे वहां परिणाम ॥ यह लच्चण चंद्रालोक का है। सो " रीक्ष करे जसवंत तुम, रंकन हू कों राव " इत्यादि उदाहरणों में अन्यास होता है; क्योंकि यहां अन्यथा भाव मात्र विविचित है; क्रिया का करना विविचित नहीं ॥ यथावाः—

### ॥ दोहा ॥

सौंध श्रवत सांसे सिल सिलल, वाढत श्रोत तरंग ॥ उद्यें इंदु सतीन की, रीत न ब्राडत गंग ॥ १ ॥

इति गंग कवेः॥

यहां चंद्रकांत मिण्यों का महल लोकसीमातिवर्तन होने से अ-तिश्योक्ति अलंकार है। और पित के दर्शन से द्रवीमृत होना सती का धर्म है ऐसा, चंद्रकांत मिण्ण चंद्र के उदय में आप द्रवीमृत हो करके कर दिखाती है, यह निदर्शना अलंकार है, सो जिस वचन से यहां अति-श्योक्ति अलंकार है, उसी वचन से निदर्शना अलंकार है, इसलिये यहां अतिश्योक्ति और निदर्शना इन दोनों अर्थालंकारों का एकवाचकानु-प्रवेश संकर है। लोक में एक उदर में उत्पन्न होने से सहोदर भाव सं-यंध होता है। जैसे यहां इन अलंकारों का आपस में एक वचन में प्रवेश रूप संवध है। अंगांगी भाव संदेह और एकवाचकानुप्रवेश इन का नामार्थानुसार चमस्कार जुदा जुदा है। कुवलयानंदकार ने समप्र-धानसंकर नामक संकर का चौथा प्रकार कहा है, कि प्रधानता से सम भये हुए अनेक अलंकारों का एक साथ भान वह समप्रधान संकर ॥ ॥ चौपाई॥
यह रवि की तुरगाविल मनहर,
किय लंघन जिंह पीन पयोधर॥
मध्य गतारुण मरकत माला,
नभ श्री इव रच्नहु भुविपाला॥ १॥

यहां पयोधर शब्द के श्रेष से उत्पन्न भयी हुई अभेदातिश्योक्ति अंग करके उठायी हुई रवि तुरगाविल में मरकत माला की जो उत्प्रेचा वह नम लक्मी में नायिका ज्यवहार समारोप रूप समासोक्ति गर्भित है, अर्थात् समासोक्ति के साथ उठाई जाती है॥ पयोधर शब्द का श्लेष दोनों जगह उपयोगी है। उस से उत्प्रेचा और समासोक्ति दोनों का सम काल है। श्रोर परस्पर अपेचा करके चारुता की जायती दोनों की तुल्य है, इस रीति से विनिगमनाविरह से अर्थात् एक की प्रधानता साधक युक्ति न होने से समप्रधान है॥ श्रोर किसी प्राचीन ने कहा है, कि श्रं-गांगीभावसंकर तौ तरु बीज न्याय से है। इस में एक अखंकार दूसरे अलंकार का कारण होता है। संदेह संकर दिवस निशा न्याय से है; दिवस होवे तब निशा नहीं, निशा होवे तब दिवस नहीं । एकवाच-कानुप्रवेश संकर तृसिंह न्याय से है। तृसिंह भगवान् के एक ही शरीर में नर की और सिंह की आकृति है: ऐसे ही एक ही वचन में दो अलंकार। समप्रधान संकर दिवस रवि न्याय से है। दिवस और रवि साथ ही प्रकाशते हैं। हमारे मत इन अंशों से भी संकर अलंकारांतर होने को योग्य नहीं। अलंकारों के समुख्य में तौ समुख्य अलंकार है। और अंगांगी भाव अंश में हेतु अलंकार है। संदेह अंश में संदेह अलंकार है। एकवाचकानुप्रवेश अंश में अधिक अलंकार है। श्रीर समप्रधान अंश में सहोक्ति अलंकार है। उक्त उदाहरखों में दो दो अ-लंकारों की एकत्र स्थिति है; सो यहां भी एक से अधिक अनेक ही कहलाते हैं; इसलिये यहां भी समुच्यता की प्राप्ति है। अब बहुन अ-लंकारों की एकत्र स्थिति के उदाहरण दिखाते हैं-

॥ छप्पय ॥

एक रदन गजवदन सदन बुधि मदन कदन सुन,

गीरि नंद त्रानंद कंद जगवंद चंद जुत ।
सुख दायक दायक सु कीर्ति गन नायक नायक,
खल घायक घायक दरिद्र सब लायक लायक।
गुरु गुन त्रानंत भगवंत भव भक्तिवंत भव भय हरन,
जय केशवदास निवास निधि लंबोदर त्रशरन शरन॥ १॥

केशव कवि ने रसिकप्रिया ग्रंथ में गग्रोश के मंगलाचरण का यह छप्पय कहा है। इस का अर्थ हम ने राजराजेश्वर के समीप हासी करते हुए इस प्रकार लगाया, कि महादेव के भेट आया हुआ कंद कोई खा गया, उस के लिये नंदी गए का और महादेव का प्रश्नोत्तर है। महादेव ने कहा, कि गखेश लागया। जिस पर नंदिकेश्वर कहता है, कि हे मदन कदन ! यह गजवदन जो तुम्हारा पुत्र है, सो " कर-द नहीं " अर्थात हाथ देनेवाला नहीं; क्योंकि यह बुद्धि का सदन है। जोक में चोर नहीं होता है उस के जिये कहते हैं, कि यह किसी वस्तु के हाथ नहीं देता। तब फिर महादेव कहते हैं, कि हे नंद! तौ वह मेरा आनंद दायक कंद गौरी अर्थात पार्वती ने खाया है । जिस पर नंदिकेरवर कहता है, कि हे चंदजुत ! यह तो जग वंद है, अर्थात् इ-स ने नहीं खाया। यह काम तो जग निंदनीयों का है। तब फिर महा-देव कहते हैं, कि तौ गर्णों में से किसी ने खाया है। जिस पर नं-दिकेश्वर कहता है, कि ये गण तो सुखदायक हैं, कीर्ति दायक हैं, नायक नायक अर्थात् अधीश्वरों के अधीश्वर हैं, और नायक नाम श्रेष्ठ का भी है। कहा है चिंतामिण कोषकार ने "नायकः श्रेष्ठे "।सो ऐसा भी अर्थ हो सकता है, कि श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं। और सब सायक सा-यक अर्थात् समस्त योग्यों में योग्य हैं। तात्पर्य यह है, कि इन्हों ने भी नहीं खाया ॥ उस कंद का घातक तौ कोई खल हुआ है। अथवा आ-प का दरिद्र घातक हुआ है। महादेव की दिगंवरता को ले करके तु-म्हारा दरिद्र घानक हुआ ऐसा कहा है; क्योंकि दिगंवरों के कोठार, पटी आदि कहां से होते। आप गुरु ही अर्थात् सव देवों में बड़े ही, प्यनंत गुण्वाले हो, भगवान् हो, सब संसार आप की भक्तिवाला है, संसार के भय को हरनेवाले हो. सर्वोत्कर्षी हो, दासों के लिये निधि के निवास हो, अशरन शरन हो, इसलिये लंबोदर होस्रो, अर्थात् मोटा पेट करो । चमापन के लिये मोटा पेट करी, यह लोक प्रवाद है । केशव, काव्य कर्ता का नाम है। " एक रदन, गज वदन, सदन बुधि मदन कदन सुत"। इस नंदी गए के उत्तर से गएेश ने कंद खाया है; ऐसा महादेव का प्रथम प्रश्न होना जाना जाता है। यह तौ प्राचीन मतान-सार प्रश्नोत्तर अलंकार है १ हाथी मंगलीक और पुजनीय है, सो ग-खेश की गजाननता में मंगलीकता आदि अनेक गुख होते रहते हु:थी वहु आहारी होता है, इसलिये कंद ला जाने में महादेव को प्रथम गर्शेश का श्रम हुआ है, सो यहां गरोश की गजाननता में यह दोष लेश रूप होने से लेश अलंकार है २ नंदिकेश्वर से की हुई गणेश की स्तृति में गरोश की गजबदनता परिकर होने से परिकर अलंकार है ३ गर्गाश के चोरी न करने में बुद्धि सदन हेतु है, सो हेतु अर्ज-कार है। इसी प्रकार पार्वती के लिये जगवंदिता हेतु है, यह भी हेतु अलंकार है 8 मदन कदन इस सामर्थ्य से महादेव की प्रकट किया है, इसिबये उदात अलंकार है ५ कंद खा जाने का भ्रम प्रथम गर्णेश में, वहां से पार्वती में, वहां से गर्णों में हुआ है, यह पर्याय है ६ पार्वती को चोरी का दूषण लगाते हुए महादेव को नंदीगण ने चंद-जुत इसिंखे कहा है, कि यह दोषाकर संगति का प्रताप है, यह तहुण है ७ दिगंबर रूप हर के रख इत्यादि की चोरी का वर्णन नहीं किया गया, कंद चोरी जाने का वर्णन किया गया सो सम है = ग़रु इलादि महादेव के गुणों का समुचय करने में समुचय अलंकार है ह नंदी गण ने कंद के चोरीजाने में निमित्त खल शब्द से पिशाचादि कह करके फिर महादेव की दरिव्रता निमित्त वतलाकरके पूर्व निज उक्ति का निषेध किया सो

" आचिपः स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात् "
अर्थ—अपने आप कहे हुए का निषेध सो आचेप ॥ इस लचण से लखाया हुआ आचेप अर्जकार है १० एकरदन इस शब्द का
अर्थ किया है, यह हाथ देनेवाला नहीं, सो यहां समगपद केठप है १२

यहां नंद शब्द पुत्र अर्थ में था, जिस का दूसरा अर्थ नंदी गए किया है, सो यह अभंगपद श्ठेष है १२ नंद आनंद यहां शब्द की आदृति है, भगवंत भव भिक्त इत्यादि भकारादि वर्ण की आदृति है, सो अनुप्रास अलंकार है १३ इस रीति से इस खप्पय के उक्त अर्थ में त्रयो-दश अलंकार हैं। इन का परस्पर संबंध न होने से संसृष्टि है। और इन में किसी का परस्पर संबंध दिल पड़े तो वहां संकर होवेगा।। राठोड़ों में करमसोत जातिविशेष है। धणारी नामक याम के छुटभाई करमसोत मूलसिंह ने राजराजेश्वर जसवंतिसिंह की सेवा के प्रताप से समस्त देशों में यिकिचिंत भी प्रसिद्ध चारण थे उन के लिये एक एक उत्तम ऊंट पालान आदि सामान सिहत और उन की सित्रयों के लिये हाथी दांत का चूड़ा भेजा। जिस विषय में हम ने मह भाषा में दोहा कहा है—

### ॥ दोहा सोग्ठा ॥

इम आयश मद अंघ, घर मुरघर कव घूंमिया । करहा तूभ कमंघ, मिळिया दिगजां मूळशी ॥ १ ॥

प्रथम चरण में अकारादि की समता एक । अकार इकारादि की समता भी अवणानंद दायक होती है । दूसरे चरण में घकार की समता दो, रकार की समता तीन, और अर इस पदांश की समता चार। तीसरे चरण में ककार की समता जाः। चतुर्थ चरण में मकार की समता छः। इस रिति से यहां छः अनुप्रास हैं। यह शृद्धां कंकारों की संसृष्टि है। राजराजेश्वर मानिसंह के गुरु लाडूनाथ जोगी ने श्रद्पृच्यों के उत्सव में पचीस २५ हाथी किवयों को दिये थे, परंतु उन्हों ने एक मार- वाड़ देश के किवयों को ही दिये, मृलिसंह ने समस्त देशों के चारणों को दिये, यह ज्यतिरेक अलंकार है १ लाडूनाथ के हाथी निज देश में ही रह जाने में हाथियों की मदांधता हेतु अलंकार है २ मदमत्त हाथी दूर नहीं जा सकते। ओर करहा अर्थात् ऊंट वड़ा वेगवान् होता है, सो दिग्गजों से जा मिलने में करहात्व हेतु भी हेतु अलंकार है २ हाथियों

का दिग्गजों से न मिलना, यहां यथायोग्य संबंध न होना उपलच्चण से हमारे मत का विषम अलंकार है ४

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

कूंकूं वरण कळाइयां, चूड़ी रत्ताड़ियांह। वींभा गळ विळगी नहीं, बाळूं बांहड़ियांह॥ १॥ इति कस्यचितकवेः॥

श्रीर तेरे करहे दिक्पालों के हाथियों से मिले, यहां व्यतिरेक बुद्धि होती है, श्रयथायोग्य संबंध बुद्धि नहीं होती, इसलिये विषम अ-लंकार नहीं। यह श्रयीलंकारों की संसृष्टि है। श्रीर यहां शब्दालंकार, श्रयीलंकार दोनों की संसृष्टि होने से उभय संसृष्टि भी है॥

#### ॥ छप्पय ॥

रिश्म जटा कर धरें, कलँक रुद्धाच माल वर । निर श्रपराध श्रपार, प्रांन विरहीन लये हर ॥ या हित तें वैराग्य, विशद उपज्यो इक पल में । उड कपाल श्रंकित जु, पित्तृवन इव नभ थल में ॥ करिके विभूति सों पांडु वपु, उदासीन विचरत ससी । सुन कृष्ण वचन रचना यहें, नृप मांनिन राधे हसी॥ १॥

रिश्म जटा, कलंक रुद्राचमाला, उड कपाल, यहां तो रूपक है। पितृवन इव अर्थात् श्मशान इव यहां उपमा है। विरही जनों के प्राश्वहरने से मानों वैराग्य उत्पन्न हुआ, यहां उत्प्रेचा है। विश्व यहां श्लेप है। अनुराग जाने से निर्मल, और ललाई जाने से श्वेत। चंद्रमा उदय समय में लाल होता है। ये चारों अलंकार आपस में अंगांगी भाव से प्रतीयमान हैं। अनुराग जाने से निर्मल इस श्लेष का कारण तो उत्प्रेचा है। और उक्त श्लेष रूपक और उपमा का कारण है। और उड कपाल यह रूपक पितृवन इव नभथल इस उपमा का कारण है।

किसी पुरुष का नाम है.

इस रीति से यहां सम कचावाले अलंकारों का कार्य कारण भाव संबंध होने से संकर है।

॥ दोहा ॥

संसृष्टी संकर तृपति, लीन समुखय मांहिं। है इनकी गनना तृथा, एथक ऋलंकृति नांहिं। १। इति संसृष्टि संकर प्रकरणम् ॥ १००॥

यमकादि शब्दालंकारों का तो हम ने अनुप्रास में अंतर्भाव किया है। उन का अंतर्भाव वहां समीप ही दिखाने से स्पष्ट होता है, इसिखये शब्दालंकार निरूपणाकृति में ही दिखा आये हैं। और इन शत १०० अलंकारों का हम ने उपमादि अलंकारों में अथवा लोक में यथासंभव अंतर्भाव किया है। इस दिशा दर्शन से उक्त अलंकारों से अधिक और भी कोई अंतर्भाव योग्य अलंकार खभ्य होने तो यथासंभव अंतर्भाव कर लेना चाहिये॥ और किसी अलंकार का कोई उदाहरणान्तर अलंत विलक्षण होने वहां वास्तव विचार से उस अलंकार को लख लेना चाहिये॥ इष्टांत अलंकार में बहुधा विव प्रतिविंव भाव का भान होता है सो प्रथमाकृति में—

### ॥ दोहा ॥

मोज समय निकसी नहीं, भरतादिक की भूल ॥ सो निकसी जसवँत समय, भये भाग्य अनुकूल ॥ १ ॥ यह अनिश्चित वाक्य हैं; क्योंकि उक्त प्रकार से भरतादिक की भूल निकलने में राजराजेश्वर जसवंतिसंह का भाग्य कारण कहा, तहां श्रेयकर्ता की प्रतिमा कारण क्यों नहीं है, ऐसा संदेह हो सकता है। जिस का निश्चय—

### ॥ दोहा ॥

लहत भाग्य वस ही सुजस, यह ऋनादि जग कत्थ ॥ जंपां रूप जसवंत की, ऋौर हु ऐसी वत्त ॥ १ ॥ इस कथन से श्रोताओं को सन्मुख करके अनेक वंश के अनेक राजाओं से मंडोर मंडल का पीछा सजल न होना, और राजराजेश्वर जसवंतिसिंह से होना इस महा वाक्य में दिखाया गया है। यहां अनि-श्चित वाक्य का, और जिस में निश्चय दिखाया गया है उस वाक्य का विंव प्रतिविंव भाव भान नहीं है; तथापि यहां दृष्टांत अलंकार है ॥

॥ दोहा ॥

वाम बांह फरकत, मिले जो हरि जीवन मूर ॥ तो तोही सों भेटिहों, राखि दाहिनी दूर ॥ १ ॥

इति विहारी सप्तश्रत्याम्।

पुरुष का दिच्चियांग मुख्य होता है। स्त्री का वामांग मुख्य होता है। यहां स्त्री की वाम बांह ने फरक ने रूप शुभ सूचकता से नायिका को कृष्ण मिलाप की वधाई दी। नायिका ने उस वाम वांह को प्रथम उस इकल्ली से कृष्ण से अालिंगन करने का वचन दिया; इस प्रकार पहां अन्योन्य उपकार होने से अन्योन्य अलंकार है, प्रथम आलिंगन का समस्त आनंद इकल्ली वाम बांह को देना वाम बांह अति उपकार है। ऐसा मत कहो, कि इस आकृति के आरंभ में तुम ने " अन भूषन में होत जे, भूषन अंतर्भाव " ऐसा कहा है, फिर कितनेक अलकारों का लोक में अंतर्भाव कैसे किया ? क्योंकि वहुधा अलंकार लोक ब्यवहार से ही माने गये हैं, सो कितनेक विषय अन्य अलंकारों से विजचण हैं; परंतु उन में लोकोत्तर चमत्कार न होने से उन का लोक में अंतर्भाव किया गया है। आरंभ के नियम में उपलच्छा से लोक का भी संग्रह हो जाता है॥ प्राचीनों ने कितनेक अनलंकारों को अलं-कार माना है, सो कहीं उन का अतिद्वंदी भाव भी तादृश है। आ-चार्य दराडी ने ऐसा आशी अलंकार माना है। जिस के प्रतिदंदी भाव में हम ने श्राप का दिशादर्शन कर दिया है। जिस से अन्यत्र भी ऐसा-संभव होवे वहां इसी प्रकार जान लेना चाहिये। जैमा कि श्रप्रस्तृत की प्रशंसा, अर्थात् जो प्रशंसा के लिये अप्रस्तुत है उस की प्रशंसा। ना-स्पर्य यह है, कि स्तुति योग्य नहीं जिस की न्तुति, ऐसा अग्रन्तृत्वश्रांमा

शब्द का अर्थ करते हुएं महाराजा भोज ने जो स्तुति करने के योग्य नहीं उस की स्तुति को अप्रस्तुतप्रशंसा अखंकार माना है। उस के प्र-तिद्वंद्वी भाव में जो निंदा करने के योग्य नहीं उस की निंदा, ऐसा अ-प्रस्तुतनिंदा अखंकार भी होना चाहिये॥

यथाः---

### ॥ दोहा ॥

धन गरीब की नार वह, सोवत वंदत चंद ॥ धिक धनाढ्यता जहँ लगै, कोट कपाटन छंद ॥ १॥

धन सर्वथा प्रशंसा योग्य है ॥ कहावत भी है " सर्वे गुगाः का अनमाश्रयन्ति "। अर्थ- सब गुगा सुवर्ण के आश्रित हैं। जिस सु-वर्ण की यहां निंदा है। हमारे मत न तो भोज महाराजा के मत की अप्रस्तुतप्रशंसा को अलंकारता की योग्यता है, और न उस के इस प्रतिद्वंद्वी भाव को अलंकारता की योग्यता है, किंतु वहां तो हमारे से स्पष्ट किया हुआ ज्याचात अलंकार, और यहां अवज्ञा अलंकार है।

इति श्रीमन्मरुमयडल मुकुटमिश महाराजाधिराज राजराजेश्वरं जी. सी. यस्. आई. जसवंतिसह आज्ञानुसार कविराज मुरारिदान विरिचेत जसवन्तजसोभूषण्यंथे अलंकाराणामन्तर्भावनिरूपणं नाम षष्टा- क्वितः समासा ॥ ६॥

### ॥ श्रीजगदम्बायै नमः॥

## ॥ ऋथ सप्तमाऋति पारंभ ॥

### ∞%०%० ॥ दोहा ॥

जिस में होत समाप्त जग, तिंह नम नृपित निहार ॥
सप्तम कहत समाप्ति की, श्राकृति यहें मुरार ॥ १ ॥
किह न चुक्यों नांहिंन थक्यों, तक्यों जु तन छिन मंग ॥
किय या हित किवराज नें, पूरन यहें प्रसंग ॥ २ ॥
प्रथम श्रन्य के ग्रंथ पढ, पिंढ हें यहें प्रबंध ॥
श्रात श्रंतर लख श्राय हें, उन कीं श्रात श्रानंद ॥ ३ ॥
में फिर याही ग्रंथ सों, संग्रह कीनों सोध ॥
जसवँत मूषन नांम तिंह, हित बालन के बोध ॥ ४ ॥
पढ जसवँत मूषन प्रथम, समुभहु मूषन रूप ॥
जसवँत जस भूषन बहुरि, लिख व्हों किव किवभूप ॥५ ॥
कम श्रम किय व्याकरन में, नीरस जांन मुरार ॥
मों श्रशक्त यह हित करन, शुध सुर वानि उचार ॥ ६ ॥
यातें किय सुत्रह्माय नें, इन ही की श्रनुवाद ॥
नृप श्राज्ञा सुरवांनि में, सो सब लेंहें स्वाद ॥ ७ ॥

॥ मनहर ॥

वहें जसवंत अंशुमान जैसे आरंभ के, रच्यो भाषा भूषन जु ले मत भरत है। जतन अनेक जो दिलीप के समांन पुन, मांनसिंघ कीन्हें जग कीरति करत है॥ भनत मुरार सुरथांन सुरवांन हू तें,

पूर्व जसवतसिंह ॥

भूमि नर भाषा श्रघ श्रज्ञता हरत है। भगीरथ गंग जैसे श्रांनी जसवंत नृप, तरत तरंग श्रंग साहित सरत है॥ १॥

### ॥ छप्पय ॥

कहों समय भी पूर्न श्रंथ जसवँत जस भूषन । उन्नीस सी पचास १६५० भलों संव्वत विक्रम भन ॥ भादव सुद पूर्णिमा १५ वार सुभ सोम वखांनूं । भे ईशा कों वरस अठारह सो रु तरानूं १८६३ ॥ शक न्पतिशालिवाहन हुको अद्वारह शत पंचदस १८१५ सिस सूर पवन पांनी इतें जग सिर थिर जसवंत जस ॥ १॥

### ॥ वैताख ॥

गे ऋष्ट विंशतितम २८ जु किलयुग के जु वर्ष निहार । नृप सहस्र च्यार रु पंच कम दश शतक ४६६५ लेहु विचार ॥ पुन मास पंच ५ रु दिवस पन्द्रह १५ कल्प खेत वराह ॥ जग विदित वैवस्वत जु मन्वन्तर सु मरु नरनाह ॥ १ ॥

### ॥ दोहा ॥

ह्यां या हित गनना करों, मिहपालन की माल ॥ व्हेंहिं सहायक यंथ की, समय मिलन कोड काल ॥ ९ ॥ वंधृ वहुरि सगे जु हें, अवनीमूप अवार ॥ जमवंत के गनना करों, अचर कम अनुसार ॥ २ ॥

#### ॥ वेताल ॥

ईडर सु केसरिसिंघ सोभित किसनगढ यह काल । मार्द्रलसिंघ सराह संजुत साद्ववै गोपाल ॥ रतलाम सज्जनसिंघ लघुवय लेखिये यह वेर । गनियं जु गंगामिंघ त्येंहीं चपति बीकानेर ॥ १ ॥ है दुलहर्सिघ जु सलाने अरु बहादुर विख्यात । भुविपाल सीतामऊ यह राठोर सात जु भ्रात ॥ कखवाह ऋलवर में जु भूपित है जु जयसिंघ जांन। है उदेपुर गहलोत बन्नधर फतैंसिँघ सु रांन ॥ २ ॥ जदुवंश भूपति भँवरपाल सु करोली पहिचांन । कोटै जु सिंघ उमेद हाडा यह सु अवसर जांन ॥ जयन्य में माधव सवाई कलरा कुल कखवाह। है जांमनगर जु त्राज वीभा वंश जदु नरनाह ॥ ३ ॥ जदुवंश जेसलमेर जांनहु शालिवाहन भूप। गहलोत डूंगरपुर सु रावल उदैसिंघ अनूप॥ गहलोत देविलिये सु गन रघुनाथसिंघ सुढार। जिय जांन द्रांगदड़े सु भाला मांनसिंघ हमार ॥ ४ नरसिंघगढ महताबसिंघ पँवार लिजिय जांन। भाला सु जालमसिंघ स्वाई पाटन जु पहिचांन ॥ रघुवीरसिंघ सु है जु बृंदी न्पति हाडा जांन। भुविपाल गोहिल तख्तसिंघहिं भावनगर पिछांन ॥ ५॥ भुज मांभ भूप खँगार जादव खेलनौ रनखेल । रीवां सु व्यंकटरमनरामानुजप्रसाद वघेल । सोलंखि लूनावाडै लसत जु वस्ततसिंघहिं जांन। गहलोत लब्बमन वांसवाड़े चपति लेहु पिद्धांन ॥६॥

॥ दोहा ॥

शीरोही चहुवांन कुल, केशिरिसिंघ महीश। जसवँत के उगनीस ये, सगे न्यति भुवि शीश॥१॥ श्रथित भये या श्रंथ में, जे भृषित यह वार। अमर भये जसवंत सँग, सह जांनि हे सँसार॥२॥

यहां जो राजराजेश्वर के भ्राता राजा लिखे गये हैं, वे राजरा-जेश्वर के निम्न लिखित पूर्वजों की संताते हैं॥

वीकानेर और काबुवा राव जोधा की ॥ किसनगढ, रतलाम, सलांखो श्रौर सीतामऊ राजा उदेंसिंह की ॥ ईडर राजराजेश्वर अजीतासिंह की ॥

वीकानेर और किसनगढ राजपूताना में हैं, और इन की सीमा जोधपर राज्य से मिली हुई है ॥

> भाववा, रतलाम, सलांगो और सीतामऊ मालवा देश में हैं॥ ईडर गुजरात देश में है ॥

और यहां राजराजेश्वर के वे संबंधी राजा लिखे गये हैं, कि जिन की राजराजेरवर के पुरखों ने पुत्रियां लीं अथवा दीं हैं; और गवर्नमेन्ट सरकार में उन की राजाओं में गणना है ॥

> चतुर्दशी फाल्गुन ऋसित, मंगल पूरन अंथ। सुन जसवँत दिय लचदत, लख ऋपनौ कुल पंथ ॥ १ ॥ ॥ छप्पय ॥

इक गज है हयराज कनक भूषन सों भूषित। मुक्तमाल शिरपेच रत्न जटित जु कर अतिहित॥ कुंडल कंकन वसन खडग जम दढ जुत भूषन। पंच सहस्र मुद्रिका अपर परिजन हित दिय गन॥ प्रतिवर्ष सहस्र पट उपज के लन्नपूर्ति कों ग्राम दिय। निज ग्रंथ रीम जसवंत रूप यह विध जग थिर नांम किय॥१॥

॥ दोहा ॥

याही विधि मोकों दयों, ब्रत्र धरन की वार । लचढांन जसवंत रूप, चर्ण चर्ण के दातार ॥ १ ॥ पिता पितामह पुन मम जु, दीन्हे कुरब अनंत । कर जुहार को कुरव अव, किय पूरन जसवंत ॥ २ ॥

<sup>•</sup> म्हा भूराहादि के लिये.

धरत प्रथम कविराज पद, मैं मुरार ऋब भूप। दे कविराजा पद कस्त्रो, विभवहिं राजा रूप॥ ३॥

### ॥ मनहर ॥

चामर चमीर पग मिलबी पसार बांह , दुंदुभी निसान मुद्रिका दे मोद भीनी तें। आत जात कठिबी द्विवर लेख आदर सों, आसन समीप अरी कुल मग चीनी तें। एते पर मारवार भूपित मुरार जू की, कुरब जुहार करबे की आज कीनी तें। जस जसवंत तेरी जांन्यी सब राजा रांन, कर कबराजा अब राजा कर दीनों तें॥ १॥

### ॥ दोहा ॥

जसही कों जांनत जु धन, निहं धर कनक निहार । चिर जीवहु जुग कोट लों, जसवँत जग दातार ॥ १ पंचानन प्रारंभ में, दिय बहु ग्रंथ सुनाय ॥ कुल दाधीच तिवाढ़ि थों, प्रसिध सु पंडित राय ॥ २ ॥ में प्रथमिं सुन्नसण्य की, विदित दई कर वात ॥ स्रव कहिबो नांहीं स्रवस, पुनसक्ती व्हें जात ॥ ३ ॥ मिश्र जु पूरणचंद्र नें, लिख्यों वनावत वार ॥ लंबोदर जैसे लिख्यों, भारत भनत मुरार ॥ ४ ॥

<sup>&</sup>quot; चामीकर व्यर्थात् सुवर्णः

<sup>ी</sup> मुहर छाप ॥

<sup>1</sup> खास रुक्के की निम्न लिखित रीति से लिखात्रट ॥ ॥ श्रीनाथजी ॥

कविराजा मुरारिदानजी सू म्हारी जुहार वाचजी घपरंच ॥ § भाषा में कवि को कव भी कहते हैं। अनुप्रसंस के लिये वकार की जगह वकार है।

<sup>&</sup>quot; वकार बकार परस्पर सवर्ष हैं " यह अलकार राख्नकारों का सिद्धात है.

शुद्ध छपायों कर जु श्रम, रामकरण दाधीच ॥ त्रासोपा पंडित परम महि शिर कीर्ति मरीच ॥ ५ ॥ कशमीरी पंडित कुशल, नाम निरंजन नाथ ॥ जिंह त्रपने ऋधिकार में, छपवायों हित साथ ॥ ६ ॥

इति श्रीमन्मरुमण्डल सुकुटमणि महाराजाधिराज राजराजेश्वर जी. ती. एत्. ब्राई. जसवंतसिंह ब्राज्ञानुसार कविराजा सुरारिदान-विराचिते जसवंतजसोभूपण्यंथे यंथसमाप्तिसमय, समकालीनभूपति, यंथ-प्रत्युपकारवर्णनं नाम सप्तमाक्वतिः समाप्ता ॥ ७ ॥

## ॥ इति श्री जसवंतजसोभूषराष्ट्रंथः समाप्तः ॥

## परिशिष्ट

श्रलंकारों के योगरूढ नामों में रूढि को इस प्रकार घटाना चाहिये॥

उपमा (१) अतिश्योक्ति (३) और अप्रस्तुतप्रशंसा (१२) को तो प्रथमाकृति के पृष्ठ २= के शोधपत्र में जिस्न दिया है।

अनुज्ञा-अनुमति का अर्थ है अनुक्लमित अर्थात् अंगीकार; अंगीकार तो अंगीकार योग्य का, और अनंगीकार योग्य का भी होता है, और अनंगीकार योग्य का अंगीकार कारण से और कारण विना भी होता है, यहां अन्यत्र अतिव्याप्ति वारण के बिये किसी निमित्त से अनंगीकार योग्य के अंगीकार में रूढि है। ७॥

अवज्ञा-अनंगीकार तो अनंगीकार योग्य का और अंगीकार योग्य का भी होता है। और अंगीकार योग्य का अनंगीकार कारण से और कारण विना भी होता है, यहां अन्यत्र अतिब्यासि वारण के लिये किसी-निमित्त से अंगीकार योग्य के अनंगीकार में रुबि है। १५॥

आभास-आभास शब्द का अचरार्थ है किंचित भान; परंतुसा-हिल शास्त्र में जो वस्तु वास्तव में नहीं है उस के किंचित काल भान अभास शब्द की रूढि है ऐसे रस के आभास को समस्त अंथकारों ने आभास कहा है, अनुचित रस होने तहां रसाभास होता है, कुटला की अनेक विषयक राति का वर्णन होने तहां अविचार दशा में ज्या भर रस का भान होता है अनुचित रित और रस का किंचितभान रस दशा को प्राप्त नहीं होता यह रसज्ञ पुरुषों को अनुभव सिंद्र है ॥ १८॥

उदात्त-उदात्त इस शब्दससुदाय का अर्थ है निस्संदेह झान के लिये कहाहुआ अर्थ। सो इस अलंकार के स्वरूप बोध के लिये इनना ही कहना समीचीन है। अंथ में रूटि होने का लिखा सो समीचीन नहीं॥२१॥

तुल्ययोगिता—तुल्ययोगिता शब्द का अर्थ है "तुल्ययोगिपन " वस्तु का तुल्ययोग सदा और सर्वत्र भी होता है और कटाचित् और कहीं भी होता है। यहां अन्यत्र अतिञ्याति वारण के बिये कदाचित् अथवा कहीं तुल्ययोग होने में रूढि है। कदाचित् अथवा कहीं तुल्य-योग होने में ही बोकोत्तरता है॥ दोहा॥

कभी कहीं व्हें जात जब, तुल्ययोग मरुभूप ।
तुल्ययोगिता है वहें, श्रलंकार को रूप ॥ १ ॥ २७ ॥
वृष्टान्त—वृष्टांत शब्द का अर्थ है देखा गया है अंत अर्थात् निस्वय जहां; सो निश्चय तो अनेक स्थबों में है; यहां अन्यत्र अतिव्याकि वारण के बिथे उक्तस्थब में वृष्टांत शब्द की रूढि है ॥ २६ ॥

परिसंख्या—गणना को संख्या कहते हैं, परिउपसर्ग यहां वर्जन अर्थ में है। परिसंख्या इस शब्दसमुदाय का अर्थ है वर्जनवाकी संख्या, सो विषय का अन्यत्र वर्जन तो संख्या के स्वभाव से ही सिख है, इसिलये यहां परि उपसर्ग जोड़ने से यह इष्ट है कि संख्या में भी वर्जन; सो संख्या के आश्रय में भी उस विषय का वर्जन होवे वह परिसंख्या अलंकार। अन्य संख्या तो विषय का अन्यत्र वर्जन करती है, और यह संख्या अपने आश्रय में भी उस विषय का वर्जन करती है, यह लोको सरता है। ३५॥

मिथ्याध्यवसिति—मिथ्याध्यवसिति श्रब्दसमुदाय का अर्थ है मिथ्याख का निश्चय, मिथ्यात्व का निश्चय अनेक प्रकार से होता हैं; यहां अन्यत्र अतिव्यासि वारण के लिये मिथ्या संबंध से मिथ्यात्व के निश्चय में मिथ्याध्यवसिति शब्द की रूबि है। ४४॥

विरोध-वैर का नाम विरोध है। विरोध के दो प्रकार हैं, स्वाभा-विक और सांसर्गिक। यहां सांसर्गिक विरोध में रूढि है ॥

दोहा॥ जो विरोध संसर्ग में, मूषन वहै विरोध। हैं। जसवँत तुवराज में, याकी नींकें बोध॥ १॥

दोहा ॥ सिंघ वहत्त त्राहि मूषक जु, सिवपुर में सदभाय ।

यथा--

भूपित वेर विसार यों, सेवत मरुपित पाय ॥ १ ॥ यहां सिंह बेल और अहि मूलक का स्वामाविक विरोध लोको-त्तर न होने से इस अंश में अलंकारता नहीं। जैसे कि—

अहि मूषक केसरि करी, मित्र न होत मुरार ॥

यहां विरोध अलंकार नहीं, किंतु सिंह बैंत और अहि मूषक के सं-सर्ग में जो विरोध है वह लोकोत्तर होने से अलंकार है। ऐसे संसर्ग के विरोध में विरोध का फल न होने से आधार आदि का उत्कर्ष है। आचार्य दंडी आदि ने —

## विरुद्धानां पदार्थानां यत्र संसर्गदर्शनम् ।

अर्थ-जहां विरुद्ध पदार्थों का संसर्ग देखाजावे वह विरोध अर्ज-कार है। ऐसा जचाय कहा सो भूज है, क्योंकि घोरी ने विरोध को अर्ज-कार कहा है। यहां संसर्ग के विरोध में ही अर्जकारता है, संसर्ग में न-हीं। संसर्ग में अर्जकारता इष्ट होती तो इस अर्जकार का नाम घोरी सं-सर्ग रखता। विद्वद्वंदसेवी महाराजा भोज ने भी विरोध अर्जकार का-

## विरोधस्तु पदार्थानां परस्परमसंगतिः।

अर्थ—विरोध तो पदार्थों की परस्पर असंगति है। ऐसा सच्च म कहा है; विरोधी पदार्थों का संसर्ग नहीं कहा है। और महाराजा भोज ने "दिग अंवर तो धनु धारण क्यों" इति ॥ यह उदाहरण दिया है तहां दंडी आदि के सच्चाों की अञ्यासि होती है; क्योंकि भस्म और धनुष के भिन्न भिन्न रहने में स्वाभाविक विरोध प्रसिद्ध नहीं। जैसा कि अहि मूषक इत्यादिक भिन्न भिन्न रहने में भी स्वाभाविक विरोध है॥ ५६॥

रतेष--म्रालिङ्गन अनेकों का होता है। यहां अन्यत्र अतिज्याति वारण के लिये शब्द और अर्थ के आलिङ्गन में रुब्दि है।। ६६।।

सम—सम शब्द का अचरार्थ है समान। यहां यथायोग्य में विवन्ता है। यथायोग्यता दो वस्तुओं में रहती है। सो जहां यथा-योग्यता होगी वहां कोई न कोई संबन्ध होवेगा ही। संबन्ध अनन्त है। "माखन सौ मन" इति। यहां उपमानोपमेयभाव संबन्ध है॥

स्वभावोक्ति-स्वभाव का वर्धन अनेक अकार से होता है। यहां म्बभाव के ज्यों के त्यों कथन में रूढि है ॥ ७६ ॥

हमने एक शत अर्थालंकारों का ५० अस्सी अलंकारों में अंतर्भाव करिया है. इसलिये उन में उक्त प्रकार से रूढि का घटाना आवश्यक न होने से विस्तार भय से यहां नहीं जिखा है। किसी की इच्छा दोय त्तो इसीरीति से स्वयं घटालेवें ॥

प्रथमाकृति के एष्ट २३ में ऐसा बिखा है, कि "महाराजा भोज ने अलंकारों के नाम रूढ माने सो समीचीन नहीं," सो उखादिसिद्ध शब्द व्युत्पत्तिवाले हैं इस पच को लेकर लिखा है। कहा है-

# " उणादयो व्युत्पन्ना ऋव्युत्पन्नाश्च "

अर्थ-कितनेक आचार्य उग्गादि सिख शब्दों को व्युत्पन्न अर्थात् व्युत्पत्तिवाले मानते हैं, और कितनेक अव्युत्पन्न अर्थात् व्युत्पत्ति रहित मानते हैं ॥

लोक अलंकार तो मनुष्य के श्रीर से सर्वथा पृथक् हैं। और का-च्यों के ऋतंकारों की दो दशा हैं;कहीं तो लोक ऋलंकार न्याय से एक अर्थ दूसरे अर्थ का शोभाकर होता है, जैसा कि अप्रस्तुतप्रशंसा अ-लंकार।यहां वाच्यार्थं ध्यंग्यार्थं का शोभाकर है। और कहीं स्तंभचित्र न्याय से वही शब्दार्थ उसी शब्दार्थ का शोभाकर होता है; जैसा कि पर्यायोक्ति अलंकार। यहां पर्याय से कहाहुआ एक ही अर्थ कान्य का शरीर स्त्रीर काव्य का शोभाकर होता है॥ अप्रस्तुतप्रशंसा के कारण निवंधना, कार्यनिवंधना ऐसे प्रकार मानने से यह सिद्ध है कि प्राचीनों ने अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत की प्रतीति यही अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार का स्वरूप समका है।।

उच्चेता में पृष्ट ३२५ पाकि ६ "इत्यादि" के आगे ॥

संभावना शब्द का अर्थ संभव करें तो संभावना अलंकार में अ. निच्याप्ति होवेगी ॥

परिकर में पृष्ट ४०० पाक्ति २० "उपकरण हैं" इस के आगे॥

विष, यमराज और मांसभचकों में प्राणहरख की कारखता है, परंतु यहां चंद्रादि में प्राग्यहरण रूप कारणता चंद्रादि रोचक होने से चंद्रादि की उद्दीपनता है; तहां विष आदि अलंत अरोचकों की सहकारीकारणता नहीं, किंतु उद्दीपनता से वियोगिनी आणहरण करते हुए
चंद्रादि की परिकरता है। ऐसा मत कहो कि कोषकार ने शोभाजनक
उपकरणों को परिकर कहा है, सो विष आदि परिकर कैसे?क्योंकि उपलच्चण से अनुचित कार्य करते हुए के अशोभाकर ही परिकर होवेंगे;
उक्त कार्य करते हुए के शोभाकर ऐसे ही होते हैं। इस दिशादर्शन से
सार अलंकार इलादि में भी ऐसा जान लेना। परिकर वस्तु सहकारी
कारण कुलाल और सहकारी कारण दंड चक्र आदि हैं; किंतु परिकर
का स्वरूप तो शोभाजनक उपकरण है। जिस का उदाहरण कोषकार ने
छत्र चामरादि दिया है, सो छत्र चामरादि राजा के राजस्व में किसी
प्रकार के कारण नहीं, किंतु परिकर मात्र हैं। सहकारी कारण में कहीं
चमत्कार का पर्यवसान होंवे तो हेतु अलंकार का प्रकार होगा; और
निमित्त कारण के साथ सहकारी कारण समकच्च होंवे तहां कारणों का
समुच्चय होने से समुच्चय अलंकार का प्रकार होवेगा॥

परिकर मे पृत्र ४०० पंक्ति २३ " होजाता है" इस के झागे--

यथानाः--

दोहा ॥

लुंबां ऋड़ निदयां लहर, बक पंकत भर बाथ । मोरां सोर ममोलियां, सांवण लायों साथ । १ ।

इति पितामह कविराज वांकीदास क्रुत वैशिकवातांग्रंथे ॥ यहां सहभाव अप्रधान होने से सहोक्ति अलंकार नहीं ॥

परियाम में पृष्ठ ४०७ पैकि १२ "असंकार है" इस के आगे---

यहां उपयोग का अर्थ है आचरण । कहा है चिंतामणि कोषकार ने "उपयोगः आचरण ॥"

अनुप्रास — वार वार उत्तम रीति से धरना तो अनेक वस्तुओं का होता है, अन्यत्र अतिव्याप्ति वारण के लिये यहां शब्द के वार वार धरने में रूढि है, उत्तम यह विशेषण पुनरुक्ति दोष वारण के लिये है। संब्रिस शास्त्र का अपार विस्तार है, कि जिस विषयक बाद विवाद में असंख्य प्रंथ वने हैं, और अति गहन है। कहा है किसी ने महाकिन

मुरारि कीस्तुति में--

देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं जानीते नितरामसौ ग्रुस्कुलिक्केष्टो मुरारिः कविः॥ श्रिब्धिलिक्कित एव वानरभटैःकिं तस्य गम्भीरता-मापातालिनिमग्रपीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः॥ १॥

अर्थ-बहुत से लोक वाखी अर्थात् सरस्वती देवी की उपासना करते हैं, परंतु सरस्वती का सार तो भवीभांति गुरुकुल में श्रम किया हुआ सुरारि कवि जानता है। वानर सुभटों ने समुद्र का संघन अवश्य किया है, परंतु उस की गंभीरताक्या है? इस वात को तौ पाताल पर्यंत जिसका पुष्ट श्रीर समुद्र के भीतर मग्न है वह मंथाचल पर्वत जानता है ॥ परंत विचार करके घोरियों के नामार्थानुसार समकों तौ स्वल्प श्रीर सगम है। रमगीय शब्दार्थ काव्य है। शब्द के तीन प्रकार हैं-वाचक, जन्नक और व्यक्तक । अर्थ के तीन प्रकार हैं-वाच्य, जन्म और व्यंग्य-ब्यङ्गय को ही कोई ध्वनि और कोई आचिप कहते हैं। यौवन के आग-मनवाली मुग्धा, अति बृद्धि पाये हुए योवनवाली औदा, और इन के मध्यवर्ती मध्या, ऐसे नाथिका के प्रकार मानतेहुए ही कितनेक प्राचीन वाच्यार्थ से अतिशय चमत्कारवाचा प्रतीयमान अर्थ ध्वाने, और वाच्या-र्थं के सम अथवा न्यून चमरकारवाला प्रतीयमान अर्थ व्यङ्गवा तथा अल्प जलाजावे वह हाव, और स्पष्ट खलाजावे वह अनुभाव, ऐसा स्वरूप भेद मानते हैं, सो भारी भूल है;क्योंकि चमत्कार की विलच्च गता विना प्रका-रांतर भी नहीं हो सकते, सो वस्तु भेद कैसे हो सकता है । उक्त शब्दों में उक्त अर्थ का वोध कराने की जो सत्ता है उस को कोई शक्ति, कोई वृत्ति श्रीर कोई व्यापार कहते हैं। शक्ति अर्थात् सामर्थ्यः; वृत्ति अर्थात् वर्ताव; व्यापार अर्थात् कारण जिस के द्वारा कार्य करे वह क्रिया। शक्तियां क्रम से तीन हैं-अभिषा, बच्चणा और व्यंजना । अभिषा को संकेत भी कहते हैं। ब्यंजना को कोई ध्वनि और कोई आचेपा कहते हें। लच्च हो प्रकार की है-जहत्स्वार्था ख्रीर अजहत्स्वार्था। रूढा लघणा चमत्कारहीन है। ब्यंग्य के चार प्रकार हैं। शब्द शक्ति मूलक, अर्थ शक्ति मूलक, संबच्यकम और असंबच्यकम । हमारे मत साहित्य शास्त्र में प्रधान का प्रहण है। और व्यंग्य को काव्य का जीव करके माना है, इसिंबये गुणीभूत व्यंग्य तुच्छ है। धोरी ने गुणीभूत व्यंग्य के ये प्रकार कहें हैं॥

अगृहमप्रस्याकं वाच्यसिद्यक्षमस्फुटम्॥
संदिग्धतुल्यप्राधान्ये काका चिप्तमसुन्दरम्॥ १॥
असुंदर आदि कहने से स्पष्ट है, कि धोरी की भी इन में प्रतिष्ठा
विवचा नहीं, ज्यंग्य की अगृहता तो लोकिक है; और अस्फुटता क्रिष्ट
दोष है; अंगभ्त, अंगी से दबा हुआ ही होता है; संदिग्ध और वाज्याध के तुल्यप्रधान भी उत्कट चमत्कारदायक नहीं; वैसा ही काकु से
लींचाहुआ ज्यंग्य है; और असुंदर तो तुच्छ है ही। हमारे मत लच्या
का प्रयोजन भी गुणीभूत ज्यंग्य है॥ मन की वृत्ति भाव है। काज्य
में वर्णन इहलोक परलोक के पदार्थों का अथवा मनोवृत्ति का होता है,
इसिलये यहां भावों का प्रहण है। भाव अपिरिमित हैं; परंतु काज्य के
उपयोगी अर्थात् काज्य में वर्णन करने योग्य रित आदि इकतालीस ४१
हैं। स्थायी, संचारी और रस भावों के अवस्था भेद हैं॥ भावोत्पत्ति के
कारण विभाव हैं। वे दो प्रकार के हैं, आलंबन और उदीपन। नायिका
नायक श्रुंगार रस के आलंबन हैं। भाववोधक चेष्टा आदि अनुभाव हैं।
सारिवक और हाव अनुभावों के विशेष हैं। इन सब को सविस्तर लिख आये हैं। माधर्य आदि गुण तीन हैं॥ काज्य में जो चमस्कार अर्थात्

यथाः--

संवैया ॥

युक्तियां होती हैं वे काव्य को शोमा करती हैं॥

पिय सांह कही, पुन बांह गही, कटु वानि सही धर धीर घनेरों। कर जोर खरों रहि, पाय परों, स्वर मंग गरों किय, भास्यों हों चेरों॥ सब ही जु मुरार उपायन के सह, ज्यर्थ भयों समुम्तायवों मेरों, मद में प्रतिविंबित चंद पियों,

## तिंह दुर कियों मन मान ऋँधेरों ॥ १ ॥

यहां सखी प्रति सखी की उक्ति है, कि अगेक उपचारों से कुछ भी नहीं हुआ, और जब प्याजे में भरी हुई सदिरा में प्रतिविधित चंद्र को मदिरा के साथ नायिका ने पिया तौ उक्त चंद्र ने उस के मनागत मानांधकार को दूर कर दिया । यहां मानमोचनोपायों में उत्तरोत्तर गु-रुता के कम का चमत्कार है। ऋौर उक्त उपचार समुदाय रूप अखंड कारण रहते मानमोचन रूप कार्य न होने का चमत्कार है। क्रोर मान के साथ अंधेरेके रूपक का चमत्कार है। क्रीर उक्त चंद्र पान करके उक्त मानमोचन होने से उक्त रूपक की कारणता का चमस्कार है। और उक्त चंद्र ने मान को रूपकता दी, क्रोर उक्त रूपक ने चंद्र को हेतुता दी, यह अपन्योन्यता का चमस्कार है। और यहां नाथिका के मान हरख का हेनु मिदरा है, तहां नायिका ने मदिरा के साथ चंद्र का प्रतिविंव पिया ही है, और चंद्र अँधेरे को दूर करता ही है, इस बज से अर्थात् युक्ति से; और मान का अंधकार से रूपक किया गया है, इसलिये मदिरा में मान हरण हेनुता की निर्वस्तता तिवचा स्पष्ट है, सी यह मदिरा हेतु की निर्वज्ञता भी उक्त हेस्वंतर मानने में वज्ञ है जिस से; सखी उक्त चंद्र को प्रधानता करके मान हरख का हेतु मानती है; यह चमस्कार है; सो काब्य को शोभा करने से ऐसे चमत्कारों की घोरी ने अलंकार संज्ञा की है।

काव्य अनंत होगये, होते हैं, और होवेंगे परंतु धोरियों की अनिवेचनीय महिमा है, कि उन्होंन बुद्धिवल से चुनकर ऐसे इक्यासी दे चारकारों का संग्रह किया है, कि उन के सर्वव्यापी नामार्थों में झ-नंत काव्यो के अनंत चमरकारों का समावेश होजाता है। सहृद्यों को उद्देग करने वालेकर्याक दुवाद शब्द वोष और अपुष्टार्थ आदि अर्थ दोष हैं; वे वर्जनीय हैं। दोष हम ने नहीं दिखाये हैं सो दूसरे ग्रंथों में देखलेना।

## परिशिष्ट ॥

| B000                                           |                                                  |                     |                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| श्रमुद्ध्<br>भान<br>श्रमाम<br>पुटला<br>इत्सादि | गुद्ध<br>भान वें<br>श्रामाम<br>इलटा<br>इस्माटिका | ₹<br>\$<br>\$<br>\$ | पंति<br>१५<br>१६<br>१७<br>२१ |

#### ॥श्री॥ ॥ दोहा॥

मिल्यों मनोहरसिंघ कों, पत्र जु परम पवित्र ॥ जा में चप जसवंत कों, अतिह उदार चरित्र ॥ १॥ पठयों पत्र प्रसंग वस, बहुत समय के बाद ॥ यातें छाप्यों अंत में, यह रहि है बहु याद ॥ २॥

॥ ७२ ॥ कविराजाजी श्रीमुरारदानजी जोग्य

इलाके े पत्र जोधपुर ठिकासो सोजती मारवाङ् वरवाजे

जोधपुर



MARINE (2019) 2019 (2019) 2019 (2019) (2019) (2019) (2019) (2019) (2019) (2019) (2019) (2019) (2019) (2019)



मांहरौ जुहार वंचावसी, मनुः हार को झमल बिरावसी. सिषश्री जोषपर सुभसुथाने सरव श्रोपमा कविराजाजी श्रीम रारदानजी जोग सरदारगढ़ थी ठाकर मनोहरसिंह लि० जुहार वंचा-वसी, घठाका समाचार तो श्री-जी की सुनजर कर भला हैं, राज का सदा भला चावै. राज मांहरै घर्यी वात है, सदीव सनेह राखे ज्युंहीं रहें; अपरंच। पत्र राज को मारफत डाक आयो, जीं में " जसवंतजसोभृषण्" यंथ को छपणो सरू होबाकी इत्तला दीदी, सो वड़ी खुशी हुई, परमेश्वर करें थो प्रंथ जलदी अपकर आप की मेहनत सफळ होवें, सबनें लाभ पहोंचे, सिरफ अपसोच अतरो ही है, के श्रीव ड़ा हजूर साहेब जसवंतसिंहजी की मौजूदगी में ग्रंथ छपजायों चांवे हो, क्यों के वां साहेवां का मनमें ईं ग्रंथ को वडो उछाह हो, ऋठा-तक के म्हां लोगांने यो ग्रंथ सुगावा ने जोधपुर बुलाया हा जद, एक दिन मर्ने श्रोरवारेहठजी किसनसिंहजी ने हूंकारो दरायनें श्रीवड़ा ह-जूर साहेब या वात फरमाई ही,के कविराजजी मांहरी ग्रंथ अस्यो ब-यायों है, के कविराजजी के बराबर सोनी तोल कर यांकी एक मूरती वणाई जावे, जीरो सदीव पूजन होबी करें । ई फरमावणा सूं या बात जाहिर हो सके है, के ईं प्रथ को कतरों उछाह वां साहेबां के मन में हो; परंत परमेश्वर वां साहेवां को शरीर नहीं राख्यो ईं को रंज है; तो भी ई अंथ का सबव सूं वां साहेबां की और आपको नांम दुनियां में हजारां वरसां तांई रहेगा, ईं वासतै अव जबदी खपवा कर प्रसिद्ध कर-यो चाहीं हो। और कांम काज होवें सो लिखावसी, अठें घर की वात है॥ १६५२ असाड सुदि ५ EPARTE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE

ये ठाकुर मनोहरसिंह वह विद्वान् और सकल गुण निधान ेे जाति के चित्रय हैं, मेदपाटेश्वर महाराणा साहन के वहे उमराओं हैं, इन के ठिकाने के गांम का असली नाम लावा है, उक्त ठाकुर सा हिच के पुरखा सरदारसिंघ ने किला और महल वनवाये, इसालिये का माम सरदारगढ़ प्रसिद्ध है। राजराजेश्वर ने स्वदेशी विदेशी का मांडल रच कर ग्रंथ "जसवंतजसोभूषण" सुना। उस का मंडल रच कर ग्रंथ "जसवंतजसोभूषण" सुना। उस कि मं उक्त ठाकुर साहिब को भी बुलाया था, थे ठाकुर साहिब राजराजेश्वर के संबंधी भी हैं, इन के पुरखा सरदारसिंह की बेटी किंवर का पाणिप्रहण राजराजेश्वर के पुरखा महाराजा श्रीविजयसिंह हुआ था. इस पत्र में किसनसिंह का कथन है, सो भी विद्वन्मंडल बुलाये गये थे, इन का गांम खेड़ा नामक साहपुरे के इलाके में है। चा रखों में इन की जाति सौदा बारहठ है, और ये शाहपुरा के राजाधि राज के पोळपात हैं॥

# ॥ शुद्धिपत्र ॥

----0\*0~---

छ यहां केवल शब्दों की ही शुद्धि नहीं है; किंतु कई पंक्तियां ग्रंथ में रह गईं सो भी लिखी हैं.

| <b>अशुद</b>        | शुद्ध                                                                   | वृष्ठ | पंक्ति      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| पांच कोस पर देसणूक | श्राठ कोस पर देसखोक                                                     | Ś     | टिप्पण पं ४ |
| ईवेर               | ईंदों                                                                   | ų     | टिप्पस पं = |
| थप्य               | थ्प                                                                     | 9     | ¥.          |
| टप्ये.             | टप्पे हैं। इन महाराजा ने<br>कविता में अपना नाम रस-<br>राज रक्खा है।     | =     | टिप्पण पं २ |
| श्रप्य             | ञ्चप्प,                                                                 | 3     | <b>ર</b>    |
| थप्य.              | थप,                                                                     | 3     | 3           |
| स्रो.              | सौ.                                                                     | 3     | v           |
| छ्प्यय.            | छुप्पय.                                                                 | ११    | ३           |
| मील.               | मील. "                                                                  | ११    | 8           |
| • {                | रि७६० गज का एक मील<br>होता है। श्रीर दो मील का<br>हमारा एक कोस होता है। | ११    | टिप्पस पं १ |
| छप्यय.             | स्पय                                                                    | १५    | 88          |
| श्रेष्ट.           | श्रेष्ठ.                                                                | १६    | २३          |
| भ्रोंर.            | ञ्जोर.                                                                  | २०    | १३          |
| हुवै.              | हुए.                                                                    | २०    | 38          |
| मार्जादिक.         | मार्जारादिक.                                                            | २६    | 38          |
| काष्ट.             | काष्ठ.                                                                  | २७    | २४          |
| निष्यचिः           | निष्पत्तिः                                                              | ર્ર   | š=          |

|                                                                         | ( , /                                                                                |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>त्र</b> शुद                                                          | शुद्ध                                                                                | न्ध        | पंक्ति |
| दंडी महाराजा भोज !                                                      | दंडी का समृय विकम का                                                                 |            |        |
| के समकालीन है                                                           | छठा शनक है।                                                                          | ક્યુ       | ?=     |
| सृष्टि.                                                                 | सृष्टि.                                                                              | Śź         | 3      |
| विमार्शिनी.                                                             | विमर्शनी.                                                                            | S' >       | פי     |
| सत्रह सौ तैयासी १७८:                                                    | सोलह सा तेंवासी १६=३                                                                 | 3,⊏        | 6.5    |
| यदल्यं.                                                                 | यदल्पं                                                                               | 3,8        | 9 4    |
| उदाहारण्.                                                               | उदाहरण,                                                                              | 83         | ३३     |
| त, कांत.                                                                | तुकांत.                                                                              | 8.8        | સ્ક્   |
| जीवीतं.                                                                 | जीवितं                                                                               | 5 2        | રં૦    |
| कस्पचित्कवेः                                                            | कस्यचित्कवेः                                                                         | お云         | 38     |
| सारूपं.                                                                 | सारुष्यं.                                                                            | y,o        | 10     |
| साह्य्य.                                                                | सारूप्य.                                                                             | 90         | 5=     |
| वासिष्ट.                                                                | वासिष्ट,                                                                             | 4.5        | २०     |
| उत्तम मध्यम का-<br>व्यों के उदाहरण<br>तौप्रथम सविस्तर<br>दिखा चुके हैं। | भरतभगवान् के मन में दृम्शी<br>श्रोग तीसरी श्रेगी का काव्य<br>इसी बच्चा के नागनस्य से |            |        |
| मानते.                                                                  | समभ लेना.                                                                            | β¥         | २४     |
| नानत.<br>निजर्र,                                                        | मानते हें.                                                                           | 4,5        | 3      |
| व्यय्.                                                                  | निर्जर.                                                                              | Éź         | 13્    |
| यथवा,                                                                   | सुष्पय,                                                                              | ६४         | 3.5    |
| छप्यय.                                                                  | यथात्रा.                                                                             | ६५         | 9 %.   |
| मनहर,                                                                   | छप्पय.                                                                               | ξξ         | 18     |
| युधिष्टिर.                                                              | सर्वेया.                                                                             | ६७         | ¥.     |
| वाच्यार्थ्ल.                                                            | युषिष्टिर.                                                                           | ७,३        | 94     |
| चोपाई.                                                                  | वाच्यार्थ.                                                                           | 90         | X      |
| प्राधान्य विवचा                                                         | चौपाई.                                                                               | <i>ত</i> १ | 4      |
| ग्लांनी.                                                                | प्राधान्यविवच्चा.                                                                    | ७२         | ६्     |
|                                                                         | ग्लानि.                                                                              | ড=         | 9 પ્ર  |

| त्रशुद               | शुद                 | पृष्ठ      | पंक्ति |
|----------------------|---------------------|------------|--------|
| चदं.                 | चंद.                | <b>E0</b>  | Ę      |
| सो.                  | सौ.                 | 도३         | ঽঽ     |
| सतसत्याम्.           | सप्तश्लाम्.         | <b>፫</b> ሂ | 3=     |
| छ्प्यय.              | छप्पय.              | <b>₹</b> 9 | 5      |
| कस्पचित्कवेः         | कस्यचित्कवेः        | 32         | 90     |
| छप्यय.               | छ्रप्पय.            | <i>§3</i>  | 9      |
| वासिष्ट.             | वसिष्ठ जु.          | \$3        | 9      |
| जायगे.               | जाँयगे.             | 908        | २३     |
| समंद.                | समँद.               | 900        | 3      |
| टयल को.              | टयञ्जको.            | 900        | २३     |
| परकीयत्व.            | परकीयात्व.          | 308        | 3年     |
| यियोग.               | वियोग.              | 999        | 316    |
| ₹.                   | <b>E</b> .          | 929        | 98     |
| हे.                  | €.                  | १२२        | 9      |
| छुप्यय               | <b>छ</b> ्पय        | १२५        | २०     |
| यहा                  | यहां                | 388        | Ę      |
| म्                   | म                   | १३०        | १६     |
| चुवंन                | चुंबन               | १३३        | 3      |
| तिथीहिकों            | तिथिहिकों           | ' ५३८      | 18     |
| जानहु                | जांनहु              | १३५        | १८     |
| भ्रस्फुट अष्टम       | भ्रौर असुंदर        | 33%        | २३     |
| र वी                 | रवी                 | १इ६        | 8      |
| <b>ट्यां</b> ग्यार्थ | <b>ट्यं</b> ग्यार्थ | १३७        | २४     |
| वैशिष्ठय             | वैशिष्टच            | ३३⊏        | ₹७     |
| चमत्कर               | चमत्कार             | 358        | 8      |
| युधिष्टिर            | युधिष्ठिर           | 358        | 90     |
| काव्यप्रश            | काव्यप्रकाश         | 985        | ?      |

| त्रशुद्ध                | शुद्ध                                                            | वृष्ठ      | पंक्ति   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| किया हो।                | किया हो; क्योंकि वहुधा प्राचीन<br>गीत सजातीय चार छंदों के ही हैं | 1 183      | २४       |
| होता हैं                | होता है                                                          | १४३        | २५       |
| तात्वर्थ                | तात्पर्य                                                         | १६३        | 98       |
| शीतदीधती                | शीतदीधिती                                                        | १६३        | २२       |
| शीतदीधती                | शीतदीधिती                                                        | ૧૬૩        | २१       |
| शीतदीधती                | शीतदीधिती                                                        | <b>१६३</b> | २४       |
| ज्यारी प्राप्त<br>इस्थी | श्रर्थ                                                           | કેક        | २०       |
| श्वदस्प                 | श्चदस्य                                                          | १६७        | 38       |
| इद                      | इन                                                               | ५७=        | 50       |
| २५<br>विमर्शिनी         | न .<br>विमर्शनी                                                  | 962        | 99       |
| साहित्यदपर्य            | साहित्यदर्पण                                                     | ۶۳۰        | २३       |
| डयतिरक मैं              | व्यतिरेक में                                                     | 320        | २८       |
| पयर्वसान                | पर्यवसान                                                         | 3=3        | २४       |
| जायगे                   | जांयगे                                                           | १८२        | २६       |
| ग्र <u>थ</u>            | ग्रं <b>थ</b>                                                    | 989        | 9        |
| र्निण्य                 | निर्णय                                                           | 38         | <u>۾</u> |
| वतमीन                   | वर्तमान                                                          | 338        | 9        |
| र्धम                    | धर्म                                                             | 382        | 7        |
| आकृति                   | <b>आ</b> कृति                                                    | 388        |          |
| मनहर                    | सर्वेया                                                          | २०         |          |
| उपमान                   | <b>उपमा</b>                                                      | २०         |          |
| निष्ट                   | निष्ठ                                                            | ३०         |          |
| पंरतु                   | परंतु                                                            | २५         |          |
| उसान                    | उपमान                                                            | 29         | १९ २८    |
| पदा थौं                 | पदार्थी                                                          | २१         | ષ્ઠ પ    |

| त्रशुद           | शुद्ध                                                                                                             | वृष्ठ       | पंक्ति     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| •                | चौपाई                                                                                                             |             |            |
| o                | शुघ विपरीत परस्पर जांनहु,<br>परंपरित निज समुचय मांनहु ॥<br>बहु माला रसना कल्पित पुन,                              | 11 Dain     | २२         |
| **               | दस प्रकार उपमा जसवत सुन ॥ १                                                                                       |             |            |
| सदृदयो           | सहृदयों                                                                                                           | २२१         | २४         |
| अरिन             | 'अरिन                                                                                                             | २३२         | 38         |
| रही न            | रहीन                                                                                                              | २३३         | 38         |
| <b>अलंकार</b>    | ञ्चलंकार ॥                                                                                                        | २३४         | २३         |
| रनानुरूप्य       | रननुरूप्य                                                                                                         | <b>२</b> ३६ | 38         |
| सर्वेया          | मनहर                                                                                                              | <b>२</b> ३७ | 3          |
| सई               | इस                                                                                                                | २३८         | २६         |
| दूध न            | दूधन                                                                                                              | २३६         | २ १        |
| श्रनुकृत         | भ्रनुक्ल ॥                                                                                                        | २४०         | Ę          |
| श्रेष्ट          | श्रेष्ठ                                                                                                           | 583         | <b>ર</b>   |
| श्रेष्ट          | श्रेष्ठ                                                                                                           | ২৪দ         | 90         |
| अश्रेष्ठ         | अश्रेष्ठ                                                                                                          | २४८         | 90         |
| अप्रस्तुतप्रंशसा | <b>अप्रस्तुतप्रशं</b> सा                                                                                          | २६०         | 38         |
| आदिं             | <b>आ</b> दि                                                                                                       | २६१         | Ę          |
| अप्रस्तुत कथा कई | अप्रस्तुत कथा कही है।<br>यहां भ्रमर भी पुरोवती होने<br>से प्रस्तुत है, तथापि मुख्य<br>तात्पर्यवाले से जो अतिरिक्त | ₹६४         | <b>9</b> ¥ |

| त्रशुद        | शुद्ध                                                                                    | gg '                                                                                                                                                        | पंक्ति |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| श्रेष्ट       | श्रेष्ठ                                                                                  | २६४                                                                                                                                                         | २५     |
| अनल्य         | अनल्प                                                                                    | <b>२</b> ६६                                                                                                                                                 | ક      |
| पयर्वसान      | पर्यवसान                                                                                 | ಸ್ಥಳ                                                                                                                                                        | 3.8    |
| उदा हरण       | उदाहरण                                                                                   | হ্ওহ                                                                                                                                                        | Ę      |
| श्रेष्ट       | श्रेष्ट                                                                                  | <b>ই</b> ওই                                                                                                                                                 | ę o    |
| नही           | नहीं                                                                                     | ২্৩৩                                                                                                                                                        | 2,0    |
| अप्साराञ्चो   | अप्सराञ्जो                                                                               | 305                                                                                                                                                         | દ      |
| रचना कें      | रचना के                                                                                  | रूदर्                                                                                                                                                       | v      |
| स्पष्ठ        | स्पष्ट                                                                                   | २⊏३                                                                                                                                                         | १०     |
| <del>S</del>  | हिं                                                                                      | きっに                                                                                                                                                         | 3.8    |
| नहीं          | नहीं है।                                                                                 | 306                                                                                                                                                         | 50     |
| वुद्धि        | बुद्धि                                                                                   | त्र १ ०                                                                                                                                                     | 80     |
| विरक्तचिंत्त  | विरक्तचित्त                                                                              | ₹१२                                                                                                                                                         | 83     |
| 0             | ्रेमुख्य गीए<br>ेहोता है, सो य<br>∤रूप से कहता                                           | जानना चाहिये, कि<br>भाव दो के संबंध में<br>गहां एक को दो के ६१६<br>हुआ कवि एक को<br>ता करके देखता है॥                                                       | રૃષ    |
| ॰             | े हो रूपों से व<br>को उक्त बल<br>खता है । ऐ<br>चाहिये । कह<br>है, तहां उस<br>संबंध से ला | हय श्रोर समीर इन<br>हहतः हुश्रा किन, समीर<br>से प्रधानता करके दे-<br>सा सर्वत्र जान लेना ३१४<br>ों विषय श्रमुक्त होता<br>का विषय विषयी भाव<br>म होजाता है ॥ | S, 12, |
| ठहराने में    | ठहराने में                                                                               | 398                                                                                                                                                         | ષ્ઠ    |
| घरस्यो<br>येन | <b>धरवी</b><br>                                                                          | ३१६                                                                                                                                                         | ३३     |
|               | યેન<br>——∸                                                                               | ३२१                                                                                                                                                         |        |
| यहा           | यहां                                                                                     | ३२६                                                                                                                                                         | ક      |

| त्रशुद           | शुद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ष्ठष्ट                                                                                                                                 | पंत्ति   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| अतिश्रेष्ट       | ञ्चातिश्रेष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३३०                                                                                                                                    | 28       |
| अर्तर्भाव<br>    | <b>ञ्चंतर्भाव</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ર</b> ३२                                                                                                                            | २१       |
| श्रेष्ट          | श्रेष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३३६                                                                                                                                    | १६       |
| <b>अ</b> श्रेष्ट | अश्रेष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३ ३७                                                                                                                                   | X        |
| श्रेष्ट          | श्रेष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३३७                                                                                                                                    | 9        |
| श्रेष्ट          | श्रेष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३३७                                                                                                                                    | 35       |
| श्रेष्ट          | श्रेष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹₹&                                                                                                                                    | 99       |
| <b>यहीत्</b>     | <b>ग्र</b> हीतृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इं ४०                                                                                                                                  | 2        |
| श्रेष्ट          | श्रेष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इ ४०                                                                                                                                   | २०       |
| कल्यवृच्छ        | करूपवृच्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३४३                                                                                                                                    | २२       |
| नावाब            | नवाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३४४                                                                                                                                    | 38       |
| वांच्छत          | वांछते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३४५                                                                                                                                    | 90       |
| कहा है।          | कहा है। पेसा मत का ग्यार्थ को भी आचेपार्थ को भी आचेपार्थ कार के अर्थ कार से जाता है वह। सो आचेपार्थ ही हैं व्यार्थ में आकेपार्थ के से श्रे क्यार्थ के से श्रे क्यार्थ के से श्रे क्यार्थ के से श्रे क्यांपित व्यंग्य से पि अर्लकार कैसे श्रे क्योंपि सास्कार से अर्थिति इस आपड़ना है; सो तो स्थू से वाच्यार्थप्राय है; व्यं से लभ्य जीव की नाई सृ यह अनुभव सिद्ध है। | माना है।<br>है भले प्र-<br>रिख किया<br>में का आ-<br>दे, फिर का-<br>भेन्न होकर ३४७<br>इ यहां ब-<br>यांतर का<br>इ रूप होने<br>जना वृत्ति | २न       |
| कुसुमुाहि        | कुसुमहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹8⊏                                                                                                                                    | Ę        |
| भ्रष्ठ           | भ्रष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹४१                                                                                                                                    | 3⊏       |
| तें, भये         | तें भये,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३५७                                                                                                                                    | 3,       |
| तुल्योगिता       | तुल्ययोगिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३५९                                                                                                                                    | <b>ર</b> |

| त्रशुद            | शुद्ध                                 | पृष्ठ | पंत्रि                 | ħ   |
|-------------------|---------------------------------------|-------|------------------------|-----|
| सुमगता            | सुगमता                                |       | ३७२                    | २२  |
| ञ्जोर             | श्रीर                                 |       | ३७८                    | २७  |
| अचार्य            | ग्राचार्य                             |       | ३८४                    | 9   |
| सवर्स्वकार        | सर्वस्वकार                            |       | ३८८                    | १६  |
| है                | हि                                    |       | 835                    | 97  |
| सव                | सब                                    |       | ३१८                    | 99  |
| साध्य             | सिद्ध                                 |       | 803                    | 38  |
| सँन्यासी          | संन्यासी                              |       | 838                    | 3   |
| पुत्र के विवाह मे | नं उछाह के पुत्र के विवाह के उछाह में |       | ध३७                    | २७  |
| प्रिय तमह.        | प्रियतमहु.                            |       | ध३८                    | २६  |
| व्युरयांत्ते.     | व्युत्पत्ति,                          |       | 880                    | 3   |
| मनोरथन.           | मनोरथ न.                              |       | 884                    | २८  |
| तिरप्किया.        | तिरस्किया.                            |       | 880                    | 9   |
| स्तुति रूप.       | स्तुति रूप फल.                        |       | 880                    | २५  |
| बहुतसे.           | बहुतसे.                               |       | 877                    | Ę   |
| श्रोनत.           | श्रोनित.                              |       | ४५६                    | 93  |
| वाह.              | वाह्.                                 |       | ४६१                    | २   |
| विरले.            | विरत्ने.                              |       | ४६१                    | ą   |
| कितु.             | किंतु.                                |       | ४६३                    | 30  |
| तमाल.             | तमार.                                 |       | 847                    | 8   |
| नाहिं न.          | नांहिन.                               |       | ४६८                    | 912 |
| में.              | में आरोप तथा.                         |       | धन्ध                   | 98  |
| मुदर्ग,           | सुंदरी.                               |       | ४८७                    | २७  |
| विमर्शिनी.        | विमर्श्नी.                            |       | ४०६                    | 6   |
| मनहर,             | सर्वेचा,                              |       | You                    | Ę   |
| याज्ञान.          | श्रज्ञान.                             |       | ५२०                    | 38  |
| ह्मचि.<br>—े:-    | छ्वि.                                 |       | <br>प्र <del>२</del> २ | 30  |
| श्लेमगा.          | शोभनता.                               |       | ४२२                    | 33  |

| त्रशुद्ध     | शुद्ध         | पृष्ठ           | पंक्तिं |
|--------------|---------------|-----------------|---------|
| दाहो.        | दोहा.         | <i>प्र२७</i>    | . 3     |
| 0            | यथावा.        | 35 <b>X</b>     | 98      |
| प्यारो.      | प्यारो.       | 88%             | 29      |
| दुषित.       | दृषित,        | 481             | २६      |
| दीधति.       | दीधिति        | 7.88            | 23      |
| अवंकार को.   | अलंकार के.    | <b>788</b>      | 38      |
| •            | चौपाई.        | ४४०             | २६      |
| अपभ्रशं.     | भ्रपभ्रंश.    | . <b>પ્ર</b> પ્ | 38      |
| कहन.         | कहने.         | ध्रम            | २       |
| 0            | चौपाई         | <b>x</b> x⊏     | २८      |
| •            | चौपाई         | प्रह०           | 38      |
| अभि प्राय    | अभिप्राय      | प्रहरू          | १२      |
| •            | दोहा          | ४६४             | २७      |
| देनों        | दोनों         | <b>.</b><br>५६८ | २६      |
| परिजात       | पारिजात       | <b>২</b> ৩६     | २       |
| जेसा         | जैसा          | प्रवद           | 88      |
| उन्मिलित     | उन्मीबित      | प्रवद           | 38      |
| 11 8 11      | n             | ४६१             | २२      |
| खिकों        | स्त्रियों     | <b>\$00</b>     | 8       |
| उस के        | उस को         | ६०८             | =       |
| कविराजा      | कविराज        | ६१६             | १२      |
| तुव          | तुम           | ६२३             | २४      |
| तुव          | तुम           | ६२४             | ₹३      |
| तुव          | तुम<br>भाव को | ६२७             | ર       |
| भाव का       | भाव का        | ६२६             | 3       |
| मधु कीं      | मधुकौ         | é á a           | ξ<br>E  |
| द्विष्ट्यवती | द्विवृग्वती   | દ્રફ<br>દ્રફ    | ڊ<br>ع  |
| 8            | x             | 302             | •       |

| ग्रशुद्ध             | शुद्ध             | पृष्ठ पंक्ति     |
|----------------------|-------------------|------------------|
|                      | Ę                 | દ્દરદ ક્રેપ્     |
| <i>-</i>             | की ही             | ६६६ २६           |
| की हो                | ं छवि             | ६६८ ३            |
| छवि                  | वनाना             | ६७५ ५            |
| वनाना                | हैं<br>ह          | ६७८ २            |
| £                    | र प्राप्तिक       | ६७९ २            |
| भूर्णता<br>लहे       | घूर्याता<br>स्रेह | ६०० २४           |
|                      |                   | इत्ह १६          |
| फुट                  | फुह               | ६१४ २४           |
| 0                    | मनहर              | <b>608 38</b>    |
| श्चवरा               | भ्रेषण            | •                |
| छ्वि                 | <b>छ्</b> चि      | હ∘રૂ ર<br>હ∘ક` ર |
| सोह                  | स्रो              |                  |
| স্থাৰ                | <b>ছা</b> খ্ৰা    | 908 JX           |
| उक्त                 | ' उक्ति           | 999 Z            |
| प्रवार               | प्रकार            | ७१३ २०           |
| इंद्राष्टि           | सूर्यादि          | 98 3 <b>6</b>    |
| इंद्रादिकों          | सृर्यादिकों       | 618 30           |
| श्रॅन्ड              | भ्रनंद            | ७२५ २४           |
| श्चेर                | छौर               | ७३्४ ४६          |
| श्रमृक्त             | <b>সনু</b> ক      | ७३८ १            |
| लाज छाँग<br>ो न याली | रकाम समा-         | ामवाली ७४७ १२    |
| ' पुलिग              | पुश्चिंग          | ७५२ ११           |
| नारक व               | ांन नारकवांन      | ७५२ १६           |
| मानादी               | क मालादीपक        | ७५७ ४            |
| गिरिह                | गिरिह             | ७६१ १३           |
| स्यका                | मत्र का           | ७६२ २०           |
| भनते                 | मानन              | ७६५ ३            |

| त्रशुद्ध                  | शुद्ध                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठ       | पंक्ति |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| सरित                      | सरिता                                                                                                                                                                                                      | ७६६         | 9      |
| उदाहंग्रर                 | उदाहरण                                                                                                                                                                                                     | ७६६         | 3      |
| धिष्टितः                  | <b>धिष्ठितः</b>                                                                                                                                                                                            | ७६६         | 98     |
| विवृत्तोक्ति <sup>ः</sup> | विवृतोकि                                                                                                                                                                                                   | ७=१         | 9      |
| यहा                       | यहां                                                                                                                                                                                                       | ७८७         | 8      |
| श्चंतर्भाव                | <b>ज्रं</b> तभूत                                                                                                                                                                                           | ७=७         | Ę      |
| •                         | चौपाई                                                                                                                                                                                                      | ७६२         | રષ્ટ   |
| •                         | दोहा                                                                                                                                                                                                       | ७८४         | y,     |
| सारिवक                    | सात्त्विक                                                                                                                                                                                                  | 200         | 8      |
| यह                        | यहां                                                                                                                                                                                                       | <b>೭೦</b> ೯ | 3      |
| उदारण                     | उदाहरण                                                                                                                                                                                                     | 382         | २५     |
| श्राशीहि                  | <b>भाशीहिं</b>                                                                                                                                                                                             | ≂१७         | 3      |
| ्रश्चरु, स्पर्श स्वाद     | शुचि, स्पर्श स्वाद रुचिवांन।                                                                                                                                                                               | <b>८</b> १६ | 22     |
| ्सुख दांन ।               | स्तरिध                                                                                                                                                                                                     |             | २३     |
| बन्ध<br>उत्थान होता है।   | जिल्थान होता है। व्यतिरेक में<br>उपमा और अनुपमा का चम-<br>स्कार, असंगति के प्रथम प्रकार<br>में विशेषोक्ति और विभावना<br>का चस्कार, और परस्परोपमा<br>में शुद्धोपमा और विपरीतोप-<br>मा का चमस्कार दव जाता है | ¤२५<br>¤३२  | \$ E   |
| दोहा                      | मनहर                                                                                                                                                                                                       | ≈३७         | 3      |
| पकंजों                    | पंकजों                                                                                                                                                                                                     | ## s        | २७     |
| यथावा—                    | जैसा कि—                                                                                                                                                                                                   | ≃8३         | ₹.     |
| फरकत, मिलै                | फरकत मिलै,                                                                                                                                                                                                 | =88         | v      |
| जिंस की                   | जिस की                                                                                                                                                                                                     | =88         | र्     |

सिद्ध हुआ कि वाच्यार्थ के सम चमत्कारवाला अथवा वाच्यार्थ से न्यून च-मत्कारवाला व्यंग्य गुणीमृत है। सो यहां व्यंग्य वाच्यार्थ से सुंदरता में न्यून है।

श्रथ गुगा निरूपगा.

॥ दोहा ॥

है माधुर्य सु सौम्यता, सो पिघलावत चित्त । श्रोज दीप्ति वह तेज युत, करत छ मन को नित्त ॥ १ ॥ है प्रसाद निर्मृलपनो, शुष्कुंधन में श्राग ।

ज्यों मृन भट तित ब्याप्त वहुँ, रूप सबठां वहु भाग ॥ १ ॥

माधुर्य शब्द का पर्याय है सौम्यता । कहा है, चिंतामिया कोष-कार ने "माधुर्य सौम्यत्व" सौम्यता तो चंद्रादि में है । सौम्यतावासी वस्तु से मन द्रवीभूत होता है, अर्थात् पिघलता है । सो जिस रचना के सुनने से मन द्रवीभूत होता है वह काच्य माधुर्य गुखवाला है ॥

श्रोज शब्द का पर्याय है दीति। कहा है चिंतामिण कोषकार ने "श्रोजो दीप्तो" दीप्ति तो तेज है। वह सूर्यादि में है। दीप्तिवाली वस्तु से मन तेज युक्त अर्थात् उपता युक्त होता है, सो जिस रचना के सुनने से मन तेज युक्त होवे वह काव्य श्रोज गुणवाला है। माधुर्य गुण का प्रतिदंदी श्रोज गुण है॥

प्रसाद शब्द का पर्याय है निर्मालता। कहा है चिंतामिया कोष-कार ने "प्रसादों नैर्मेल्ये" जैसे इंधन में अप्ति को श्रीप्र व्याप्त कराने-वाला गुया इंधन की शुष्कता है। श्रीर जल को वस्त्र में शीप्र व्याप्त करानेवाला गुया वस्त्र की स्वच्छता है। ऐसे रचना में बुद्धि को शीप्र व्याप्त करानेवाला गुया रचना का प्रसाद है। "यह सबठां वड़ भाग" प्रधात यह प्रसाद गुया सब रसों में श्रीर माधुर्य गुयावाबी और ओज गुयावाली सब रचनात्रों में रहता है। और यह प्रसाद गुया श्रव्यंत श्लाधनी-यह, इसलिये इस गुया को हम ने वड़ भाग्य यह विशेषण दिया है। यह प्रसाद गुया हिस्ट दाय का प्रतिदंदी है॥ गुयों के विषय में काव्य- त्राल्हादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे द्वतिकारणम् । करुणे विप्रजम्मेतच्छान्ते चातिशयान्वितम् ॥ ९ ॥

अर्थ-आल्हादकता माधुर्य है। यह द्वित अर्थात् मन के द्रवने का का-रेण हैं। यह गुण शृङ्गार रस में रहता है। और करुण, वित्रलंभ शृङ्गार और शांति रस में अतिशय सहित होता है॥ माधुर्य गुण को वियोग शृङ्गार में अतिशयवाला इसलिये कहा है, कि संयोग शृङ्गार में कभी निर्दयता का भी संभव है॥

> दीप्तयात्मविस्तृतेर्हेतुरोजो वीररसस्थिति । बीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च ॥ १ ॥

अर्थ-त्रोज दीति है। यह मन को तेज करने में कारण है। इस गुण की वीर रस में स्थिति है। बीमत्त रस में और रीव रस में कम से इस का आधिक्य है। "दीह्यात्मविस्तृति" अर्थात् दीति रूप मन का विस्तार ॥

> शुष्केन्धनाग्निवत्स्वच्छजलवत्सहसेव यः । च्याप्नोत्यन्यत्प्रसादोऽसो सर्वत्र विहितस्थितिः॥ १ ॥

अर्थ—शुकेंधन में अग्निवत, स्वच्छ वस्तादि में जलवत्, जो शीघ ही दूसरे में अर्थात् मन में ज्यात होता है वह प्रसाद गुख है। रसों में गुखों का नियम करते हुए कारिकाकार ने सर्वत्र स्थिति इस अभिप्राय से कही है, कि प्रसाद गुख सब रसों में होता है। और काज्य प्रदीपकार ने ऐसा स्पष्ट किया है, कि यह प्रसाद गुख सब रसों में और सब रच-नाओं में रहता है, सो समीचीन है॥ शृङ्गार, करुख और शांत इन तीन रसों में माधुर्य गुख का, तथा बीर, रींद्र और बीमत्स इन तीन रसों में ओज का, नियम करने से यह प्रतीत होता है कि हास्य, भयानक और अद्धुत इन तीन रसों में किसी कानियम नहीं। इन में कभी माधुर्य और कभी भोज गुख होता है। यहां रसों में गुखों का नियम करने से ऐसा नहीं समम्ता चाहिये, कि रस रहित काज्यों में ये गुख नहीं होते; क्योंकि ये गुख तों समस्त काज्यों में होते हैं। रसों में गुखों का नियम करने का प्र-योजन तों यह है, कि शृङ्गार, करुख और शांत रस में ओज गुख नहीं होता। बीर, वीसत्त और रौद्र इन में माधुर्य गुण नहीं होता। काव्यप्र-श गत कारिकाकार ने केवल गुणों को ले कर कहा है, कि माधुर्य गुण चित्त को द्रवीभृत करने में कारण है। श्रोज गुर्ण चित्त को तेज करने में कार-ग है । प्रसाद गुगा मन में शीव ज्यास होता है । और मनुष्य छाया से काव्य का स्वरूप दिखाते हुए इस ने माधुर्य गुखवाला काव्य मन को द्रवीभृत करता है। श्रोज गुणवाला काव्य मन को उपता युक्त करता है। और प्रसाद गुणवाले काव्य में मन शीव प्रवेश करता है, ऐसा कहा है। " प्रसाद गुरावाला काव्य मन में शीव प्रवेश करता है " ऐसा कहें तो " शुष्केन्धनाग्निवत, स्वच्छजलवत्" इन दृष्टान्तों की संगति नहीं होती; क्योंकि इन वृष्टांतों में आधेय ती अप्नि और जल हैं। आधार काष्ट और वस्त्रादि हैं। तहां शुब्कता और खच्छता साधन आ-धारों में हैं ॥ प्रसाद गुणवाले काव्य का मन में प्रवेश करना कहें तब, काव्य आधेय और मन आधार होता है, तहां साधन आधेय में रहता है, यह विपरीतता है ॥ श्रीर मन प्रसाद गुणवाले काव्य में शीप्र व्यास होता है ऐसा कहें तब, आधेय मन और आधार प्रसाद गुरावाला काव्य होता है। और शीव ज्यास होने का साधन बसाद गुण आधार में रहतां है, यह सामंजस्य है। क्रिष्ट दोषवाले काज्य में मन शीव प्रवेश नहीं करता। काव्य का शरीर शब्द और अर्थ दोनोंमय है। मन विषयों में प्रवेश करता है श्रीर विषय मन में प्रवेश करते हैं, ये दोनों रीतियां हैं। सो ही कहा है श्रीमद्रागवत के एकादश स्कंध के बारहवें अध्याय में-

गुर्गोष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो ॥ अर्थ—हे प्रभु विषयों में चित्त प्रवेश करता है और विषय चित्त में प्रवेश करते हैं॥

## अथ रीति

देश, जाति आदि भेद से मनुष्यों में रीति भेद होता है, अर्थात् रिवाज़ में भेद होता है। वैसे ही देश आदि भेद से काव्य रचना में भी री-ति भेद होता है। पांचाल देश की काव्य रचना लोकिक व्यवहार और शास्त्रीय व्यवहार युक्त, कोमल और छोटे छोटे समासोंवाली होती है, इ- सिलये ऐसी काव्य रचना में पांचाली रीति कहलाती है। गौड़ देश की काव्य रचना लोकिक व्यवहार और शास्त्रीय व्यवहार करके रहित, नियम रहित और दीर्घ समासोंवाली होती है, इसलिये ऐसी काव्य रचना में गौं-ड़ी रीति कहलाती है ॥ वेदव्यास भगवान ने अग्निपुराख के तीन सो चा-लीसवें ३४० अध्याय में इन के लच्च कहे हैं—

### उपचारयुता मृद्दी पाञ्चाली ऋखविग्रहा । ऋनवस्थितसंदर्भा गोडीया दीर्घविग्रहा ॥ १ ॥ उपचारैने ॥

अर्थ- जो रीति उपचार अर्थात व्यवहार करके युक्त होवे, कोमल होवे औ-र जिस में छोटे छोटे समास होवें वह पांचाली ॥ जिस रीति में कोई ब्यव-स्था नहीं अर्थात नियम नहीं, उपचार अर्थात् व्यवहार नहीं और दीर्घ समास होवें वह गोडी॥ इसी प्रकार विदर्भ देश की काव्य रचना की रीति वैदर्भी, और लाट देश की काव्य रचना की रीति लाटी कहलाती है इत्या-दि ॥ कौशिक सुनि की काव्य रचना की रीति कौशिकी कहलाती है। कृशिक वंशी होने से विश्वामित्र का दूसरा नाम कौशिक है। भरत मनि की काव्य रचना की रीति भारती कहलाती है इत्यादि ॥ अंथ विस्तार भय से यहां सब के जच्चण उदाहरण नहीं दिखाये गये हैं॥ हमारे मत उक्त रीतियों का काव्य की रमणीयता में कुछ भी उपयोग नहीं है, इसीलिये बहुतसे अंथकारों ने रीतियां नहीं कही हैं। बहुधा हरेक दे-श की काव्य रचना भिन्न भिन्न रीति से होती है। मरु देश की मरुभाषा में "साखोर, सपंखरा" इत्यादि जाति के छंद हैं, उन छंदों के समुदाय को गीत कहते हैं।बहुधा गीत में चार छंदों का समुदाय होता है । इस से हम यह अनुमान करते हैं कि छंद में चार चरण होते हैं सो धोरी ने चरण के स्थान में छंद रख कर चार छंद का गीत नामक एक छंद अंगीकार किया हो। वड़ा वर्शन तो सर्वत्र छंदों के समुदाय में होता हैं; परंतु यहां-धोरी की यह विखच खता विविचत है कि कोई युक्ति एक छंद में ही समास हो जावे तब वैसा श्रवण सुख नहीं होता, जैसा कि छंद समुदाय से होता है, इसिलये प्रथम छंद में जो वर्णन किया जावे वह का वह वर्णन वारंवार दूसरे, तीसरे और चौथे छंद में भी किया जावे: परंतु नये नये प्रकार से कि-

थां जाने कि जिस से पुनरुकि दूषस न होने, झौर पर्यायोक्ति भूषस हो , जाने, यह मारनी रीति हैं॥

.यथा---

॥ गीत वही साम्रोर ॥ प्रथम नेह भीनो महा कोध भीनो पन्ने, नाभ चमरी समर भोक लागै॥ राय कँवरी वरी जेख वागे रसिक, वरी घड़ कँवारी तेश वागे ॥ ९ ॥ हुवे मंगळ धमळ दमंगळ वीरहक, रंग तुठी कमँध जंग रूठी ॥ सघण वृठौ कुसम बोह जिए मोड़ सिर, विसम उर्ण मोड़ सिर लोह वूठौ ॥ २ ॥ करण ऋिवयात चढियो भला काळमी, निवाहण वयण भुज बांधियां नेत ॥ पॅवारां सदन वरमाळसूं पूजियो, खळां किरमाळसूं पूजियो खेत ॥ ३ ॥ सूर वाहर चढे चारणां सुरहरी, इते जस जिते गिरनार त्राबू॥ विहंड खळ खीचियांतणा दळ विभाडे, पौढियौ सेम रख भोम पाब ॥ ४ ॥

इति पितामह कविराज वांकीदासस्य॥

यहां दुलहा वने हुए पाबू नामक राठोड़ राजपूत ने चारणों की गायों की रचा के अर्थ युद्ध करके प्राख दिये। यह वर्णन इन चारों छंदों में वार वार किया गया है, परंतु ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है कि यहां पर्यायोक्ति भूषण होता है, न कि पुनरुक्ति दृषण ॥ यह मारवी रीति अन्य रीतियों की अपेचा चमस्कारकारी है ॥ उक्त

रीति में पर्यायोक्ति अलंकार होने से मन को भी सुख होता है; परंतु यहां मुख्य प्रयोजन पूर्वोक्त रीति से श्रवण सुख है ॥ रीति को दृन्नि भी कहते हैं ॥

## श्रलंकार का सामान्य स्वरूप ॥

मनुष्य के हार आदि अलंकार होते हैं, उस छाया से काव्य के अनुप्रास उपमादि अलंकार माने गये हैं। अलंकार तीन प्रकार के हैं। शब्दालंकार १ अर्थालंकार २ और उभयालंकार ३ ॥ अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति यह है " अलंकरोतीति अलंकारः " अलं नाम शोभा का है। मनुष्य के श्रार के गुण जावण्य आदि, जीव के गुण उदारता आदि श्रीर हारादि सब शोभा करते रहते अलंकार नाम की रूढि हारादिकों में ही है। जैसे काव्य के भी शब्द, अर्थ, व्यंग्य, गुण और अनुप्रास, उपमादि सब शोभा करते रहते अलंकार नाम की रूढि अनुप्रास, उ-पमा इत्यादि को ही है। इस का निमित्त यह है, कि प्रधानता से नाम होता है। मनुष्य के जीव में शोभा करना भी है; क्योंकि जबतक म-नुष्य जीता है तबतक शरीर की शोभा है, न कि जीव का वियोग होने के अनंतर । परंतु जीव धर्म प्रधान होने से जीव नाम से व्यवहार है । "जीवयतीति जीवः" जो जिवावता है वह जीव । मनुष्य के उदारतादि गुणों में शोभा करना भी है; परंतु गुण धर्म प्रधान होने से गुण नाम से व्य-वहार है। हार कंकणादिकों में घनत्व भी है, परंतु धनत्व तो हार कंकणादि श्राकार विना रत्न और सुवर्णादि में भी है। हार कंकणादि में शोभाकर धर्म प्रधान होने से हार कंकणादि को अलंकार नाम से व्यवहार है। प्राचीन गुणों की और अलंकारों की यह विलच्च खता वताते हैं, कि गु-ण तौ अचल स्थिति हैं। अलंकार चल स्थिति हैं। मनुष्य में उदारता आदि गुण होते हैं वे अचल हो करके रहते हैं। हारादि अलंकार अचल नहीं: क्योंकि मनुष्य कभी अलंकार को धारण करता है, कभी नहीं करता है। ऐसे ही काव्य में माधुर्यादि गुरा अचल स्थिति होते हैं; क्योंकि पुष्पादिकों के वर्शन में माधुर्य गुण होवेगा ही, शस्त्रादिकों के वर्शन में त्रोज गुण होवे-गा ही, यह अनुभव सिद्ध है। और उपमादि अलंकारों की वैसी अचल

स्थिति नहीं; क्योंकि काव्य कभी अनलंकार भी होता है। सो ही कहा है काव्यप्रकाश गत कारिकाकार ने—

तददोषो शब्दार्थी, सग्रणावनलंकृती पुनः कापि ॥ श्रर्थ—दोष रहित और गुण सहित शब्द और श्रर्थ काव्य है। फिर कहीं अलंकार विना भी काव्य होता है॥ इस कारिकाकार पर कटाच करता हुआ चंद्रालोककार कहता है—

श्रङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती । श्रसो न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥ १ ॥

अर्थ-जो अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानता है, वह विद्वान अग्नि को उप्णता रहित क्यों नहीं मानता ? ॥ इस के समाधान में प्राचीन अनलंकृती यहां अन् शब्द का ईषत् अर्थ करते हैं, कि ईषत् अलंकारवाला भी कहीं काव्य हो जाता है। यहां ईषत् का पर्यवसान अस्फुट में है, सो अस्फुट अलंकार तो नहीं प्राय है। काव्य में चमस्कार रस का अथवा अलंकार का होता है, इसलिये जहां स्फुट अलंकार न होवे वहां रस के चमस्कार से काव्य हो जाता है। काव्य-प्रकाशकार ने अनलंकार काव्य का यह उदाहरस्य दिया है—

॥ वैताख ॥

है युवा नाह कुमारपनहर श्रोर मैं दोनों वही, है मलय गिरि को पवन श्रासव चेत रजनी वो सही॥ तद्यपि जु मुखरित वीचि माला तीर रेवा द्वम तरे, शुचि सुरत लीला सुखहि की श्रलि चाह मेरो मन धरे॥ १॥

यहां शब्द का वा अर्थ का कोई अलंकार स्फुट नहीं है। और रस प्रधान होने से रसवत अलंकार भी नहीं। लोक में हारादि अलंकार स्वयं शोभायमान अर्थात रूपवान स्त्री पुरुष को शोभायमान करते हैं, न कि स्वयं अशोभायमान अर्थात् कुरूप स्त्री पुरुष को। वैसे ही उपमादि अलंकार भी रमणीय अर्थ को शोभायमान करते हैं। न कि अरमणीय अर्थ को। "गोसहशो गवयः " गाय के सदृश रोका। यहां उपमा अलंकार नहीं। "सह शिष्येणागतो ग्रहः" शिष्य के साथ

गुरु त्राया ॥ यहां सहोक्ति अलंकार नहीं इत्यादि । यह सर्व संमत है । इसीलिये कहा है अर्थालंकार के लचिए में महाराजा मोज ने " अल-मर्थमलंकर्जुः" शोभायमान अर्थ को शोभायमान करने को समर्थ॥ स-मस्त विद्याओं का मुल वेद है । वेद में भी अलंकार रचना है—

> श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ९ ॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् । सोध्वनः पारमाप्नोति तद्धिष्णोः परमं पदम् ॥ २ ॥

अर्थ-आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथि, मन को राशि, विषय है चारा जिन का ऐसी इंद्रियों को घोड़े समको। इस से विष्णु के परम पद रूप पंथ के पार को आस होओगे॥ इस वेद वचन में "रूपकविन्यस्तगृहीतेः" रूपक रचना से अहण, होने से। इस वेदांत सूत्र से वेदव्यास भगवान ने रूपक अलंकार वताया है॥

॥ दोहा ॥

मूल वेद कों जानिये, भरत व्यास भगवान । भोज न्पति इत्यादि पुन, किय बहुविधि व्याख्यान॥ १॥ मरुपति न्प जसवँत प्रथम, किय नर भाषा वीच । भाषामूषन ग्रंथ सो, महिमें सुधा मरीच ॥ २॥

अलंकारों की तीन दशा होती हैं। अलंकार भेद १ अलंकार प्रकार भेद २ और उदाहरण भेद ३।

॥ मनहर्॥

एक जो विलच्चण हैं लच्चण सौं सर्वथा ही, ताहि अलंकारांतर प्रतन्न पिन्नांनिये। लीन होत लच्चण में एक की विलच्चणता, सो तौ प्रकारांतर हैं ऐसी उर आंनिये॥ एक जो विलच्चण हैं उक्ति मात्र ही सौं वह, मनत मुरार उदाहरणांतर मांनिये। ऐसी विध बुध टंद व्हें के अनुराग लीन, ह्यां तो अलंकारन में दशा तीन जानिये॥ १॥

## उभयालंकार.

शब्दालंकार और अर्थालंकार तो सब मानते हैं; परंतु कितनेक प्राचीन उभयालंकार भी मानते हैं॥ वेदव्यास भगवान् ने उभयालंकार का यह स्वरूप कहा है—

> शब्दार्थयोरलंकारो द्वावलंकुरुते समम् । एकत्र निहितो हारः स्तनग्रीवामिव स्त्रियाः॥ १ ॥

अर्थ—शब्द और अर्थ इन दोनों का अलंकार वह है, कि जो दोनों को एक साथ शोभायमान करे, जैसा कि एक जगह धारण किया हुआ हार स्त्रियों के कुच और श्रीवा दोनों को शोभा करता है। हार तो एक श्रीवा में ही धारण किया जाता है, परंतु वह श्रीवा और कुच दोनों को शोभा करता है। व्यास भगवान ने समासोक्ति, पर्यायोक्ति इत्यादि को उभयालंकार माना है। समासोक्ति में अलंकारता संचेप में हैं, सो संचेप शब्द में किया जाता है, जिससे अर्थ में भी संचेप हो जाता है. और यह संचेप शब्द और अर्थ दोनों को एक साथ शोभा करता है। पर्यायोक्ति में अलंकारता पर्यायता में हैं, सो शब्द का पर्याय करने से अर्थ का भी पर्याय हो जाता है। और यह शब्द अर्थ दोनों को एक साथ शोभा करता है। भा श्रा हो साथ हो जाता है। और यह शब्द अर्थ दोनों को एक साथ शोभा करता है। महाराजा भोज उभयालंकार के विषय में यह आज़ा करते हैं—

शब्देभ्यो यः पदार्थेभ्य उपमादिः प्रतीयते । विशिष्टोऽर्थः कवीनां स उभयालंकिया मता १॥

अर्थ — कवियों को शब्द और अर्थ दोनों करके उपमादि विशिष्ट अर्थात् नवीन अर्थ प्रतीत होता है वह उभयाखंकार करके इष्ट है। महाराजा ने उपमा, रूपक इत्यादि कईएक को उभयाखंकार माना है। जिसका तात्पर्य यह है, कि उपमेय, उपमान और साधर्म्य ये तो अर्थ हैं। और उपमा वाचक इव आदि शब्द हैं। इन दोनों से उपमा प्रतीत होती है, इसिलये उपमा उभयालंकार है। रूपक में "मुख्येन चन्द्रः "अर्थात् मुख ही चन्द्र है। ऐसा अभेद वाचक "एन" शब्द, संदेह में संदेह वाचक "किम्" इत्यादि शब्द, और उत्प्रेचा में उत्प्रेचा घोतक "मन्ये" इत्यादि शब्द अर्थ से मिल करके रूपक, संदेह और उत्प्रेचा रूप अलंकार की प्रतीति कराते हैं। ऐसा अन्य स्थल में भी जान लीजियो। काव्यप्रकाश गत कारिकाकारने तो एक पुनक्किवदामास को ही उमयालंकार माना है। कहा है पुनक्किवदामास के खच्या के अनंतर "तथा शब्दार्थयोरयम्" शब्द का है, जैसे यह पुनक्किवदामास शब्द और अर्थ का भी है॥

#### ॥ दोहा ॥

देर भई दिन हैक की, किय तुव किसमत हेत। जस सुनि हैं जसवंत जब, वार न वारन देत॥ १॥

इन का तार्ल्य यह है, कि पद परिवर्तन को सहन करे वह तो अर्थ का विषय है। और पद परिवर्तन को सहन न करे वह शब्द का विषय है। सो यहां दोनों इस रीति से हैं, कि देर वाची वार शब्द को पलटा कर उस की जगह देर शब्द कहे कि "देर न वारन देत" तो पुनरुक्ति-वदाभास अर्जकार नहीं रहता। और गज वाची वारन शब्द को पलटा करके उस की जगह गज शब्द कहे कि "वार न गज को देत" तो भी पुनरुक्तिवदाभास अर्जकार रह जाता है। सो यहां शब्द और अर्थ उभय का आश्रय होने से उभयां कंकार है। क्यास भगवान् का तो यह मत है, कि शब्द और अर्थ दोनों को शोभा करे वह उभयां कंकार। भोज महाराजा का यह मत है, कि शब्द और अर्थ दोनों का आश्रय करे वह उभयां कंकार है। का क्यां अर्थ दोनों का आश्रय करे वह उभयां कंकार है। का क्यां से तो तीनों समीचीन हैं; परंतु उदाहरखों से तो का व्ययक्रां गत कारिकाकार का सह अपां कार है। इसारे मत कथन मात्र से तो तीनों समीचीन हैं; परंतु उदाहरखों से तो का व्ययक्रां गत कारिकाकार का सिद्धांत समीचीन हैं। पुनरुक्तिवदां भास के उक्त उदाहरखा में उक्त रीति से शब्द और

अर्थ दोनों की सत्ता से पुनरुक्ति के आभास की उत्पत्ति है। ओर वह आभास काव्य का शोभाकर होने से अलंकार है। इवादि वाचक शब्द से उपमा की, और मनु इत्यादि चोतक शब्द से उत्प्रेचा की, प्रतीति का होना तो मंदमतियों के लिये है इत्यादि ॥ ये कुछ भी शोभाकर नहीं। समासोक्ति में अर्थ का संचेप ही, पर्यायोक्ति में अर्थ का पर्याय ही, शोभाकर है। न कि शब्द का इत्यादि॥

## श्रलंकार श्रलंकार्य विचार ॥

चित्रमीमांसा और रसगंगाधर में कहा है, कि शोभा करनेवाला अवंकार है। जिस की शोभा करे वह अवंकार्य अर्थात् शोभायमान होनेवाला है। सो उपमादि जिस समय में और की शोभा करें उस समय में अवंकार हैं। और की शोभा न करें उस समय में अवंकार नहीं॥

॥ दोहा ॥

गिरि इव है गजराज यह, निर्भर इव मद्धार ॥ यहां गज के वर्धन में उपमा किसी रस आदि की शोभाकर नहीं है; तथापि इस को अलंकार ब्यवहार कैसे? और——

#### ॥ दोहा ॥

मेघमाल करवाल की, जल धारा जु घनीन । बुक्तयो जसवँत देव ने, श्रुग्नि प्रताप श्ररीन ॥ १ ॥

यहां मेघमाल की करवाल को, जल की खड़ धारा को, अगिन की अरि प्रताप को, उपमा वाच्य है। देव शब्द राजा और इंद्रादि देवताओं में वर्तने से अनेकार्थवाची है। सो यहां प्रकरण वश से राजराजेश्वर में अभिधा का नियमन होने पर व्यंजना शक्ति से अवाच्यार्थ इंद्र की बुद्धि हो करके इंद्र के साथ राजराजेश्वर की उपमा व्यंग्य होती है, सो वाच्योपमा तो यहां इस व्यंग्योपमा की शोभाकर होने से अवंकार है। परंतु व्यंग्योपमा वाच्योपमा से शोभायमान की गई है, इसलिये व्यंग्योपमा यहां अलंकार है, जिस का अलंकार नाम से व्यवहार कैसे ? जिस का प्राचीनों ने यह समाधान किया है। "गिरिइन"

इति ॥ यहां दूसरे अर्थको शोभायमान न करती हुई भीउपमा को ब्राह्मण चपण्क न्याय से और मंजूषा गत भूषण न्याय से अलंकार व्यवहार है। उक्त काव्य देश में यह उपमा अलंकार नहीं है, तथापि अन्य काव्य रूप देश में उपमा में अलंकारता रहने की योग्यता होने से इस उपमा को भी यहां अलंकार व्यवहार है। और "मेघमाल" इति ॥ यहां वाच्योपमा से शोभायमान होती हुई व्यंग्योपमा को अलंकार व्यवहार ऐसे है, कि जैसे जड़े हुए रस्तों करके शोभायमान स्वर्ण ताटंक आदि दुकान आदि में धरे हुओं का भी लोक में ताटंक अलंकार आदि नाम से ही व्यवहार होता है; क्योंकि उन को कामिनी पहिन लेवे तो वे दोनों कामिनी कर्ण आदि के अलंकार हो जाते हैं, इसलिये उन में अलंकार होने की योग्यता है। यसे स्थलों में रूपकादि औरों की भी इसी राति से अलंकारता जान लीजियो। सब प्राचीनों का यही सिखांत है, कि रस भावादिकों को शोभा करें तब उपमादिकों को अलंकारता है। सो ही कहा है काव्य-प्रकाश गत कारिकाकार ने—

## उपकुर्वन्ति तं सन्तं येङ्गद्वारेण जातुचित् । हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ १ ॥

अर्थ — जो अंग द्वारा कभी संतं अर्थात् संभवते हुए, तं अर्थात् रस का उपकार करें सो हारादिवत् अनुप्रास, उपमादि अर्लकार हैं। यहां अंग द्वारा अर्थात् शब्द अर्थ द्वारा ॥ काव्यप्रकाश् गत कारिकाका-रादि प्राचीनों ने ऐसे सिद्धांत का स्वीकार किया, तव रस भावादि रिहत काव्य में उपमादि को अर्लकारता कैसे ? इस शंका का अवका-श हुआ ॥ हमारे मत आचार्य दंडी इत्यादि ने काव्य के शोभाकर धर्म को अर्लकार कहा है, सो समीचीन है ॥

#### काव्यशोभाकरान्धर्मानलंकारान्प्रचत्तते॥

ऋथे-काव्य की शोभा करनेवाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। मनुष्य के सुवर्णादि के अलंकार हैं, जैसे काव्य के शोभाकर धर्म काव्य के अलंकार हैं। लोक अलंकारों में शिर का अलंकार शिरपेच, कंठ का अलंकार केंठी इत्यादि विशेष हैं. वेसे ही उपमादि काव्यालं कार के विशेष हैं। कार्ज्य केवि की रचना है। वह शब्दार्थमय है। सो शब्द की शोभा करे वह शब्दालंकार, और अर्थ की शोभा करे वह अर्थालंकार ॥ कम से यथाः—

पुच्छ उच्छालनहि जलनिधि, स्वच्छता किय दूर ॥

इस काव्य में अनुप्रास शब्द की शोभा करता है इसिबये यहां शब्दालंकार है। "गिरि इव है गजराज यह, निर्भार इव मद धार" इति॥ "मेघमाल करवाल की" इति॥ इन काव्यों में उपमा अर्थ की शोभा करती है इसिबये यहां अर्थालंकार है। काव्य को शोभा करता हुआ अनुप्रास, उपमादि धर्म रसादिकों को भले शोभा करो, अलंकारता तो काव्य को शोभा करने मात्र से सिद्ध हो जाती है। अनुप्रास, उपमा-दिकों की अलंकारता के लिये रस पर्यंत अनुधावन आवश्यक नहीं। धोरी ने अलंकार का नाम चित्र भी कहा है। सो ही कहा है काव्य-प्रकाश गत कारिका में—

### शब्दचित्रं वाच्यचित्रमञ्यङ्गयं त्ववरं स्पृतम् ॥

अर्थ— व्यंग्य विना शब्दिचत्र और वाच्यचित्र अर्थात् अर्थिचत्र अन्वर अर्थात् निचे की श्रेग्यी का कहा गया है ॥ चित्राम को चित्र कहते हैं। पाषाया के स्तंभादि में वेल बूंटा आदि कोरणी की जावे वह चित्र है। उक्त चित्र से स्तंभादि की शोभा होती है। "पूंछ हलादन सिंधु की, निर्मलता किय दूर" इस शब्द रचना में चित्र नहीं। और इस की जगह "पुच्छ उच्छातनिह जलिनिधि, स्वच्छता किय दूर" यह कहे तब इस शब्द रचना में अनुप्रास रूप चित्र है। वह शब्द की शोभा करता है। "हैं ऊंचे गजराज अति, वहत रहत मद धार" इस अर्थ रचना में चित्र नहीं, और इस की जगह "गिरि इव है गजराज यह, निर्मल इव मद धार" ऐसा कहें तब इस अर्थ रचना में उपमा रूप चित्र है, वह अर्थ की शोभा करता है। प्राचीनों ने यहां चित्र शब्द का अर्थ विचित्र समभ लिया है। कोरणीवाले पाषाया के स्तंभ में स्तंभ और कोरणी दोनों पाषायासय हैं। ऐसे यहां भी शब्द में उक्त चित्र है, यहां शब्द और शब्द का चित्र दोनों शब्दमय हैं। और अर्थ

में उक्त चित्र है, तहां अर्थ और अर्थ का चित्र दोनों अर्थमय हैं ॥ और रस अथवा भाव अथवा इनके आभास आदि दूसरे रस भाव आदि के शोभाकर होवें तहां रसवदादि अलंकार होते हैं। परंतु संचारिता दशा में भाव रस के पोषक होते हैं, तौ भी वे रस के अवयव भूत होने से उन-को अलंकार ज्यवहार नहीं; क्योंकि मनुष्य के शरीर को हस्त पादादि अवय-व शोभा करते हैं, तथापि वे अवयव होने से उन को अलंकार ज्यवहार नहीं ॥ संचारी को रस का अवयव मान करके कहा है भरत भगवान् ने—

## विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः॥

अर्थ—विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस व-नता है। एक अर्थ दूसरे अर्थ को शोभा करे तहां भी उपलच्याता से अलंकार पदवी की प्राप्ति हो जाती है। सो जहां दो अर्थ होनें वहां बहु-था एक अर्थ दूसरे अर्थ का शोभाकर होनेगा ही। दोनों अर्थ वा-च्य हों, अथवा एक वाच्य और एक व्यंग्य हो।। काव्य अवण में पहि-ले पदों के जुदे जुदे अर्थों का ज्ञान होता है, पीछे सब पदों के अर्थ का इकट्ठा ज्ञान होता है, उस समय में पदों के जुदे जुदे अर्थों का ध्यान जाता रहता है। बैसे ही व्यंग्यार्थ ज्ञान समय में वाच्यार्थ का ध्यान चला जाता है। सो ही कहा है सहृदय धुरंधर ध्वनिकार ने—

> स्वसामर्थ्यवरोनेव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि । यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥ १ ॥

अर्थ-पवों का अर्थ अपने सामर्थ्य वस से ही वाक्यार्थ का प्रकाशन करता हुआ भी जैसे व्यापार निष्पत्ति होने पर अर्थात् वाक्यार्थ सिद्ध कराने का अथल सिद्ध होने पर "न विभाव्यते" अर्थात् ध्यान में नहीं रहता है ॥

तद्वत्सचेतसां सोर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम् । बुद्धो तत्वार्थदर्शिन्यां ऋटित्येवावभासते ॥ ९ ॥ अर्थ—वैसे ही वाच्यार्थ से विमुख भये हुए सहृदयों की तत्त्वा-र्थ देखनेवाली बुद्धि में व्यंग्यार्थ शीघ भासता है ॥ तात्त्र्य यह है कि व्यंग्यार्थ वोध होनें के समय में वैसे ही वाच्यार्थ का घ्यान जाता रहता है। सो " अनिमिष अचल ज बक बकी " यहां पहिले तौ अनिमिष पद का अर्थ है निमेष रहित। अचल पद का अर्थ है चंचलता रहित। वक पद का अर्थ है बगुला। इत्यादि पद पद के अर्थों का जुदा जुदा ज्ञान होता है। पीछे उपमा घटित वाक्यार्थ का बोध होता है। उस समय में पदों के जुदे जुदे अर्थी का जो पहिले ज्ञान होता है वह जाता रहता है। वैसे ही यहां यह निर्जन स्थान है ऐसा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होने के समय में उक्त वाक्यार्थ का ध्यान जाता रह-ता है। इस रीति से केवल ज्यंग्यार्थ ज्ञान रहता है तब वह दूसरे अर्थ का शोभाकर न होने से अलंकार नहीं। इस दशा में वह स्वयं प्रधान हो करके व्यंग्य मात्र है। इसीतरह अपस्तुतप्रशंसा में भी बुद्धि अपस्तुत वृत्तांत रूप वाच्यार्थ का ध्यान छोड करके प्रस्तुत वृत्तांत रूप व्यंग्यार्थ का ध्यान करती है: परंत व्यंग्यार्थ ज्ञान होने पर साधर्म्थ विवचा से बुद्धि पीछा तुरंत अप्रस्तुत इतांत रूप वाच्यार्थ का भी ध्यान कर ले-ती है। उस समय वाच्यार्थ ज्यंग्यार्थ दोनों रह जाते हैं, तब अप्रस्तुत वतांत रूप वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ का शोभाकर होने से अलंकार है। और ट्यंग्यार्थ अंतकार्य अर्थात् शोभायमान होनेवाला है। ऐसे अन्यत्र भी जान केना । वाच्यार्थ रहते आये हुए व्यंग्यार्थ की चार गाति हैं । वा-च्यार्थ के सम, १ वाच्यार्थ से असम, २ संदेह ३ और प्रतिभामात्र ४॥ सारूप्य निबंधना अप्रस्तुतप्रशंसा में व्यंग्यार्थ अप्रस्तत वृत्तांत वाच्या-र्थ के समान ही होता है, वहां अपस्तुत दृत्तांत रूप वाच्यार्थ प्रस्तु त बुत्तांत रूप व्यंग्यार्थ का शोभाकर होने से वाच्यार्थ अलंकार होता है. इसलिये इस अलंकार का नाम अपस्तुतप्रशंसा है । इसीतरह व्यंग्या-र्थ वाच्यार्थ का विशेषण न होवे पृथक हो करके रहे तहां ड्यंग्यार्थ वा-च्यार्थ के सम है। " अनिामेष अचल जु बक बकी "यहां निर्जन स्थान रूप व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के सम है ॥ समासोक्ति में अप्रस्तुत वृत्तांत रूप व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के सम नहीं होता; कितुं संदोप रूप होता है, श्रीर वह व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का पोषक हो करके अलंकार होता है ॥

#### ॥ दोहा ॥

निश मुख चंचल तारिका, परसत शशि वड भाग । गलित भयो तिमिरांशुक जु, लख्यौ नहीं वश राग ॥ १ ॥ यहां चंद्र रजनी वृत्तांत वाच्य है। और नायक नायिका का व-त्तांत व्यंग्य है। इस समासोक्ति उदाहरण में बुद्धि नायक नायिका वृत्तांत रूप व्यंग्यार्थ का ध्यान करती है, तब चंद्र रजनी वृत्तांत रूप वाच्यार्थ का ध्यान जाता रहता है। परंतु चंद्र रजनी में नायक नायि-कात्व आरोपण करने के लिये बुद्धि चंद्र रजनी बत्तांत रूप बाच्यार्थ का भी पीछा तुरंत ध्यान कर खेती है, तब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का पोष-क होने से वाच्यार्थ का व्यंग्यार्थ अलंकार है। और अप्रस्तुतप्रशंसा में भी बुद्धि पीछा वाच्यार्थ का ध्यान न करे तो केवल व्यंग्यार्थ ही रहता है, तव इस दशा में अलंकार नहीं होगा। संदेह संकर स्थल में वा-च्यालंकार का और व्यंग्यालंकार का संदेह होता है। वह संदिग्ध भी व्यं-ग्यार्थ वाच्यार्थ का शोभाकर होने से अलंकार है। और दीपक आदि में व्यंग्य रूप उपमा विविच्तित न होने से प्रतिभा मात्र है, अर्थात् आ-भास मात्र है, वह वाच्यार्थ की शोभाकर न होने से अलंकार नहीं ॥ ठयंग्य तौ पर्यायता से कहना है। " अनिमिष अचल ज बक बकी " यहां स्थान की निर्जनता कहना इष्ट है, जिस को रचनांतर से कहा है, सो यह तौ पर्यायोक्ति अलंकार है, ध्वनि कैसे १ ऐसी शंका न करनी चाहिये: क्योंकि पर्यायोक्ति अलंकार का स्वरूप तौ यह है कि विव-चितार्थ के लिये कहा हुआ प्रकारांतर । और व्यंग्य का स्वरूप है अ-नुरखन न्याय से व्यंजना इति से जाना हुआ प्रतीयमान अर्थ। अनि मिष अचल जु " इति॥ यहां वाच्यार्थ निर्जन स्थान का प्रकारांतर नहीं। सो पर्याय में चमत्कार का आधिक्य होने तब तौ अर्थिचत्र हो करके पर्यायोक्ति अलंकार है। और जहां उक्त व्यंग्य में चमत्कार का आधि-क्य होवे तहां व्यंग्य में पर्यायोक्ति नाम की संगति नहीं: किंत अनर-गुन न्याय की संगति है, इसलिये वह व्यंग्यार्थ व्वनि है । कहा है व्व-निकार ने भी पर्यायोक्ति में व्यंग्य प्रधान होने तहां ती है। पर्यायोक्ति का भन्नें ध्वनि में अंतर्भाव होवे,ध्वनि का पर्यायोक्ति में अंतर्भाव नहीं होगाः क्योंकि ध्वनि का बहुत विषय है।

#### ॥ दोहा ॥

नींद् गई इच्छा गमन, साथी चलत सवेर । गमन करत है निहं तद्पि, ऋली पथिक यह हेर ॥ ९ ॥ यहां अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति में प्रकरण वशु से अनुराग व्यं-

यहा अनुक्त निमत्त विश्वाक्ति में प्रकरण वशे से अनुराग व्य-ग्य की प्राप्ति है; तथापि चमत्कार की प्रधानता तो कारण सामग्री रहते कार्य न होने रूप वाच्यार्थ में हैं, इसलिये यहां विशेषोक्ति अलं-कार है। ओर कहा है ष्वनिकार ने—

शब्दार्थशक्त्या वाचिप्तो व्यङ्गयोर्थः कविना पुनः॥ यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या सान्येवालंकृतिध्वंनः॥ १॥

अर्थ-शब्द शक्ति से अथवा अर्थ शक्ति से आचित भये हुए व्यंग्यार्थ को जहां फिर किव अपनी उक्ति से प्रकाशित कर देवे वह अर्थ व्वित से अन्य हो करके अलंकार है।। तारपर्य यह है कि वचन से प्रकाशित किया हुआ व्यंग्यार्थ वाच्य से अतिशय युक्त न होने से व्वित नहीं; किंतु वाच्य के समान हो जाने से गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है, इसलिये वह अलंकार है।।

॥ दोहा ॥

अनिभिष अचल जु बक बकी, नलिनी पन्न निहार । मरकत भाजन में धरे, शंख सीप उनिहार ॥ ९ ॥

यहां व्यंग्यार्थ वचन से प्रकाशित नहीं किया गया है, इस जिये ध्वनि है। क्रोर—

॥ चौपाई ॥

मम संकेत प्रश्न लख पाया, तब जु विदग्धा वचन सुनाया। निलनी पत्र बकी मन लोभहिं, मरकत पात्र सीप इव शोभहिं॥ १॥

पूर्व पद्य में किव ने सूच्मता से नायिका का संकेत स्थल जतलाना वर्णन किया है; परंतु वहां संकेत स्थल दूर से ब्यंग्य होने से ध्वनि है। उत्तर पद्य में दूर से व्यंग्य भये हुए संकेत स्थान के प्रश्न और उत्तर को किन अपने वचन करके काव्य में प्रकाशित कर दिया है, इस ाबी-ये यहां व्यंग्य गुर्णीभूत होने से सूक्त्म अलंकार है ॥ यथावा—

॥ संवैया ॥

श्राम्य लता किसले नर कोकिल, दंशित है लखि कैसे सुहाये। हंस हु सों इत युक्त किये यह, कोस सरोजिन के मन भाये॥ यां वन वीच विहारत ही, श्रिल श्रापस वेन तिया सुन पाये। हाथ मुरार घस्यों अधरें श्रुरु, श्रंचल में कुच दोऊ दुराये॥ १॥

यहां प्रथम के तीन चरलों में ब्यंग्य भये हुए नायिका के रति चिन्हों को चतुर्थ चरण में किन ने बचन से प्रकाशित कर दिया है, इसिंबिये यह ध्वनि नहीं; किंतु प्राचीन मत का प्रस्तुतांकुर अलंकार है।।

इतिश्रीमन्मरुमण्डलमुकुटमणि राजराजेश्वर जी, सी, एस्, आई, महाराजाधिराज जसवंतसिंह आज्ञानुसार कविराज मुरारिदानिरिचिते जसवंतजसोभूषण अंथे काव्य स्वरूप निरूपणं नाम द्वितीयाकृतिः

समाप्ता ॥

### ॥ श्रीजगदंबाये नमः ॥

# **अथ शब्दालंकार** ॥

॥ दोहा ॥

कहत शब्द कों ब्रह्म सब, वैयाकरण विख्यात । श्रतंकार उस शब्द के, जसवँत वरने जात ॥ १ ॥ शब्द में रह कर काव्य की शोभा करे वह शब्दालंकार है।

# ॥ श्रनुप्रास ॥

अनु उपसर्ग का अर्थ है विप्सा, अर्थात् अनेकवार । कहा है चिंतामिण कोषकार ने "अनु वीप्सायाम्" प्र उपसर्ग का यहां अर्थ है
प्रक्रष्ट, अर्थात् उत्तम । कहा है चिंतामिण कोषकार ने "प्रकृष्टः उत्तमे"
आस शब्द का अर्थ है न्यास, अर्थात् धरना । कहा है चिंतामिण कोषकार ने "प्रकृष्टो न्यासः प्रासः" अनुप्रास इस शब्द समुदाय का अर्थ
है वारंवार उत्तम धरना । अर्थ के वारंवार धरने में पुनरुक्ति दृषण् होता है, उस से नियतित नाम अर्थात् नृप्ता का बोध कराने के लिये धोरी
ने इस नाम में प्र उपसर्ग लगाया है । यहां काव्य के अलंकारों का
प्रकरण् है, और काव्य में शब्द, अर्थ ये दो ही वस्तु होती हैं सो अर्थ
का वारंवार धरना तो दृषण् है उत्तम नहीं इस से, और शब्दालंकार
के प्रकरण् से यहां शब्द का वारंवार धरना अर्थसिख है ॥

॥ दोहा ॥

श्रतुप्रास भूषण चपति, पुन पुन उत्तम न्यास ॥ <sup>यथाः—</sup>

जग जाहर जसवंत नृप, श्राखिलन पूरक श्रास ॥ यहां तृतीय चरण में जवर्ण की, और चतुर्थ चरण में श्रवर्ण की श्रनेकवार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। वर्ण, पद, वाक्य, च- रण ये सब शब्द हैं। कहा है शास्त्र में "शब्दो द्विविधः। वर्णात्मको ध्वन्यात्मकश्च ''शब्द दो प्रकार का है। ध्वनि रूप और वर्धा रूप। पद. वाक्य. चरण ये सब वर्णमय हैं॥ यथावाः--

॥ मनहर ॥

जैसे रूप पुत्रन में बन्न जसवंत बली, त्योंही गन सज्जन तुरंगन के गन में। श्रच्छरि सौ नाचैं यों तराहें श्रावजावन में. कामिनी कटाड़ें किथों दामिनी है घन में॥ भनत मुरार देश देशन में कीत गाई, ऐसी चपलाई कहो आई है कवन में। नट में न नारि में न नय में न नैनन में, मृग में न मारुत में मीन में न मन में ॥ १ ॥

यहां चतुर्थ चरण में नकार और मकार की आवृत्ति होने से अ-नुप्रास अलंकार है। यथावाः-

॥ मनहर ॥ मोद करि ऐसा नेपु मुधुर पुठाखो भप, बायो बैर्ति केतकी गुलाब सुम बाजे पें। स्वादुर्पन सस्म सुधा हू तैं सुहायो सूम, लाखन के लख्डु नुमायी नैन लाजे पें॥ ज्यों रिवमहिं के नियरायों गेह, श्रायो जानि श्रासव हर्मे ै भैरव भवानी दौरि दौरि दरवारी

इति बुंदीशाश्रित महाकवि मिश्रण चारणे 🛫 यहां चतुर्थं चरण में आकार, भकार और दकार े की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है।

यथावाः---

॥ दोहा ॥

शीतदीधिती द्वदहन, जा के प्रिय है पास ॥ १ ॥ शीतदीधिती द्वदहन, जा के प्रिय निहं पास ॥ १ ॥ यहां "शीतदीधिती "और "दवदहन "इन पदों की और "जा के प्रिय" इस वाक्य की आदाति होने से अनुप्रास है। "शीतदीधिती" और "दवदहन "ये शब्द समास युक्त होने से पद हैं। "जा के "और "प्रिय" इन दोनों का आपस में समास नहीं हैं; किंतु ये जुदी जुदी विभाक्तिवाले हैं, इसलिये ये दोनों पद हैं, सो इन दोनों पदों का समुदा-प वाक्य है। पद का यह लच्च है "विभन्यन्तं पदम् "विभक्ति जिस के अंत में होवे वह पद है। वाक्य का यह लच्च है। "पदसमुदायो वाक्य में पवां का समुदान वाक्य है। "पदसमुदायो वाक्य में पवां का समुदाय वाक्य है।

॥ मनहर ॥

गाहत गयंद फेट ढाहत दुरंगन कीं, सहज ही साहत कुरंगन की पंत की। श्रांन को समांन श्रावें पंत्री हू न जांन पावें, धीर तज घोवें तो बिर वें धर श्रंत की॥

मनित मुरार थित थार पे करत नृत्य, भृत्य सो लगत वाह्य कमला के कंत को । जंग को जमेत दीन तुल को दमेत, रंगमाम को क्येट में वहनीय ज्यानंत की ॥

रंगभूमि को रमेन नहीं मेत जसवंत को ॥ १ ॥ यहां जमेत करेना वारंवार घा हो में अमेत इस पदांश की आ-

्राः अञ्जास भूषण =

यथाः— ॥ मनहर्॥

जग जग रिसपत को मिटायो है रियासत सों, यहां ताफ इनसाफ होत संत ऋो असंत को । अनेकवार चोर वटपारे जे दुखारे दुनियां के तिन्हें। मारकें निकारे ते पठाये दिग ऋंत को ॥
नंद तखतेश के प्रतापी परतापिसंघ,
तेरो ऋापताप ऋाफताब ज्यों ऋतंत को ।
सबलन धार उर सबर नमायो सीस,
जबर जमायो राज राजा जसवंत को ॥ १ ॥
यहां सबर जबर इन पदों में ऋबर इस पदांश की ऋावृत्ति होने
से ऋनुप्रास ऋलंकार है ॥

महाराजधिराज कर्नल सर प्रतापिसहजी के, सी, एस्, ऋाई, एडिकाङ्ग टुहिज रोयल हाईनेस दी प्रिंस आफ वेल्स मुसाहव आला राज मारवाड का चित्र



वेदन्यास भगवान् का यह जन्म हैः--

स्यादावृत्तिरतुप्रासो वृर्णानां पूदवाक्ययोः ॥

अर्थ -वर्ण, पद और वाक्यों की आदृत्ति अनुप्रास अलंकार होवे-गा ॥ काव्यप्रकाश में यह लच्च है:---

## वर्णसाम्यमनुप्रासश्चेकरत्तिगतो दिघा । सोऽनेकस्य सङ्कत्पृर्व एकस्याप्यसङ्कत्परः ॥ १ ॥

अर्थ-वर्ण साम्य अर्थात् वैसे वर्णों का फिर आना अनुप्रास अलंकार है। वह छेक और इति गत होने से दो प्रकार का है। अनेक वर्णों की एकवार समता होवे सो तो पूर्व अर्थात् पहले कहा सो है, अर्थात् छे-कानुप्रास है। और एक वर्ण की भी अनेकवार समता वह पर अर्थात् पीछे कहा सो है, अर्थात् इत्यनुप्रास है। छेकानुप्रास का प्रकाशकार ने ऐसा उदाहरण दिया है। "मंद चंद तरुणी तव मुख तें" यहां अनुस्वार नकार का है। "च-द-प-द" यहां नकार दकार इन संयोगी वर्णों की एकवार समता है, इसिलये यह छेकानुप्रास है। इन का अनेक वर्ण कहने का तारपर्य यह है कि मिले हुए वर्ण; जैसा कि मन्द चन्द यहां नकार दकार मिले हुए हैं। और यहां तकार एक वर्ण की अनेकवार समता है, इसिलये यह इत्यनुप्रास है। छेक नाम चतुर का है। छेकानुप्रास अर्थात् चतुरों का अनुप्रास। और वृत्यनुप्रास का अर्थ करता हुआ प्रकाशकार कहता है:—

### द्यत्तिनियतवर्णगतो रसविषयो ज्यापारः ॥

अर्थ-नियत अर्थात् नियम किये हुए वर्णों में रहता हुआ रस विषय-क व्यापार दृति है ॥ गुण प्रकरण में प्रकाशकार ने कहा है कि माधुर्य गुण में कोमल वर्ण चाहिये और ओज गुण में कठोर वर्ण चाहिये। उक्त लच्चण कारिका में "एकस्यापि" यहां अपि शब्द है। जिस से अनेक व्यंजनों की अर्थात् संयोगी अचरों की अनेकवार समता में दृत्य-नुप्रास सिद्ध होता है।

यथा---

मन्द चन्द सुखकन्द जु मुख तें ॥

हमारे मत एक वर्ण की समता, अनेक वर्णों की समता, अनेक वर्णों की एकवार समता, अनेक वर्णों की अनेकवार समता, एक वर्ण की अनेकवार समता, एक वर्ण की अनेकवार समता, उवाहरणान्तर है, न कि प्रकारान्तर। एक वर्ण की एकवार समता में भी चमत्कार अनुभव सिद्ध है, वहां भी अनुप्रास अलंकार ही होवेगा, इसलिये एक वर्ण की अनेकवार समता यह नियम भी समीचीन नहीं ॥ "मन्द चन्द तरुणी तुव मुख तें " यहां मकार की एकवार समता भी श्रव-णों को सुखदायी है। और अनुप्रास की अलंकारता के लिये रस पर्यंत अनुपावन भी आवश्यक नहीं; क्योंकि शब्द की अलंकारता तो श्रवण सुख मात्र से सिद्ध हो जाती है। और काव्यप्रकाश गत कारिकाकार लाटानुप्रास नामक अनुप्रास का प्रकार कह कर, उस के पांच प्रकार कहता है:—

शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्यमात्रतः । पदानां स पदस्यापि रुत्तावन्यत्र तत्र वा ॥ १ ॥ नाम्नः स रुत्त्यरुत्त्योश्च तदेवं पञ्चधा मतः ॥

अर्थ- साटानुप्रास शाब्द अर्थात् शब्द का है। तात्यर्थ यह है कि पू-वोंक्त अनुप्रास तो वर्ष का है। और यह शब्द का है। यहां शब्द का वार वार आना है। भेद में तात्पर्थ मात्र कहने से यह सिख होता है कि इस जाटानुप्रास में अर्थ का भेद नहीं है; किंतु अन्वय रूप संबंध मात्र का भेद है, अर्थात् भिन्न भिन्न स्थल में लगाना यह भेद है। यथाः—

शीतदीधती दवदहन, जा के त्रिय है पास । शीतदीधती दवदहन, जा के त्रिय नहिं पास ॥ १ ॥

यहां शीतदीषती शब्द का वार वार आना है, परंतु दोनों जगह अर्थ एक ही है। अन्वय रूप संबंध मात्र मेद है। यह ला-टानुप्रास पंचधा है:—पदों का अर्थात् वाक्य का १ पद का २ और नाम का ३। विभक्ति सहित को पद कहते हैं। विभक्ति रहित कोनाम कहते हैं। नाम तीन प्रकार का है। नाम की आवृत्ति में दोनों

जगह समास हो १ दोनों जगह समास न हो २ त्रीर एक जगह समास हो, एक जगह समास न हो २। बाट देश विशेष है। देश भेद से बाटी, पाश्चाबी, वेदभी ऐसी काव्य की रीतियां भी कही गई हैं, जैसे यह अनुप्रास बाट देशवाबों का माना हुआ है, इसबिये इस का नाम बाटानु-प्रास है। हमारे मत पद, वाक्य, नाम, समास यह भी उदाहरणांतर मात्र है, न कि प्रकारांतर। व्यास भगवान् ने श्रपने बच्च में—

### वर्णानां पदवाक्ययोः॥

अर्थ- वर्णों का, पद का और वाक्य का ॥ ऐसा उदाहरणांतर के तात्प र्थ से ही कहा है, न कि प्रकारांतर के तात्पर्य से ॥ भरत भगवान् श-ब्दाजंकारों में एक यमक ही को मानते हुए यह जच्च आज्ञा करते हैं-

### शब्दाम्यासं तु यमकं पादादिषु विकल्पितम् । विशेषदर्शनं चास्य गदतो मे निवोधत्॥ १ ॥

अर्थ-शब्द का अभ्यास अर्थात् वारंवार कहना यमक है। उस का विकल्प पाद आदि में है। फिर इस का विशेष दर्शन अर्थात् प्रकार में कहता हूं सो जानो॥ भरत भगवान् ने यमक के बहुतसे प्रकार कहे हैं। अनुप्रासादि सब उन में आ जाते हैं॥ काव्यप्रकाश गत कारिकाकार यमक का यह जच्या कहता है:—

## ऋर्ये सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनःश्रुतिः । यमकं पादतद्वागटत्ति तद्यात्यनेकताम् ॥ १ ॥

अर्थ-अर्थवाला हो तब भिन्न अर्थवाले वर्णों की पुनःश्रुति सो यमक। पाद अर्थात् चरण अथवा चरण के भाग में वरतने से तत् अर्थात् यह अनेकता को प्राप्त होता है। एक अर्थवाले वर्णों की पुनःश्रुति में ला-टानुप्रास माना गया है, उस से टलाने के लिये यमक विशेष का यह स्वरूप कहा है, कि दोनों अर्थवाले होनें तो भिन्न अर्थवाले होने चाहिये। इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि एक में अर्थ होने, एक में न होने, और दोनों विता अर्थवाले होनें, वहां तो यमक होता ही हैं; परंतु दोनों अर्थवाले होनें तहां भिन्न अर्थवाले होने चाहिये। इस रीति से यमक के तीन प्रकार हैं॥

क्रम से यथाः—

है समर समरस सुभट मरुपति वाहिनी विख्यात ।

यहां समर शब्द की पुनःश्रुति है। तहां पहिले समर शब्द का अर्थ है युद्ध। और दूसरे समर शब्द का कोई अर्थ नहीं है; क्योंकि यहां "समरस" इतना संपूर्ण शब्द सार्थक विविचित है। समरस शब्द का अर्थ है समान रस, अर्थात् एकरस ॥

### मधुपराजि पराजितमानिनी ॥

श्रमरों की पंक्ति ने मानिनी को जीत खिया, अर्थात् उद्दीपनता से मानिनी का मान मोचन कर दिया ॥ यहां पराजि शब्द की पुनः श्रुति है, सो इस शब्द का यहां दोनों जगह कुछ भी अर्थ नहीं है। "मधु-पराजि" यहां "मधु-" शब्द जुदा है, और "राजि" शब्द जुदा है। "पराजित" यहां "परा" शब्द जुदा है, और "जित "शब्द जुदा है। परा उपसर्ग का अर्थ है पाराङ्मुख। कहा है चिंतामिया कोषकार ने "परा पराङ्मुखे" जित शब्द का अर्थ है जीतना। इस समुदाय का अर्थ है विमुख करके अर्थात् भगाय करके जीत खेना॥

# हार रहे गिरि तेरे हार वारे कुच सौं॥

यहां हार शब्द की पुनःश्रुति है। तहां पहले हार शब्द का अर्थ है पराजय। और दूसरे हार शब्द का अर्थ है मोतियों आदि की माला॥ "यम" धातु से "यमक"शब्द बना है। यम धातु का अर्थ है उपराम अर्थात् विश्राम। सो प्राचीनों ने वर्णों की पुनःश्रुति का कहीं दूसरे चरण में, कहीं तीसरे चरण में, कहीं चतुर्थ चरण में, विश्राम किया है, यह यमक शब्द की सार्थकता है॥

यथावाः---

### ॥ दोहा ॥

पद्म पराग परागत सु, नव जु पलास पलास । सुमृदुलतांत लतांत वन, प्रिय प्रिय मधु मधु मास ॥ ९ ॥ पद्म अर्थात् कमल, पराग करके परागत अर्थात् व्यात हैं। नवी-न हैं पलास क्वों के पलास अर्थात् पत्र। मृदुल अर्थात् कोमल और तांत अर्थात् थके हुए हैं लतांत अर्थात् लताओं के अंत वन में। ता-त्पर्य यह है कि मलय मास्त से नृत्य करने से थके हुए हैं जताओं के अप्रभाग । हे त्रिय ! त्रिय है मधु मदिरा ऐसे मधु मास अर्थात् चैत्र मास में ॥ यहां पहिले पराग शब्द का अर्थ है सुमन रज । इसरे परा ग शब्द का कोई अर्थ नहीं है; क्योंकि वह पूरा शब्द परागत है। पहिले पलास शब्द का अर्थहै इच विशेष । दूसरे पलास शब्द का अर्थ है पत्र।पहिले लतांत शब्द का कोई अर्थ नहीं है; क्योंकि मृदुल श्रोर तांत जुदे जुदे शब्द हैं। दूसरे लतांत शब्द का अर्थ है लताओं के अप भाग। पहिले, प्रिय शब्द का अर्थ है पति । दूसरे प्रिय शब्द का अर्थ है वल्लभ।पहि-ते मधु शब्द का अर्थ है मदिरा। दूसरे मधु शब्द का अर्थ है चैत्र मास॥ हमारे मत वर्ण साम्य और वर्णों की पुनःश्रुति एक ही है। एकार्थता श्रीर भिन्नार्थता से लाटानुष्रास श्रीर यमक का भेद वतलाया, श्रीर एक शब्द अर्थवाला होवे, दूसरा अर्थवाला न होवे, दोनों अर्थवाले न होवें, दोनों अर्थवाले होवें तो भिन्नार्थवाले होवें, ये यमक के प्रकार वतलाये सो यह किंचिद्रिलच्च सता तो उदाहर सांतर की साधक है, निक अलंका-रांतरता और प्रकारांतरता की साधक। ये सब अनुप्रास के ही उदाह-रणांतर हैं: क्योंकि इन सब में अनुभव सिद्ध चमत्कार अनुप्रास का ही है। श्रीर यहां अर्थ पर्यंत अनुधावन की आवश्यकता भी नहीं, क्यों-कि यह शब्दालंकार है। इस में शब्द के वार वार सुनने मात्र से च-मत्कार होता है। एक शब्द के ही वार वार सुनने में चमत्कार है। अर्थ के बार वार सुनने में नहीं। इसलिये अनुप्रास शृद्दालंकार ही माना गया है, न कि अर्थालंकार भी। अनुप्रास अलंकार को उभयालं-कार किसी ने नहीं कहा है। इसी प्रकार दूसरे चरण में अथवा तीसरे चरण में वा चौथे चरण में वर्णों की पुनःश्रुति भी उदाहरणांतर मात्र है। प्रत्युत शब्दों की पुनःश्रुति समीप की अपेचा दूर होने में चम-त्कार की न्यूनता है।

यथाः—

॥ चौपाई ॥ विहँग शिशू सुकुमार सुहाये, पिंजल जात पत्र अबि आये। तज कर श्रीषम धाम शुष्क तर, किय जलजातपत्र सर मीतर॥ १॥

पिंजल पीत, और जात अर्थात् नयी जन्मी हुई, पत्र अर्थात् पांलों से शोभा युक्त । बहुतसे पिचयों के जन्म की पांलों पीत होती हैं। जलज अर्थात् कमलों को आतपत्र अर्थात् छत्र किया है। यहां दूसरे चरण का चोथे चरण में यमक है। यहां पहिले "जात पत्र" शब्द का अर्थ है जन्मी हुई पांलें। दूसरे "जातपत्र" शब्द का कुछ भी अर्थ नहीं; क्योंकि जलज और आतपत्र जुदे जुदे शब्द हैं॥ प्राचीनों ने शब्दालंकार में पुनक्किवदाभास नामक अलंकारांतर माना है। काव्यप्रकाश में यह लच्चण है:—

# पुनरुक्तिवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा । एकार्थतेव शब्दस्य तथा शब्दार्थयोरयम् ॥ ९ ॥

अर्थ—विभिन्न आकारवाले शब्दों में रहती हुई "एकार्थता इव" अर्थात् वास्तव में एकार्थता नहीं, किंतु एकार्थता जैसी, अर्थात् आभास
रूप एकार्थता, वह पुनरुक्तिवदाभास अलंकार है। "शब्दस्य" अर्थात् यह
अलंकार शब्द का है। तथा अर्थात् वैसे ही यह अलंकार शब्द अर्थ
दोनों का है, अर्थात् उभयालंकार है। इस का हम वस्त्यमाण आभास
अलंकार में अंतर्भाव करेंगे। प्रकाशकारादि कितनेक प्राचीनों ने
वक्रोक्ति और श्लेष की शब्दालंकारों में गणना की है। और सर्वस्वकारादि कितनेक प्राचीनों ने इन दोनों अलंकारों की अर्थालंकारों में
गणना की है। हम ने भी इन को अर्थालंकार माना है; क्योंकि अर्थ
ज्ञान की अपेत्वा विना अवण्य मात्र से रमणीय होवे वही शब्दालंकार है।
वक्रोक्ति और श्लेष में तो अर्थ विचार से ही मनरंजनता है। काव्यप्रकाश
गत कारिकाकार इत्यादि सब प्राचीनों ने काव्य के अचर छत्र, कमल,
खड़ इत्यादि आकार से लिले जावें तब उन को चित्र नामक जुदा
अलंकार शब्दालंकारों में गिना है। काव्यप्रकाश में यह लच्छा है:—

तिचत्रं यत्र वर्णानां खड़ाद्याकृतिहेत्रता ॥

अर्थ-जहां वर्णों की खड़ आदि आकृति की हेतुता होने वह चित्र अलंकार ॥ चित्र नाम यहां चित्राम का है ॥

> कमल बंध. <sub>दोहा</sub>

राम राम रम झेम झम, राम दम जम श्रम धाम।
दाम काम कम प्रेम वम, जम जम दम श्रम वाम॥
इति कविप्रियायाम्।



राम राम इति ॥ कोऊ काहू सों उपदेश करे है राम श्रीरामचंद्र और राम श्रीवलदेवजी, तामें तुम रमो । तिन के रूप को ध्यान करो, गुन गान करो । याही वात की कीड़ा करो । केसे हैं, छेम कल्यान देने में छम समर्थ हैं । शम शांति, दम बाहिर की इंद्रियन को रोकिवो, जम नियम ये जितनी जोगिन की किया हैं सो सब श्रम मिहनत ताके धाम घर हैं । दाम जो पैसा, ताकी जो काम कामना ताको जो कम "जो सो मये तो हजार होय तो मलो, हजार होय तो लाल हो-य तो भलों" यह जो कम है ताहि विषे जो श्रम ताकों तुं वम उगिल दे, मन में मित राखें । जम जम किहये सदा वामा ख्री विषे सुख मा-नत है । मृलि के ताहि श्रम कों तु दम दमन करो दूर करो । यह अर्थ हरियरएयदास टीकाकार ने किया है ॥ धनुष वंध. दोहा

परम धरम हरि हेरहीं, केशव सुनै पुरान । मन मन जाने नार हैं, जिय जस गुन तन आन ॥ ९॥ इति कविषियायाम ।

यहां घनुष बंध में शर के आकार में तीन जगह दो के अंक हैं, उन अचरों को दो देर पढ़ना॥

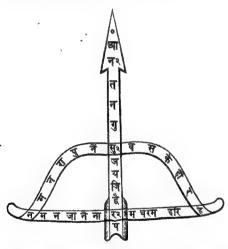

परम इति ॥ केसोदास कहते हैं। या वात कों सुनों। कपटी लो-ग जे हैं सो लोगन के दिखायने के लिये पुरान में हिर भगवान् के परम उत्क्रष्ट धर्म को हेरते हैं। मन मन में दोय नार, नारी स्वकीया परकीया याही कों जानते हैं। एही दोय पदार्थ हैं, और नहीं। किंवा परकीया और सामान्या स्वकीया कों स्थाग करते हैं। यह नहीं के जस को गुनै हैं, विचारे हैं। आन और नहीं विचारें॥ यह अर्थ हरिचरण-दास टीकाकार ने किया है॥

काव्यप्रदीपकार कहता है, कि यह चित्र अलंकार रस का पोष-क तो नहीं है, तथापि किव की नियुखता के वश् से विस्मय का हेतु होने से अलंकार समकता चाहिये। रखाकरकार कहता है कि, यह चित्र काव्य के आत्मा रूप रस के स्वाद का प्रतिबंधकारी होने से वैसा अलंकार नहीं है। प्राचीनों के ऐसे कथन से यह स्पष्ट है कि चित्र को किंचित् अलंकारता है। हमारे मत में तो ऐसे चित्र को सर्वथा अलंकारता है नहीं, क्योंकि अलंकार तो काव्य शोभाकर धर्म है। अर्थ ज्ञान से शो-भा करनेवाला अर्थ अर्थालंकार है। शब्द ज्ञान से शोभा करनेवाला शब्द शब्दालंकार है। यहां न तो अर्थविचार से रम्यता है। और न शब्द अवस्य से रम्यता है। किंतु कमलाकार इलादि आलेख्य ज्ञान से चित्रकारवत् उसके कर्ता की चात्ररी मात्र है॥

इतिश्रीमन्मरुमण्डल मुकुटमणि राजराजेश्वर जी, सी, एस्, श्राई, महाराजाधिराज जसवंतरिंह श्राज्ञानुसार कविराज मुरारिदान विरचिते जसवंत जसो भृषण अंथे शब्दालंकार निरूपणं नाम तृतीयाकृतिः समाप्ता ॥ ३॥

### · श्रीजगदम्बाये नमः ॥

# ॥ ऋथ ऋर्थालंकार ॥

### दोहा

इक सौं होत अनेक एन, व्हें अनेक सौं श्रेक। अलंकार रूप अर्थ के, तिह नम कहीं कितेक॥१॥

महाराजा भोज, आचार्य दंडी, रुद्रट, नाग्मट ये अर्था लंकारों में प्र-यम स्वभावोक्ति अलंकार का निरूपण करते हैं। इन लोकों ने स्वभावोक्ति के प्रथम निरूपण में कोई हेतु नहीं कहा है; परंतु ऐसा जाना जाता है, कि प्रथम स्वभाव सिद्ध अलंकार का निरूपण होना उचित है, और भरत भगवान् वेदव्यास भगवान् आदि बहुतसे प्राचीन उपमा का प्रथम निरूपण करते हैं। उस में सर्वस्वकार और चित्रमीमांसाकार यह हेतु कहते हैं:—

### दोहा

होत विचित्र ज विश्व की, ब्रह्म ज्ञान तें ज्ञान।
त्यों उपमा सम्रुक्तें भवत, सब भूषन को भान॥ १॥
एकहि जो उपमा नटी, काव्य रंग भुवि आय।
रंजति रूप अनेक धर, रसिकन मन बहु भाय॥ २॥
इम तो उपमा अति असिद्ध है, इसिबेय अथम उपमा का निरूपण करते हैं। उपमा निरूपण के अनंतर प्राचीनों ने इतर अलंकारों

का निरूपण भिन्न भिन्न कम से किया है। उन के पूर्वापर में किसी हेतु का निर्वाह नहीं होता, इसिंबये अशोकविनका न्यायानुसार कर्ता की इच्छा ही हेतु मानना होगा। अशोकविनका न्याय यह है, कि रावण ने सीता को ले जा कर अशोक वन में रक्ला। यहां कोई शंका करें कि आम्रादि वन में क्यों नहीं रक्ला ? तो यहां रावण की इच्छा ही हेतु कहना पड़ेगा। ऐसी शंकाओं का समाधान कर्ता की इच्छा से इतर नहीं हो सकता ॥ इस तो वर्ष माजा के क्रम से उपमा से इतर अर्जका-रों को कहेंगे ॥

### उपमा

बहुधा अलंकार लोक व्यवहार के अनुसार हैं। लोक में वस्तु का निर्णय अनेक प्रकार से होता है। भार के विषय में निर्णय रत्ती, मा-सा. तोला इत्यादि से हाता है। उंचाई मिचाई और लंबाई के विषय में निर्णय अंगुल, विलस्त, हस्त इत्यादि से होता है। वस्रादि के पोत, रंग इत्यादि के सादृश्य के विषय में निर्माय दूसरे वस्त्रादिकों के समीपकरने से अर्थात् मिलाने से होता है। सो इस छाया से बुद्धि में एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को करके जो उस के गुण दोष इत्यादि के सादृश्य का निर्णय किया जावे वह उपमा अलंकार है॥ यहां '' उप '' उपसर्ग का अर्थ है समीप-ता।कहा है चिंतामांश कोषकार ने "उपसामीष्ये " " माङ् " धातु से " मा " शब्द बना है। माङ् धातु मान अर्थ में है कहा है धातु पाठ में "मा-ङ् माने "मान, मिति श्रोर विज्ञान ये पर्याय शब्द हैं। कहा है चिंतामणि को-षकार ने "मितिः माने, विज्ञाने "॥विज्ञान विशेष ज्ञान, अर्थात् निर्णय । "उपसामीप्यात् मा मानं उपमा "समीपता करके किया हुआ मान अर्थात् विशेष ज्ञान । धोरी के मतानुसार यह उपमा नाम का अचारार्थ है । यह उपमा के नामका साचात् अचरार्थ प्राचीनों के ध्यान में नहीं आया। आया होता तो यह ब्युत्पत्ति क्यों नहीं लिखते । एक वस्तु को इसरी वस्तु के समीप करने से तीन प्रकार का निर्माय होता है। न्यूनता का, अधिक-ता का और समता का। सो वर्णनीय की न्यूनता मन रंजनता विहीन होने से इस शास्त्र में अग्राह्य है। अधिकता व्यतिरेक अलंकार का विषय है। सम निर्माय में उपमा अलंकार की रूढि है। इस प्रकार उपमा श्वद यहां योगरूड है। काव्य का शोमाकर धर्म अलंकार है, सो "इंद्र सो उदार है, नरेंद्र मारवार को " ऐसे काव्यों में शोभाकर धर्म तो समीप करके किया हुआ सम भाव का निर्णय है, इसलिये घोरी ने इस का नाम उपमा रक्खा है । इसी प्रकार उदाहरखों के अनुसार धोरी ने दूसरे अलंकारों के भी नाम रक्खे हैं, ऐसा सर्वत्र जान लीजियो॥
यहां काव्य का शोभाकर धर्म अलंकार माना गया है, इसलिये किन
की रचना में अलंकार का अंगीकार है। निक एक वस्त्र को दूसरे वस्त्र
के समीप करने से उस के पोत अथवा रंग का विशेष ज्ञान करने
आदि में ॥ और रमणीय होना तो अलंकार नाम ही से स्पष्ट है,
ऐसा सर्वत्र जान लेना॥

#### ॥ दोहा ॥

व्हें विज्ञान सामीप्य सौं, उपमा चपति निहार । क्याः—

मारुत इव मरुपति सुजस, सबठां करत सँचार ॥

हम को यह सामान्य ज्ञान तो पहिले था कि राजराजेश्वर ज-सवंतिसिंह का जस सर्व संचारी है, परंतु अपने अपने राज्य की अविधि पर्यंत संचार करने से राजाओं की आज्ञा को, और कितनी एक अ-विधि पर्यंत खंडों में संचार करने से सूर्य चंद्र को, और तीनों लोकों में संचार करने से मास्त को, सर्वसंचारिता होने से यह विशेष ज्ञान नहीं था कि राजराजेश्वर के जस की सर्वसंचारिता कैसी है ? इस निर्णय के लिये हम ने अपनी बुद्धि में जस को मास्त के समीप किया, तब यह विशेष ज्ञान हो गया कि राजराजेश्वर के जस की सर्वसंचारिता मास्त के जैसी है ॥

यथावाः--

इंद्र सो उदार है, नरेन्द्र मारवार की।

इस वक्ता को यह सामान्य ज्ञान तो प्रथम था कि राजराजेश्वर अस्तंत उदार हैं, परंतु इंद्र के समीप करने से यह विशेष ज्ञान हुआ है, कि राजराजेश्वर की उदारता इंद्र के समान है ॥

#### ॥ दोहा ॥

श्रिनिमिष श्रचल जु बक बकी, निलंनी पत्र निहार। मरकत भाजन में धरे, शंख सीप श्रनुहार॥ १॥ यहां निलनी पत्र और वक बकी के संबंध के विषय में, भीर धक वकी की निरचल स्थिति के विषय में, मरकत भाजन गत शंख सीप के साथ निल्नी पत्र गत निरचल बक बकी को बुद्धि में समीप करके सादृश्य का निर्णय किया गया है, कि निल्नी पत्र गत अनिमि-प अचल बक बकी मरकत पात्र में घरे हुए शंख सीप के समान हैं॥ यथावाः—

#### मनहर

श्राये जे विदर्भ नरनाथ के स्वयंवर में, सिज सिज बेंठे सब सुखमा के गंज पें। देश कुल नांम गुन विभव वखांन भले, भायन कराय के पिछांन वात पंज पें॥ वंदी इंदुमती कों विहाय एक भूप मंच, ले के जात श्रन्य भूप मंच मन रंज पें। पोंन वारि लहर विथार राज इंसनी कों, जेंसे एक कंज तें लिजात श्रन्य कंज पें॥ १॥

यहां देखनेवालों को प्रथम यह सामान्य ज्ञान तो है, कि वंदी जन प्रेरित इंदुमती हरएक राजा के मंच प्रति च्रण च्रण विलंध कर-ती हुई मंद गित से एक राजा के मंच में दूसरे राजा के मंच प्रति जाती है। परंतु पवन प्रेरित राजहंसनी कंज कंज प्रति च्रण च्रण विलंध करती हुई मंद गित से एक कंज से दूसरे कंज प्रति जाती हुई को पुद्धि में समीप करने से अर्थात् मिलाने से यह विशेष ज्ञान हुआ है, कि तादश राजहंसनी के समान इंदुमती की उक्त किया है। यथावा:---

सनेया श्रोठन बीच हसे विकसे, चख मोंह कसे कुच कोर दिखांवें। वान कटाज को लच करे, परतच व्हें श्रोर कवें दुर जांवें॥ ब्रांह ब्रुवावें ब्रबीली न श्रापनी, लाल नवेले कों यों ललचावें। हाथी कों चाबक को श्रसवार ज्यों, साथ लगाय के हाथ न श्रावें॥ १॥

इति कस्यचित्कवेः।

यहां नव वय नायक को नायिका के उक्त रीति से जलचाने का सामान्य ज्ञान तो कवि को प्रथम है; परंतु हाथी को साथ लगा कर हाथ न आने रूप साटमार के बृत्तांत के साथ नायिका के उक्त बृत्तांत को बुद्धि में समीप करने से यह विशेष ज्ञान हुआ, कि वर्णनीय नायि-का की किया उक्त साटमार की किया के समान है ॥ उपमा का वा-चक इव शब्द कहीं उत्प्रेचा का भी वाचक होता है। जैसे दृष्टांत का वाचक " ज्यों " शब्द कहीं उपमा का भी वाचक होता है। उपमा ना-म के अज्ञरार्थ का विचार न करने से उपमा अलंकार के साजात स्व-रूप को नहीं जानते हुए प्राचीन उपमा का स्वरूप सावृश्य कहते हैं। सो उपमा में सादृश्य मात्र अलंकार नहीं; किंतु प्रसिद्ध वस्तु के समीप करके किया हुआ सादृश्य का निर्णय अलंकार है। प्रधान चमत्कार इसी का है। यहां सहदयों का हृदय ही साची है। सावृश्य मात्र उ-पमा का स्वरूप नहीं; किंतु उपमा का संपादक है। यह सादृश्य मात्र तो रूपकादि अनेक अवंकारों का संपादक है। उपमा का स्वरूप सा-वृश्य मात्र मानें, तब रूपक, संदेह, श्रांति श्रादि में अतिव्याति होती है। और सादृश्य तौ सामीप्य संबंध नहीं किये हुए समान धर्मवाल पदार्थों में भी रहता है, वहां भी उपमा अलंकार होना चाहिये ॥ जो कहो कि प्राचीनों ने सादृश्य यह उपमा का स्वरूप नहीं वताया है, किंतु सादृश्य स्थल में उपमा अलंकार होता है ऐसा जतलाया है. सो यह समाधान समीचीन नहीं; क्योंकि अलंकार अंथ वनाने का प्रयो-जन तो अलंकारों के स्वरूप का वोध कराना है, सो सादृश्य स्थल में उपमा होती है ऐसे कहने से उपमा के स्वरूप का वोध नहीं होता। और ऐसा वतलाने में कौनसा पांडिस है ? उपमा अलंकार जाननेवा-

ला वालक भी यह स्वतः जान सकता है, कि सादृश्य स्थल में उपमा अलंकार होता है ॥ ऐसा और अलंकारों में भी जान लेना चाहिये। उपमा का स्वरूप प्राचीनों ने सादृश्य सममा, तव भरत भगवान्,वेद-व्यास भगवान् और आचार्य दंडी आदि को श्लांति आदि सादृश्यम्लक अलंकारों को उपमा के प्रकार मानने पढ़े हैं। और इसीलिये किंचित् विलच्च होने से वेदव्यास आदि को रूपक को भी उपमा ही कहना पढ़ा है। कहा है रूपक प्रकरण में वेदव्यास भगवान् ने—

# उपमेव तिरोभृतभेदा रूपकमेव वा ॥

अर्थ- वा अथवा छिपे हुए भेदवाली उपमा ही रूपक है।। और इसीलिये प्राचीनों को रूपकादिकों में अतिब्याप्ति वारण के लिये लच-णों में कई विशेषण मिलाने पड़े हैं।। भरत भगवान् का यह लच्चण हैं:-

> यत्किञ्चित्काव्यवन्धेषु सादृश्येनोपमीयते । उपमा नाम सा ज्ञेया ग्रुणाकृतिसमाश्रया ॥ १ ॥

श्रर्थ-काव्य रचना में यिर्किचित् अर्थात् थोड़ा बहुत सावृश्य करके उपमा की जावे उस को उपमा नाम से जानना चाहिये। वह गुण और आकृति के आश्रय से होती हैं॥ वर्ग, स्वभाव और क्रिया आदि का गुण से संग्रह हो जाता है॥ वेदव्यास भगवान् का यह जच्या है:—

> उपमा नाम सा यस्यामुपमानोपमेययोः । सत्ता चान्तरसामान्ययोगित्वेऽपि विविच्चतम् १ ॥ किञ्चिदादाय सारूप्यं लोकयात्रा प्रवर्तते ॥

श्रर्थ-यस्यां अर्थात् जिस में उपमान और उपमेय दोनों की सत्ता श्रयीत् विद्यमानता होवे उस का उपमा नाम है। च पुनः श्रंतर अर्थात् उपमेय, उपमान का भेद रहते समान धर्म के थोग में भी उपमा विविचित्त है॥ इन्हों ने अनन्वय अलंकार नहीं कहा है, इसलिय इन का यह अभिप्राय है कि एक ही वस्तु में उपमेयता और उपमानता दोनों होवें वहां भी उपमा है। जैसा "इन्ह्रीर-दुरिव" यहां उपमेय, उपमान एक ही इंदु है। और उपमेय उपमान का भेद रहते साधम्य

भी उपमा है। जैसे "इन्दु इव आनन" और खचए के अनंतर वेदव्यास भगवान् ने कहा है। किंचित् सारूप्य से करके लोक व्यव-हार प्रवृत्त होता है। यह कहने का तात्पर्य यह है, कि किंचित्सारूप्य से भी काव्य में उपमा हो जाती है ॥ आचार्य दंडी का यह खचए है:—

# यथाकथंचित्सादृश्यं यत्राङ्कतं प्रतीयते ।

उपमा नाम सा तस्याः प्रपञ्चोऽयं निद्र्धते ॥ १ ॥ अर्थ-जहां यथा कथंचित् अर्थात् जिस किसी प्रकार से उद्भृत अर्थात् स्पष्ट सादृश्य प्रतीत होने उस का उपमा नाम है ॥ उस का प्रपंच अर्थात् विस्तार दिखाया जाता है ॥ व्यंग्योपमा वारण के लिये "उज्जूत" यह विशेषणा है। दंडी का समय विक्रम के छठे शतक में है। यह निर्णय कथासरिस्सागर की प्रस्तावना में दुर्गाप्रसाद ने किया है। हमने अथमाकृति में दंडी को महाराजा भोज का समकाजीन लिखा सो गलत है। महाराजा भोज का यह लच्चण है:-

## प्रसिद्धरतुरोधेन यः परस्परमर्थयोः।

भूयोऽवयवसामान्ययोगः सेहोपमा मता ॥ १ ॥

अर्थ-प्रसिद्धि के अनुसार परस्पर पदार्थों के भूयः अर्थात् बहुत-र अवयवों के सामान्य अर्थात् सादृश्य का योग सो इह अर्थात् अर्ज-कार शास्त्र में उपमा मानी गई है। अप्रसिद्ध उपमान वारण के लिये "प्रसिद्धि के अनुसार "यह विशेषण है। यहां अवयव गुण क्रिया रूप है। काव्यप्रकाश गत कारिकाकार का यह जन्न ख है:—

### साधर्म्यमुपमा भेदे॥

अर्थ-उपमान उपमेय का भेद रहते उन का साधर्म्य सो उपमा ॥ अनन्वय वारण के लिये " भेदे "यह विशेषग्र है। साधर्म्य सादृश्य का प-र्याय है ॥ वामन का यह लच्चण है:—

उपमानेनोपमेयस्य ग्रुणलेशतः साम्यसुपमा ॥ ऋर्थ- उपमान के साथ उपमेय का ग्रुण लेश से जो साम्य वह उपमा ॥ उपमान, उपमेय ये शब्द संबंध साहित ऋर्थ के बोध क- रानेवाले हैं, सो इन में से एक का यह ए करने से दूसरे का भी यह ए अर्थ सिद्ध हो जाता है। दोनों का निर्देश लोक प्रसिद्ध उप-मान उपमेय के यह ए के लिये है। जिस से "कुमुदिमिव मुलम्" इ-लादि अप्रसिद्ध उपमा का वारण है। लेश यह शब्द जिस तिस प्र-कार के सावृश्य का बोधक है। सर्वस्व का यह लच्च हैं:-

उपमानोपमेययोः साधम्यें भेदाभेदतुल्यत्व उपमा ॥ अर्थ- उपमान और उपसेव के साधम्यें में भेद और अभेद दोनों की तुल्यता होवे वहां उपमा ॥ किव संप्रदाय विरुद्ध उपमानोपमेय वारण के किये "उपमानोपमेय " यह विशेषण है। भेद में तुल्यता व्यतिरेक में है, अभेद में तुल्यता रूपक में है, इद दोनों के वारण के किये उपमा में भेदाभेद तुल्यत्व का अंगीकार है। विमर्शिनीकार कहता है, कि भेद की तुल्यता में सहोक्त्यादि का, और अभेद की तुल्यता में परिणाम और उत्प्रेचा इत्यादिक का भी बहुण है ॥ अर्थकार स्काकर का यह कच्चण है:—

# उपमानेनोपमेयस्य सादृश्यमुपमा ॥

अर्थ-उपमान के साथ उपमेय का साइश्य सो उपमा ॥ किल्पतोप-मा वारख के लिये उपमानोपमेय का ग्रहख है ॥ रुव्रट का यह लच-य है:—

उभयोः समानमेकं ग्रणादिसिद्धं यथा यदेकत्र । अर्थेन्यत्र तथा तत्साध्यत इति सोपमा त्रेधा ॥ १॥ अर्थ-उभयोः अर्थात् उपमान, उपमेय के जो गुणादि समान होतें, एक अर्थात् एकजातीय होतें, और एक पदार्थ में जैसा सिद्ध होने वै-सा ही वह दूसरे पदार्थ में सिद्ध किया जाने वह उपमा है। उस के तीन प्र-कार हैं॥

यथाः---

# चंद सौ प्रकाशकारी ज्ञानन विहारी की ॥

यहां प्रकाश गुण चंद्र में और मुख में समान अर्थात् न्यूना थिक मान रहित है। और प्रकाश स्वभाव से एक जातीय अर्थात् सदृश है। और जैसा वह एक ठौर चंद्रमा में सिद्ध है, वैसा ही मुख में सिद्ध किया जाता है। अनन्वय वारण के लिये "उभयोः" यह विशेषण है। उपतिरेक वारण के लिये "समान" यह विशेषण है। तुल्य-योगिता और दीपक वारण के लिये "एकत्र सिद्ध और अन्यत्र साध्य" यह विशेषण है; क्योंकि दीपक और तुल्ययोगिता में दोनों जगह सा-दृश्य सिद्ध होता है। साहित्यसुधार्सिधु का यह लक्षण है:—

# तद्भिन्नत्वे सति तद्भतभूयोधर्मत्वसुपमात्वस् ॥

अर्थ-उपमान के भेद सहित बहुतसे उपमान के भर्म उपमेय में जो हैं सो उपमा ॥ अनन्वय वारण के लिये "तक्रिन्नसे साति" यह विशेष-या है। यिक्तिंचिक्तर्म वारण के लिये " भूयः" यह विश्वषण है। वाग्भट का यह लच्चण है:—

## उपमानेन सादृश्यमुपमेयस्य यत्र सा । प्रत्ययाञ्ययतुल्यार्थसमासैरुपमा मता ॥ १ ॥

अर्थ-जहां उपमान के साथ उपमेच का सादृश्य प्रत्यय, अ-ज्यय, तुल्यार्थ अर्थात् तुल्य अर्थ वाची सदृश आदि शब्द और स-मास करके होवे वहां सा अर्थात् उपमा मानी गई ॥ अर्वकारितकक का यह वच्या है:---

### श्रतिरोभृतभेदत्वेन सादृश्यप्रतीतिरुपमा ॥

अर्थ- अतिरोभूत अर्थात् नहीं छिपाये हुए भेदवाले सादृश्य . की प्रतीति वह उपमा ॥ रूपक वारख के लिये "अतिरोभूतभेद" य-इ विशेषख है ॥ अर्जकारचृड़ामाि का यह लच्च हैं:-

## इ्दं साधर्म्यमपमा ॥

अर्थ-मनोहर साधर्म्य सो उपमा ॥ चमत्कार हीन उपमा वारण के लिये "हृयं" यह विशेषण है ॥ चंद्रालोक का यह लच्चण हैः---

### उपमा यत्र सादृश्यलच्मीरुखसति दयोः।

अर्थ--जहां दोनों का चमत्कारी सादृश्य, व्यंग्य मर्यादा विना स्पष्ट भासता हो वह उपमा॥ अनन्वय वार्ख के लिये "इयोः" यह वि शिषण हैं। चमत्कार हीन उपमा वारण के लिये "लक्सी" यह विशेषण हैं। व्यंग्योपमा वारण के लिये "उल्लसाती" अर्थात् स्पष्ट भासता है, यह विशेषण है। कुवलयानंद में चन्द्रालोक का ही लच्चण है। काव्यप्रदीप में काव्यप्रकाश का ही लच्चण है। विमर्शनी स्वतंश्व प्रयास है। विमर्शनी स्वतंश्व प्रयास है। विमर्शनी स्वतंश्व प्रयास है। विमर्शनी स्वतंश्व प्रयास है। प्रताप होने से हम ने अर्थों में गणना की है। प्रताप हृदीय का यह लच्चण है:—

स्वतः सिद्धेन भिन्नेन संमतेनच धर्मतः ।

साम्यमन्येन वर्ण्यस्य वाच्यं चेदेकदोपमा ॥ १ ॥ अर्थ-स्वतः सिद्ध हो और भिन्न हो, धर्म से संमत हो, ऐसा अन्य के साथ साम्य एकदा वाच्य हो. वह उपमा ॥ उत्प्रेचा वारण के लिये "स्वतः सिद्धेन" यह विशेषण है: वयोंकि उत्प्रेचा में कभी उप मान लोक प्रसिद्ध न होने से कवि कल्पित होता है। अनन्वय वारण के लिये "भिक्षेन" यह विशेषण है:क्योंकि वहां उपमान उपमेय का भेद नहीं है। सर्व प्रकार की दृष्टोपमा वारण के लिये "संमतेन" यह विशेषण हैं; क्योंकि लिंग वचन भेद होने से और चमत्कार न होने से कवियों को इष्ट नहीं। रलेष वारण के लिये "धर्मतः"इस विशेषण का महण है; क्योंकि रत्तेव में गुण कियादि धर्म से साम्य नहीं ; शब्द मात्र साम्य-है। प्रतीप वारण के लिये "अन्येन वर्ण्यस्य" अर्थात उपमान के साथ उपमेय का यह विशेषण है: क्योंकि प्रतीप में उपमेय के साथ उपमान के सादृश्य का वर्णन है। उपमेयोपमा वारण के लिये "एकदा" इस बि-शेषण का ग्रहण है; क्योंकि वहां दो वेर उपमा का वर्णन है। व्यंग्यो-पमा वारण के लिये "वाच्यं" इस विशेषण का श्रहण है। साहित्यदपर्ण का यह लच्चा है:--

साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्येक्य उपमा ह्योः॥

अर्थ-दोनों का साम्य वाच्य होवे, और वैधर्म्य करके रहित हो-वे, और एक वाक्य में होवे वह उपमा ॥ रूपक में साम्य व्यंग्य है। व्यतिरेक में वैधर्म्य का भी उपादान है। उपमेगोपमा में दो वाक्य हैं। अनन्वय में एकं ही वस्तु की उक्ति है, इसिंबिये इन अलंकारों में उप-

## मा की श्रातिज्यापि नहीं है ॥ अलंकारकौस्तुभ का यह लच्चण है:— एकवाक्यवाच्यं साहश्यं भिन्नयोरुपमा ॥

अर्थ-भिन्नों का एक वाक्य से कहा हुआ सादृश्य उपमा है। उपमेयोपमा वारण के लिये "एक वाक्य" यह विशेषण है। व्यंग्योपमा वारण के लिये "वाच्य"यह विशेषण है। अनन्वय वारण के लिये "भिन्न" यह विशेषण है। चित्रमीमांसा में उपमा के चार खच्या कहे हैं:—

# व्यापार उपमानाख्यो भवेद्यदि विविद्यतः। कियानिष्पत्तिपर्यन्तमुपमालंकृतिस्तु सा ॥ १ ॥

अर्थ-जो उपमान नामवाला ज्यापार उपिमति किया सिद्धि पर्य-त निविचित होने वह उपमा अलंकार है ॥ उपमान ज्यापार तो साहरय का वर्धन है। लिखा है स्वयं चित्रमीमांसाकार ने ही-

### उपमानव्यापार उपमितिक्रियानिष्पादको व्या-पारः सादृश्यवर्णना ॥

अर्थ—उपमान व्यापार तो, उपमा की सिद्धि, करनेवाला व्या-पार अर्थात् सावृश्य वर्णन है। यहां उपमा सिद्धि तक सावृश्य वर्णन कहने का प्रयोजन यह है, कि आगे जा कर अतिरेक में अथवा असावृश्य में पर्यवसान न होवे। अतिरेक में पर्यवसान होने से व्यति-रेक अलंकार हो जाता है। और असावृश्य में पर्यवसान होने से अ-नन्वय अलंकार हो जाता है। वृसरा लक्ष्ण यह है—

### निरूप्यमाणं कविना सादृश्यं स्वात्मनो न चेत् । प्रतिषेधमुपादाय पर्यवस्यति सोपमा ॥ १ ॥ इत्यपि लच्चणमन्त्रसंधेयम् ॥

अर्थ-किव करके निरूप्यमाण सादृश्य जो स्वात्मनः अर्थात् अ-पने आत्मा के प्रतिषेष को ले करके पर्यर्वसान को नहीं पावे वह उपमा॥ ऐसा भी लच्चण समक्त लेना चाहिये।सादृश्य अपने निषेध में पर्यवसान न पावे यह, कहने का प्रयोजन भी व्यतिरेक और अनन्वय का वारण है॥ तीसरा लच्चण यह है—

# उपमितिकियानिष्पत्तिमत्सादृश्यवर्णनमुपमा ॥

अर्थ-उपिमिति क्रिया सिन्धिवाला सादृश्य का वर्गान उपमा है।। यह लच्चमा प्रथम लच्चमा का निष्कर्ष है।। चौथा लच्चमा यह है—

# स्वनिषेधापर्यवसायि सादृश्यवर्णनमुपमा ॥

अर्थ--अपने निषेष में पर्यवसान को नहीं पाता हुआ सादृश्य वर्णन उपमा है। यह लच्या दूसरे लच्या का निष्कर्ष है। अलंकारो-दाहरण यंथ का यह लच्या है--

# उपमानोपमेययोः साधर्म्ये भेदाभेदतुल्पत्व उपमा॥

अर्थ-उपमान उपमेय के साधर्म्य में भेद और अभेद की तुल्यता होंने तब उपमा ॥ यह बच्चण सर्वस्व के अनुसार है ॥ अजंकारशेखर का यह जच्चण है:--

## भेदे सति साधर्म्यमुपमा।

अर्थ-भेद रहते साधर्म्य वह उपमा ॥ यह अच्या काव्यप्रकाश के अनुसारी है ॥ रसगंगाधर का यह जच्चा है---

### सादृश्यं सुन्दरं वाक्यार्थोपस्कारकमुपमालंकृतिः ॥

अर्थ-सुंदर और वाक्यार्थ का उपस्कारक जो सादृश्य सो उपमालं-कार ॥ चमत्कार हीन उपमा वारण के लिये "सुंदर" यह विशेषण है। अर्ल-कार्य भूत उपमा वारण के लिये "वाक्यार्थो पस्कारक" यह विशेषण है। धोरी के मतानुसार हमारे उपमा नाम के अच्चरार्थ रूप स्वरूप लच्चण की रूप-कादि किसी अर्लकार में आतिव्याप्ति नहीं है; क्यों कि सब का स्वरूप जुदा जुदा है। यह तो उन उन अर्लकारों के अच्चरार्थों से स्पष्ट है। यद्यपि उपमा रूपक आदि कई अर्लकार साधम्य मूलक हैं; तथापि एक चेत्र मूलक अनेक इच न्याय से जुदे जुदे ही हैं; इसालिये हम को अर्लकारांतर में आतिव्याप्ति वारण के लिये नामार्थ रूप लच्चण में कोई विशेषण मिलाने की आवश्यकता नहीं ॥ उपमेयोपमा और कल्पितोपमा हमारे मत में उपमा के प्रकार ही हैं, सो आगे स्पष्ट किये जायगे। इन के वारण के लिये प्राचीनों ने विशेषण दिये हैं सो भूल है ॥ प्रथम प्रतीप भी उपमा का प्रकार ही है। आचार्य दंडी ने भी इस को विपर्यासोपमा नामक उपमा का प्रकार ही कहा है, सो इस के वारण के लिये
प्राचीनों ने विशेषण दिये हैं सो भी भूल है। अनन्वय वारण के
लिये विशेषण दिये हैं सो भी व्यर्थ हैं; क्योंकि अनन्वय में
उद्धरकंपरता से उपमा के आभास का चमत्कार है, इसलिये वहां आभास अलंकार है, सो तौ अत्यंत विज्ञचण है; इसलिये यहां उपमा
की अतिव्यासि की शंका ही नहीं, सो सविस्तर अंतर्भावाछिति में
अनन्वय के प्रकरण में कहा जायगा। श्लेष वारण के लिये विशेषण
दिया है सो भी भूल है; क्योंकि शब्द साधम्य भी उपमा का संपादक
है। श्लेष अलंकार का स्वरूप जुदा है सो उस के प्रकरण में स्पष्ट
किया जायगा। व्यंग्योपमा वारण के लिये विशेषण दिये हैं सो भी भूल
है; क्योंकि अर्थालंकार तो अर्थवित्र है। अर्थ तीन प्रकारका है। वाच्य, लच्य और व्यंग्य। सो तीनों अर्थों में अलंकारता होने की योग्यता है। और प्राचीनों ने वाच्योपमा, बच्च्योपमा और व्यंग्योपमा
तीनों मानी हैं॥

वाच्योपमा यथाः--

#### कवित्त

श्राज तखतेश भूप रावरो श्रनूप रूप,
नैन मुख दैन देखि जातन श्रघायो है।
किट दुपटे की त्योंही लटक लपेटे हू की,
चटक श्रनोखी\* सब भांतन सुहायो है।
भनत मुरार जगमगत जुहार हार,
फूलन की मार सुकुमारपन बायो है।
फैलत सुगंध पुंज संग रहे भोंर गुंज,
जैसे वज कुंज तें कन्हेया कढ़ श्रायो है॥ १॥

<sup>\*</sup> नवीन

यथावाः--

यहां "जैसे" इस उपमा वाचक शब्द से उपमा कही गई है इस निये यह वाच्योपमा है॥ नच्योपमा यथा:—

दोहा

उठ प्रभात नीवी कसत, नामि निहारी नैंन ।
सरिसज उद्र सहोद्रा, उर तैं छिन उतरें न ॥ १ ॥
यहां नायिका की नाभी को सरिसज उदर सहोदरा कहा, सो
सहोदर शब्द का वाच्यार्थ तो एक उदर में जन्म लेना है, सो यहां
बाधित होने से सदृश में जच्चणा है। प्रयोजन शोभा का समान अंश हरने की प्रतीति है ॥ रसगंगाधरकार ने जच्चणा से उपमा का उक उदाहरण दिया है—

मनहर

विधु को सो बन्धु किथों चोर हास्य रस को कि, कुन्दन\* को वादी कीथों मोतिन को मीत है। पुत्र कलहंस को कि छीर निधि एच्छक है, हिमागिर प्रभा प्रभु प्रकट पुनीत है। अमल अमित श्रंग गंग के तरंग सम, सुधा को समूह रिपु रूप को अभीत है। देश देश दिश दिश परम प्रकाशमान, किथों केशोदास रामचंद्र जू को गीत है॥ १॥

इत कावात्रयायात्र यहां भी बन्धु इत्यादि शब्दों का वाच्यार्थ भ्राता श्रादि है यहां वाधित होने से सदृश में अचुला है। श्रेष्ट पदार्थों का रिस्ट

<sup>\*</sup> कुद के पुष्प

<sup>†</sup> प्रश्न करनेवासा !

बन्यु, वादी, भित्र, रिपु, पुत्र और प्रस्तकर्ता ये बहुघा सम होते हैं, इसिबिये बंधु आदि राम्दों का सदस्र कर्ष में लाज़ियाक प्रयोग करते हैं। चोर इस रीति से सदस्य होता है, कि किसी का धन आदि चोर लेने से वह धनवान् इसादि हो करके लख के अगबर हो जाता है।

प रवेत माना गया है, इसिबये रूप का अर्थात् सुंदरता का रिपु कहा है॥ व्यंग्योपमा यथाः—

### ॥ दोहा ॥

श्रिद्धितीय निज को समुभ, शशि जिन हरिषत होय।
रे शठ! मुव मंडल सकल, कहा लियो तें जोय॥ १॥
किसी समय बाहिर न निकली हुई, इसीलिये तुम से न देखी
हुई, मेरी प्रिया का मुख तुम्हारे समान है ऐसी प्रतीयमान उपमा शठ
पद से ध्वन्यमान, वक्ता की चंद्रविषयक अस्या में अलंकार है। सस्नांगाधरकार ने व्यंग्योपमा का उक्त उदाहरण दिया है।
यथाना—

### ॥ दोहा ॥

चौज मौज गुन चातुरी, श्रारिन दबाये श्रोज ।
क्या कम है ? जसवंत नृप, भयो श्राधिक क्या भोज । १ ।
यहां भी समता वचन से नहीं कही गई है; किंतु व्यंजना से
लभ्य है ॥
व्यावाः—

#### ॥ मनहर ॥

परम पुरुष के परम हग देनों ए जु,
भनत पुरान वेद वानी श्रो पढ़ गई।
किव मितराम चोस पत वे निशापत ये,
काहू की निकाई कहूं नैंक न वढ़ गई॥
सूरज के सुतन करन महा दानी भयो,
वाही के विचार मत चिंता में मढ़ गई।
तोहि पाट बैठत कमाऊं के उद्योत चंद्र
चंद्रमा की करक करेजे तें कड़ गई॥ १॥

यहां कर्ण के समान दानी तृ है, यह उपमा ब्यंग्य है। अलंकार्य भृत उपमा वारण के लिये विशेषण दिया सो भी भूल है; क्यों कि रसगंगाधर-कार आदि ने कहा है, कि किसी जगह रसादि को शोभा न करते हुए के-वल उपमादि को भी अलंकार व्यवहार होता है। जैसा कि पेटी में पहा हुआ हारादि उस समय में किसी स्त्री पुरुष को शोभा नहीं करता है: तथापि उत समय में भी बोक में उस का अबंकार व्यवहार है। हमारे मत में तो काव्य का शोभाकर धर्म अलंकार है, सो काव्य को शोभा करने मात्र से अलंकारता सिद्ध हो जाती है। रसादि पर्यत अनुधावन की आवर्यकता नहीं। चमत्कार हीन उपमा बारण के छिये विशेषण दिये हैं तो भी भूल है, क्योंकि अलंकार प्रकरण वश से सन्वमरकारता ती अर्थिति इ है। शोभा करे तब ही अलंकार पदवी की प्राप्ति होती है। उपमा में यह विशेषण देवे तो सर्वत्र यह विशेषण देना उ-चित होगा । भिन्निंतगादि दोष यस्त उपमा वारण के लिये विशे-षण दिये हैं सो भी भूल है; क्योंकि सदोष होने से उपमात्व की हानि नहीं। जैसा कि कीट विद्ध रख में रखत्व की हानि नहीं। कहा है आचार्य दंडी ने भी:---

> न लिङ्गवचने भिन्ने न हीनाधिकतापि वा । उपमादृष्यायालं यत्रोहेगो न धीमताम् ॥ ९ ॥

अर्थ- जहां बुद्धिमानों को उद्देग न होवे तहां भिन्न लिंग, भिन्न वचन, हीनता, अधिकता, उपमा के दूषणा के लिये समर्थ नहीं ॥ जो कहो कि दोष वर्जन की सूचना के लिये ऐसे विशेषणा दिये गये हैं, सो तो दूषणा प्रकरणा में कहना शुक्त है ॥थया:--

सवैया

गौर उञ्जाह उदैपुर में, सुर ज़ोक समांन वितीत करे दिन । रावरी स्वच्छ कृपा की कटाच्छ कों, भासें मुरार न भूलहुंगी छिनं॥ दीजिये सज्जन रांन रजा मन, मजत है ब्रह सिंधु कहैं जिन । देत की मांत लगे अति दारुन, चैत की चांदनी चंदमुखी विन ॥ १ ॥

भाषा में भांत, तरह इत्यादि भी उपमा के वाचक हैं। यहां उपमान देत पुरुष वाची है। उपमेय चांदनी श्री वाची है। इस रीति से भिन्निंग दोष है। परंतु रितक श्रोताओं के मन को उद्देग नहीं होता, इसिलये दोष नहीं। और "देतनी सी जु लगे अति दारन चेत की चांदनी चंदमुली विन "। ऐसा कहै तो दोष शंका का अवकाश ही नहीं। अलंकारको स्तुभ में उपमा का निष्कृष्ट बच्चण किया है:—

यत्सादृश्यप्रतियोगितायामुपमेयता-वच्छेदकावच्छिन्नत्वस्वाश्रयमात्रवृत्तिस्वा-नवच्छेदकधर्मसामानाधिकरएयोभया-भावः सोपमा ॥

इस का अर्थ यह है, जिस सादृश्य प्रतियोगिता में उपमेयतापच्छेदकावच्छिन्नत्व और अपने आश्रय मात्र में रहता हुआ अपने में
अनवच्छेदक ऐसा जो धर्म इन का सामानाधिकरएय इन दोनों में का
एक भी नहीं ऐसा जो प्रतीति सिद्धाभाव है वह प्रतियोगिता उपमा
है ॥ यहां जिस शब्द से सादृश्य प्रतियोगिता लेना । हरेक संवंध दो
वस्तुओंका होता है । जिन में एक प्रतियोगी और दूसरा अनुयोगी
कहा जाता है । जिस प्रति संबंध किया जावे वह प्रतियोगी । जिस में
संबंध किया जावे वह अनुयोगी "इंदु इव आनन "। यहां इंदु और
आनन का सादृश्य संबंध है, सो इंदु का सादृश्य रूप संबंध आनन
में किया गया है, इसलिये इंदु प्रतियोगी है, और आनन अनुयोगी है।
इंदु में प्रतियोगिता है। आनन में अनुयोगिता है । जिस में प्रतियोगिता
है वह उपमान है । और जिस में अनुयोगिता है वह उपमेय है । जिस धर्म सहित वस्तु प्रतियोगी होवे वह धर्म उस वस्तु में रहनेवाली
प्रतियोगिता में अवच्छेदक हे । और प्रतियोगिता उस धर्म करके अवच्छेय है । अवच्छेद को अवच्छिन्न भी कहते हैं ! अवच्छेदक दूसरे

से टलानेवाला। अवच्छेच टलाया हुआ। "इंदु इव आनन " यहां सा-दृश्य संवंध इंदुत्व धर्म सिहत इंदु प्रति किया गया है, इसलिये इंदु प्रतियोगी है। प्रतियोगिता इंदु में है। इंदु में कलंकता आदि अनेक धर्म हैं, उन धर्मों से टला कर इंदुत्व, प्रतियोगिता को अपनी तर्फ कर खेता है। इस रीति से इंदुत्व, प्रतियोगिता में अब्छदेक है। वह प्रतियोगिता इंद्रत्व करके कलंकादि धर्मों से टलाई हुई है, इसलिये वह इंद्रत्व धर्म करके अवच्छिन्न है। इसी प्रकार उक्त उदाहरण में सा-दृश्य संबंध मुखत्व धर्म सहित मुख में किया गया है, इसिवये मुख अनु-योगी है। अनुयोगिता मुख में है। मुख में नेत्र आदि अनेक धर्म हैं, उन धर्मी से टला कर मुखत्व, अनुयोगिता को अपनी ओर कर सेता है। इस रीति से मुखल धर्म अनुयोगितावच्छेदक है। वह अनुयोगिता मुखत्व करके नेत्रादि धर्मों से टलाई हुई है, इसलिये वह मुखत्व धर्म करके अविच्छन्न है। यहां लच्चा के फालितार्थ में जिस सादश्य की प्रतियोगिता में उपमेयतावच्छेदक जो धर्म है, उस करके अवच्छिन्नत्व का अभाव, इस विशेषण का प्रयोजन अनन्वय वारण है। " इंदुरिन्दु-रिव " इस अनन्वय में उपमानता उपमेयता दोनों एक ही इंदु में हैं। दोनों में अवच्छेदक इंदुत्व ही है, इसलिये उपमा-नता भी इंद्रत्व धर्म करके अविच्छिन्न है । और उपमेयता भी इंदुत्व धर्म करके अविष्ठित्र होने से उपमेयतावच्छेदक जो इंदुत्व धर्म उस करके ही अविव्यवस्य उपमानता में है। निक उपमेयतावच्छेदका-वच्छित्रत्व का अभाव । " इंदु इव आनन " इस उपमा में तौ इंदु में रहती हुई उपमानता इंदुत्व करके अविच्छित्र है। निक उपमेयतावच्छे-दक मुखत्व धर्म करके अविच्छिन्नत्व । और उपमानता के आश्रय मात्र में वर्तनेवाला श्रीर उपमानता में अनवच्छेदक ऐसा जो धर्म उस के साथ एक जगह में रहने का अभाव यह विशेषण ज्यतिरेक वारण के लिये है:-

शैला इवोन्नताः सन्तः किं तु प्रकृतिकोमलाः॥

यहां उपमानता का ऋाश्रय शैल हैं, सो उन्ही में रहनेवाला उ-पमानता में अनवच्छेटक और व्यतिरेक में विवस्ति ऐसा धर्म कठि- नत्व है। उपमानता का उस कठिनत्व के साथ सामानाधिकरएय है। न कि अभाव। उपमा में तो उपमान मात्र में रहता हुआ उपमानताः में अनवच्छेदक ऐसे धर्म के साथ एकत्र रहना नहीं है। इस प्रकार न्याय शास्त्र की रीति से साहित्य विषय का विवेचन भी सरल न होने से सहृदयों को आल्हाद दायक नहीं इसिये वर्जनीय है। सो ही कहा है रसतरङ्गिणी ग्रंथ की संस्कृत टीका में किसी प्राचीन ने:—

### ॥ दोहा ॥

हे सरस्वति!तुव सरित सौं, वारन मत्त निवार । करि हैं गदलो रस रहाहें, प्यासे पीवनहार ॥ ९ ॥

इस का अभिप्राय यह है, कि नैयायिक और वैयाकरण रूप मत्त वारणों को इस रस रूप नदी से हे सरस्वती! निवृत्त करो। इस का तात्पर्य यह है, कि रस अंथों में न्याय का और व्याकरण का वि-चार करेंगे तो रस का आनंद चला जायगा। और कहा है किसी संस्कृत कवि ने:—

### ॥ दोहा ॥

तार्किक कथन कठोर सों, परिष्क्रिया उलंकार। जैसे घरवो घनन सों, नासा भूषन नार॥ १॥

प्राचीनों का यह सिद्धांत समीचीन है। हमारी भी यही सं-मात है।।

#### ॥ दोहा ॥

न्याय निरूपित में नहीं, सुख साहित को मीत। ज्यों घोरारव जुद्ध में, श्रवन करन संगीत॥ १॥

भरत भगवान, वेदन्यास भगवान, आचार्य दंडी आर सूत्रकार वामन का तौ यह मत है, कि यत्किंचित् सादृश्य से उपमा सिद्ध हो जाती है। और महाराजा भोज का यह मत है, कि यत्किंचित् सादृ-रय से उपमा सिद्ध नहीं होती। प्रसिद्धि के अनुसार बहुतर अवयवों

निरूपस करना ।

के सामान्य योग में उपमा होती है। यत्किचित सादश्य से उपमा न होने में साहित्यसुधासिंधु की भी संमति है। अप्रसिद्ध उपमान के अ-नंगीकार में वामन और सर्वस्वकार आदि की भी संमति है। काव्य प्रकाश गत कारिकाकारादि बहुतसे प्राचीनों ने इस विवाद को छोड़ दिया है। हमारे मत भरत भगवान आदि का सिद्धांत समीचीन है। बहुतर सादृश्य की आवश्यकता नहीं । किंचित्सादृश्य से भी उपमा सिंख हो जाती है। इस को हम ने लोक अलंकार छायानुसार काव्य के अलंकार मानने के प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है। श्रीर बहुत अवयवों की समानता की भी आवश्यकता नहीं । एक अवयव की समानता से भी उपमा सिद्ध हो जाती है। और प्रसिद्ध उपमान की भी आव-श्यकंता नहीं। अप्रसिद्ध उपमान ढूंढ़ जाने में प्रत्युत कवि की चतुरता का बाहुल्य है। सो ही कहा है किसी कवि ने " आवै नां अनुठी तो-लों भूठी कविताई है "। अनूठी अर्थात् नवीन न आवे तवतक कवि-ता उच्छिप्ट रूप है।"चंद सौ प्रकाशकारी आनन विहारी की "। यहां चंद्र प्रसिद्ध उपमान है। श्रीर वर्ग, आकृति, गुग्ग, रूप अनेक अवयवीं से असंत समानता का योग है। श्रीर "मारुत इव मरुपति सुजस, सब ठां करत सँचार" यहां राजराजेश्वर के जस की सर्वत्र संचारिता की उपमा के लिये अप्रसिद्ध उपमान मारुत को ढूंढ़ लाये हैं। श्रीर यहां सर्व संचारिता रूप एक अवयव की समानता का योग है; परंतु "चंद सो प्रकाशकारी त्रानन विहारी को " उस उपमा की अपेचा इस उपमा में मन रंजनता ऋधिक है। इस में सहृदयों का हृदय ही साची है। त्रोर महाराजा भोज ने उपमा का एसा स्वरूप माना, तब उन को अप्रसिद्ध उपमान के एक अवयवकी समता के योग में साम्य लंकारांतर की साधक नहीं, इसलिये हम ने साम्य का उपमा में अंतर्भाव कर दिया है। इस उपमा प्रकरण में तो हम ने जितने प्रंथों को विचार कर यह मंथ बनाया है, उन सब के लच्चण जिले हैं। परंतु सब ऋलं-कारों के प्रकरण में इन सब के लच्चण लिखने से ऋखंत अंध विस्तार हो जाव, इमिनिय दूसरे अलंकारों के प्रकरण में अत्यावश्यक लक्षण जिखेंगे। हम ने इस यथ में प्राचीनें। के संस्कृत ही जर्चण जिले हैं, उन का अनुवाद भाषा में इसजिये नहीं किया है, कि उक्ति का स्वारस्य-तो हर एक भाषा में समान रहता है। कहा है किसी कवि ने—

उक्ति विसेसो कव्वो भासा जाहूिण ताहूिण ॥

श्रर्थ-उक्ति विशेष काव्य है, भाषा जो कोई हो, परंतु शब्द
स्वारस्य हरएक भाषा का दूसरी भाषा में नहीं श्राता, जैसा कि दाहिम, ईख इन का स्वाद दंत चर्वण से श्राता है वैसा दूसरे यंत्र से रस
निकाल कर पान करने से नहीं श्राता। श्रोर हम ने बहुधा प्राचीनों के
लच्चणों का खंडन किया है, इसलिये उन लच्चणों को सपरिकर रखना
उचित समका है। यहां शब्दस्वारस्य परिकर रूप है। जैसा कि दुःशासन का रुधिर पान करते हुए भीम ने कहा है—

॥ संवैया ॥

धनु हाथ लियें त्य मान धनी,
अवलोकत हो पे कबू न कियो।
कुरु जीवन कर्ण के आगे मुरार,
वकार के आपनो वेर लियो॥
कच द्रोपदि ऐंचन हार दुसासन,
को नखतें जु विदार हियो।
कत जात कहाो श्रित आनँद आज में,
जीवत को रत उष्ण पियो॥ १॥

॥ दोहा सोरठा ॥

उपमेय सु उपमान, साधम्यं छ वाचक यहै।
उपमा की पहिचान, श्रवयव सामग्री रूपति ॥ १॥
"उपमीयत इति उपमेयस"। जो उप अर्थात् समीप करके भीयते
अर्थात् निर्णय का विषय किया जाता हैवह उपमेय । "उपमीयतेऽनेन
इति उपमानस्"। अनेन अर्थात् इस के साथ उप अर्थात् समीप करके
मीयते अर्थात् निर्णय किया जाता है वह उपमान। जिस वस्तु में जो

वस्त रहती है वहां घारण करनेवाली वस्तु तौ धर्मी है । श्रीर धारण की जाती है वह वस्तु धर्म है। जैसा पृथ्वी में गंध । यहां गंध धर्म है। प्रथ्वी धर्मी है। सो उपमान उपमेय दोनों में रहनेवाला जो धर्म वह समान धर्म है। इस को साधारण धर्म भी कहते हैं। उक्त प्रमाण को कहनेवाला इवादि शब्द वाचक है। कितनेक प्राचीन तौ कहते हैं कि अधिक गुण वह उपमान होता है। और न्यून गुण वह उपमेय होता है।सो यह सिद्धांत समीचीन नहीं; क्योंकि अधिक गुणवाले के साथ न्यून गुणवाले को समीप करके निश्य करने से न्यून गुख्वाले की न्यूनता ही सिद्ध होगी, सो तो यहां इष्ट नहीं, यहां तो समता का निर्शय इष्ट है। कितनेएक प्राचीन भप्रकृत वह उपमान, और प्रकृत वह उपमेय, ऐसा कहते हैं, सो यह नियम भी समीचीन नहीं: क्योंकि प्रकृत के साथ प्रकृत की उपमा, और अप्रकृत के साथ अप्रकृत की उपमा भी प्राचीनों ने दिखाई है. सो श्रागे कही जायगी। कितनेएक प्राचीनों का यह सिद्धांत है, कि प्र-सिद्ध गुरा हो वह उपमान होता है, और अप्रसिद्ध गुरा हो वह उपमे-य होता है, सो यह हमारे भी संमत है। यहां उपसेय के गुण की अ-प्रसिद्धि कहने का यह तात्पर्य नहीं, कि उपमेय का विविचत गुगा उ-पमा करने से पहिले बिलकुल ही अज्ञात होवे; किंतु यह तात्पर्य है कि उपमेयानिष्ट अमुक गुख दोष कितना है ? कैसा है ? इस का विशेष ज्ञान नहीं, इसीबियें उस को प्रसिद्ध गुख उपमान के समीप करके नि-र्णय किया जाता है। अगेर यह प्रसिद्धि अप्रसिद्धि का कहना उपमा क-रने का प्रयोजन मात्र वताने के लिये हैं। न कि उपमान उपमेय की अधिकता न्यूनता वताने के लिये; अन्यथा वर्शनीय की न्यूनता अरुचि-कर होने से विरस हो जायगा ॥

### दोहा

भन्यो भरत भगवांन यह, वचन सुधा को श्रोत । गृरा त्राकृति के त्राश्रयहि, जसवँत उपमा होत । १ । वर्ष, स्वभाव त्रोर किया त्रादि का ग्रुख से संग्रह हो जाता है॥ यया—

### छंद वैताल

है शंख इव श्रीवा सु पिक इव गिरा श्रुति सुख दांन, विद्वुम सु इव है अरुन अधर जु गिरि सु इव कुच जांन । नव नागनी इव लसत वैनी दामनी इव तिय यहे,

विधु इव विराजत वदन तिंह लाखि नाह लोचन फल लहै॥ १॥

शंख इव प्रीवा यह आक्रांति के विषय में उपमा है। पिक इव गिरा यह गुण के विषय में उपमा है। विद्वम इव अधर यह वर्ण के विषय में उपमा है। गिरि इव कुच यह कठोरता गुण और आक्रांति के विषय में उपमा है। नागनी इव वैनी यह वर्ण और आक्रांति के विषय में उपमा है। दामिनी इव तिथ यह चपलता, तनुता गुण और वर्ण के विषय में उपमा है। विधु इव वदन यह वर्ण, आक्रांति और आनंद दायकतादि गुण के विषय में उपमा है। कितनेएक प्राचीन धर्मों के पांच प्रकार कहते हैं। अनुगामी १ विंवप्रतिविंवभावापन्न २ उपचरि-त ३ वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न ४ श्लेष ५ । उपमेथ और उपमान दोनों में एक स्वरूप से रहनेवाले धर्म को अनुगामी कहते हैं।

मारुत इव मरुपति सुजस, सब ठां करत सँचार ॥

यहां सर्वत्र संचारिता रूप धर्म उपमेय उपमान दोनों में एक स्वरूप से रहता है, इसिलये यह धर्म अनुगामी है। उपमेय और उपमान के धर्मों का भेद रहते जो उन धर्मों की सावृश्य से एकता उस को विवप्रतिर्विवभाव कहते हैं। ऐसे विवप्रतिर्विवभाव प्राप्त धर्म को विवप्रतिर्विवभाव एम धर्म को विवप्रतिर्विवभाव।

यथाः---

### ॥ दोहा ॥

गुण दोषहिं बुघ जन गहत, इंदु गरल इव ईस । सिर से श्लाघन कंठ ही, रोकत विसवा वीस ॥ ९ ॥ यहां बुघ जन उपमेय हैं। महादेव उपमान है। इंदु, गरल श्रोर गुण, दोष धर्म हैं। सो ऋापस में भिन्न भिन्न हैं। तथापि इंदु श्रोर गुण सीम्यता श्लाधनीयतादि से सदृश होने से एक हो करके साधर्म्य को भजते हैं। और दोष और गरल निंदनीयतादि से सदृश होने से एक हो कर साधर्म्य को भजते हैं। इंदु और गरल पच में तो ग्रहण धारण करना है। गुण दोष पच में ग्रहण ज्ञान है। सो "गहत" इस एक शृब्द से प्रतिपादन करने से एकता को प्राप्त हो कर साधर्म्य को भजते हैं। इंदु एच में शिर से श्लाधन अर्थात् शिर में धारण करना। गुण पच में शिर कंपन द्वारा स्तुति करना, गरल पच में रोकना रख लेना। दोष पच में वाणी द्वारा कंठ से बाहिर न निकालना। यहां भी रोकना इस एक शृब्द से प्रतिपादन करने से एकता बुद्धि हो कर साधारण धर्म है। विंव और प्रतिपादन करने से एकता बुद्धि हो कर साधारण धर्म है। विंव और प्रतिपादन करने से एकता बुद्धि हो कर साधारण धर्म है। इस न्याय से ऐसे धर्म को विंवप्रतिर्विवभावायन्न धर्म कहते हैं। उपमे- य और उपमान में से एक में रहता होवे, और दूसरे में आरोपित होवे ऐसे धर्म को उपचरित कहते हैं।

### नीरज इव विकसित नयन ॥

यहां विकास किया रूप धर्म वास्तव में नीरज में ही प्रसिद्ध है। नयनों में तो आरोपित हैं; क्योंकि नयनों में उन्मीलन किया हैं, वह विकास किया से भिन्न हैं। उपमेय और उपमान दोनों में रहने-वाला एक ही धर्म दोनों प्रति दो वार कहा जावे, तब उस धर्म को वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न धर्म कहते हैं। आपन्न का अर्थ है प्राप्त । व-स्तु उपमेय, प्रतिवस्तु उपमान, और भाव स्थिति, सो उपमेय और उपमान दोनों में स्थिति को प्राप्त हुआ जो धर्म वह वस्तुप्रतिवस्तुभावा-पन्न धर्म है। उस धर्म को जुदे २ शब्दों से कहना पुनरुक्तिदोष नि-वारण के लिये है।

यथाः---

### ॥ दोहा ॥

भय कंपित भुवि कन्यका, हठिहें हरी दश शीस । वात विधूनित मालती, करसत जैसे कीस ॥ ९ ॥ यहां सीता क्रोर मालती की उपमेय उपमानता है । सो इन के कंपन रूप किया साधर्म्य को कंपन और विधूनित इन पर्याय शब्दों से दोनों प्रति दो वार कहा है । यहां एक ही धर्म के पर्याय से दो वार कहने पर भी उपमा की सिद्धि है, इसीलिये पृथक् दिखाया गया है। उपमेय और उपमान में रहनेवाले जो मिन्न धर्म उन को कहनेवाला एक शब्द स्वरूप जो साधर्म्य उस को श्लेष साधर्म्य कहते हैं। यथा —

### ॥ दोहा ॥

मरु मारग इव अधर तुव, विद्रुम झाया नार । अतिहि पिपासा आकुलित, किंह नहि करत मुरार॥ १ ॥ यथानाः—

सकलकलं यह जोधपुर, शशि के बिंब समान॥

"विद्वम आया, सकल कलं "यह शब्द मात्र साधम्य है। विद्वम आया मूंगे का रंग, और दृच की आया विना। "सकलकलं" कोलाहल स-हित, और संपूर्ण कला सहित। ऐसे स्थल में कितनेक प्राचीन तो क-हते हैं, कि यहां अलंकार उपमा नहीं है, रलेप है। कितनेक प्राचीन ऐ-सा कहते हैं, कि यहां अलंकार रलेप नहीं है, उपमा है। सो इस वि-वाद का निर्माय रलेप अलंकार के प्रकरम में किया जायगा। रलाकर-कार ने अप्रकृत के साथ अप्रकृत की, और प्रकृत के साथ प्रकृत की, भी उपमा दिखाई है।

कम से यथाः--

### ॥ दोहा ॥

सुधा स्रोत सम मधुर जब, सुनियतु है तुव वांन । कल रव हू लागत कटू, विगरी वीन समांन ॥ १॥ यहां कोकिब और वीन दोनों अप्रकृत हैं; क्योंकि प्रकृत तो वर्णनीय नायिका की वाणी है ॥

॥ दोहा ॥

नव पाणीयह नार इव, दे विश्वास विशाल ॥ ऋचिर उपार्जित ऋविन हू, भोगत निपुन भुवाल ॥ १ ॥ नव वधू का विश्वास से उपभोग सर्व जन प्रसिद्ध होने से नव पाणि गृहीता नारी उपमान है। श्रीर यहां वतर्मान समय में राजा में दोनों वर्णनीय होने से प्रकृत हैं। श्रवंकारोदाहरण श्रादि श्रंथों में विधर्म्य से श्रीर श्रभाव रूप साधर्म्य से भी उपमा दिखाई है। कम से यथा---

॥ दोहा ॥

संतोषी द्विज इव लसत, विन संतोष नरेश।

यथावाः--

हग थिर कोंहे ऋघ खुले, देह थकोंहे ढार ॥ सुरत सुखित सी देखिये, दुखित गरम के भार ॥ १ ॥ इति विहारीसतश्चाम ॥

्यहां संतोष असंतोष और सुख दुःख आपस में विरुद्ध धर्म होने से वैधर्म्य है ॥

॥ दोहा ॥

व्हें न होय तो थिर नहीं, थिर हू तो फल हान। खल पुरुषन की मित्रता, सज्जन कोप समान॥ ९॥ यहां खल पुरुषों की मित्रता और सत्पुरुषों के कोप के सादृश्य का वर्णन है, सो प्रथम तो दोनों का होना ही नहीं। होवें तो स्थिर नहीं, स्थिर होवें तो फल नहीं, यह अभाव रूप साधर्म्य है॥ आचार्य दंडी ने असंभावितोपमा कही है॥

यथाः---

॥ दोहा ॥

चंदन से उपजा ऋनल, राशि से विषहि समांन । परुष वचन तुव वदन से, है राघे रस खांन ॥ १ ॥

यहां भी अभाव है, परंतु असंभव में तात्पर्य है । कितनेक प्रा-चीनों ने पद मात्र के अथों की उपमा होवे उस को पदोपमा, वाक्यों के अथों की उपमा होवे उस को वाक्योपमा और समास से कही हुई उपमा होवे उस को समासोपमा कही है ॥ इस से यथा:—

# इंदु सो आनन।

यहां इंडु और भानन एक एक पद हैं, इसालिये यह पदोपमाहै। शरद के शशि सौ सुहानों मुख तेरो री॥

यहां शरद विशेषण वाचक पद है। शशी विशेष्य वाचक पद है। इन दोनों पदों के मिलने से वाक्य है। उपमेय पद्म में मुख तौ विशेष्य है। सुहावनौ यह विशेषण है। इन दोनों पदों के मिलने से वाक्य है। इन वाक्याथों की उपमा होने से यह वाक्योपमा है। "मुखाञ्ज" यहां " अञ्जिति मुख्य " ऐसा अर्थ होता है। यह समास उपित समास है। इस रीति से समास से उपमा का जाभ होने से यह समासोपमा है। हमारे मत में पद, वाक्य और समास का भेद चमत्कार में अनुपयोगि होने से प्रकारांतर होने के योग्य नहीं। प्राचीनों ने उपमेय, उपमान, धर्म और वाचक इन चारों का उपादान होवे उस को पूर्णोपमा कही है। और इन में से एक का दो का अथवा तीन का अनुपादान अर्थात् उपमेय, उपमान और साधर्म्य इन का शब्द से कथन न होवे, और वाचक का उच्चारण न होवे, तहां लुतो-पमा कही है॥

क्रम से यथाः—

## इंद्र सो उदार है नरेंद्र मारवार की ॥

यहां इंद्र उपमान, भारवाड़ का राजा उपमेय, उदारता धर्म, सौ वाचक, ये चारों शब्द से कहे हैं इसिवये यह पूर्योपमा है ॥

### है मुरधर पति इंद्र सौ॥

यहां मुरधरपित उपमेय, इंद्र उपमान, सौ वाचक इन तीनों का उपादान है । उदारतादि धर्म नहीं कहा है, इसिंखये धर्मजुसा है। उदारतादि धर्म का प्रसिद्धि से जाम हो जाता है।

### चंद्रमुखी ॥

यहां चंद्र उपमान और मुख उपमेय का उपादान है। प्रकाशा-

दि धम का प्रसिद्धि से और इवादि वाचक का समास से अर्थात् अर्थ विधि से लाभ हो जाता है, इसलिये यह धर्मवाचक लुता है ॥ स्रग नयनी ।

इस का अर्थ है मृगनयन सदृश नयनवाली। मृग शब्द से उत्तर "नयन सदृश" इतने अंश का समास विधि से लोप है। यहां मृग
के नेत्र उपमान है उसका, चंचलता धर्म का और इवादि वाचक का
उपादान नहीं, इसलिये यह उपमान १ वाचक २ धर्म ३ लुप्ता है। नयन उपमान और सादृश्य वाचक का समास से, और चंचलता धर्म का
प्रसिद्धि से लाभ होता है।यह उदाहरण प्रकाशकार ने दिया है। इसरीति से लुसोपमाओं के कई प्रकार अंथकारों ने कहे हैं। दीचित ने कुवलयानंद में लुसोपमा अष्ट प्रकार की दिखाई है। प्रस्थय के अर्थ से
जो उपमा होती है वह प्रस्थापमा॥

#### ॥ छप्पय ॥

स्थावरयन् मारुतिहं करत पुटकयन् गगन कँह, स्रोतवती सूत्रयन् लोष्टयन् भूमि मंडलँह। जलनिधि पल्वलयन् सुकरत सर्षपयन् गिरि गन, कोडयन् सुत्रिहुं लोक विटपयन् भिहत गहन वन॥ हेला श्रारंभ रय हय जुतुव नृप जसवँत नव कोटि पत, कव होत सुकवि गोचर गिरा वह वलवंत श्रनंत गत॥१॥

यहां मारुतादि उपमेय हैं। स्थावरादि उपमान हैं। उपमान वा-पक स्थावरादि शब्दों के आगे ि शिच् प्रत्यय है। और शिच् के आगे शतु प्रत्यय है। यकार शिच् प्रत्यय का है। और अन् शतु प्रत्यय का है। स्थावरयन् का यह अर्थ होता है कि स्थावर करता हुआ अर्थात् स्थावर सदश करना हुआ इत्यादि। यहां वाचकार्थ का योध प्रत्यय में है। कुवलयानन्द ग्रंथ के पश्चात् चित्रमीमांसा नाम ग्रंथ दीचित ने बनाया जिस में कहा है कि यह पृणीं, लुसाओं का विभाग, और

<sup>े</sup> पित परार्थ में करपुर I जा ती विदेशन देला "" समुजदान में सबसों 11 आह अर्थात तेला. " क्ष

वाक्य, समास और प्रख्य विशेष द्वारा उदाहरण दिखाने का फल ज्या-करण शास्त्र की कुश्लता मात्र वताना है। अलंकार शास्त्र के बोध में इनका कुछ उपयोग नहीं। हमारे मत में समास विधि से उपमानादि-कों का लोप करना, और वाचकार्थ का प्रख्यादि से कहना यह तो ज्या-करण शास्त्र की प्रचलित रीति है। इस में सराहने योग्य ज्याकरण शास्त्र की भी कौनसी कुश्लता है? और प्रसिद्ध धर्म का स्वतः लाम हो जाने से उस का उपादान न करना यह तो गौरव दोष की निवृत्ति मात्र है। इन में चमत्कार कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार गुण आकृति इत्यादि का दिखाना भी उपमा उदाहरणांतर बोध के जिये है। न कि उपमा प्रकारांतर के लिये। इसी कारण से द्रज्य जाति इत्यादि उदाह-रणांतर दिखाने के लिये हम ने यक नहीं कियाः—

## उपमा नाम सा ज्ञेया ग्रणाकृतिसमाश्रया ॥

इस कारिका से भरत भगवान् का भी उदाहरण भेद दिखाने में ही तार्लिय है। न कि उपमा प्रकार में। अन्यथा कारिका में "गुणाक्वति-कृता द्विधा" ऐसी आज्ञा करते॥ सुत्रकार वामन कहता है:—

### स्तुतिनिन्दातत्त्वाख्यानेषु ॥

अर्थ — स्तुति में, निंदा में और तत्त्वाख्यान अर्थात् अज्ञात ज्ञापन में उपमा का अनुसरख है।

कम से यथाः—

मारुत इव मरुपति सुजस, सबठां करत सँचार । यह स्तुति के बिये उपमा है ॥

दैत की भांत लगे अति दारुन चैत की चांदनी चंदमुखी विन ॥

यहां वियोग दशा में चैत चांदनी की निंदा के लिये उपमा है ॥ यथावाः---

> विष सी लागत है बुरी, हसी खिसी की लाल । इति विहारीसप्तशसाम्॥

॥ मनहर ॥
श्रालिन के सुख पायबे कों,
पिय प्यारे की प्रीत गई चल वागें ।
ब्राय रह्यो हियरो दुख सीं,
जब देख्यो न व्हीं नंदलाल सभागें ।
काहू सीं बोल कब्रू न कहै,
मतिराम न चित्त कहूं अनुरागें ।
खेलत खेल सहेलिन सीं,
पर खेल नवेली कों ज़ेल सी लागें ॥ १ ॥
इति रसराज भाषा प्रथे ॥

तत्त्वाख्यान के जिये वामन ने उपमा का यह उदाहरण दिया है।

॥ दोहा ॥

नाना रूप नक्षत्र सीं, ज्याप्त जु ज्योम वर्खान । सो रोहिनि जान हु सखे, जो है शकट समांन ॥ १ ॥ उक्त उदाहरण में खोकोत्तर चमत्कार न होने से अबंकार नहीं, इसिंकिये इम दूसरा उदाहरण देते हैं:—

॥ चौपाई ॥ पद्मिनि इव सोरंभ सरीरा । पद्मिनि ताहि पिञ्चानहु धीरा ॥

ऐसा मत कहो कि यह तौ स्तुति रूप होने से वामन मतानुसार प्रथम भेव ही है? क्योंकि स्तुति के लिये यह वर्णन नहीं है, किंतु काम्म शास्त्र में पिद्मनी, चित्रिणी, हस्तिनी, शंखिनी ऐसी स्त्रियों की चार जातियां कही हैं। सो उक्त उपमा पिद्मनी का ज्ञान कराने के लिये है। कितनेक प्राचीन निरवयव, सावयव, समस्तवस्तुविषय, एकदेश-विवर्ति, परंपरित ऐसे उपमा के प्रकार मानते हैं। केवल वस्तु की ही उपमा होवे उस के अवयवों सहित उपमा न होवे वह निरवयव। अव-यवों सहित अवयवी की उपमा होवे वह सावयव। सावयव दो प्रकार की है। उपमेय उपमान एक में अवयव अवयवी समस्त का शब्द से

कथन होवे वह समस्तवस्तुविषया। और उन में से किसी एक वस्तु का उपमान पद्म में अथवा उपमेथ पद्म में शब्द से कथन नहीं होवे वह एकदेशविवर्ति । और परंपरा से वस्तुओं की उपमा होवे वह प्रंपरित ॥

क्रम से यथाः---

इंद्र सो उदार है, नरेंद्र मारवार की ॥ यहां केवल अवयवियों की उपमा है इसलिये निरवयव हैः— ॥ दोहा ॥

त्रिव ज्ञानन इंदु इव, श्रंक इव सु जुग नैन । सोहत स्मित ज्योत्स्ना सदृश, पिय चकोर सुख दैन॥ १॥ यहां उपमेय पच में अवयवी मुख, अवयव नेत्र और स्मित । उपमान पच में अवयवी इंदु, अवयव कर्जक और ज्योत्स्ना हैं। सो अवयवों सहित अवयवियों की उपमा होने से सावयव है। और यहां उपमेय पच में जितने अवयवी अवयवों का कथन है उतने ही अवयवी अव-यवों का उपमान पच में भी कथन है, इसलिये समस्तवस्तुविषया है ।

॥ सवैया ॥
जितही तित जोरित मंगल जाल सी,
भासत है भट भीर भयंकर ।
.शुभ रत्न अमोल से विद्वत टंद सों,
सेवित ही नित ही करुना घर ॥
मयनाक से शत्रु समीतन कों,
शरनायक हो मरुनायक भूपर ।
कवितास्त कीरत चंद्र के कारन,
हो तुम श्री जसवंत नरेश्वर ॥ ९ ॥

यहां जितने अवयव उपमेथ पत्त में शब्द से कहे हैं, उतने ही अवयव उपमान पत्त में भी शब्द से कहे हैं। परंतु अवयवी राजराजे-श्वर उपमेय का उपमान जो समुद्र उस का शब्द से कथन नहीं है, तौ भी विशेषण सामर्थ्य से उस का लाभ होता है, इसलिये यह एकदेश- विवर्ति है। हमारे मत में निरवयव सावयवादि किं,चित् विलचण होने, से उदाहरखांतर ही हैं। न कि प्रकारांतर।

॥ सर्वेया ॥

दोज अनंद सों आंगन मांम,
विराजे असाद की सांम सुहाई।
प्यारी कों पूछत आंन तिया को,
अचांनक नांम लयो रिसकाई।।
आयो उन्हें मुंह मेह सो कोह,
तिया सुर चापसी भोंह चढ़ाई।
आंखन तें गिरे बूंद से आंसू।
हुलास गयो उड़ हंस की नाई॥ १॥

इति रसराज भाषा ग्रंथे॥

यहां कोध को मेह की उपमा होने से भोंह चढ़ाना, आंसू और हुतास इन को मेघ के संबंधी सुरचाप, बूंद और हंस की उपमा सिख हुई है। इस रीति से एक उपमा मृतक दूसरी उपमायें परंपरा से होने से परंपरित उपमा है। वेदच्यास भगवान् ने समुख्योपमा, बहूपमा और माह्रोपमा का आपस में भेद ऐसे कहा है:—

# समुचयोपमा त्वन्यधर्मबाहुल्यकीर्तनात् ॥

अर्थ-समुच्चयोपमा तो अन्य अर्थात् उपमान के धर्म बाहुल्य के कहने से होती है। निष्कर्ष यह है कि उपमान के अनेक धर्मों का समुच्चय करके उपमा दी जावे वह समुच्चयोपमा। यहां उपमा तो एक ही है। उपमान के धर्मों का समुच्चय है। ज्यास भगवान ने तो लच्चया मात्र कहे हैं। उदाहरस नहीं दिखाये हैं। स्पष्ट ज्ञान होने के लिये दूसरों ने उदाहरस दिखाये हैं।

यथाः---

चंपक कलिका सी यहे, रूप रंग त्ररु वास ॥ यहां एक ही उपमान चंपक कलिका के रूप,रंग, और सुगंध इन अनेक धर्मों करके उपमा होने से समुख्योपमा है।
यत्रोपमा स्याद्वहुिमः सदशैः सा बहूपमा ॥
अर्थ-जहां बहुत सदृशों के साथ उपमा होने वह बहूपमा ॥
यथाः---

हिम हर हीरा हंस सो, जस तेरो जसवंत ॥
यहां उपमान बहुत हैं, परंतु एक श्वेत धर्म करके उपमा तो
एक ही है, इसिलये बहुत उपमानों की उपमा होने से यह बहूपमा है।
यथावाः—

#### ॥ मनहर ॥

सारद सो, सेस सो, सुधा सो, सक सिंधुर सो, सुर सरिता सो सूर सिस सो, वखांन है। हंसन सो, हीरन सो, हिम सो, हलायुध सो, हरिगर हास्य हू सो, जपत जिहांन है॥ भनत मुरार घनसार सर्द घन हू सो, पारद सो, पय सो, पिनाकी सो, प्रमांन है। ज्ञाज जुध जीप जस तखत महीप तेरो, दीप दीप दीप दीप दीप मालिका समांन है॥ १॥

यहां भी उपमान बहुत हैं। तथापि एक श्वेत धर्म से उपमाः एक ही है। आचार्य दंडी भी इस विषय को बहूपमा नाम कहता हुआ यह उवाहरण देता है:—

चंदन चंद रु चंदमित, सम सीतल तुव स्पर्श।

एक ही विषय में बहुत उपमा देने का प्रयोजन दंडी यह कहता है:---

## ऋतिशयं बोधयन्ती बहूपमा ॥

अर्थ- बहूपमा वर्षानीय के अतिशय का बोध कराती है ॥ वा-मन कहता है कि यहां अपुष्टार्थदोष हैं; क्योंकि इन में से एक उपमान से यश की धवलता का उत्कर्ष सिद्ध होते रहते फिर तादृश दूसरे उ- रांमचंद्र सों भों नीत रीत ही कों धार हढ, एक रही सेस सो न चूक्यों वह चाल तूं। कवि बालकांन के पढाने को प्रचार करि, भोज के समांन भयों रांन फतमाल तूं॥ १॥ रसना रूप से उपमा होवे वह रसनोपमा॥

यथाः---

॥ चौपाई॥
शशि इव श्वेत विराजत हंसा,
हंस इव सु गति तरुनि प्रशंसा॥
तरुनि स्पर्श इव शीतल भी जल,
जल इव गगन निहारिय निरमल॥ १॥

इसी का पर्याय शृंखलोपमा है। रसना नाम किटमेखला का है। वह रस्सी की आकृति से भी होती है। और शृंखला की आकृति से भी होती है। और शृंखला की आकृति से भी होती है। सो यहां रसना की शृंखला आकृति विचित्त है। इस अलंकार का नाम शृंखला कहने में तो गज बंधन इत्यादि शृंखला का न्याय है। और रसना नाम कहने से नायिका की तावृश्च किटमेखला का न्याय है। सो गज बंधन न्याय की अपेचा किटमेखला न्याय रम-खीय होने से किसी रिसक कि ने इस का नाम रसनोपमा कहा है। यहां चंद्रमा की उपमा हंस को, हंस की उपमा तरुखी को, तरुखी की उपमा जल को, और जल की उपमा गगन को है, सो यह उपमा शृंखलाकृति रसना रूप होने से रसनोपमा है। शृंखला अलंकार आगे कहा जायगा। वेदव्यास भगवान् ने तो इस का नाम गमनोपमा कहा है:—

उन का लच्चग् यह है:---

ययुत्तरोत्तरं याति तदासौ गमनोपमा ॥ भर्थ— जो उत्तरोत्तर जाने तन नह गमनोपमा है। ॥ दोहा॥ अपनी उपमा आपकों, रूप निजोपमा जांन। समयादिक के भेद सों, बहु विध वनत वखांन ॥ १ ॥

॥ चौपाई ॥

लोहित पीत सुमन सों छाये, थे गिरि शिखर वसंत सुहाये। ज्यों दावाझि ज्वाल लपटाये, दुसह श्रीष्म ऋतु में दरसाये॥ १॥

देश भेद से यथा:--

॥ दोहा ॥

विकसित चल मुख फरक मुज, उर विंद हरल ऋतंत। तोरन पे तैसो लख्यों, तो रन पे जसवंत॥ ९॥

पूर्व उदाहरण में वसंत शिष्म समय भेद से उसी पर्वत को उसी राजराजेश्वर जसवंतिसंघ को उसी राजराजेश्वर जसवंतिसंघ को उसी राजराजेश्वर जसवंतिसंघ को उसी राजराजेश्वर जसवंतिसंघ की उपमा है।
शारीर भेद से यथा:—

॥ दोहा ॥

की रच्छा प्रल्हाद की, घर नरिसंघ स्वरूप ।
त्यों तुम गोपी गोप कों, ज्याये व्हें जदु भूप ॥ १ ॥
यहां अवतार भेद से उसी जगदीश्वर को उसी जगदीश्वर की
उपमा है। प्राचीनों ने निजोपमा का उदाहरण एक समय भेद से ही
दिखाया है। उस दिक् प्रदर्शन से हम ने देश भेद और शरीर भेद
से भी उदाहरण दिखाये हैं।

॥ दोहा ॥

श्रतुरूप सु उपमेय के, कल्प लेत उपमांन । कल्पित उपमा तिंह कहत, सुन जसवंत सुजांन ॥ १ ॥

<sup>•</sup> जिलाये